#### प्रकाशक ब्रह्मचारी देवप्रिय, बी० ए**०** प्रधान-मंत्री, महाबोधि-स**भा** सारनाथ (वनारस)

मुद्रक महेन्द्रनाथ पाण्डेय इलाहाबाद लॉ जर्नल प्रेस, प्रयाग

### समर्पग

जीवनकी उषाके छिटकतेही. पत्नीके लिए कही जाती जिनके पर्यटन श्रौर शिकारकी कथाश्रोंन मनपर ग्रमिट छाप छोडा; जिन्होंने स्वजन-वियोजक चिरप्रोषित नातीको एक बार देख लेनेकी श्रपूर्ण कामनाके साथ संसारसे प्रस्थान किया: उन्हीं स्वर्गीय मातामह श्री० रामशरण पाठककी कृतज्ञता-पूर्ण स्मृतिमें



#### प्राक्कथन

मिज्झिम-निकायके छपते वक्त, मैंने इस वर्ष विनय पिटक का अनुवाद करनेकी बात लिखी थी। अबकी बार संस्कृत ग्रंथोंकी खोजमें मुझे तिब्बत आना पळा। मैं जानता था, कि यहाँ खोजके काममें ही बहुत समय लग जायेगा, इसलिये तिब्बतके भीतर (डो-मो=छुम्बी उपत्यकामें) पहुँचते ही मैंने अनुवादके काममें हाथ लगानेका निश्चय कर लिया। हमारे खच्चरवालेका घर डो-मोके पद्-मो-गङ गाँवमें था। २७ अप्रैलको वहीं विश्राम करते वक्त अनुवाद प्रारम्भ किया गया। सारा अनुवाद २७ दिनोंमें हुआ, जिसका विवरण इस प्रकार है—

|        |             |          | स्थानका नाम |
|--------|-------------|----------|-------------|
| अप्रैल | २७          | १ दिन    | पद्-मो-गङ   |
| मई     | <b>२–</b> ४ | ₹        | फ-रि        |
| • •    | १२          | १        | ग्यां-चे    |
| • •    | २१–२५       | ų :.     | ल्हासा      |
| • •    | २९-३१       | ₹        | • •         |
| जून    | १,२         | ۶        | • •         |
| • •    | ४–६         | ₹        | ••          |
|        | ८,९         | ₹        | • •         |
|        | ११–१७       | <u> </u> | ••          |
|        |             | २७       |             |

बुद्ध चर्या का अनुवाद ६८ दिनमें समाप्त हुआ था, म ज्झि म - नि का य का ३८ दिनोंमें, और अबकी बार इस विनय-पिटकका सिर्फ २७ दिनोंमें। मेरे मित्र अनुवादकी सभी त्रुटियोंको इस शीघ्रताके कारण बतलाते हैं, यद्यपि उसकी अधिक जिम्मेवारी कामके नयेपन और मेरी अल्पज्ञतापर अधिक है। तो भी इस ग्रंथमें कुछ त्रुटियोंके दूर करनेका प्रयत्न किया गया है।

इस अनुवादमें श्रीराजनाथ, एम० ए० की द्रुतगामिनी लेखनीने बहुत सहायता की है। अबकी बार अपनी परीक्षा देकर वह ल्हासाकी यात्रा करने आये थे। वह कुछ पत्रोंको छोळ भिक्खु-पातिमोक्ख,भिक्खुनी-पातिमोक्ख और महावग्ग सारा ही, तथा चुल्लवग्गके तीसरे स्कन्धकके कुछ अंश तकको लिखकर ७ जूनको भारत लौट गये। श्रीराजनाथका इस सहायताके लिये कृतज्ञ होना जरूरी है। इसके साथ ही ल्हासाकी छु-स्निन् श र्कोठीके स्वामी साहु ज्ञानमान और साहु पूर्णमानने भी निवास और भोजनका उत्तम प्रबंध करके कम सहायता नहीं पहुँचाई है, इसलिये उनके लिये भी कृतज्ञता प्रकाश करता हूँ।

इस वर्ष 'दीघ-निकाय'का अनुवाद करना था। उसके कितने ही सूत्रोंका अनुवाद मैं पहिले कर चुका था, बाकीका अनुवाद मेरे किनष्ट भाई भिक्षु जगदीश काश्यप, एम० ए० ने कर डाला है। अबकी गर्मियोंमें जापानमें रहते वक्त, उस अनुवादकी आवृत्ति होगी। भिक्षु काश्यप और श्री कृष्णदेव, बी० ए० ने परिशिष्ट तैयार करनेमें बहुत सहायता की है। और उन्होंने तथा पण्डित, उदयनारायण त्रिपाठी, एम० ए० और भदन्त आनन्दने प्रक्र-संशोधनमें बहुत सहायता की है।

भदन्त आनन्द कौसल्यायनने अपनी प्रतिज्ञानुसार अवकी साल १०० जातक-कहानियोंका अनुवाद कर डाला है, और ग्रंथ प्रेसमें हैं। आशा है चार और भागोंमें वह जातकोंको हिन्दीमें ला देंगे।

ल्हासा ७-७-३४ राहुल सांकृत्यायन

### मृमिका

बुद्धके उपदेशोंको तीन पिटकों में बॅटा कहा जाता है। यथार्थमें मा त्रिका ओं को छोळ शेष अभिधर्मिपटक पीछेका है; और इस प्रकार बुद्धके कथित उपदेशों और नियमोंके लिये हमें मृत्त और विनय पिटकोंकी ओर ही देखना पळेगा। चुल्लवग्गके पंचश तिका स्कंध क (पृष्ट ५४८)में पाठक सिर्फ धर्म (=सुत्त) और विनय के ही संगायनकी बात पायेंगे। सुत्त पिटक के ग्रंथोंके बारेमें मैंने धम्म पद के अनुवादके समय कुछ कहा है। यहाँ विनय-पिटक के वारेमें कुछ विशेष परिचय देना अनावश्यक न होगा।

विनय (=Discipline) कहते हैं नियमको। चूँकि इस पिटकमें भिक्षु-भिक्षुणियोंके आचार-संबंधी नियम तथा उनके इतिहास और व्याख्याओंको जमा किया गया है, इसिलये इसका नाम विनयपिटक यथार्थ ही है।

चुल्ल व गा के स प्त श ति का स्कंध क (पृष्ट ५४९) से मालूम है कि बुद्ध-निर्वाणके १०० वर्ष वाद बौद्ध भिक्षु दो निकायों (=सम्प्रदायों) में विभक्त हो गये—प्राचीन बातों के दृढ़ पक्षपाती स्थिवर कहलाते थे, और विनय-विरुद्ध कुछ नई वातों के प्रचार करनेवा के महा सां घि क। पालीकी कथा व त्थु-अट्ठकथा, दी प-वंस. महा वंस तथा कुछ और ग्रंथों के अनुसार बुद्ध-निर्वाणके २२० वर्षों वाद सम्प्राट् अशोकके समय महा सां घि कों और स्थ वि रों में फिर किनने ही छोटे मोटे मनभेंद होकर १८ निकाय हो गये। कथा व तथु-अट्ठकथा के अनुसार यह शाखाभेद इस प्रकार है—



चीनभाषामें अनुवादित भदन्त वसुमित्र-प्रणीत अ ष्टा द श नि का य ग्रंथके अनुसार यह अठारह शाखा-भेद इस प्रकार हैं---

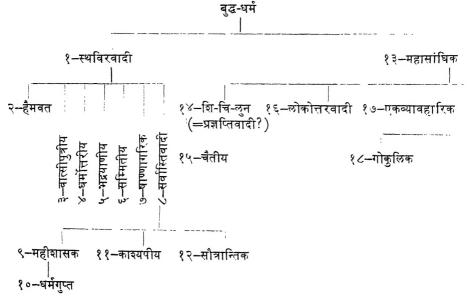

यद्यपि दोनों परम्पराओं में भेद है, तो भी इन पुराने निकायों के अठारह भेदको सभी सम्प्रदायों और देशों के बौद्ध ग्रंथ मानते हैं। ईसाकी चौथी पाँचवीं शताब्दी में महायानके प्राबल्यके पूर्व भारत और वृहत्तर भारतमें कहीं न कहीं सभी निकायों के अनुयायी मिलते थे, जिनमें दक्षिण भारतमें सम्मितीय और चैत्त्यवादी, लंकामें स्थविरवादी तथा उत्तर भारतमें सर्वास्तिवादी प्रधान स्थान ग्रहण करते थे। १८ निकायों में सबके सूत्र, विनय और अभिधर्मिपटक भी थे, जिनमें कितनी ही जगहों में भेद होनेपर भी वह महायान-सूत्रों की अपेक्षा आपसमें बहुत अधिक सादृश्य रखते थे। उन निकायों के नाशके साथ उनके पिटकों का भी सर्वदार्क लिये लोप हो गया है; सिर्फ़ महासां चिक, सर्वास्तिवादी तथा एकाध औरके कुछ ग्रंथ चीन और तिब्बतकी भाषाओं में अनुवादित हो अब भी मिलते हैं।

## सर्वास्तिवाद श्रौर स्थविरवादके विनय-पिटकोंकी तुलना

जिस अनुवादको हम पाठकोंके सामने रखते हैं, वह स्थिवर-निकायका है। स्वर्गीय फ्रेंच विद्वान सेनार्ने लोकोत्तर-वादियोंके म हा व स्तु नामक विनयग्रंथको संस्कृतमें छपवाया है, किन्तु वह लोकोत्तर-वादियोंके विनयपिटकका एक अंश मात्र ही है। हाँ, भोटभाषामें अनुवादित मूल सर्वास्तिवादियोंका विनयपिटक सम्पूर्ण है, उससे तुलना करनेपर हमें दोनोंमें बहुत समानता मिलती है। यद्यपि आजकल पाली विनयपिटकमें परि वा र को भी शामिल किया जाता है, किन्तु उसके देखनेहीसे मालूम होता है, वह वि भंग और खन्ध क ग्रंथोंका संक्षेप मात्र है; और वह पढ़नेवालोंकी सुगमताके लिये वादमें बनाया गया। विनयका विभाग स्थिवरवादीय पिटकमें इस प्रकार है—

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>प रिवार के अनुसार लंकामें विनय-परम्परा–

१--बुद्ध

२---उपालि

३---बासक

४--सोणक

```
५--सिग्गव
  ६--मोग्गलिपुत्त तिस्स
  ७--महिक
  ८--अरिट्ट
  ९--तिस्सदत्त
 १०--काल सुमन (१)
 ११--दोघ सुमन
 १२--काल सुमन (२)
 १३--नागत्थेर
 १४---बुद्धरिक्लत
१५--तिस्स
१६--देव
१७--सुमन (१)
१८--चूलनाग
१९--धम्मपालित
२०--खेम
२१---उपतिस्स
२२--फुस्स देव (१)
२३---सुमन (२)
२४--फुस्स (पुप्फ) (१)
२५--महासीव
२६—-उपालि (२)
२७—महावग्ग
२८--अभय
२९--तिस्स (२)
३०--पुस्स (पुष्फ) (२)
३१---चूल अभय
३२--- तिस्स (३)
३३--फुस्स देव (२) (चूलदेव)
```

३४---सिव

इसके देखनेसे मालूम होगा, कि विभंगके संबंधमें तो दोनों निकाय एक राय रखते हैं, किन्तू दुसरे भागके लिये स्थविरवादी खन्ध क नाम देते हैं, और मुलसर्वास्तिवादी वि न य व स्तू । लेकिन उनके र्वाणत विषयोंको देखनेस मालूम होगा कि खन्ध क और विनय-वस्त्र दोनोंके विस्तार और संक्षेप का ख्याल छोळ देनेपर, वह एक ही हैं । खन्धककी भाँति विनय-वस्तुमें भी हर एक विनय-नियमके बननेका इतिहास दिया हुआ है। पालीमें भी पेत वत्थ, विमान वत्थु ग्रंथोंके वत्थु नामकरण उनमें कथाओंके संग्रह होनेके कारण हुए हैं। धम्मपदकी अट्टकथामें भी कथाके लिये व त्थु (=वस्तु) शब्दका प्रयोग वरावर हुआ है । इस प्रकार मूलमर्वास्त्रिवादियोंका वि न य व स्तु (≕िवनयकी कथाएँ), महावस्तु, क्षुद्रकवस्तु नाम बिल्कुल ही युक्तियुक्त हैं। इसके विरुद्ध स्थिवरवादियोंका खन्ध क, तथा महावग्ग, चुल्लवग्ग नाम उतने सार्थक नहीं हैं। सच तो यह है, कि पालि-विनयपिटकवालोंको भी खन्ध क का विनय-वस्तु नाम होना उसी तरह ज्ञात था, जिस तरह सूत्तपिटकके निका यों का आगम नाम होना। चुल्ल व गाके वारहवें सप्तरातिका-स्कंधक (९६८. ५५७) में इसीलिये चाम्पेय क-स्कंध ककी जगह चाम्पेय क-विनय-व स्तू कहा गया है। वहींसे यह भी मालुम होता है, कि विनयपिटकके प्रथम भाग विभंगका पुराना नाम सूत्त-विभंग था। मुलसर्वास्तिवादके विनयमें पहिले भागको प्रातिमोक्ष-सूत्र और विभंग इन दो भागोंमें बाँटा गया है। भोटग्रंथ-सम्पादकोने विभगको प्रातिमोक्ष-मूत्रका भाष्य (=देजि-दोन्-गर्य-छेर्-ब्शद्-प) कहा है। वस्तृत-विभंगका शब्दार्थ भी (अर्थ-)विभाजित करना ही होता है। च्ल्लवग्गके सप्त-शतिका स्कंधकमें आये सूत्त-विभंगमे मतलय प्रातिमोक्ष-मुत्रोका भाष्य ही है। मलसर्वास्तिवाद-विनय-पिटकमें हम प्रातिमोक्ष-सूत्रोंको अलग पाते हैं, किन्तू पाली विनयपिटकमें पातिमोक्खपर अलग अट्ट-कथा होनेपर भी उसे पिटकके भीतर सम्मिलित नहीं किया गया: कारण यह था, कि वि भंग में वह मुल सुत्त भी आते हैं। मैंने अपने इस अनुवादमें सुत्त-विभंगके भाष्यवाले अंगको छोळ, सिर्फ़ प्रातिमोक्ष-सुत्रोंको ही लिया है।

प्रातिमोक्ष-सूत्र भिक्षु प्रातिमोक्ष और भिक्षुणी-प्रातिमोक्ष इन दो भागोंमें बँटे हुए हैं। प्रातिमोक्ष में आये नियमोकी संख्या मुलसर्वास्तिवाद और स्थविरवादमें इस प्रकार है—

| भिक्षु-नियम              | स्थविरवाद  | मूलसर्वास्तिवाद |
|--------------------------|------------|-----------------|
| १—–पाराजिक               | 6          | 8               |
| २—-संघादिसेस             | १३         | १३              |
| ३——अ-नियत                | á          | ರ               |
| ४निस्सग्गिय पाचित्तिय    | 3,0        | ३०              |
| ५पाचित्तिय               | ९२         | ९०              |
| ६—पाटिदेसनिय             | 8          | 8               |
| ७—सेखिय                  | '૭૯્       | ११२             |
| ८अधिकरण-समथ              | .9         | ৩               |
|                          | ইইড        | र्हरे           |
| भिक्षुणी-नियम            | स्थविरवाद  | मुलसर्वास्तिवाद |
| १पाराजिक                 | . 6        | · · · · · · ·   |
| २—-संघादिसेस             | <b>१</b> ७ | २०              |
| ः ३—निस्सग्गिय पाचित्तिय | ३०         | ३३              |
| ४—-पाचित्तिय             | १६६        | १८०             |
| ५—-पाटिदेसनिय            | ۷,         | 88              |

| भिक्षु-नियम   | स्थविर्वाद | मूलसर्वास्तिवाद |
|---------------|------------|-----------------|
| ६——मेखिय      | હુ         | ११२             |
| ७——अधिकरण-समथ | G          | · <u>9</u>      |
|               | 3 2 2      | 3 13 9          |

इससे मालूम होगा, कि स्थिवरवादके विनयकी अपेक्षा मूलमर्वास्तिवादके विनयमें भिक्षओं के इ५ और भिक्षणियों के ६० नियम अधिक हैं। खन्धक और विनयवस्तुके मिलानेपर भी मूलसर्वास्ति-वादमें अधिक परिच्छेद मिलते हैं। जिस प्रकार स्थिवरवादियों का खन्धक महावग्ग और चुल्लवग्ग (=क्षुद्रक-वर्ग) में बँटा है, वैसे ही मूलसर्वास्तिवादियों का भी महावस्तु, क्षुद्रकवस्तु (=च्लुल्ल-वत्यु) दो भागों में बँटा है। क्षुद्रकवस्तुके वाद आये दो उत्तरग्रंथ तो क्षुद्रकवस्तुके ही परिशिष्ट हैं। पाली महावग्ग, चुल्लवग्ग और महावस्तुके परिच्छेदों की तुलना इस प्रकार हे—

|                            | महावस्तु                  |
|----------------------------|---------------------------|
| महावस्म २—-पहास्कन्धक      | १प्रयाचस्त्               |
| २—-उपोसथस्कन्धक            | २—उपोसथवस्त्              |
| ३——दर्षोपनायिकास्कन्धक     | ८—–वर्षावस्त <u>ु</u>     |
| ८—–प्रवारणास्कन्धक         | ३—–प्रवारणा वस्तु         |
| ५——चर्मस्कन्धक             | ५चर्मवस्तु                |
| ६——भेषज्यस्कन्धक           | ६——भैपज्यवस्तु            |
| ७—–क्टिनस्कन्धक <b>(</b>   | / ७चीवरवस्तु              |
| ८—–चीवरस्कन्धक ∫           | ८––कटिन-आस्थान-वस्तु      |
| ९—–चम्पेयवस्तुस्कन्धक      | ९—–कौशम्बकवस्तु           |
| १०——कौशम्बकस्कन्धक         | १०कर्मवस्तु               |
| चुत्लवगा १कर्मस्कन्धक      |                           |
| २—-पारिवासिकस्कन्धक        | ११—-परिवासिकवस्तु         |
| ३सम्च्चयस्कन्धक            | १२—–पुद्गलवस्तु           |
| ४—–शमथस्कन्वक              | ∫ १३शमथवस्तु              |
| ५——क्षुद्रकवस्तु १सकन्थक   | (१६—-अधिकरण-वस्तु         |
| ६शयन-आसनस्कन्धक            | १५—–शयनासनवस्तु           |
| ७—–संघभेदस्कन्धक           | १७—-संघभेदवस्तु           |
| ८—–व्रतस्कन्धक             |                           |
| ९—–प्रातिमोक्षस्थपनस्कन्धक | १४प्रातिमोक्ष स्थपन वस्तु |

इस प्रकार चुल्लवग्गके अन्तिम ३ स्कंधकोंको छोळ, बाकी सभी स्कन्धक महावस्तुमें आ गयें हैं। चुल्लवग्गके अवशिष्ट स्कंधक, क्षुंद्र क - व स्तु <sup>३</sup>में आ जाते हैं, और इनके अतिरिक्त वहाँ वहुतसी और बातें हैं, जो कि पाली-विनय-पिटकमें नहीं मिलतीं।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> इसमें कथायें छोटी छोटी हैं, इसलिये इसे क्षुट्रकवस्तु-स्कंघक कहा गया है। <sup>3</sup> मूलसर्वास्तिवादके विनय-पिट्रकका भोट-भाषानुवाद १२ पोथियों (ऽदुल्-च क, ख, ग, ङ, च, छ, ज, ञा, त, थ, द, न, प)में हुआ है जिनमें— महावस्तु क, ख, ग, ङ,

मूल सर्वास्तिवादकी अपेक्षा संक्षिप्त होना भी पाली-विनय-पिटकके अधिक प्राचीन होनेमें प्रमाण है।

#### विनय-पिटककी टीका

अशोकके समय सर्वास्तिवादका केन्द्र मगधमें नालंदा थी, पीछे मथुराके पास उद्दमुंड पर्वत (=गोबर्धन) उसका केन्द्र बना। संभवतः इसी समय इसका पिटक संस्कृतमें हुआ। मथुरावाले सर्वास्तिवाद या आर्य सर्वा स्ति वा द की पुस्तक अशोकावदान इस वक्त उपलब्ध है। मथुरामें जब शकींकी प्रधानता हो गई, और आर्यसर्वास्तिवाद उनका विशेष श्रद्धा-भाजन हो गया, उसी समय उनका केन्द्र कश्मीरगंधार चला गया; जहाँपर कि शक-साम्राज्यका केन्द्र था। इस तीसरे सर्वास्तिवादका नाम मूल सर्वा स्ति वा द है। सम्राट् किन्दिक समय (ईसाकी प्रथम शताब्दीमें) कुछ मतभेदोंके मिटानेके लियं विद्वानोंकी एक सभा की गई. जिसमें त्रिपटकके लेखबद्ध करनेके अतिरिक्त तीनों पिटकोंपर विभाषा नामकी टीकायें लिखी गई। इन्हींके कारणपीछे सर्वास्तिवादयोंका नाम वैभाषि क पळा। (विनय-विभाषा का अनुवाद सिर्फ चीन-भाषामें मिलता है)। यह टीका उन परम्पराओंपर अवलम्बित है, जो कि तब तक गुरु-शिष्य क्रमसे चली आती थी।

स्थिवर-वादियोंका विनय पिटक, जो कि पाली-भाषामें है; सम्राट् अशोकके पुत्र और पुत्री महेन्द्र और संघिमत्राके साथ भारतमें सिहल (लंका) पहुँचा। तबसे अब तक लंका स्थिवरवादका केन्द्र हैं। इसमें आई कथाओंकी प्रामाणिकता साँची, कनेरी आदिके स्तूपोंसे निकली अशोक कालीन आचार्यों की अस्थियोंरे। हो चुकी है। इसके विनय पिटककी टीकायें अट्ठकथायें पहिले कई थीं। कुरु न्दि-अट्टकथा, महाप च्चरि-अट्टकथा, संखेप-अट्ठकथा, अन्ध क-अट्ठकथा, महा-अट्ठकथा आदि कितनी ही अट्ठकथायें बनी थीं, जिनमें कुछ सिहलकी तत्कालीन प्राकृत भाषामें थीं। पाँचवीं शताब्दीके आरम्भमें भारतीय आचार्य बुद्धघोषने इन्हीं अट्ठकथाओंकी सहायतासे पाली भाषामें अपनी अट्ठकथायें लिखीं; जिनकी उपयोगिता अधिक होनेके कारण पहिलेकी अट्ठकथायें पीछे लुप्त हो गई। बुद्धघोष-विरचिन विनय-अट्ठकथाका नाम समन्तपासादिका है। मूल विनयकी भाँति यह अट्ठकथा भी बहुतसी ऐतिहासिक सूचनायें देती है। अशोकके समयकी बौद्ध सभा और सिहलमें धर्म-प्रचारके बारेमें तो इसमें सिवस्तर वर्णन मिलता है (इसे मैं अपनी बुद्ध चर्या के अन्तमें अनुवादित कर चुका हूँ)। इसमें आये सिहलके आचार्यों और तत्कालीन राजाओंके नामसे मालूम होता है, कि पुरानी अट्ठकथाओंक निर्माणका समय ईसाकी तीसरी शताबदीसे पूर्व ही पूरा हो चुका था।

#### पाठ-परिवर्तन

बुद्ध-निर्वाणसे (४८३ ई० पूर्व)से लेकर राजा वट्ट गा म नी (२९-१ ई० पूर्व)के काल तक स्थिविरवादियोंका त्रिपिटक बराबर कंठस्थ ही चला आया था। बट्टगामनीके समय लंकामें त्रिपिटक लेख-बद्ध किया गया। इन चार सौसे अधिक वर्षों तक कंठस्थ ले आनेका प्रभाव एक तो यह पळा, कि मूल त्रिपिटककी भाषा, जो पहिले मागधी थी—का उच्चारण बिगळकर महाराष्ट्रीसा हो गया। बस्तुतः यह स्वाभाविक ही था। सिंहलके प्रथम प्रवासी गुजरात (च्लाट)से वहाँ पहुँचे थे। पुरानी महाराष्ट्रीकी

भिक्षु-प्रातिभोक्ष और विभंग च, छ, ज, ञा भिक्षुणी-प्रातिमोक्ष और विभंग त भैक्षुद्रकवस्तु थ, द उत्तर-ग्रंथ न, प भाँति ही उनकी भाषामें भी श का पूरा वायकाट था, और र को ल में वदल देनेका रवाज न था। इसके विरुद्ध स की जगह भी श, तथा र के स्थानपर ल (जैसे राजाका लाजा) कहना मागधी भाषाके विशेष लक्षण थे। महेन्द्रके सिहल-आगमन (२४७ ई० पू०) से प्रायः ढाई सौ वर्ष तक त्रिपिटकके कंठस्थका भार सिहलके गुजराती-प्रवासियों को मिला था, जिनके उच्चारण मागधी से विल्कुल ही उल्टे थे. यहीं कारण है, जो पलिबोध (=परिबोध) आदि कुछ शब्दों को छोळ जिनमें मागधी व्याकरणके अनुसार र के स्थानपर ल कायम रक्खा गया, मागधीकी सभी विशेषतायें लुप्त हो गई; और एक प्रकारमे वर्तमान पाली त्रिपिटक मागधी न होकर प्राचीन गजराती भाषाका त्रिपिटक है।

इसके कंठस्थ ले आनेका एक और प्रभाव पळा। हाँ, उस परिवर्तनका स्थान अधिकतर सिंहल न होकर भारत था, जहाँपर कि बुद्ध-निर्वाणके २३६ वर्षों बाद तक वह रहा था। यह प्रभाव था याद करने के सुभीतेके लिये बहुतमे एकसे अर्थवाले पाठोंको बिल्कुल उन्हीं शब्दोंमें दुहराना।

#### मूल बुद्ध-वचन

त्रिपिटकमें कुछ गाथाओं कप्रक्षिप्त होनेकी बात तो पुराने आचार्योने भी स्वीकार की है । मात्रिकाओं को छोळ सारा अभिधर्म-पिटक ही पीछेका है, इमीलिये जिम प्रकार सुन्त-पिटक और विनय-पिटकमें स्थिविरवादियों और सर्वास्तिवादियों के पिटकों के पाठकी समानता है, वैसा उसमें नहीं। मैं अपने दूसरे लेख महा या नं बौ दृध में की उत्प त्ति में यह भी लिख चुका हूँ, कि अभिधर्म-पिटकका एक ग्रंथ-कथा - वत्थु का अधिकांश अशोकक समयमें न लिखा जाकर बहुत पीछे ईसा पूर्व प्रथम शताब्दीक वै पुल्य वादी आदि निकायों कि विरुद्ध लिखा गया है। चुल्लवग्गक पंचशति का और सप्त शति का स्कंधकों में भी धर्म (=सुत्त) और विनय की ही वात आती है; यह भी उक्त वातकी पृष्टि करती है।

फिर प्रश्न होता है, क्या सुत्त-पिटक और विनय-पिटक सभी बुद्ध-वचन हैं? सुत्त-पिटकमें म ज्झिम - निकाय के घोट मुख सुत्तन्त (९४) की भाँति कितने तो स्पष्ट ही बुद्धनिर्वाणके वादके हैं। खु ह क - निकाय के पिट सिम्भ दाम गा और नि दे स जैसे कुछ ग्रंथ तो अधिकांश में सिर्फ पिहले आये सूत्रोंके भाष्य मात्र हैं। सुत्त-पिटकमें आई वह सभी गाथायें, जिन्हें बुद्ध के मुखसे निकला उदान नहीं कहा गया, पीछेकी प्रक्षिप्त मालूम होती हैं। इनके अतिरिक्त भगवान् बुद्ध और उनके शिष्योंकी दिव्य शक्तियाँ और स्वर्ग-नर्क देव-असुरकी अनिशयोंकिन पूर्ण कथाओंको भी प्रक्षिप्त माननेमें कोई बाधा नहीं हो सकती। इन अपवादोंके साथ संक्षेपमें कहा जा सकता है, कि सुत्त-पिटकमें दी घ, म ज्झिम, संयुत्त, अंगुत्त र चारों निकाय, तथा पाँचवें खुहक-निकायके खु ह कपा ठ, धम्म पद, उदान, इति बुत्त क, और सुत्त-निपात यह छ ग्रंथ अधिक प्रामाणिक हैं। बिल्क खुहक निकायके इन ग्रंथोंमें अधिकतर पहिले चारों निकायोंके ही सूत्रों और गाथाओंक आनेमें, तथा कितने ही ऐतिहासिक लेखोंमें चतु निकायिक राबरें बाह स्थान देना अधिक युक्तियुत्त मालूम होता है। इन चारोंमें भी म ज्झिम - निकाय अधिक प्रामाणिक है।

 $<sup>^{9}</sup>$ महावग्ग, महाक्खन्धककी अट्ठकथामें नेरंजरायं भगवा आदि गाथाओंको पीछे डाली (=पच्छा पक्खिता) कहा गया है।

रेगंगा-पुरातत्त्वांक पृष्ठ २१०।

#### विनय-पिटक

वृद्ध चर्या के प्राक्कथनमें मैंने लिखा था— 'इस पुस्तकमें कुछ जगह एक ही घटनाको अट्ठक था वि न य, और सूत्र नीनोंके शब्दोंमें दिया है, उसके देखनेसे मालूम होगा, कि सूत्रों की अपेक्षा वि न य में अधिक अतिशयोक्ति और अलौकिकतासे काम लिया गया है; और अट्ठक था तो इस बातमें विनयसे बहुत आगे बढ़ी हुई है। और इसीलिये इसके ही अनुसार इनकी प्रामाणिकताका तारतम्य मान लेनेमें कोई हानि नहीं है।'' इस प्रकार प्रामाणिकतामें विनय-पिटक सुत्त-पिटकसे दूसरे नंवरपर है। विनय-पिटकमें भी पि त्वार के पीछे लिखे जानेकी वात मैं पिहले कह चुका हूँ। वि भंग और अन्ध क में विभंग तो पातिमोक्ख-सुत्तोंपर व्याख्या मात्र है, इस व्याख्यामों भी प इव गीं यि भिक्षुओंक नामकी बहुत सी नजीरें तो सिर्फ उन अपराधोंका उदाहरण देने मात्रके लिये गढ़ी गई जान पळती हैं। यद्यपि ऐसी नजीरें खन्ध क में भी पाई जाती हैं, किन्तु वहाँ उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम है। इस प्रकार विनय-पिटक का सबसे अधिक प्रामाणिक अंग भिद्ध-निज्जिन-प्रातिमोक्ष (० पातिमोक्ख) है, फिर खन्धकका नंवर आता है;और वि भंग उसके बाद। खन्ध क में भी पातिमोक्खमें आये, पा रा जिकि से खिय आदिके कितने ही नियम फिरमे दुहराये गये है। खन्धकके म हा व ग्ग, चुल्ल व ग्ग पहिले एक ही ग्रन्थके रूपमें थे, जैसे कि वह मूल सर्वोस्तिवादियोंके महावस्तुमें मिलते है, सिर्फ पंच श ति का और सप्त श ति का जैमे कुछ अध्याय पीछेके जोळे हैं।

### . बुद्धके सम्बन्धमें

खन्ध क में बुद्धके जीवनके कितने ही अंश ही नहीं आते, बल्कि कहीं कहीं तो भगवान्के एक स्थानसे दूसरे स्थान, वहाँसे तीसरे स्थान—इस प्रकार छ छ सात सात स्थानों तककी यात्राका वर्णन आता है। किन्तु इन यात्राओंको सीधे तौरपर जीवनके लिये इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि कितनी ही जगह बुद्धके जीवनके बहुत पीछेकी घटनायें नजीर देनेके लिये पहिले रख दी गई ह<sup>3</sup>; और दूसरे प्रत्येक स्कंधकका विनय अलग होनेसे वहाँ यात्राका कम टूटा हुआ है। तो भी उनसे सहायता अवश्य मिल सकती है।

#### ्विनय-पिटककी उपयोगिता

विनय-पिटक भिक्षुओंके आचार नियमोंके जाननेके लिये तो उपयोगी है ही, साथ ही वह पुराने अभिलेखों तथा फाहियान, इ-चिड़् आदिके यात्रा विवरणोंको समझनेके लिये भी बहुत सहायक है। यहीं नहीं विनयमें तत्कालीन राजनैतिक, सामाजिक अवस्थाकी सूचक बहुत सी सामग्री मिलती है। यदि ची वर-स्कंघक, चर्म-स्कंघक और भिक्षुणी विभंग में आये वस्त्र-आभूषण आदिक नामोंको हम साँ ची की मूर्तियोंसे मिलाकर पढ़ें, तो हम उत्तरी भारतके स्त्री पुरुषोंकी तत्कालीन वेष-भूषाका बहुतसा ज्ञान पा सकते हैं। शमथ-स्कंघकमें आई शला का ग्रहणकी प्रिक्रया तो वस्तुतः समकालीन लिच्छिति गणतंत्रके वोट लेने आदिकी प्रिक्रयाकी नकल मात्र है। आजकल भी हमारी काँसिलोंमें किसी प्रस्तावको पेश करने, बहस करने, अन्तमें सभाषित द्वारा सम्मित लेनेके खास नियम हैं। विनय-पिटकके देखनेसे मालूम होगा कि भिक्षु-संघ (जो कि वस्तुतः उस समयके गणतंत्रोंकी नकल थी)में भी प्रस्ताव पेश करते वक्त एक खास आकारमें पेश किया जाता था, जिसे ज्ञ प्ति कहते थे। ज्ञप्तिके बाद सदस्योंको

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>महावग्ग १∬४।८ (पृष्ठ १३५) । <sup>३</sup>देखो पृष्ठ २८९ में पाटलिग्रामकी बात ।

प्रस्तावको दुहराते हुये उसके विपक्षमें बोलनेके लिये तीन बार तक अवसर दिया जाता था, जिसे अन -श्रा व ण कहते थे; और अन्तमें धार णा द्वारा सम्मतिके परिणामको सुनाया जाता था।

अन्य पुराने ग्रंथोंकी भाँति इस विनय-पिटकमें वर्णित विषयोंकी सुर्खी देनेका ख्याल बहुत ही कम रक्खा गया है। वस्तुतः यह ग्रंथ तो कंटस्थ करनेवालोंके लिये था, और उनके लिये सुर्खियाँ उतनी आवश्यक न थीं। मैंने सभी जगह अपेक्षित सुर्खियोंको भिन्न टाइपोंमें दे दिया है। अपने पहिलेके अनु-वादोंकी भाँति यहाँ भी अन्तमें विस्तृत परिशिष्ट दे दिया है। यदि पाठकोंकी सहायता प्राप्त होगी, तो रह गई त्रुटियोंको दूसरे संस्करणमें ठीक कर दिया जायेगा।

ल्हासा **)** ७-७-३४ ई० ∫

राहुल सांकृत्यायन



## विनय-पिटक-प्रकरण सूची

|                         | पृष्ठ                                   |                                                 | <b>पृ</b> ष्ठ |
|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| क, पातिमोक्ख            | 9-90                                    | १—महास्कन्धक                                    | ७५            |
| १भिक्खु-पातिमोक्ख       | ५–३६                                    | २——उपोसथ-स्कन्धक                                | १३८           |
| निदान                   | q                                       | ३वर्षोपनायिका-स्कन्धक                           | १७१           |
| १पाराजिक                | 6                                       | ४प्रवारणा-स्कन्धक                               | १८५           |
| २संघादिसेस              | ११                                      | ५चर्म-स्कन्धक                                   | १९९           |
| ३—-अनियत                | , ,<br>१६                               | ६भैषज्य-स्कन्धक                                 | २१५           |
| ४—-निस्सग्गिय पाचित्तिय | ? · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ७——कठिन-स्कन्धक                                 | २५६           |
| ५पाचित्तिय              | <b>?</b> 9                              | ८—–चीवर-स्कन्धक                                 | २६६           |
| ६—-पाटिदेसनिय           | ₹ ₹<br>₹ ₹                              | ९—–चाम्पेय-स्कन्धक                              | २९८           |
| ७—सेखिय                 | २ <i>२</i><br>३३                        | १०—कौशम्बक-स्कन्धक                              | ३२२           |
| ८—-अधिकरण-समथ           | २ <i>२</i><br>३६                        | ४चुल्लवग्ग                                      | ३३९-५५८       |
|                         |                                         | १कर्म-स्कन्धक                                   | ३४१           |
| २भिक्खुनी-पातिमोक्ख     | ३९-७०                                   | २—-पारिवासिक-स्कन्धक                            | ३६७           |
| निदान                   | ३९                                      | ३समुच्चय-स्कन्धक                                | ३७२           |
| १—–पाराजिक              | ४२                                      | ४शमथ-स्कन्धक                                    | 398           |
| २संघादिसेस              | 88                                      | ५क्षुद्रकवस्तु-स्कन्धक                          | ४१८           |
| ३निस्सग्गिय पाचित्तिय   | ४८                                      | ६—–शयन-आसन-स्कन्धक                              | ४५०           |
| ४पाचित्तिय              | ५२                                      | ७—संघभेदक-स्कन्धक                               | ४७७           |
| ५पाटिदेसनिय             | ६६                                      | ८—–त्रत-स्कन्धक                                 | ४९७           |
| ६——सेखिय                | ६७                                      | ८—–प्रत-स्कन्यक<br>९—–प्रातिमोक्षस्थापन-स्कन्धक |               |
| ७अधिकरणसमथ              | 90                                      |                                                 | ५०९           |
| स्य स्थलान              | Q11_1111                                | १०—भिक्षुणी-स्कन्धक                             | ५१९           |
| ख, खन्धक                | ૭૫-૫૫                                   | ११—पंचशतिका-स्कन्धक                             | ५४१           |
| ३——महावग्ग              | ७५–३३८                                  | १२सप्तशतिका-स्कन्धक                             | ५४८           |

# विषय-सूची

|                                    | पृष्ठ         |                                | पृष्ठ   |
|------------------------------------|---------------|--------------------------------|---------|
| क, पातिमोक्ख (विभंग)               | 9-90          | (५) अपराध प्रकाशन              | २३      |
|                                    | ३–૪૪          | (६) जमीन खोदना                 | ,,      |
| १—भिक्खु-पातिमात्रख                |               | (७) वृक्ष काटना                | २४      |
| <b>§</b> निदान                     | ų-9           | (८) संघके पूछनेपर चुप रहना     | 11      |
| <b>§</b> १. पाराजिक                | <- 90         | (९) निंदना                     | "       |
| (१) मैथुन                          | 2             | (१०) संघकी चीजमें बेपर्वाही    | ,,      |
| (२) चोरी                           | ,,            | (११) बिना छना पानी पीना        | ,,      |
| (३) मनुष्य-हत्या                   | 9             | (१२) भिक्षुणियोंको उपदेश       | ,,      |
| (४) दिव्यशक्तिका दावा              | 1,            | (१३) भिक्षुणीके सम्बन्धमें     | २५      |
| <b>§२. संघादिसेस</b>               | ११-१५         | (१४) भोजन-सम्बन्धी             | ,,      |
| (१) कामासक्तिता                    | ११            | (१५) सेनाका तमाशा              | ?<br>?७ |
| (२) कुटीनिर्माण                    | ,,            | (१६) मद्यपान                   |         |
| (३) पाराजिकका इलजाम लगाना          | १२            | (१७) हँसी-खेल                  | "       |
| (४) संघमें फूट डालना               | "             | (१८) आग तांपना                 | ,,      |
| (५) बात न सुननेवाला बनना           | १३            | (१९) स्नान                     | "       |
| (६) कुलोंका बिगाळना                | 68            | (२०) चीवर-पात्र                | ,,      |
| §३. अ-नियत                         | १६            |                                | יי<br>ה |
| (१) मैथुन                          | १६            | (२१) प्राणि-हिंसा              | २८      |
| <b>§४. निस्सग्गिय पाचित्तिय</b>    | <b>१</b> ७–२२ | (२२) झगळा बढ़ना                | "       |
| (१) कठिनचीवर और चीवर               | १७            | (२३) अपराध छिपाना              | 31      |
| (२) आसनके कपळे आदि                 | १९            | (२४) कम आयुवालेकी उपसम्पदा     | "       |
| (३) चाँदी-सोने रुपये-पैसेका व्यवहा | र ,,          | (२५) यात्राके साथी             | "       |
| (४) ऋय-विऋय                        | ,,            | (२६) बुरी धारणा                | ,,      |
| (५) पात्र                          | २०            | (२७) घार्मिक बातका अस्वीकारना  | २९      |
| (६) भैषज्य                         | "             | (२८) प्रातिमोक्ष               | "       |
| (७) चीवर                           | २१            | (२९) मारना, धमकाना             | ३०      |
| (८) संघके लाभमें भाँजी मारना       | २२            | (३०) संघादिसेसका दोषारोपण      | ,,      |
| §े५. पाचित्तिय                     | २३-३१         | (३१) भिक्षुको दिक् करना        | "       |
| (१) भाषण-सम्बन्धी                  | · २३          |                                | ,,      |
| (२) साथ लेटना                      | ,,            | (३३) सांघिक लाभमें भाँजी मारना | ,,      |
| (३) धर्मोपदेश                      | "             | (३४) राजप्रासादमें प्रवेश      | ,,      |
| (४) दिव्यशक्ति प्रदर्शन            | ,,            | (३५) बहुमूल्य वस्तुका हटाना    | ₹ १     |

|                                   | पृष्ठ      |                                     | पृष्ठ        |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|
| (३६) अपराह्णको गाँवमें जाना       | ₹ १        | (१०) संघमें फूट डालना               | <b>.</b> 8.8 |
| (३७) सूचीघर                       | ,,         | (११) बात न सुननेवाली बनना           | ,,           |
| (३८) चौकी, चारपाई                 | ,,         | (१२) कुलोंका बिगाळना                | '১৩          |
| (३९) वस्त्र                       | "          | <b>§३. निस्सग्गिय पाचित्तिय</b>     | ४८-५१        |
| <b>९६.</b> पाटिदेसनिय             | ३२         | (१) पात्र                           | 86           |
| (१) भोजन ग्रहण और भिक्षुणी        | ३२         | (२) चीवर                            | ,,           |
| (२) अपने हाथसे ले भोजन करना       | ,,         | (३) चीजोंका चेताना                  | 1,           |
| <b></b> ७. सेखिय                  | ₹ <b>7</b> | (४) ओढ़नेका चेताना                  | ,,           |
|                                   | 33         | (५) कठिन-चीवर और चीवर               | ४९           |
| (२) गृहस्थोंके घरमें जाना बैठना   | "          | (६) चाँदी-सोने, रुपये-पैसेका व्यवहा | र ५०         |
| (३) भिक्षान्न ग्रहण और भोजन       | ३४         | (७) ऋय-विऋय                         | ,,           |
| (४) कैसेको उपदेश न देना           | ३५         | (८) पात्र                           | ,,           |
| (५) पेसाब-पाखाना                  | "          | (९) भैषज्य                          | ,,           |
| ८. अधिकरण-समथ                     | ३६         | (१०) चीवर                           | 11           |
| (१) झगळा मिटानेके तरीके           | ३६         | (११) संघके लाभमें भाँजी मारना       | ं ५१         |
| -                                 |            | <b></b> ४. पाचित्तिय                | ५२–६५        |
|                                   |            | (१ ") लहसुन खाना                    | ५२           |
| २—भिक्खुनी-पातिमोक्ख              | ३९-७०      | (२) कामासक्तिके काम                 | 1.1          |
| <b>∫</b> निदान                    | ३९         | (३) भिक्षुकी सेवा                   | 11           |
| ुॅ१. पाराजिक                      | ४२–४३      | (४) कच्चा अन्न                      | ,,           |
| (१) मैथुन                         | ४२         | ( ५ ) पेसाब-पाखाना सम्बन्धी         | 1)           |
| (२) चोरी                          | ,,         | (६) नाच, गाना                       | 11           |
| (३) मनुष्य-हत्या                  | ,,         | (७) पुरुषके साथ                     | "            |
| (४) दिव्य शक्तिका दावा            | ,,         | (८) गृहस्थोंके घरमें जाना, बैठना    | ५३           |
| ( ५) कामासिक्तके कार्य            | ,,         | (९) भिक्षुणीको दिक् करना            | 11           |
| (६) संघसे निकालेका अनुगमन         | 88         | (१०) सरापना                         | ,,           |
| (७) कामासक्तिसे पुरुषका स्पर्श    | ,,         | (११) देह पीटकर रोना                 | **           |
|                                   | 88-80      | (१२) स्नान                          | 11           |
| (१) पुरुषोंके साथ विहरना          | 88         | (१३) चीवर                           | ,,           |
| (२) चोरनी या बध्याको भिक्षुणी बना | ना ,,      | (१४) साथ लेटना                      | 48           |
| (३) अकेले घूमना                   | ,,         | (१५) हैरान करना                     | "            |
| (४) संघसे निकालीको साथिन बनान     |            | (१६) रोगी शिष्यकी सेवा न करना       | "            |
| (५) कामासिक्तिके कार्य            | ,,         | (१७) उपाश्रय देकर निकालना           | "            |
| (६) पाराजिकका दोषारोपण            | ४५         | (१८) पुरुष-संसर्ग                   | 11           |
| (७) धर्मका प्रत्याख्यान           | ,,         | (१९) विचरना                         | 11           |
| (८) भिक्षुणियोंको निंदना          | ,,         | (२०) तमाशा देखना                    | ५५           |
| (९) बरा संसर्ग                    | ,,         | (२१) कूर्सी, पलंगका इस्तेमाल        | ,,           |

## [ 88 ]

|                                        | पृष्ठ |                                 | पृष्ट           |
|----------------------------------------|-------|---------------------------------|-----------------|
| (२२) सूत कातना                         | ५५    | (५८) चीवर-पात्र                 | ६१              |
| (२३) गृहस्थोंके से काम-काज करना        | ,,    | (५९) प्राणि-हिंसा               | ,               |
| (२४) झगळा न निबटाना                    | ,,    | (६०) झगळा बढ़ाना                | ६३              |
| (२५) भोजन देना                         | 12    | (६१) यात्राके साथी              | <b>,</b>        |
| (२६) आश्रमके चीवरमें बेपर्वाही         | 1,    | (६२) बुरी धारणा                 | <b>j</b> :      |
| (२७) झूठी विद्याओंका पढ़ना-पढ़ाना      | 11    | (६३) धार्मिक बातका अ-स्वीकारन   | π ६३            |
| (२८) भिक्षुवाले आराममें प्रवेश         | ,,    | (६४) प्रातिमोक्ष                | , ,             |
| (२९) निंदना                            | ,,    | (६५) मारना, धमकाना              | ,,              |
| (३०) तृप्तिके बाद खाना                 | 11    | (६६) संघादिसेसका दोषारोपण       | ,,              |
| (३१) गृहस्थोंसे डाह                    | 11    | (६७) भिक्षुणीको दिक् करना       | ,,              |
| (३२) भिक्षुओंसे रहित स्थानमें वर्षावास | ५ ६   | (६८) सम्मति दान                 | ६४              |
| (३३) प्रवारणा                          | ,,    | (६९) सांघिक लाभमें भाँजी मारना  | ,,              |
| (३४) उपदेश श्रवण और उपोसथ              | ,,    | (७०) बहुमूल्य वस्तुका हटाना     | ,,              |
| (३५) पुरुषसे फोळा चिरवाना              | "     | (७१) सूचीघर                     | ,,              |
| (३६) भिक्षुणी बनाना                    | 11    | (७२) चौकी, चारपाई               | "               |
| (३७) छाता, जूता, सवारी                 | ५७    | (७३) वस्त्र                     | ,,              |
| (३८) आभूषण आदिका शृंगार, सँवार         | "     | <b>§५. पाटिदेसनिय</b>           | ६६              |
| (३९) भिक्षुके सामने आसनपर बैठना        |       | (१) खानेकी चीजोंको खासतौरसे     | माँग            |
| प्रश्न पूछना                           | 40    | कर खाना                         | ६६              |
| (४०) बिना कंचुकके गाँवमें जाना         | ,,    | <b>§</b> ६. सेखिय               | ६७              |
| (४१) भाषणकी अनियमता                    | "     | (१) चीवर पहिनना                 | ६७              |
| (४२) साथ लेटना                         | "     | (२) गृहस्थोंके घरमें जाना बैठना | "               |
| (४३) धर्मोपदेश                         | ;,    | (३) भिक्षान्न ग्रहण और भोजन     | ६८              |
| (४४) दिव्यशक्ति-प्रदर्शन               | ,,    | ( ४ ) कैसेको उपदेश न करना       | ६९              |
| ॅ४५) अपराध-प्रकाशन                     | ,,    | (५) पेसाब पाखाना                | 11              |
| ४६) जमीन खोदना                         | ५९    | <b>९७. अधिकरण-सम</b> थ          | 90              |
| ४७) वृक्ष काटना                        | "     | (१) झगळा मिटानेके तरीके         | 90              |
| ४८) संघके पूछनेपर चुप रहना             | "     | -                               |                 |
| ४९) निंदना                             | ,,    |                                 |                 |
| ५०) संघकी चीजमें बेपर्वाही             | ,,    | ख, खन्धक                        | ७१-५५८          |
| ५१) बिना छाना पानी पीना                | ,,    | ३. महावग्ग                      | 9 <b>३-३</b> ३⊏ |
| ५२) भोजन-सम्बन्धी                      | "     |                                 | •               |
| ५३) सेनाका तमाशा                       | ६०    | १—महास्कन्धक                    | ७५-१३७          |
| ५४) मद्यपान                            | ६१    | §१. बुद्धकी प्रथम यात्रा        | ७५              |
| ५५) हँसी-खेल                           | "     | १. उरुवेला                      | ७४              |
| ५६) आग तापना                           | "     | (१) बोधि-कथा                    | ७५              |
| ५७) स्नान                              | "     | (२) अजपाल-कथा                   | ७६              |

|                   |                                  | पृष्ठ |        |                                    | पृष्ठ       |
|-------------------|----------------------------------|-------|--------|------------------------------------|-------------|
| ( ३ )             | मुचलिन्द-कथा                     | ७६ 🍇  | ( २ )  | अन्य सम्प्रदायी व्यक्तियोंके साथ   | ११२         |
| · .               | राजायतन-कथा                      | ७७    |        | (क) लौटे व्यक्तिकी उपसम्पदा        | ११२         |
| (4)               | ब्रह्मयाचन-कथा                   | ,,    |        | (ख) ठीक न होने लायक                | ११३         |
| ( ६ )             | धर्मचऋ-प्रवर्तन                  | ७९    |        | (ग) ठीक होने लायक                  | ११४         |
| २. वा             | राग्सी                           | 50    | , ,    | वाणप्रस्थियोंके लिये विशेष ख्याल   | ११४         |
|                   | पंचवर्गीयोंकी प्रब्रज्या         | ८२    | ` '    | प्रव्रज्याके अयोग्य व्यक्ति        | ११५         |
| , ,               | यशकी प्रब्रज्या                  | 68    | , ,    | मुंडनके लिये संघकी सम्मति          | ११८         |
| . ,               | श्रेष्ठी गृहपतिकी दीक्षा         | ,,    | , ,    | बीस वर्षसे कमकी उपसम्पदा नहीं      | 11          |
|                   | यशके गृहस्थ मित्रोंकी प्रव्रज्या | ८६    |        | पन्द्रह वर्षसे कमको श्रामणेर नहीं  | ११९         |
|                   | मार-कथा                          | ८७    |        | श्रामणेर शिष्योंकी संख्या          | १२०         |
|                   | उपसम्पदा-कथा                     | "     | ' '    | निश्रयकी अवधि                      | 1;          |
|                   | भद्रवर्गीय-कथा                   | 25    | (१०)   | किसके लिये निश्रय आवश्यक है,       |             |
| ३. ज              |                                  | 37    |        | और किसके लिये नहीं                 | १२१         |
| •                 | उरुवेलामें चमत्कार-प्रदर्शन      | ८९    | ई. का  | पि <del>ल गस्तु</del>              | 977         |
| , ,               | काश्यपबंधुओंकी प्रब्रज्या        | ९३    | ( ११ ) | प्रब्रज्याके लिये मातापिताकी आज्ञा | <b>१</b> २२ |
|                   | -                                |       |        | (क) राहुलकी प्रव्रज्या             | १२२         |
| ४. ग <sup>र</sup> |                                  | 83    |        | (ख) श्रामणेर बनानेकी विधि          | ,,          |
|                   | गयासीसपर आदीप्तपर्यायका उपदेश    |       |        | (ग) मातापिताकी आज्ञासे प्रव्रज्या  | १२३         |
| ४. रा             |                                  | ६ ४   | (१२)   | श्रामणेरके विषयमें नियम            | १२३         |
| (१७)              | राजगृहमें विबिसारकी दीक्षा       | ९५    |        | (क) श्रामणेरोंकी संख्या            | १२३         |
| (१८)              | सारिपुत्र और मौद्गल्यायनकी       |       |        | (ख) श्रामणेरोंके शिक्षापद          | ,,          |
|                   | प्रव्रज्या                       | ९८    | ( १३)  | दंडनीय श्रामणेरोंको दंड            | १२४         |
| T                 |                                  | १००   |        | (क) दंडनीय                         | 858         |
|                   |                                  | १००   |        | (ल) दंड                            | "           |
|                   |                                  | १०३   |        | (ग) दंडमें नियम                    | "           |
|                   | हटाने और न हटाने योग्य शिष्य     | "     | , ,    | (घ) निकालनेका दंड                  | १२५         |
|                   |                                  | १०५   |        | उपसम्पदाके लिये अयोग्य व्यक्ति     | १२५         |
|                   |                                  | १०६   | , ,    | प्रब्रज्याके लिए अयोग्य व्यक्ति    | १२९         |
| . ,               | भिक्षुपनके चार निश्रय            | "     | _      | पसम्पदाकी विधि                     | १३०         |
| (७)               | उपसम्पादकके वर्ष आदिका नियम      | १०८   | ` '    |                                    | १३०         |
| , ,               | उपसेनकी कथा                      | "     |        | बळोंको गोत्रके नामसे पुकारना       | १३१         |
|                   |                                  |       |        | अनुश्रावणके नियम                   | १३२         |
|                   |                                  | ११०   | , ,    | गर्भसे बीस वर्षकी उपसम्पदा         | "           |
|                   | निश्रय टूटनेके कारण              | **    | . ,    | उपसंपदाके बाधक शारीरिक दोष         | "           |
| _                 |                                  | ११०   | ( ६ )  | उपसम्पदा कर्म                      | "           |
| (१)               | उपसम्पदा देने और न देने योग्य    |       |        | (क) अनुशासन                        | १३२         |
|                   | गुरु                             | ११०   |        | (ख) अनुशासकका चुनाव                | १३३         |

|                                             | पृष्ठ |                                                                     | पृष्ठ    |
|---------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| (ग) उपसम्पदामें ज्ञप्ति,                    |       | (९) कहाँ और कब प्रातिमोक्षकी आवृत्ति                                |          |
| अनुश्रावण और धारणा                          | १३३   | निषिद्ध है                                                          | १४८      |
| पन्द्रह वर्षसे कमका श्रामणेर                | १३४   | २. चोदनावत्थु                                                       | 388      |
| ( ७ ) भिक्षुपनके चार निश्रय                 | १३४   | (१०) प्रातिमोक्षकी आवृत्ति कैसा भिक्षु करे                          | १४९      |
| श्रामणेर शिष्योंकी संख्या                   | १३५   |                                                                     | १४६      |
| (८) भिक्षुओंके चार अ-करणीय                  | १३५   | (११) काल और अंककी विद्या मीखनी                                      |          |
| निश्रयकी अवधि                               | १३६   | चाहिये                                                              | १४९      |
| (९) दुवारा उपसम्पदा लेनेपर पहिलेके          |       | (१२) उपोसथके समयकी पूर्वसे सूचना                                    | 840      |
| दंडोंका पूरा करना                           | १३६   | (१३) उपोसथागारकी सफाई आदि                                           | १५०      |
| २—उपोसथ-स्कंधक १३८                          | -१७०  | <b>§४. असाधारण अवस्थामें उपोसथ</b>                                  |          |
| ु१. प्रातिमोक्षकी आवृत्ति                   | १३८   |                                                                     | १५१      |
| १. राजगृह                                   | 235   | (१) लम्बी यात्राके लिये आज्ञा                                       | १५१      |
| (१) उपोसथका विधान                           | १३८   | (२) प्रातिमोक्ष जाननेवाला भिक्षु न होने                             | -        |
|                                             | १३९   | पर उस आवासमें नहीं रहना चाहिये<br>(३) उपोसथ या संघकर्ममें अनुपस्थित | 7.1      |
| (३) प्रातिमोक्षकी आवृत्तिमें नियम           | १३९   | व्यक्तिका कर्त्तव्य                                                 | 91.5     |
| (४) ० में दिन नियम                          |       | (४) पागलके लिये संघकी स्वीकृति                                      | १५२      |
| (५) ० में समग्र होनेका नियम                 | ,,    | (५) उपोसथके लिये अपेक्षित वर्ग-                                     | १५३      |
| ्र<br>§२. उपोसथ केन्द्रकी सीमा और उपोसथोंक  |       | / > > .                                                             | १५४      |
| संख्या                                      | १४०   | (६) शुद्धिवाला उपोसथ                                                | 170      |
| (१) सीमा बाँधना                             | १४०   | 11 - 2 2 2                                                          | "<br>१५५ |
| (२) उपोसथागार निश्चित करना                  | १४१   | (८) दोषका प्रतीकार कैसे और किसके                                    |          |
| (३) एक आवासमें उपोसथागारकी                  | • •   | सामने                                                               | 11       |
| संख्या और स्थान                             | १४३   | <b>ु५. कुछ भिक्षुओंकी अनुपस्थितिमें</b> किये                        | ,,       |
| (४) उपोसथमें आनेमें चीवरोंका नियम           | "     | -> 6                                                                | १५७      |
| (५) सीमा और चीवरके नियम                     | १४४   | (१) अन्य आश्रमवासियोंकी अनुपस्थिति                                  | , , ,    |
| (६) सीमाके भीतर दूसरी सीमा नहीं             | १४५   | 2'                                                                  | १५७      |
| ( ७ ) उपोसथोंकी संख्या                      | १४५   | क. (2) अन्य आश्रमवाससियोंकी                                         |          |
| ्रे. प्रातिमोक्षकी आवृत्ति और पूर्वके कृत्य | १४५   | अनुपस्थितिको जानकर                                                  |          |
| (१) आवृत्तिमें क्रम                         | १४५   | किया गया दोषरहित                                                    |          |
| (२) आपत्कालमें संक्षिप्त आवृत्ति            | १४६   |                                                                     | १५७      |
| (३) याचना करनेपर उपदेश देना                 | 11    | (b) ० अनुपस्थितिको जान                                              | . , 0    |
| ४) सम्मति होनेपर विनय पूछना                 | "     | कर किया गया दोष-                                                    |          |
| ५) अवकाश लेकर दोषारोप करना                  | १४७   |                                                                     | 49       |
| ६) नियमविरुद्ध कामके लिये फटकार             | १४८   | (c) ० अनुपस्थितिमें संदेह-                                          | •        |
| (७) प्रातिमोक्षको ध्यानसे सुनाना            | "     | के साथ किया गया दोष-                                                |          |
| (८) प्रातिमोक्षकी आवृत्तिमें स्वर-नियम      | "     |                                                                     | ६१       |

| पृष्ठ                                 | पॄरठ                                       |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| (d) ० अनुपस्थितिमें संकोचके           | (२) वर्षावासका आरम्भ १७१                   |
| साथ किया गया दोषयुक्त                 | (३) वर्षावासके बीच यात्रा नहीं १७२         |
| उपोसथ १६२                             | ( ४ ) वर्षोपनायिकाको आवास नहीं छोळना ,,    |
| (e) • अनुपस्थितिमें कटूक्ति-          | (५) राजकीय अधिमासका स्वीकार ,,             |
| पूर्वक किया गया दोषयुक्त              | ु२. बीचमें सप्ताह भरके लिये वर्षावासका     |
| उपोसथ १६४                             | तोळना १७२                                  |
| ख. ० अनुपस्थितिको जाने बिना किया      | २. श्रावस्ती १७२                           |
| गया उपोसथ १६५                         | (१) सन्देश मिलनेपर १७२                     |
| ग. ० अनुपस्थितिको देखे विना           | (२) सन्देशके बिना भी १७५                   |
| किया गया उपोसथ १६५                    | (२) सन्देश मिलनेपर १७७                     |
| घ. ० अनुपस्थितिको सुने बिना           | §३. वर्षावास करनेके स्थान १७८              |
| किया गया उपोसथ १६६                    | (१) विशेष परिस्थितिमें स्थान-त्याग १७८     |
| (२) कुछ नवागन्तुकोंकी अनुपस्थितिको    | (२) गाँव उजळनेपर गाँववालोंके साथ ,,        |
| जानकर या जाने, देखे, सुने बिना        | (३) स्थानकी प्रतिकूलतासे ग्राम-त्याग ,,    |
| नवागन्तुकों का किया                   | (४) व्यक्तिकी प्रतिकूळतासे स्थान-त्याग १७९ |
| उपोसथ १६६                             | (५) संघभेद रोकनेके लिये स्थानत्याग ,,      |
| (३) कुछ आश्रमवासियोंकी अनुपस्थिति     | (६) घुमन्तू गृहस्थोंके साथ वर्षावास १८०    |
| को जानकर या जाने,देखे, सुने बिना      | (७) वर्षावासके लिये अयोग्य स्थान १८१       |
| नवागन्तुकों का किया उपोसथ ,,          | (८) वर्षावासमें प्रव्रज्या ,,              |
| (४) कुछ नवागन्तुकोंकी अनुपस्थिति      | ु४. स्थान-परिवर्तनमें सदोषता और            |
| को जानकर या जाने, देखे, सुने          | निर्देषता १८२                              |
| बिना नवागन्तुकों का किया<br>उपोसथ     | (१) पहिली वर्षोपनायिकासे वचन दे            |
| ु६. उपोसथके काल, स्थान और व्यक्ति १६६ | वर्षावासमें व्यतिकम करना                   |
| (१) उपोसथकी दो तिथियोंमें एकका        | निषिद्ध १८२                                |
| स्वीकार १६६                           | (२) ० वचन दे आवाससे जाने छौटनेके           |
| (२) आवासिकों और नवागन्तुकोंका         | नियम ,,                                    |
| अलग उपोसथ नहीं १६७                    | (३) कब आना जाना और कब नहीं १८३             |
| (३) उपोसथके दिन आवासके त्यागमें       | (४) पिछली वर्षोपनायिकासे वचन दे            |
| नियम १६८                              | आवाससे जाने लौटनेके नियम १८४               |
| (४) प्रातिमोक्ष-आवृत्तिके लिये अयोग्य | ४ प्रवारणा-स्कंधक १८५-९८                   |
| सभा १७०                               | $\S$ १. प्रवारणा में स्थान, काल और व्यक्ति |
| (५) उपोसथके दिन ही उपोसथ ,,           | सम्बंधी नियम १८५                           |
| ३ वर्षापनाथिका-स्कन्धक १७१-८४         | १. श्रावस्ती १८४                           |
| §१. वर्षावासका विधान और काल १७१       | (१) मौनव्रतका निषेध १८५                    |
| १. राजग्रह १७१                        |                                            |
| (१) वर्षावासका विधान १७१              | (३) प्रवारणाकी तिथियाँ ,,                  |

|                                        | पृष्ठ |                                                     | पृष्ठ |
|----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------|
| ( ) 4-11/11/11/11/11                   | १८७   | (२) आवासिकों और नवागन्तुकों की<br>अलग प्रवारणा नहीं | १९०   |
| (५) अनुपस्थितकी प्रवारणा               | 11    | (३) प्रवारणाके दिन आवासके त्यागमें                  | •     |
| (६) प्रवारणामें अपेक्षित भिक्षु-संख्या | १८८   | नियम                                                | १९०   |
| (७) अन्यान्य-प्रवारणामें नियम          | 228   | (४) प्रवारणाके लिये अयोग्य सभा                      | 290   |
| (८) एक भिक्षुकी प्रवारणा               | १८९   | (५) प्रवारणाके दिन ही प्रवारणा                      | 230   |
| (९) प्रवारणामें दोषप्रतीकार कैसे और    | 00.   |                                                     | १९०   |
| किसके सामने                            | १९०   | §४. असाधारण प्रवारणा                                |       |
| §२. कुछ भिक्षुओंकी अनुपस्थितिमें की गई | 00.   | (१) विशेष अवस्थामें संक्षिप्त प्रवारणा              | 830   |
| नियम-विरुद्ध प्रवारणा                  | १५०   | (२) दोष-युक्त व्यक्तिकी प्रवारणाका                  |       |
| (१) अन्य आश्रमवासियोंकी अनुप-          | 0.0   | निषेध                                               | १९२   |
| स्थितिमें आश्रमवासियोंकी प्रवारणा      |       | ∫५. प्रवारणाका स्थगित करना                          | १९२   |
| क. (अ) ०अनुपस्थिति जानकर की            |       | (१) अवकाश न करनेपर स्थगित करना                      | १९२   |
| गई दोषरहित प्रवारणा                    | १९०   | (२) अनुचित स्थगित करना                              | 7.1   |
| ० जानकर की गई दोषयुक्त                 |       | (३) स्थगित करनेका प्रकार                            | "     |
| प्रवारणा                               | १९०   | (४) फटकार करके प्रवारणा पूरा करना                   | १९३   |
| ०अनुपस्थितिके सन्देहके साथ की          |       | (५) दंड करके प्रवारणा करना                          | 11    |
| गई दोषयुक्त प्रवारणा                   | 860   | (६) वस्तु या व्यक्तिको स्थगित करना                  | १९५   |
| (ड) ०अनुपस्थितिमें संकोच               |       | (७) झगळालुओंसे वचनेका ढंग                           | १९६   |
| के साथ की गई दोपयुक्त                  |       | (८) प्रवारणा स्थगित करनेके अनधिकारी                 |       |
| प्रवारणा                               | १९०   | ्र                                                  | १९७   |
| ख. ०अनुपस्थितिको जाने बिना             |       |                                                     | -     |
| की गई प्रवारणा                         | १९०   | (१) ध्यान आदि की अनुक्लताके लिये                    | १९७   |
| ग. ०अनुपस्थितिको देखे विना०            |       | (२) प्रवारणाको वढ़ा देनेपर जानेवाले                 | 00.4  |
| घ. ०अनुपस्थितिको सुने बिना०            | १९०   | के लिये गुंजाइश                                     | १९८   |
| (२) कुछ नवागन्तुकोंकी अनुपस्थितिको     |       | ५—चर्म-स्कंवक १९९-                                  | -२१४  |
| जानकर या जाने, देखे, सुने बिना         |       | §१. जूते सम्बन्धी नियम                              | १९९   |
| आवासिकों द्वारा की गई प्रवारणा         | १९०   | १. राजगृह                                           | 339   |
| (३) कुछ आश्रमवासियोंकी अनुपस्थित       |       |                                                     |       |
| जानकर या जाने, देख, सुने बिना          | • •   | (१) सोणकोटिविशकी प्रवरण                             | १९९   |
| नवागन्तुकों द्वारा की गई प्रवारणा      | १९०   | (२) अत्यन्त परिश्रम भी ठीक नहीं                     | २०१   |
| (४) कुछ नवागन्तुकोंकी अनुपस्थिति       |       | (३) अर्हत्त्वका वर्णन                               | २०२   |
| को जानकर या जाने, देख, सुने            |       | (४) एक-तल्लेके जूतेका विधान                         | २०४   |
| बिना नवागन्तुकों द्वारा की गई          | 0.0   | (५) जूतोंके रंग और भेद                              | "     |
| प्रवारणा                               | १९०   | (६) पुराने बहुत तल्लेके जूतेका विधान                | २०५   |
| §३. प्रवारणाके काल, स्थान और व्यक्ति   | १५०   | (७) गुरुजनोंके नंगे पैर होनेपर जूतेका               | ,,    |
| (१) प्रवारणाकी दो तिथियोंमें एकका      | 0.0   | निषेध                                               | "     |
| स्वीकार                                | १९०   | (८) विशेष अवस्थामें आराममें भी जूता                 |       |

|                                       | पृष्ठ     |                                           | पृष्ट   |
|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|---------|
| पहिनाना                               | २०६       | (९) चूर्णकी दवाइयाँ, और ओखल,              |         |
| (९) आराममें जूता, मशाल, दीपक अ        | <u>ौर</u> | मूसल, छलनी                                | २१७     |
| दंड रखनेका विधान                      | "         | (१०) कच्चे मांस और कच्चे खूनकी दवा        | २१८     |
| (१०) खळाऊँका निषेध                    | 11        | (११) अंजन, अंजनदानी, सलाई आदि             | ,,      |
| २. वाराण्सी                           | 200       | (१२) शिरका तेल                            | २१९     |
| (११) निषिद्ध पादुकायें                | 200       | (१३) नस और नसकरनी आदि                     | ٠,      |
| , ,                                   |           | (१४) धूमबत्तीका विधान                     | 11      |
| ३. श्रावस्ती                          | 705       | (१५) वातका तेल                            | २२०     |
| (१२) गाय बछळोंको पकळने मारने आ        |           | (१६) दवामें मद्य मिलाना                   |         |
| निपेध                                 | २०८       | (१७) तेलका बर्तन                          | 11      |
| <b>§२. सवारी, चारपाई, चौकीके नियम</b> | २०८       | <b>§२. स्वेदकर्म और चीर-फाळ आ</b> दि      | २२०     |
| (१) सवारीका निषेध                     | २०८       | (१) स्वेदकर्म                             | २२०     |
| (२) रोगमें सवारीका विधान              | "         | (२) सींगसे खून निकालना                    | २२१     |
| (३) विहित सवारियाँ                    | २०९       | (३) पैरमें मालिश और दवा                   | "       |
| (४) महार्घ शय्याका निवेध              | ,,,       | (४) चीर-फाळ                               | "       |
| (५) सिह आदिके चमळेका निपेध            | "         | (५) मलहम-पट्टी                            | "       |
| (६) प्राणि-हिंसाकी प्रेरणा और चर्म-   | ,,        | (६) सर्पविकित्सा                          | २२२     |
| धारणका निषेध                          |           | (७) विष-चिकित्सा                          | "       |
| (७) चमळे मढ़ी चारपाई आदिपर बैट        |           | (८) घरदिञ्चक रोगकी चिकित्सा               | 11      |
| जा सकता है                            | २१०       | (९) भूत-चिकित्सा                          | 11      |
| (८) जूता पहिने गाँवमें जानेका नि      |           | (१०) पांडुरोग-चिकित्सा                    | "       |
| और विधान                              | २११       | (११) जुल-पित्ती आदिकी चिकित्सा            | ,,      |
| §३. मध्यदेशके बाहरके विशेष नियम       | 788       | $\S$ ३. आराममें चीजोंका रखना सँभालना      |         |
| (१) सोण कुटिकण्णकी प्रवज्या           | २११       |                                           | २२३     |
| (२) सीमान्तदेशोंमें विशेष नियम        | २१३       | (१) पिलिन्दिवच्छका लेण बनाना              | २२३     |
| ६—भैषज्य-स्कन्वक २                    | १५-५५     | (२) आराममें सेवक रखना                     | "       |
| <b>§१. औषध और उसके बनानेके साधन</b>   | २१५       | (३) पिलिन्दिवच्छका चमत्कार                | २२४     |
| १. श्रावस्ती                          | 224       | (४) भैषज्य सप्ताह भर रवस्त्रे जा सकते हैं | २२५     |
| (१) पाँच भैषज्योंका विधान             | २१५       | २. राजगृह                                 | 25      |
| (२) चर्बीवाली दवाइयाँ                 | २१६       | ्<br>( ५ ) गुळ खानेका विधान               | २२५     |
| (३) मूलकी दवाइयाँ                     | "         |                                           | <br>२२६ |
| (४) कषायकी दवाइयाँ                    | "         |                                           | <br>२२६ |
| (५) पत्तेकी दवाइयाँ                   | २१७       | (८) आरामके भीतर रखे, पकाये या             |         |
| (६) फलकी दवाइयाँ                      | "         | स्वयं पकायेका खाना निषिद्ध                | 11      |
| (७) गोंदकी दवाइयाँ                    | "         | (९) दुर्भिक्षमें आराममें रखे, पकाये या    | "       |
| (८) लवणकी दवाइयाँ                     | 27        |                                           | २२७     |

| पृष्ठ                                                                | पृष्ठ                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| (१०) निर्जन वन स्थानमें स्वयं फल                                     | <b>ु६. गोरस और फल-रसका विधान</b> २४६                           |
| आदिका ग्रहण करना २२७                                                 | (१) मेंडक श्रेष्ठी और उसके परिवार                              |
| (११) भोजनोपरान्त लाये भक्ष्यकी अनु-                                  | की दिव्य-विभूतियाँ २४६                                         |
| मिति २२८                                                             | ( २ ) बिबिसार द्वारा मेंडककी परीक्षा २४७                       |
| ३. श्रावस्ती २२६                                                     | ११. महिया २४८                                                  |
| (१२) स्वयं छेकर फल खाना २३०                                          | ( ३ ) लॉक मोक्सोंका विधान २.४८                                 |
|                                                                      | (४) पाथेयका विधान २५०                                          |
| 0. 1. 3.6                                                            | (५) सोने-चाँदीका निषेध २५०                                     |
| (१३) गुप्तस्थानके चीर-फाळ और वस्ति-                                  | १२. श्रापण २४०                                                 |
| कर्मका निषेध २३०                                                     | (६) आठ पाना, आर सभा फल-रसाका                                   |
| ु४. अभक्ष्य मांस २३१                                                 | विकालन ना जपुनाम                                               |
| ५. वाराणासी २३१                                                      | ' १३. कुसीनारा २४२                                             |
| (१) सुप्रियाका अपना मांस देना २३१                                    | ८ (७) रोजमल्लका सत्कार २५२                                     |
| (२) मनुष्य हाथी आदिके मांस अभक्ष्य २३३                               | \ /                                                            |
| ६. ग्रंधकविन्द २३६                                                   | ८ (९) भूतपूर्व हजाम भिक्षुको हजामतका                           |
| (३) खिचळी और लड्डूका विधान २३३                                       | <ul><li>सामान लेना निषिद्ध ,,</li></ul>                        |
| (४) निमंत्रणके स्थानसे भिन्नकी खिचळी                                 | १४. श्राव <del>र</del> ती २४४                                  |
| निषिद्ध २३९                                                          | < (१०) सांघिक खेत और बीज <b>आदिमें नि</b> यम २५४               |
| ७. राजगृह २३६                                                        | (११) विधान या निपेध न कियेके बारेमें                           |
| (५) वेलट्ट कात्यायनका गुड़का व्यापार २३१                             | ६ निश्चय ,,                                                    |
| (६) रोगीको गुळ और नीरोगको गुळका                                      | (१२) किस कालका लिया भोजन किस                                   |
| रस २३०                                                               |                                                                |
| द. पाटिलियाम २३०                                                     | ् ७—कठिन-स्कंधक २५६-६५                                         |
| (७) पाटलिग्राममें नगर-निर्माण २३०                                    | ुश. काठन चावरक ानयम २५६                                        |
| ह. कोटियाम २४१                                                       | १. शावरता १ ४ ६                                                |
| १०. वैशाली २४:                                                       | ( ) गाठन नान्या विकास ११५                                      |
| · ·                                                                  | ( ( ) विकासिक सिन्द्रिक स्थित ।                                |
| (८) सिंह सेनापतिकी दीक्षा २४:                                        | (1) 110 (11) (11) (11) (11)                                    |
| (९) अपने लिये मारे मांसको जान बूझ<br>कर खाना निषद्ध २४५              | §२. कठिन चीवरका उद्धार २५८                                     |
| कर खाना निषद्ध २४५<br><b>ु५. संघाराममें चीजोंके रखनेके</b> स्थान २४५ | (1)                                                            |
| (१) दुर्भिक्षके समयके विधान सुभिक्षमें                               | ( ) """                                                        |
| निषद्ध २४८                                                           | (३) सात समादाय ,,                                              |
| (२) कल्प्यभूमि (=चीज़ोंके रखनेका                                     | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                        |
| ਸ਼ੁਗਰ \ ਜਰਰਾ                                                         | (५) छ समादाय २५९<br>(६) आहाम क्रिकेट उतार                      |
| (३) कल्प्यभूमिमें भोजन नहीं पकाना २४%                                | (६) आदाय कठिन-उद्धार ,,<br>५ (७) समादाय कठिन-उद्धार २६०        |
| (४) चार प्रकारकी कल्प्यभूमियाँ ,,                                    | र (७) समादाय काठन-उद्धार २६०<br>(८) अनाशापूर्वक कठिन-उद्धार ,, |

|                                                                             | पृष्ठ               |                                             | पृष्ठ      |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|------------|
| (९) आशा-पूर्वक कठिन-उद्धार                                                  | २६१                 | (२) चीवरोंकी संख्या                         | २७९        |
| (१०) करणीय-पूर्वक कठिन-उद्धार                                               | २६२                 | (३) फालतू चीवरोंके बारेमें नियम             | 200        |
| (११) अप-विनय-पूर्वक कठिन-उद्धार                                             | २६३                 | ५. वारागासी                                 | 759        |
| (१२) सुख-पूर्वक विहारवाला कठिन-उर                                           | ढ़ार २६४            | (४) पेवँद, रफू करना                         | २८१        |
| <b>§३. कठिन चीवरके विघ्न और अ-विघ</b>                                       | न २६५               | €. श्रावस्ती                                |            |
| ८—चीवर-स्कंधक                                                               | २६६-९७              | •                                           | "          |
| <b>§१. विहित चीवर और उनके भेद</b>                                           | २६६                 | (५) विशाखाको वर<br>(६) वर्षशाटी आदिका विधान | २८१        |
| १. राजगृह                                                                   | २६६                 | ( ५ ) काया, चीवर और आसन आदिको               | - २८२<br>r |
| (१) जीवक-चरित                                                               | २६६                 | सँभालकर बैठना                               | २८४        |
| (२) नये वस्त्रके चीवरका विधान                                               | २७४                 | ुंप. कुछ और वस्त्रोंका विधान और च           |            |
| (३) ओढ़नेकी अनुमति                                                          | ,,                  | लिये नियम                                   |            |
| (४) कम्बलकी अनुमति                                                          | "                   | (१) बिछौनेकी चादर                           | २८५        |
| (५) छ प्रकारके चीवरका विधान                                                 | "                   | (२) विश्वानका चादर<br>(२) रोगीको कोपीन      | २८५        |
| (६) नये चीवरके साथ पांसुकूल भी                                              | २७५                 | (३) अँगोछा                                  | 11         |
| <b>∫२. संघके कर्मचारियोंका चुनाव</b>                                        | २७५                 | (४) पाँच बातोंसे युक्त व्यक्तिको            | ,,         |
| (१) चीवरका बँटवारा                                                          | २७५                 | विश्वसनीय समझना                             | २८६        |
| (२) चीवर प्रतिग्राहकका चुनाव                                                | २७६                 | (५) जलछक्के आदिके लिये उपयोगी               | •          |
| (३) चीवर-निदहकका चुनाव                                                      | "                   | वस्त्र                                      |            |
| (४) भंडार निश्चित करना                                                      | "                   | (६) वस्त्रोंमें कुछका सदा और कुछका          | 11         |
| (५) भंडारीका चुनाव                                                          | "                   | बारी वारीसे इस्तेमाल करना                   |            |
| (६) जमा चीवरोंका बाँटना                                                     | २७७                 | (७) बारीवाले चीवरकी लम्बाई चौळाई            | ,,<br>     |
| (७) चीवर-भाजकका चुनाव                                                       | "                   | (८) चीवरको हल्का, नरम आदि करने              | . ,,       |
| (८) चीवर बाँटनेका ढंग                                                       | ,,                  | का ढंग                                      | २८७        |
| (९) भिक्षुओंसे श्रामणेरोंका हिस्सा                                          | ,,                  | (९) कपळा कम होनेपर तीनों चीवरों             | ·          |
| (१०) बुरे चीवरोंपर चिट्ठी डालना                                             | २७७                 | को छिन्नक नहीं बनाना                        | ,,         |
| §३. चीवरकी रँगाई आदि                                                        | २७७                 | (१०) अधिक वस्त्र माता-पिताको दिया           |            |
| (१) चीवर रंगनेके रंग                                                        | २७७                 | जा सकता है                                  | ,,         |
| (२) रंग पकाना                                                               | २७८                 | (११) एक चीवरसे गाँवमें नहीं जाना            | "          |
| (३) रंगके बर्तन                                                             | "                   | (१२)चीवरोंमेंसे किसी एकको छोळ               |            |
| (४) चीवर सुखानेके सामान                                                     | "                   | रखनेके कारण                                 | २८८        |
| (५) रंगाईका ढंग<br>८४ जीवनोंकी कर्मा संस्था और मनगर                         | ,,<br>T Dies        | <b>∫६.</b> चीवरोंका बँटवारा                 | 266        |
| ∫४ <b>. चीवरोंकी कटाई, संख्या और मरम्म</b><br>( १ ) काटकर सिले चीवरका विधान | ત <b>૧૭૬</b><br>૨૭૬ | (१) संघके लिये दिये चीवरपर अधिकार           |            |
| •                                                                           |                     | (२) वर्षावाससे भिन्न स्थानके चीवरमें        | · = =      |
| २. दिच्चिगागिरि                                                             | २७६                 | ` '                                         | २८९        |
| ३. राजगृह                                                                   | ३७६                 | (३) दो स्थानपर वर्षावास करनेपर              |            |
| <b>४</b> . वैशाली                                                           | ,,                  | ` ′ ^ ~ ~                                   | २९०        |

| पृष्ठ                                            |                                            | पृष्ठ        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| <b>ऽ७. रोगीकी सेवा और मृतकका दायभागी</b> २९०     | (७) वर्गकर्मके भेद                         | ३०२          |
| (१) रोगीकी सेवाका भार २९०                        | (८) समग्र-कर्म                             | 1.1          |
| (२) कैसे रोगीकी सेवा दुष्कर २९१                  | (९) धर्माभाससे वर्गकर्म                    | ,,           |
| (३) कैसे रोगीकी सेवा सुकर "                      | (१०)धर्माभाससे समग्रकर्म                   | ३०३          |
| (४) अयोग्य रोगि-परिचारक २९२                      | (११) धर्मसे समग्रकर्म                      | )1           |
| (५) योग्य रोगि-परिचारक ,,                        | <b>§२. पाँच प्रकारके संध और उनके</b> अधि-  |              |
| (६) मरे भिक्षु या श्रामणेरकी चीजका               | कार                                        | ३०३          |
| मालिक संघ                                        | (१) वर्ग (=कोरम्) द्वारा संघोंके प्रकार    | ३०३          |
| (७) मरेकी संपत्तिमें सेवा करनेवाले               | (२) संघोंके अधिकार                         | ३०४          |
| भिक्षु और श्रामणेरका भाग ,,                      | (३) कोरम् पूरा करनेका उपाय                 | "            |
| <b>§८. चीवरोंके वस्त्र रंग आदि</b> २९३           | ( ४ ) संघके बीच फटकारना किसके लिये         |              |
| (१) नंगे रहनेका निषेध २९३                        | लाभदायक और किसके लिये नहीं                 | ३०५          |
| (२) कुश-चीर आदिका निषेध ,,                       | (५) ठीक और बेठीक निस्सारण                  |              |
| (३) बिल्कुल नीले, पीले, आदि चीवरों               | (=निकालना)                                 | "            |
| का निषेध २९४                                     | (६) ठीक और बेठीक अवसारण (=ले               |              |
| ( ४ ) चीवर आदिके न मिलनेपर संघका                 | लेना)                                      | ३०६          |
| कर्त्तव्य ,,                                     | (७) अधर्मसे उत्क्षेपण-कर्म                 | 11           |
| (५) चीवरोंका संघ मालिक ,,                        | (८) वर्मसे उत्क्षेपण-कर्म                  | २०८          |
| <b>९९. चीवर-दान और चीवर-वाहनके नियम २९५</b>      | 3 - 3                                      | ३०९          |
| (१) संघ-भेद होनेपर चीवरोंके दानके                | \ · /                                      | ३०९          |
| अनुसार बँटवारा २९५                               | (२) धर्म वर्म                              | 1,           |
| (२) दूसरेके लिये दिये चीवरोंका चीवर-             | . ,                                        | ३१०          |
| वाहक द्वारा उपयोग करनेमें नियम ,,                | (४) धर्म कर्म                              | 11           |
| (३) आठ प्रकारके चीवर-दान और                      | (५) अधर्म कर्मका रूप                       | ३११          |
| उनका बँटवारा २९६                                 | <b>§४. अधर्म कर्म (</b> ∍ नियमविरुद्ध दंड) | ३११          |
| ९—चाम्पेय्य-स्कंधक २५८-३२१                       | (१) तर्जनीय कर्म                           | ३११          |
| <b>§१. कर्म और अकर्म</b> २९८                     | 2 / - /                                    | ₹<br>₹       |
| १. चम्या २६८                                     | (३) प्रब्राजनीय कर्म                       | 11           |
| र्वे (१) निर्दोषको उत्क्षिप्त करना अपराधं है २९८ | (४) प्रतिसारणी कर्म                        | ३१४          |
| (२) अकर्मों (≕िनयम-विरुद्ध फैसलों)               | (५) उत्क्षेपणीय कर्म                       | 1;           |
| के भेद ३००                                       | <b>ु५. नियम-विरुद्ध दंडकी माफी</b>         | ३१५          |
| . (३) कर्म (=नियमानुकूल फैसले)के भेद ,,          | 2 22 22 ( 2 )                              | ३१५          |
| (४) अ-कर्मोंके भेद ३०१                           | (-) (-)                                    | ₹ <b>₹</b> ₹ |
| (५) कर्म छ ,,                                    | (३) प्रज्ञाजनीयकर्मकी माफी                 |              |
| (६) अधर्म कर्मके भेद ,,                          | (४) प्रतिसारणीयकर्मकी माफी                 | ,,           |
|                                                  | •                                          | ,,           |

|                                                | पृष्ठ           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वृष्ठ              |
|------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ( ५ ) उत्क्षेपणीयकर्मकी माफी                   | ३१७             | §३. संघ-सामग्री (=संघकी एकता)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ३३५                |
| <b>§६. नियम-विरुद्ध</b> ंदंड-संशोधन            | ३१७             | (१) संघ-सामग्रीका तरीका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ३३६                |
| (१) तर्जनीयकर्म                                | ३१७             | (२) नियम-विरुद्ध संघ-सामग्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "                  |
| (२) नियस्सकर्म                                 | ३१८             | (३) नियमानुसार संघ-सामग्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ३३७                |
| (३) प्रब्राजनीयकर्म                            | ,,              | (४) दो प्रकारकी संघ-सामग्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ,,                 |
| (४) प्रतिसारणीयकर्म                            | ,,              | <b>§४. योग्य विनयधरकी प्र</b> शंसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३३७                |
| ( ५ ) उत्क्षेपणीयकर्म                          | ३१९             | distribution of the contract o |                    |
| <b>∫७. नियम-विरुद्ध दण्डकी माफीका सं</b> क्षोध | ान ३१९          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १୯−५५८             |
| (१) तर्जनीयकर्मकी माफी                         | ३१९             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३४१-६६             |
| (२) नियस्सकर्मकी माफी                          | ३२०             | $\S$ १. तर्जनीय कर्म $(=$ ० दं $=$ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 388                |
| (३) प्रव्राजनीय कर्मकी माफी                    | ३२०             | १. श्रावस्ती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 385                |
| (४) प्रतिसारणीयकर्मकी माफी                     | ,,              | (१) तर्जनीय कर्मके आरम्भकी कथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ३४१                |
| ( ५ ) उत्क्षेपणीयकर्मकी माफी                   | 71              | (२) दंड देनेकी विधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३४५                |
| १०—कौशम्बक-स्कंधक ३३                           | २२ ३८           | (३) नियम-विरुद्ध तर्जनीय दंड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,,                 |
| <b>§१. भिक्षु-संघमें</b> कलह                   | ३२२             | (४) नियमानुसार तर्जनीयदंड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ३४३                |
| १. कौशाम्बी                                    | ३२२             | (५) तर्जनीय दंड देने योग्य व्यक्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.8.6              |
| (१) कौशाम्बीमें भिक्षुओंमें झगळा               | ३२२             | (६) दंडिनव्यक्तिके कर्त्तव्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11                 |
| (२) उत्क्षिप्तकोंको उपदेश                      | ३२३             | (७) दंड न माफ करने लायक व्यक्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३४५                |
| (३) उत्क्षेपकोंको उपदेश                        | ,,,             | (८) दंड माफ करने लायक व्यक्ति<br>(९) दंड माफ करनेकी विधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | り<br>ランスd          |
| (४) आवासके भीतर और वाहर उपो                    |                 | (२) दङ मार्क करनका ।याव<br><b>§२. नियस्सकर्म</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३४६<br>३ <b>४६</b> |
| सथ करना                                        | ३२४             | (१) नियस्स दंडके आरम्भकी कथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २०५<br>३४६         |
| (५) कलहके कारण अनुचित कायिक                    | 5               | (२) दंड देनेकी विधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ₹°5∢<br>₹°6′9      |
| वाचिक कर्म नहीं करना चाहिये                    | ३२५             | (३) नियम-विरुद्ध नियस्स दंड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11                 |
| (६) कलह करनेवालोंकी जिद                        | ,,              | (४) नियमानुसार नियस्स दंड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11                 |
| ( ७ ) दीर्घायु जातक                            | ३२५             | ( ५ ) नियस्स दंड देने योग्य व्यक्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.8%               |
| (८) भिक्षुसंघका परित्याग                       | ३३१             | (६) दंडित व्यक्तिके कर्त्तव्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.7                |
| २. वालकलोणकारयाम                               | १६६             | ( ७ ) दंड न माफ करने लायक व्यक्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11                 |
| ३. प्राचीनवंशदावं                              | ,,              | (८) दंड माफ करने लायक व्यक्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11                 |
| ४. पारिलेप्यक                                  | 333             | (९) दंड माफ करनेकी विधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "                  |
| (९) एकान्तनिवासका आनन्द                        | ₹ ₹ ₹           | <b>§३. प्रब्राजनीय कर्म</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ३४९                |
| ५. श्रावस्ती                                   |                 | (१) प्रव्राजनीय दंडके आरम्भकी कथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 386                |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •        | <del>३</del> ३३ | (२) दंड देनेकी विधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३५१                |
| §२. अधर्मवादी (=िनयम विरुद्ध चलने-             |                 | (३) नियम-विरुद्ध प्रवाजनीय दंड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11                 |
| वाला) और धर्मवादी                              | 338             | (४) नियमानुसार प्रव्राजनीय दंड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ३५२                |
| (१) अधर्मवादीकी पहिचान                         | ३३४             | (५) प्रब्राजनीय दंड देने योग्य व्यक्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "                  |
| (२) धर्मवादीकी पहिचान                          | 27              | (६) दंडित व्यक्तिके कर्त्तव्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "                  |

|                                                                              | पृष्ठ                                     | पृष्ठ      |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
| (७) दंड न माफ करने लायक व्यक्ति ३                                            | ५२ (९) दंड माफ करनेकी विधि                | ३६३        |
| •                                                                            | ··                                        | य कर्म ३६३ |
| (९) दंड माफ करनेकी विधि ३                                                    | <sup>५३</sup> ३. श्रावस्ती                | 3 & 8      |
| <b>ुॅ४. प्रतिसारणीय कर्म</b> ३                                               | ५३<br>_ (१) पूर्व कथा                     |            |
| (१) प्रतिसारणीय दंडके आरम्भकी कथा ३९                                         | <sup>२३</sup> (२) दंड देनेकी विधि         | 3 E 3      |
| ,                                                                            | १५ (३) नियम-विरुद्ध दंड                   | ३६४        |
| •                                                                            | ' (४) नियमानुसार दंड                      | "          |
| (४) नियमानुसार प्रतिसारणीय दंड ,                                             |                                           | "          |
| (५) प्रतिसारणीय दंड देने योग्य व्यक्ति ,<br>(६) दंडित व्यक्तिके कर्त्तव्य ३५ | (६) दोडत व्यक्तिक कत्तव्य                 | ,,<br>३६५  |
| ( ७ ) अनदन हेने की विधि                                                      | (७) दंड ने माफ करने लायक                  | ,,         |
| (८) दंड न माफ करने लायक व्यक्ति ३५                                           | ् (८) दंड माफ करन लायक                    | ,,         |
| (९) दंड माफ करने लायक व्यक्ति ,,                                             | (९) दंड माफ करनेकी विधि                   | "          |
| (१०) दंड माफ करनेकी विधि "                                                   | २—पारिवासिक-स्कंधक                        | ३६७-७१     |
| <b>ु५. आपत्तिके न देखनेसे उत्क्षेपणीय कर्म</b> ३५                            | ८                                         | । ३६७      |
| २. कौशाम्बी ३५०                                                              | ्र. श्रावस्ती<br>=                        | ३६७        |
| (१) दंडके आरम्भकी कथा ३५८                                                    | (१) पूर्वकथा                              | ३६७        |
| (१) दंडक आरम्भका कथा ३५८<br>(२) दंड देनेकी विधि                              | ( १) जपाब्यक आमवादन आदिका                 | ग्रहण      |
| (३) नियम-विरुद्ध दंड                                                         | न करना चाहिये                             | 11         |
| (४) नियमानुसार दंड ३५९                                                       | (३) पारिवासिकके व्रत                      | 11         |
| (५) दंड देने योग्य व्यक्ति "                                                 | ( ४) परिवासम गिनी और न गिनी               |            |
| (६) दंडित व्यक्तिके कर्त्तव्य                                                | जानेवाली रातें                            | ३७०        |
| (७) दंडन माफ करने लायक व्यक्ति ३६०                                           | (५) परिवासका निक्षेप                      | "          |
| (८) दंड माफ करने लायक व्यक्ति ३६१                                            | (६) परिवासका समादान                       | "          |
| (९) दंड माफ करनेकी विधि ,,                                                   | §२. मूलसे-प्रतिकर्षण दंड पाये भिक्षुके कर | व्य ३७०    |
| ६ आपत्तिके प्रतीकार न करनेसे                                                 | §३. मानत्त्व दंड पाये भिक्षुके कर्त्तव्य  | ३७१        |
| उत्क्षेपणीय कर्म ३६१                                                         | ु४. मानत्वचार दंड पाये भिक्षुके कर्तंब्य  | ٠,,        |
| १) दंडके आरम्भकी कथा ३६१                                                     |                                           | "          |
| २) दंड देनेकी बिधि ,,<br>३) नियम-विरुद्ध दंड                                 | •                                         | ७२-९३      |
| X ) =                                                                        | <b>∫१. शुक्रत्यागके दंड</b>               | ३७२        |
| ५) दंड देने योग्य व्यक्ति                                                    | १. श्रावस्ती                              | ३७२        |
| ६) दंडित व्यक्तिके कर्त्तव्य                                                 | क-(१) छ रातका मानस्व                      |            |
| ७) दंड न माफ करने लायक व्यक्ति                                               | (२) मानत्त्वके बाद आह्वान                 | ६७६        |
| ८) दंड माफ करने लायक व्यक्ति ,,                                              | ख-(१) एक दिन वाला परिवास                  | 77         |
| · ·                                                                          | १ . १ . १ . । नाथा नारवास                 | ३७४        |

| पृष्ठ                                          |                                    | ਸੂਵਣ              |
|------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| (२) परिवासके बाद छ रातवाला मानत्त्व ३७४        | (३) मानत्त्व                       | ३८५               |
| (३) मानत्त्वके बाद आह्वान ,,                   | (४) मान <del>त्त्व</del> -चरण      | 11                |
| ग-(१) दो…पाँच दिनके छिपायेके लिये              | (५) आह्वान                         | 1,                |
| पाँच दिनका परिवास ,,                           | $\S$ ४. दंड भोगते समय नये अपराध    | करने              |
| (२) बीचमें फिर उसी दोषके लिये मूलमे-           | पर वंड                             | ३८५               |
| प्रतिकर्षण ३७५                                 | क. परिवास                          | "                 |
| (३) फिर उसी दोषके लिये मूलसे-प्रतिकर्षण ,,     | (१) मूलसे प्रतिकर्षण               | 11                |
| (४) तीनों दोषोंके लिये छ दिन-रातका मानत्त्व ,, | (२) मान <del>त</del> ्वार्ह        | ३८६               |
| (५) मानत्त्व पूरा करते फिर उसी दोषके           | (३) मान <del>त्</del> वचारी        | "                 |
| करनेके लिये मूलसे-प्रतिकर्षण कर छ              | (४) आह्वानार्ह                     | "                 |
| रातका मानत्त्व ३७६                             | ख. म <del>ानत्त</del> ्व           | 11                |
| (६) फिर वही करनेके लिये मूलसे-प्रतिकर्षण       | (१) गृहस्थ बन जना                  | ,,                |
| कर छ रातका मानत्त्व "                          | (२) श्रामणेर बन जाना               | ३८८               |
| (७) दंड पूरा कर लेने पर आह्वान "               | (३) पागल हो जाना                   | 11                |
| घ-(१) पक्षभर छिपायेके लिये पक्षभरका            | (४) विक्षिप्त-चित्त हो जाना        | 11                |
| परिवास ३७७                                     | (५) वेदनट्ट (=वदहवास) हो जाना      | 11                |
| (२)फिर पाँच दिन छिपाये उसी दोषके लिये          | ु५. मुलसे-प्रतिकर्षण दंडमें शुद्धि | 326               |
| मूलसे-प्रतिकर्षणकर समवधान परिवास ,,            | क. परिवास                          | ३८८               |
| (३) फिर उसी आपत्तितके लिये मूलसे-              | (१) गृहस्थ होना                    | 11                |
| प्रतिकर्षण दे समवधान-परिवास ३७८                | (२) श्रामणेर होना                  | ३८९               |
| (४) फिर वही दोषकरनेके लिये समवधान-             | (३) पागल होना                      | ( ,,              |
| परिवास दे ः रातका मानत्त्व ,,                  | (४) विक्षिप्त होना                 | 11                |
| (५) फिर वही दोष न करनेके लिये मूलसे-           | (५) वेदनष्ट होना                   | **                |
| प्रतिकर्षण कर, समवधान-परिवास दे                | ख. मानत्व                          | "                 |
| छ रातका मानत्त्व ,,                            | (१) गृहस्थ होना                    | ,,                |
| (६) म <del>ानस्</del> व पूरा करनेपर आह्वान     | (२) श्रामणेर होना                  | "                 |
| <b>∫२. परिवास-दंड</b> ३७९                      | (३) पागल होना                      | ,,                |
| (१) अनेक दिनोंके छिपाने <b>से</b> बहुतसे संघा- | (४) विक्षिप्त होना                 | 11                |
| दिसेसके दोषोंमें छिपाये दिनके अनुसार           | (५) वेदनट्ट होना                   | ,,                |
| परिवास ३७९                                     | ग. मानत्व-चारिक                    | 390               |
| (२) शुद्धान्त-परिवास ३८३                       | (१) गृहस्थ होना                    | $m^{\frac{1}{2}}$ |
| (३) शुद्धान्त-परिवास देने योग्य व्यक्ति ,,     | (२) श्रामणेर होना                  | "                 |
| (४) परिवास देने योग्य व्यक्ति ,,               | (३) पागल होना                      | "                 |
| <b>§३. दुबारा उपसम्पदा लेनेपर प</b> हिलेके     | (४) विक्षिप्त होना                 | 11                |
| बचे परिवास आदि दण्ड ३८४                        | (५) वेदनट्ट होना                   | "                 |
| (१) शेष परिवास ३८४                             | घ. आह्वान-योग्य                    | "                 |
| (२) मूलसे-प्रतिकर्षण ,,                        | (१) गृहस्थ होना                    | "                 |
|                                                |                                    |                   |

|                                     | पॄष्ठ       |                                           | पृष्ठ |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------|
| (२) श्रामणेर होना                   | ३९०         | (घ) नियमानुसार                            | ४०४   |
| (३) पागल होना                       | "           | (ङ) नियम-विरुद्ध                          | "     |
| (४) विक्षिप्त होना                  | 11          | (च) दंडनीय व्यक्ति                        | 11    |
| (५) वेदनट्ट होना                    | 1)          | (छ) दंडित व्यक्तिके कर्त्तव्य             | ,,    |
| ङ. परिमाण-अपरिमाण                   | 11          | (६) तिणवत्थारक                            | "     |
| च. दो भिक्षुओंके दोष                | 11          | $\S$ ३. चार अधिकरण, उनके  मूल, भेद        |       |
| (छ) दो भिक्षुओंकी धारणा             | 399         | नामकरण और शमन                             | ४०५   |
| <b>ु६. अ-शुद्ध मूलसे-प्रतिकर्षण</b> | ३९१         | (१) अधिकरणोंके भेद                        | ४०६   |
| §७. शुद्ध मूलसे-प्रतिकर्षण          | ३९२         | (क) विवाद-अधिकरण                          | "     |
| ४शमथ-स्कन्धक                        | ३९४-४१७     | (ख) अनुवाद-अधिकरण                         | 11    |
| <b>ुर. धर्मवाद और अधर्मवाद</b>      | ३९४         | (ग) आपत्ति-अधिकरण                         | 11    |
| १. श्रावस्ती                        | ३६४         | (घ) कृत्त्य-अधिकरण                        | "     |
| •                                   | ·           | (२) अधिकरणोंके मूल                        | "     |
| §२. स्मृति-विनय आदि छ विनय          | ३९५         | (क) विवाद-अधिकरणके मूल                    | ,.    |
| २. राजगृह                           | 388         | (ख) अनुवाद-अधिकरणके मूल                   | ४०७   |
| (१) स्मृति-विनय                     | ३९५         | (ग) आपत्ति-अधिकरणके मूल                   | ४०८   |
| (क) पूर्वकथा                        | "           | (घ) कृत्त्य-अधिकरणके मूल                  | "     |
| (ख) स्मृति-विनय                     | ३९ <b>९</b> | (३) अधिकरणोंके-भेद                        | ,,    |
| (२) अमूढ़-विनय                      | 800         | (क) विवाद-अधिकरणके भेद                    | "     |
| (क) पूर्वकथा                        | ,,          | (ख) अनुवाद-अधिकरणके भेद                   | "     |
| (ख) नियम-विरुद्ध                    | "           | (ग) आपत्ति-अधिकरणके भेद                   | ४०९   |
| (ग) नियमानुकूल                      | 808         | (घ) कृत्त्य-अधिकरणके भेद                  | 11    |
| (३) प्रतिज्ञातकरण                   | ,,          | (४) विवाद आदि और उनका अधिकर               | णसे   |
| (क) पूर्वकथा                        | "           | संबंध                                     | 11    |
| (ख) नियम-विरुद्ध                    | "           | (क) विवाद और अधिकरण                       | 11    |
| (ग) नियमानुसार                      | 805         | (ख) अनुवाद और अधिकरण                      | 11    |
| (४) यदभूयसिक                        | 11          | (ग) आपत्ति और अधिकरण                      | 880   |
| (क) शलाका-ग्राह्पककी                |             | (घ) कृत्त्य और अधिकरण                     | 11    |
| योग्यता और चुनाव                    | ,,          | (५) अधिकरणोंका शमन                        | 11    |
| (ख) न्याय-विरुद्ध सम्म-             |             | (क) विवाद-अधिकरणका गमन                    | "     |
| तिदाता                              | ४०३         | i. संमृखविनयसे                            | 11    |
| (ग) न्यायानुसार सम्म-               |             | ii. उद्वाहिकासे                           | ४१२   |
| तिदान                               | "           | iii. यद्भूयसिकासे                         | ४१३   |
| (५) तत्पापीयसिक                     | 11          | <ol> <li>शलाका-ग्रहापकका चुनाव</li> </ol> | "     |
| (क) पूर्वकथा                        | "           | 1. गूढ़ शलाका-ग्राह                       | ४१४   |
| (ख) नियमानुसार                      | 11          | 2. संकर्णजल्पक शलाका-ग्राह                | ४१५   |
| (ग) नियम-विरुद्ध                    | ४०४         | 3. विवृतक शलाका-ग्राह                     | ,,    |

| (घ) कृत्य-अधिकरणका गमन  प- जुद्रकचस्तु-स्कंघक ४१८-४५ (८) पांवळेका निपेध  ११. स्तान, लेप, गीत, आम-खाना, सर्परक्षा, लिंगकाटना, पात्र-चीवर, चैली आदि ४१८ नहस-केश, कन-खोदनी अञ्जनदानी  १. राजगृह ४१८ ११ धळा-झाळू (१) स्तान ४१८ (१) घळा-झाळू (१) स्तान ४१८ (१) घळा-झाळू (१) स्तान ४१८ (१) घळा-झाळू (१) अमूषण ११९ (२) पंखा (३) केश, कंधी, दर्पण आदि (४) लेप, मालिश आदि (४) लेप, मालिश आदि (४) लेप, मालिश आदि (४) नाच-तमाशा (६) शौकके वस्त्र ४२१ (६) केश काटना (६) शौकके वस्त्र ४२१ (६) केश काटना (८) अम्खाना (८) अम्खाना (८) अम्खाना (८) संपेस रक्षा (७) लिंग-च्छेदन (१०) पात्र (क) पूर्वकथा (ख) नियम (११) चीवर (११) चीवर (१३) कठिन-चीवर (क) कठिनका फेलाना (ख) कठिनका फिलाना (ख) कठिनका फिलाना (ख) कठिन-शाला (१०) अंक्ष्रेति ४२६ (५) बहेंगी (२) वस्त्र पहिनकेक ढंग (१०) अल्डक्का (१०) अल्डक्का (१०) वस्त्र पहिनकेका विष्य (१०) अल्डक्का (१०) अंक्ष्रेतिन्शाला (१०) विह्ना-शाला (१०) विह्ना-शा |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पृष्ठ  |                                             | पूरठ       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|------------|
| 1. स्मृतिविनय       (५) आसन, शस्या         ii. तत्यापीयसिक       ४१६       (६) बहुढ लिच्छवीके लिये पात्र ढाँकना         (ग) आपत्ति-अधिकरणका शमन       १९ वहुढ लिच्छवीके लिये पात्र ढाँकना         (प) कृत्य-अधिकरणका शमन       (७) बोधि राजकुमारका सत्कार         ५ - चुद्रकचरनु-कंधक       ११८-४९       (८) पाँवळेका नियेध         ११. स्नान, लेप, गीत, आम-खाना, सपंरक्षा,       १३. घळा, झाळू, पंखा, छोंका, छता, दंड, क्लाकाटा, पात्र-चीवर, थेली आदि       ११८-४०       ११८-४०       ११० मान-खोटको अञ्जनदानी       ११० मान-खोटको अञ्जनदानी       ११० मान-खोटकी       ११० मान-खोटकी       ११० मान-खोटकी       ११० मान-खोटकी       ११० मान-खोटकी       ११० छोंका-वंड       ११० माल काटना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (ख) अनुवाद-अधिकरणका शमन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ४१५    | (४) पानीके स्थान                            | ४३२        |
| ii. तत्यापीयसिक ४१६ (६) बहुंढ लिच्छ्वीके लिये पात्र दाँकना (ग) आपत्ति-अधिकरणका शमन ४१७ ३. गुंसुमारिगिर (घ) कृत्य-अधिकरणका शमन ५१० वोधि राजकुमारका सत्कार ५८-४९ (८) पीवळेका नियेध ११८-४९ (८) पीवळेका नियेध ११८-४९ (८) पीवळेका नियेध ११८ सान, लेप, गीत, आम-खाना, सर्परक्षा, इंड. खळा, झाळू, पंखा, छींका, छता, दंड, लिक्काता, पात्र-चीवर, यैली आदि ४१८ १९ घळा-झाळू (११ सान ४१८ १९ घळा-झाळू ११० पंखा ११० छोंका-वंड (११) नात ४१८ ११ चळा-झाळू ११० मालिक वहत ११० मालिक मालिक वहत ११० म |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | • •                                         | ४३३        |
| (घ) कृत्य-अधिकरणका शमन  'प- खुद्रकचस्नु-म्कंधक ४१८-४९ (८) पाँबळेका निषेष  ११. स्नान, लेप, गीत, आम-खाना, सर्परक्षा, जिंगकाटना, पात्र-चीवर, पैली आदि ४१८ नहः-केश, कन-खोदनी अञ्जनदानी  १. राजगृह ४१८ ४. शावस्ती  ११ स्नान ४१८ (१) घळा-झाळू  (१) स्नान ४१८ (१) घळा-झाळू  (१) स्नान ४१८ (१) घळा-झाळू  (२) आभूषण ४१९ (२) पंखा  (३) केश, कंघी, दर्पण आदि  (३) केश, कंघी, दर्पण आदि  (४) नाच-तमाशा  (५) तोक के वस्न  (७) आमखाना  (८) अपेसे रक्षा  (८) तंपसे तंपसे अवगामा १०० केश काटना  (४०) यंत्रमे (विहित)  (१०) संघाटी  (१ | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | (६) <b>बड्ढ</b> लिच्छवीके लिये पात्र ढाँकना | ा ४३४<br>ा |
| (घ) कृत्य-अधिकरणका गमन  ५ — चुद्रकचस्तु-स्कंघक ४१८-४९ (८) पाँवळेका निषेध  ११. स्तान, लेप, गीत, आम-खाना, सपंरक्षा,  शिराकाटना, पात्र-चीवर, थैली आदि ४१८ नरू-केश, कन-खोदनी अञ्जनदानी  १. राजगृह ४१८ ११ खळा-झाळू  ११ स्तान ४१८ (१) घळा-झाळू  ११ लेग, मालिश आदि  ११ लेग, मालिश आदि  ११ लेग, मालिश आदि  ११ लेग कक तरन  ११ लेग के वस्त्र  ११ लेग के वस्त्र  ११ लेग केश करन  ११ वीवक संवर्ण  ११ लेग-च्छेदन  ११ लेग-च्छेदन  ११ लेग-च्छेदन  ११ संघाटी  ११ केश कार्यना विहित  ११ संघाटी  ११ केश कार्यना विहित  ११ संघाटी  ११ केश कार्यना विहित  ११ संघाटी  ११ कार्य आदि  ११ कार्य पहिननेक ढंग  ११ कार्य पहिननेक ढंग  ११ कार्य पहिननेक ढंग  ११ कार्य पहिननेक ढंग  ११ कार्य पहिनके ढंग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (ग) आपत्ति-अधिकरणका शमन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ४१७    | ३. संसमारगिरि                               | 836        |
| ५— जुद्रकवस्तु-कंधक       ४१८-४९       (८) पांवळेका निषेध         ९१. स्तान, लेप, गीत, आम-खाना, सर्परक्षा, जिंगकाटना, पात्र-चीवर, थैली आदि       ४१८       नक्ष-कोदनी अञ्जनदानी         १. राजगृह       ४१८       १० खळा-झाळू         (१) स्तान       ४१८       १० खळा-झाळू         (१) काभूषण       ४१९       १० पंखा         (३) केश, कंघी, दर्पण आदि       ४२०       (४) छीका-दंड         (५) नाच-तमाशा       ५२०       (४) छीका-दंड         (५) नाच-तमाशा       ५२०       (४) छीका-दंड         (७) आमखाना       ५२०       (३) केश काटना         (८) सर्पे रक्षा       ५२०       (३) केश काटना         (७) आमखाना       ५२०       (३) कंश काटना         (८) तंबे कांसेके वर्तन (निपिद्ध)       ५२०       (१) अंजनदानी (विहित)         (१०) एवं प्रा-च्छेदन       ५२०       (१) अंजनदानी (विहित)         (१०) एवं प्रविक्तथा       ५२०       (१) संघाटी         (१०) पात्र       ५२०       (१) संघाटी         (११) चीवर       ५२०       (१) संघाटी         (११) चीवर       ५२०       (१) आयोगपट्ट         (११) चीवर       ५२०       (१) आयोगपट्ट         (११) चीवर       ५२०       (१०) आयोगपट्ट         (११) चीवर       ५२०       (१०) अत्र पात्र पात्र पात्र पात्र पात्र पात्र पात्र पात्र पात्र पात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (घ) कृत्त्य-अधिकरणका गमन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,,     |                                             | ४३६        |
| \$१. स्तान, लेप, गीत, आम-खाना, सर्परक्षा, किंग्शनाटना, पात्र-चीवर, थैली आदि  १. राजगृह ४१८ ४. शावस्ती १. राजगृह ४१८ (१) घळा-झाळू १२० पंखा १३० लेप, मालिश आदि १३० लेप, मालिश आदि १४० लेका काटना १४० लेप, मालिश आदि १४० लेका काटना १४० लेका काटना १४० लेका-खोदनी १४० लेका-खोदनी १४० लंका-खोदनी १४० आयोगपट्ट १४० आयोगप्ट्ट १४० आयोगपट्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ५—चुद्रकवस्तु-स्कंधक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४१८-४९ |                                             | ४३७        |
| िल्गकाटना, पात्र-चीवर, थैली आदि ४१८ नल्ल-केश, कन-खोदनी अञ्जनदानी  २. राजगृह ४१८ ४. अवस्ती ११ स्तान ४१८ (१) घळा-झाळू १२ अम्पूषण ४१९ (२) पंखा १३ केश, कंघी, दर्पण आदि १४ तेष्ठ क्षा काटना १४ तेष्ठ केश, कंघी, दर्पण आदि १४ तेष्ठ क्षा काटना १४ तेष्ठ केश काटना १४ तेष्ठ विहास १४२० (१) अंजनदानी (विहित) १४ संघाटी, आयोगपट्ट, घुँडी, मुद्धी, कमरबंद, १४ तेष्ठ विहास १४२० (१) अयोगपट्ट १४ तेष्ठ विहास १४२० (१) आयोगपट्ट १४ तेष्ठ किठन-का छेग १४ तेष्ठ विहास १४२० (१) अयोगपट्ट १४ तेष्ठ किठन-का छेग १४ तेष्ठ विहास १४२० (१) अयोगपट्ट १४ तेष्ठ किठन-का छेग १४ तेष्ठ किठन-का छेग १४ तेष्ठ किठन-का छेग १४ तेष्ठ किठन-के छेग १४ तेष्ठ किठन-का छेग १४ तेष्ठ किठन-का छेग १४ तेष्ठ किठन-का छेग १४ तेष्ठ किठन-का छेग १४ तेष्ठ केश कार्य चढ़ना १४ तेष्ठ विहास-निर्माण १४ त्रुक्तम, और जन्ताघर १४ तेष्ठ कियन, सभामें बैठनेका १४९ चंक्रम, और जन्ताघर १४ चंक्रम, और जन्ताघर १४ वंक्रम, और जन्ताघर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                             |            |
| (१) स्नान (१) आभूषण (१) केश, कंधी, दर्पण आदि (१) लेप, मालिश आदि (१) नाच-तमाशा (१) ताँक के वस्त्र (१) नाच-तमाशा (१) आमखाना (१) आमखाना (१) किंग-च्छेदन (१) पात्र (१) लिंग-च्छेदन (१) पात्र (१) भंघाटी, आयोगपट्ट, धुँडी, मुद्धी, कमरबंद, वस्त्र पहिननेका ढंग (११) चीवर (१२) आयोगपट्ट (१२) आयोगपट्ट (१२) आयोगपट्ट (१२) अत्रम-वन्द (१४) वांचर (१४) वांचर-वांचर (१४) वांचर- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                             | ४३७        |
| (१) स्नान (२) आभूषण (२) आभूषण (३) केश, कंघी, वर्षण आदि (४) लेप, मालिश आदि (५) नाच-तमाशा (६) शौकके वस्त्र (७) आमखाना (८) संपंसे रक्षा (८) संपंसे रक्षा (१) लिग-च्छेदन (१०) पात्र (१०) मियम (१२) चीवर (१२) शस्त्र आदि (१२) किन-चीवर (१०) किन-चीवर | १. राजगृह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४१८    | ४. श्रा <del>वस्</del> ती                   | ४३७        |
| (२) आभूषण (३) केश, कंघी, दर्षण आदि (३) केश, कंघी, दर्षण आदि (४) लेण, मालिश आदि (५) नाच-तमाशा (६) शौकके वस्त्र (५) आमखाना (८) सर्पसे रक्षा (८) सर्पसे रक्षा (८) सर्पसे रक्षा (७) आमखाना (८) सर्पसे रक्षा (१) लिग-च्छेदन (१०) पात्र (क) पूर्वकथा (क) नियम (१०) अल्ञाति (१०) आयोगपट्ट (१०) अस्त्र आदि (१०) अस्त्र आदि (१०) अस्त्र आदि (१०) नियम (१ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | (१) घळा-झाळू                                | 63.3       |
| (३) केश, कंधी, वर्षण आदि (४) लेप, मालिश आदि (५) नाच-तमाशा (६) शौकके वस्त्र (७) आमखाना (८) सर्पेसे रक्षा (८) संपेसे रक्षा (८) एतिय-च्छेदन (१०) पात्र (क) पूर्वकथा (ख) नियम (१३) चीवर (१३) किन-चीवर (१४) अखेली (१४) जल्ल्छक्का (१४) वहन-निर्माण (१४) चहमारत बनानेका काम) ४२९ (१४) चंकम, और जन्ताघर (१४) चंकम, लहसुनका निषेध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | (२) पंखा                                    | 836        |
| (४) लेप, मालिश आदि  (५) नाच-तमाशा  (६) शौकके वस्त्र  (७) आमखाना  (८) संपैसे रक्षा  (८) संपैसे रक्षा  (१०) पात्र   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,,     | (३) छत्ता                                   | 11         |
| (५) नाच-तमाशा (६) शौकके वस्त्र (७) आमखाना (८) संपंसे रक्षा (८) संपंसे रक्षा (८) पात्र (७) प्रतिवन्धा (७) प्रतिवन्धा (७) प्रतिवन्धाः (७) प्रतिवन्धा (७) प्रतिवन्धा (७) मियम (११) चीवर (११) चीवर (१२) शस्त्र आदि (१२) शस्त्र आदि (१३) कठिन-चीवर (१४) अंशुस्ताना कैंची आदि (१४) अंशि (१४)  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | (४) छीका-दंड                                | ४३९        |
| (७) आमखाना (८) सर्पसे रक्षा (८) सर्पसे रक्षा (८) सर्पसे रक्षा (९) लिंग-च्छेदन (१०) पात्र (१०) पात्र (क) पूर्वकथा (ख) नियम (१४) चीवर (११) चीवर (१२) शस्त्र आदि (१३) कठिन-चीवर (क) कठिनका फैलाना (ख) कठिनकी सिलाई (ग) अंगुस्ताना कैंची आदि (१४) बैली (१४) थैली (१४) थैली (१४) थैली (१४) णलछक्का (१४) जलछक्का (१४) जलछक्का (१८) वहार-निर्माण (१८) नवकर्म (=इमारत बनानेका काम) ४२९ (१८) चंकम, और जन्ताघर (७) वंकम, और जन्ताघर (७) वंकम, लहसुनका निषेध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,,     | (५) नख काटना                                | .980       |
| (८) सपैसे रक्षा (९) लिंग-च्छेदन (१०) पात्र (१०) पात्र (१०) पात्र (१०) पात्र (१०) पात्र (१०) पात्र (१०) प्रवंकथा (१०) प्रवंकथा (१०) नियम (१०) नियम (१०) नियम (१०) नियम (१०) चितर (१०) अयोगपट्ट (१०) आयोगपट्ट (१०) आयोगपट्ट (१०) आयोगपट्ट (१०) आयोगपट्ट (१०) आयोगपट्ट (१०) असत्र आदि (१०) किंग-चीवर (१०) किंग-चित्रके ढंग (१०) वहंगी (१०) किंग-शाला (१०) किंग-शा | (६) शौकके वस्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४२१    | ,                                           | ,,         |
| (९) लिंग-च्छेदन (१०) पात्र (१०) पात्र (१०) पात्र (क) पूर्वकथा (ख) नियम (ख) नियम (११) चीवर (१२) शस्त्र आदि (१२) शस्त्र आदि (१३) किंग-चीवर (१३) किंग-चीवर (क) किंग-नीवर (ग) अंगुस्ताना कैंची आदि (घ) किंग-शाला (घ) किंग-शाला (१०) वेशाली (१०) वेशालावी (१०) वेशाली                                                                                                                                                                                                                                  | (७) आमखाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "      |                                             | 8.95       |
| (१०) पात्र  (क) पूर्वकथा  (क) पूर्वकथा  (ख) नियम  (११) चीवर  (११) चीवर  (१२) करत्र आदि  (१२) करत्र आदि  (१३) कठिन-चीवर  (क) कठिनका फैलाना  (ख) कठिनकी सिलाई  (ग) अंगुस्ताना केंची आदि  (घ) कठिन-शाला  (१४) थैली  (१४) थैली  (१४) जल्लकका  (१४) जल्लकका  (१४) जल्लकका  (१४) व्यक्तमं (=इमारत बनानेका काम) ४२९  (१४) चंत्रम, लेहसुनका निषेध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (८) सर्पसे रक्षा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,,     |                                             | "          |
| (क) पूर्वकथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (९) लिंग-च्छेदन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४२२    |                                             | ४४२        |
| (स) नियम ४२३ (१) संघाटी (११) चीवर ४२५ (२) आयोगपट्ट (१२) शस्त्र आदि ४२६ (क) आयोग बुननेका सामान (१३) कठिन-चीवर ,, (३) कमर-वन्द (क) कठिनका फैलाना ,, (४) घृंडी-मुद्धी (ख) कठिनकी सिलाई ,, (५) वस्त्र पहिननेके ढंग (ग) अंगुस्ताना कैंची आदि ४२७ ५५ <b>बोझ ढोना, दतवन, आग ग्रौर पशुसे रक्षा</b> १६१) बहुँगी (१४) थेली ४२८ (१) बहुँगी (१४) थेली ४२८ (४) वृक्षपर चढ्ना (१५) जलछक्का ५६६ बुद्ध-वचन अपनी अपनी ५२ विहार-निर्माण ४२९ माधामें बाँचना, झूठी विद्याका (१) नवकर्म (=इमारत बनानेका काम) ४२९ न पढ्ना, सभामें बैठनेका (१) चंत्रम, और जन्ताघर ,, नियम, लहसुनका निषेध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (१०) पात्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ,,     |                                             | द,         |
| (स) नियम ४२३ (१) संघाटी (११) चीवर ४२५ (२) आयोगपट्ट (१२) शस्त्र आदि ४२६ (क) आयोग बुननेका सामान (१३) किठन-चीवर ,, (३) कमर-वन्द (क) किठनका फैलाना ,, (४) घृंडी-मुद्धी (ख) किठनकी सिलाई ,, (५) वस्त्र पहिननेके ढंग (ग) अंगुस्ताना कैंची आदि ४२७ ५५ <b>बोझ ढोना, दतवन, आग ग्राँर पशुसे रक्षा</b> १६० वेशाली १२८ (१) बहुँगी २. वेशाली ४२८ (१) बहुँगी (१४) थेली ४२८ (४) वृक्षपर चढ़ना (३) आगसे रक्षा (१४) जलछक्का ५२८ (४) वृक्षपर चढ़ना १६० बुद्ध-वचन अपनी अपनी ६२. विहार-निर्माण ४२९ माधामें बाँचना, झूठी विद्याका (१) नवकर्म (=इमारत बनानेका काम) ४२९ न पढ़ना, सभामें बैठनेका (२) चंक्रम, और जन्ताघर ,, नियम, लहसुनका निषेध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (क) पूर्वकथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ,,     |                                             | ४४२        |
| (१२) शस्त्र आदि (१२) शस्त्र आदि (१३) कठिन-चीवर (क) कठिनका फैलाना (क) कठिनका फैलाना (क) कठिनकी सिलाई (क) कठिनकी सिलाई (क) अगुस्ताना कैंची आदि (क) कठिन-शाला (क) कठिन-के छंग (क) घंडी-मुद्धी (क) अग्रयोग बुतनेका सामान (क) चहुमी (क) अग्रयोग बुतनेका सामान (क) चहुमी (क) अग्रयोग बुतनेका सामान (क) अग्रयोग बुतनेका सामान (क) क्रिन-सुद्धी-मुद्धी (क) क्रिन-सुद्धी-मुद्धी-मुद्धी (क) क्रिन-सुद्धी-मुद्धी (क) क्रिन-सुद्धी-मुद्धी-मुद्धी (क) क्रिन-सुद्धी-मुद्धी-मुद्धी (क) क्रिन-सुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी (क) क्रिन-सुद्धी-मुद्धी-मुद्धी (क) क्रिन-सुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी-मुद्धी | (ख) नियम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | •                                           | ४४२        |
| (१३) किठन-चीवर ,, (३) कमर-बन्द (क) किठनका फैलाना ,, (४) घृंडी-मुढ़ी (ख) किठनकी सिलाई ,, (५) वस्त्र पहिननेक ढंग (ग) अंगुस्ताना कैंची आदि ४२७ प्रस्ते बहेंगा, दतवन, आग ग्राँर पशुसे रक्षा १५० वेशाली ४२८ (१) बहेंगी (१४) थेली ४२८ (४) बुक्षपर चढ़ना ११५) जलछक्का , प्रस्ते बुद्ध-बचन अपनी अपनी प्रि. विहार-निर्माण ४२९ माधामें बाँचना, झूठी विद्याका न पढ़ना, सभामें बैठनेका (१) चंकम, और जन्ताघर ,, नियम, लहसुनका निषेध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (११) चीवर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४२५    | , ,                                         | "          |
| (क) किठनका फैलाना ,, (४) घृंडी-मृढ़ी (ख) किठनकी सिलाई ,, (५) वस्त्र पहिननेक ढंग (ग) अंगुस्ताना कैंची आदि ४२७ ५५ <b>बोझ ढोना, दतवन, आग ग्रौर पशुसे रक्षा १</b> (घ) किठन-शाला ,, (१) बहुँगी (२. वैशाली ४२८ (३) आगसे रक्षा (१४) थैली ४२८ (४) वृक्षपर चढ़ना १५) जलछक्का , ५६ बुद्ध-वचन अपनी अपनी ६२. विहार-निर्माण ४२९ माधामें बाँचना, झूठी विद्याका (१) नवकर्म (=इमारत बनानेका काम) ४२९ <b>न पढ़ना, सभामें बैठनेका</b> (२) चंक्रम, और जन्ताघर ,, <b>नियम, लहसुनका निषेध</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४२६    |                                             | "          |
| (ख) किटनिकी सिलाई ,,, (५) वस्त्र पहिननेके ढंग (ग) अंगुस्ताना कैंची आदि ४२७ प्र. बोझ ढोना, दतवन, आग ग्रौर पशुसे रक्षा १ (घ) किटन-शाला ,, (१) बहुँगी (२, वैशाली ४२८ (३) आगसे रक्षा (१४) थैली ४२८ (४) वृक्षपर चढ़ना (१५) जलछक्का ,, प्र. बुद्ध-वचन अपनी अपनी प्र. विहार-निर्माण ४२९ नाषामें बाँचना, झूठी विद्याका (१) नवकर्म (=इमारत बनानेका काम) ४२९ न पढ़ना, सभामें बैठनेका (२) चंकम, और जन्ताघर ,, नियम, लहसुनका निषेध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,,     | •                                           | "          |
| (ग) अंगुस्ताना कैची आदि ४२७ <b>९५ बोझ ढोना, ढतवन, आग ग्रौर प</b> शुसे रक्षा १<br>(घ) कठिन-शाला ,, (१) बहुँगी<br>२. वैशाली ४२८ (३) आगसे रक्षा<br>(१४) थैली ४२८ (४) वृक्षपर चढ्ना<br>(१५) जलछक्का ,, ६६ बुद्ध-वचन अपनी अपनी<br>५२. विहार-निर्माण ४२९ भाषामें बाँचना, झूठी विद्याका<br>(१) नवकर्म (=इमारत बनानेका काम) ४२९ <b>न पढ़ना, सभामें बैठनेका</b><br>(२) चंकम, और जन्ताघर ,, <b>नियम, लहसुनका निषेध</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ` '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "      |                                             | ४४३        |
| (घ) कठिन-शाला ,, (१) बहुँगी  २, वैशाली ४२८ (२) दतवन (१४) थैली ४२८ (४) वृक्षपर चढ्ना (१५) जलछक्का ,, ऽ६ बुद्ध-वचन अपनी अपनी ऽ२ विहार-निर्माण ४२९ माषामें बाँचना, झूठी विद्याका (१) नवकर्म (=इमारत बनानेका काम) ४२९ न पढ्ना, सभामें बैठनेका (२) चंकम, और जन्ताघर ,, नियम, लहसुनका निषेध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,,     |                                             | 11         |
| १. वैशाली ४२८ (२) दतवन (३) आगसे रक्षा (१४) थैली ४२८ (४) वृक्षपर चढ्ना (१५) जलछक्का %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ४२७    |                                             |            |
| (१४) थेली ४२८ (४) वृक्षपर चढ़ना १<br>(१४) जलछक्का ११ (६. बुद्ध-वचन अपनी अपनी<br>१२ विहार-निर्माण ४२९ भाषामें बाँचना, झूठी विद्याका<br>(१) नवकर्म (=इमारत बनानेका काम) ४२९ <b>न पढ़ना, सभामें बैठनेका</b><br>(२) चंक्रम, और जन्ताघर १, <b>नियम,</b> लहसुनका <b>निषे</b> ध १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (घ) कठिन-शाला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "      |                                             | 888        |
| (१४) थैली ४२८ (४) वृक्षपर चढ्ना १<br>(१५) जलछक्का ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २, वैशाली                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४२८    |                                             | "          |
| (१५) जलछक्का ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (१४) थेली                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 85%    |                                             | ), š       |
| ्रे२ विहार-निर्माण ४२९ भाषामें बाँचना, झूठी विद्याका<br>(१) नवकर्म (=इमारत बनानेका काम) ४२९ <b>न पढ़ना, सभामें बैठनेका</b><br>(२) चंक्रम, और जन्ताघर ,, <b>नियम,</b> लह <b>सुनका निषे</b> ध ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | ( ) 2                                       | ४४५        |
| (१) नवकर्म (=इमारत बनानेका काम) ४२९ <b>न पढ़ना, सभामें बैठनेका</b><br>(२) चंक्रम, और जन्ताघर ,, <b>नियम, लहसुनका निषेध</b> ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | •                                           |            |
| (२) चंक्रम, और जन्ताघर ,, <b>नियम, लहसुनका निषेध</b> ४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | The state of the s |        |                                             | ४४५        |
| ( १ / १ - १ - १ - १ - १ - १ - १ - १ - १ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (३) कोष्ठक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ४३१    | (१) बुद्ध-वचन अपनी अपनी भाषामें पढ़ना       | •          |

|                                             | पृष्ठ     |                                            | पृष्ट             |
|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------|
| (२) झूठी विद्याओंका न पढ़ना                 | ૪૪५       | २. वैशानी                                  | ४६५               |
| (३) छींक आदिके मिथ्याविश्वास                | ४.९६      | (२) नवकर्म                                 | ४६६               |
| (४) लहसुन खानेका निषेध                      | ,,        | (३) अग्रासन-अग्रपिंड                       | '४६३              |
| <b>ऽ</b> ७. पेसाबखाना, पाखाना, वृक्ष रोपना, |           | (४) तित्तिर जातक                           | 11                |
| वर्तन-चारपाई आदि सामान                      | ४४६       | (५) वंदनाका क्रम                           | <b>४६</b> ४       |
| (१) पेसाबखाना                               | ४४६       | ३. श्रावस्ती                               | કે <b>દ</b> ્ર તે |
| (२) पाखाना                                  | 683       | (६) जेतवन-स्वीकार                          | ૪૬ <b>૫</b>       |
| (३) वृक्षका रोपना आदि                       | 299.      | ुॅ४. विहारकी चीजोंके उपयोगका अधिक          |                   |
| (४) ताँबे, लकळी, मट्टीके भाँडे              | 5.88      | आसन ग्रहणके नियम                           | ४६५               |
| ६शयन-त्र्यासन स्कंबक ४                      | १५०-७६    | (१) विहारकी चीजोंके उपभोगमें कम            | ४६५               |
| <b>∫१. विहार और उसका सामान</b>              | ४५०       | (२) महार्घ शय्याका निषेध                   | ८६ ६              |
| १. राजगृह                                   | 340       | (३) आसन देना लेना                          | ٠,                |
| (१) राजगृह श्रेष्ठीका विहार बनवाना          | 540       | (४) सांघिक विहार                           | ४६७               |
| (२) तीनों काल और चारों दिशाओं               |           | (५) शयन-आसन-ग्रहापक                        | ४६८               |
| संघको विहारका दान                           | ४५१       | (६) एकका दो स्थान लेना निषिद्ध             | 11                |
| (३) किवाळ और किवाळके सामान                  | ४५२       | (७) एक आसन पर बैठना                        | '४६९              |
| (४) जंगला                                   | 11        | <b>ु</b> ५. विहार और उसके सामानका बनव      |                   |
| (५) चारपाई, चौकी आदि                        | 11        | बाँटने योग्य वस्तुयें, वस्तुअ              |                   |
| (६) सूत विस्तरा आदि                         | ४५४       | हटाना या परिवर्तन, सफाई                    | ४७०               |
| <b>∫२. विहारकी रंगाई और</b> नाना प्रकारवे   | र्त       | (१) सांघिक वस्तु<br>(२) पाँच अ-देय         | ४७०               |
| <b>घर</b>                                   | ४५४       |                                            | "                 |
| (१) भीतके रंग                               | ४५४       | ४. कीटागिरि                                | ४७१               |
| (२) भीतमें चित्र<br>(२) <del>२०१</del> ०    | ४५५       | (३) पाँच अ-विभाज्य                         | ४७१               |
| (३) सीढ़ी आदि<br>(४) कोठरी                  | "         | ५ - छालगी                                  | १७२               |
| (०) काठरा<br>(५) आलिन्द, ओसारा              | 11        | (४) नवकर्म                                 | ४७२               |
| (६) उपस्थान-शाला                            | '४५६      | (५) विहारके सामानका हटाना                  | ४७३               |
| (७) पानी-शाला                               | ,,<br>४५७ | (६) वस्तुओंका परिवर्तन                     | ,,                |
| (८) विहार                                   | -         | (७) आसन, भीतको साफ रखना                    | 11                |
| ९) परिवेण (=आँगन)                           | ",        | <b>∫६. सं</b> घके बारह कर्म-चारियोंका चुना | व ४७४             |
| १०) आराम                                    | ४५८       | ६. राजगृह                                  | ४७४               |
| ११) प्रासाद-छत                              | "         | (१) भक्त-उद्देशक                           | ४७४               |
| ३. अनाथ-पिंडिककी दीक्षा, नवकर्म             |           | (२) शयनासनप्रज्ञापक                        | ४७५               |
| अग्रासन अग्रपिंडके योग्य व्यक्ति            | ,         | (३) भांडागारिक                             | "                 |
| तित्तिर जातक, जेतवन-स्वीकार                 | ४५८       | (४) चीवर-प्रतिग्राहक                       | ,,                |
| १) अनाथपिंडिककी दीक्षा                      | ४५८       | (५) चीवर-भाजक                              | ,,                |

|                                            | पृष्ठ       |                                        | ધૃષ્ઠ       |
|--------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------|
| (६) यवागू-भाजक                             | ४७५         | (२) संघ-भेदकी व्याख्या                 | ४५३         |
| (७) फल-भाजक                                | ,,          | (३) संघ-सामग्रीकी व्याख्या             | 69.6        |
| (८) खाद्य-भाजक                             | ,,          | (४. नरकगामी, अ-चिकित्स्य व्यक्ति       | ४९४         |
| (९) अल्पमात्रक-विसर्जक                     | "           | (१) संघमें फुट डालनेका पाप             | 898         |
| (१०) शाटिक-ग्रहापक                         | ४७६         | (२) कैसा संघमें फूट डालनेवाला न        | ारक-        |
| (११) आरामिक-प्रेषक                         | ,,          | गामी और अ-चिकित्स्य होता               | है और       |
| (१२) श्रामणेर-प्रेषक                       | 1,          | कैसा नहीं                              | ,,          |
| ७संघभेद-स्कंघक ४                           | ७७-९६       | ८त्रत-स्कंधक                           | ४९५-५०८     |
| ुर. देवद तकी प्रब्रज्या, ऋद्धि-प्राप्ति और | τ           | ु१ नवागन्तुक, आवासिक और ग              |             |
| सम्मान                                     | ४७७         | कर्त्तंच्य                             | ४९७         |
| १. श्रन्पिय                                | ৪७७         | १. श्रावस्ती                           | ४९७         |
| (१) अनुरुद्ध आदिके साथ देवदत्तव            | <b>की</b>   | (१) नवागन्तुकके व्रत (=कर्त्तव्य)      | <b>४९</b> ७ |
| प्रव्रज्या                                 | <i>৫</i> ७७ | (२) आवासिकके व्रत                      | 886         |
| (२) उपालि भी साथ                           | ४७८         | (३) गमिकके व्रत                        | ४९९         |
| २े. कौशाम्बी                               | ४८०         | <b>(२. भोजन-सम्बंधी नियम</b>           | ५००         |
| (३) देवदत्तकी लाभ-सत्कारके लिये चाह        | ह ४८०       | (१) भोजनका अनुमोदन                     | 400         |
| ३. राजगृह                                  | ४८०         | (२) भोजनके समयके नियम                  | ,           |
| (४) देवदत्तकी महन्ताईकी इच्छा              | "           | ुँ३. भिक्षाचारी और आरण्यकके कर्त्त     |             |
| (५) पाँच प्रकारके गुरु                     | ४८२         | (१) भिक्षाचारीके व्रत                  | ५०२         |
| (६) देवदत्तका प्रकाशनीय कर्म               | ·           | (२) आरण्यकके व्रत                      | ५०३         |
| §२. देवदत्तका विद्रोह                      | "<br>8८३    | <b>∫४. आसन, स्नानगृह और पाखानेके</b> ि | नयम ५०४     |
| (१) अजातशत्रुको बहकाकर पितासे              | 004         | (१) शयनासनके व्रत                      | ५०४         |
| विद्रोह कराना                              | ४८३         | (२) जन्ताघरके व्रत                     | ५०५         |
| (२) बुद्धके मारनेके लिये आदमी भेजना        |             | (३) वच्चकुटी (=पाखाना)के व्रत          | ५ं० इ       |
| (३) देवदत्तका बुद्धपर पत्थर मारना          | ४८५         | ु४. शिष्य-उपाध्याय, अन्तेवासी-आचा      | र्यके       |
| (४) तथागतकी अकालमृत्यु नहीं                | ४८६         | कर्त्तव्य                              | ५०७         |
| (५) देवदत्तका बुद्धपर नालागिरि हाथी-       |             | (१) शिष्य-व्रत                         | ५०७         |
| का छुळवाना                                 |             | (२) उपाध्याय-व्रत                      | "           |
| (६) देवदत्तके सम्मानका हरास                | "<br>४८७    | (३) अन्तेवासी-व्रत                     | "           |
| (७) संघमें फूट डालना                       | ४८८         | (४) आचार्य-व्रत                        | n i ,       |
| (८) देवदत्तका संघसे अलग हो जाना            | ४८९         |                                        | ५०९-१८      |
| हाथी स्रौर गीवळकी कथा                      | ४९१         | ु१. किसका प्रातिमोक्षस्थगित करन        | τ           |
| (९) दूतके लिये अपेक्षित गुण                | ४९१         | चाहिये                                 | ५०९         |
| (१०) देवदत्तके पतनके कारण                  | ,,          | १. श्रा भ्ती                           | 308         |
| <b>§३. संघमें फूट (व्याख्या)</b>           | ४९२         | (१) उपोसथमें पापी भिक्षु               | ५०९         |
| (१) संघ-राजीकी व्याख्या                    | ४९३         | (२) बुद्धधर्ममें आठ अद्भुत गुण         | ५१०         |

|                                                   | पृष्ठ |                                        | पृष्ठ |
|---------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|-------|
| (३) बुद्धका फिर उपोसथमें न शामिल होना ।           | ५११   | (१) भिक्षुओंका भिक्षुणियोंपर कीचळ-     |       |
| <b>९२. नियम-विरुद्ध और निँयमानुसार</b>            |       | पानी डालना निषिद्ध                     | ५३५   |
| •                                                 | ५१२   | (२) भिक्षुओंका भिक्षुणियोंको नग्न शरीर |       |
| (१) नियम-विरुद्ध                                  | ५१२   | दिखलाना निपिद्ध                        | 1,    |
| (२) नियमानुसार                                    | ५१४   | (३) भिक्षुणियोंका भिक्षुओं पर कीचळ-    |       |
| (क) पाराजिकका दोषी परिषद्में                      |       | पानी डालना निषिद्ध                     | 1,    |
| हो                                                | "     | (४) भिक्षुणियोंका भिक्षुओंको नग्न शरीर |       |
| (ख) शिक्षा प्रत्याख्यान करनेवाला                  |       | दिखलाना निपिद्ध                        | ५२६   |
| परिषद्में हो                                      | 1,    | <b>§४. उपदेश-श्रवण आदि</b>             | ५२६   |
| §३. अपराधोंका यों ही स्वीकारना, और                |       | (१) उपदेश स्थगित करना                  | ५२६   |
| दोवारोप                                           | 484   | (२) उपदेश सुनने जाना                   | ,,    |
| (१) आत्मादान                                      | ५१५   | (३) भिक्षुओंका उपदेश स्वीकार करना      | ५२७   |
| (२) दोषारोपके लिये अपेक्षित बातें                 | ५१६   | (४) भिक्षणियोंको उपदेश सुननेके लिये    |       |
| १०—भिच्चगो-स्कंघक ५१९                             | -8°   | न जानेपर दंड                           | ५२८   |
| <b>§१. भिक्षुणियोंकी प्रव्रज्या, उपसम्पदा</b> ,   |       | (५) कमरबंद                             | ,,,   |
| भिक्षुओंके साथ अभिवादन और                         |       | (६) सँवारनेके लिये कपळा लटकाना निषि    |       |
| भिक्षुणियोंके शिक्षापद                            | ५१९   | (७) सँवारनेके लिये मालिश करना निषि     |       |
| १ कपिलवस्तु ५                                     | 39    | (८) मुखके लेप, चूर्ण आदिका निषेध       | 11    |
| २. वेशाली ५                                       | 39    | (९) अंजन देने, नाच-तमाशा, दूकान        |       |
| (१) स्त्रियोंका भिक्षुणी होना                     | ५१९   | व्यापार करनेका निषेध                   | ५२९   |
| (२) भिक्षुणियोंके आठ गुरुधर्म                     | ५२०   | (१०) बिल्कुल नीले, पीले आदि चीवरों     |       |
| (३) भिक्षुणियोंकी उपसम्पदा                        | ५२१   | का निषेध                               | "     |
| (४) भिक्षुणियोंका भिक्षुओंको अभिवादन <sup>।</sup> | ५२२   | (११) भिक्षुणियोंके दायभागी             | ,,    |
| (५) भिक्षुओं और भिक्षुणियोंके समान                |       | (१२) भिक्षुको ढकेलनेका निषेध           | ,,    |
| और भिन्न शिक्षापद                                 | ,,    | (१३) भिक्षुको पात्र खोलकर दिखलाना      | ५३०   |
| (६) धर्मका सार                                    | ,,    | (१४) पुरुष-व्यंजन देखनेका निषेध        | 11    |
| २. प्रातिमोक्षकी आवृत्ति, दोष-प्रतिकार            |       | (१५) भिक्षुओंका भिक्षुणियोंको परस्पर   |       |
| संघ-कर्म, अधिकरण-शमन और                           |       | भोजन देनेमें नियम                      | ५३१   |
| विनय-वाचन प                                       | ५२३   | ु ५. आसन-वसन, उपसम्पदा, भोजन,          |       |
| (१) प्रातिमोक्षकी आवृत्ति प                       | ५२३   | प्रवारणा, उपोसथ-स्थान, सवारी           |       |
| (२) दोषका प्रतिकार                                | 11    | और दूतद्वारा उपसम्पदा                  | ५३१   |
|                                                   | ५२४   | (१) भिक्षुओंका भिक्षुणियोंको आसन       |       |
| (४) अधिकरण-शमन                                    | "     | आदि देना                               | ५३१   |
| (५) विनय-वाचन                                     | ५२५   | (२) ऋतुमती भिक्षुणीके नियम             | 11    |
| ्रे३. अ-भद्र परिहास आदि                           | ५२५   | (३) उपसम्पदाके लिये शारीरिक दोषका      |       |
| १. श्रावस्ती ५                                    | २४    | ख्याल रखना                             | ५३२   |

| ठ ्र पृष्ठ                                  |
|---------------------------------------------|
| ३ (३) आनन्दकी कुछ और भूलें ५४५              |
| ४ ∫ ३. आयुष्मान् पुराणका संगीति-पाठकी       |
| ५ पाबंदीसे इन्कार ५४५                       |
| ु ४. उदयनको उपदेश, छन्नको ब्रह्मदंड ५४६     |
| ६ (१) उदयन और उसके रिनवासको उपदेश ५४६       |
| * .                                         |
|                                             |
| (२) छन्नको ब्रह्मदंड ५४७                    |
| १२—सप्तशतिका-स्कंबक ५४८-५८                  |
| $\S$ १. वैशालीमें विनय-विरुद्ध आचार ५४८     |
| ै १. वेशाली ५४८                             |
| )<br>(१) वैद्यालीमें पैसे-रुपयेका चढावा ५४८ |
| (२) पैसा न सेनेसे गुरुसा एनियानकीय कर्ष     |
| (३) यशका अपना पक्ष मजबूत करना ५४९           |
| § २. दोनों ओरसे पक्ष-संग्रह ५५१             |
| 33                                          |
|                                             |
| (१) यशका अवन्ती-दक्षिणापथके भिक्षुओं        |
| और संभूत साणवासीको अपने पक्षमें             |
| करना ५५१                                    |
| ३. सहजाति ५५१                               |
| (२) रेवतको पक्षमें करना ५५१                 |
| (३) वैशालीके भिक्षुओंका भी प्रयत्न ५५३      |
| (४) उत्तरका वैशालीवालोंके पक्षमें होजाना "  |
| ४. देशाली ५५४                               |
|                                             |
| (५) सर्वकामीका यशके पक्षमें होना ५५४        |
| $\S$ ३. संगीतिकी-कार्यवाही ५५५              |
| (१) उढ़ाहिकाका चुनाव ५५५                    |
| (२) अजित आसन-विज्ञापक हुए ५५६               |
| (३) संगीतिकी कार्यवाही ,,                   |
|                                             |

## ग्रंथ-सूची

|                                 |              |       | <b>ਸੂ</b> ਧਣ |
|---------------------------------|--------------|-------|--------------|
| क. पातिमोक्ख-सुत्त (            | विभंग)       |       | १–७०         |
| १भिक्खु-पातिमोक्ख               |              |       | ३−३६         |
| २—-भिक्खुनी-पातिमोक्ख           | • • •        |       | 90−90        |
| ख. खंधक                         |              |       | ७१–५५८       |
| ३महावग्ग                        | • • •        |       | ७४–३३८       |
| ४——चुल्लवग्ग                    | • • •        |       | ३३९-५५८      |
|                                 | विभाग-सूची   |       |              |
|                                 |              |       | पृष्ठ        |
| प्राक्-कथन                      |              |       |              |
| भूमिका                          | • • •        | • • • | ( १-९ )      |
| विनय-पिटक-प्रकरण-सूची           |              |       |              |
| विषय-सूची                       | • • •        |       |              |
| ग्रंथ <b>-</b> सूची, विभाग-सूची | • • •        |       |              |
| ग्रंथानुवाद                     | • • •        |       | १-५५८        |
| कथा-सूची                        | (परिशिष्ट १) |       | ५५९          |
| नाम-अनुऋमणी                     | (परिशिष्ट २) |       | ५६१          |
| शब्द-अनऋमणी                     | (परिशिष्ट ३) |       | 4 8 19       |

क-पातिमोक्ख-सुत्त

(विभंग)

#### नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बद्धस्स ।

## (पातिमोक्खा)

# १-भिक्खु-पातिमोक्ख

निदान । १—पाराजिक । २—संघादिसेस । ३—अ-नियत । ४—निस्सग्गिय पाचित्तिय । ५—पाचित्तिय । ६—पाटिदेसनिय । ७—सेखिय । ८—अधिकरण-समध ।

### §(निदान)

( एक भिद्ध-) भन्ते ! संघ मेरी ( बात ) सुने, यदि संघको पसंद हो ( तो ) मैं इस नामके श्रायुष्मानसे विनय पूळूँ।

( चुना जाने वाला भिद्ध—) भन्ते ! संघ मेरी ( बात ) सुने, यदि संघको पसंद हो ( तो ) मैं इस नामके श्रव्यायुष्मान् द्वारा पूछे विनय (=भिद्ध-नियम )का उत्तर दूँ।—

सम्मज्जनी पदीपो च उद्धं आसनेन च।
उपोसथस्स पतानि पुञ्चकरणन्ति वुच्चिति॥
(सम्मार्जनी प्रदीपश्च उद्धं आसनेन च।
उपोसथस्य पतानि पूर्वकरणमित्युच्यते॥)

(संघसे) अवकाश (माँगकर कहता हूँ)—सम्मज्जनी=भाड़ देना (उपोसथागार को साफ करना), पदीपो च = और दिया जलाना [(दिन होनेसे-) ईस समय सूर्यके प्रकाशके कारण दीपकका काम नहीं है (कहना चाहिये)], उदकं श्रासनेन च = और आसन (बिछाने) के साथ पीने तथा धोनेके लायक जलको रखना, एतानि=संमार्जन करना आदि यह चार कार्य (=त्रत) संघके एकत्रित होनेसे पहिले किये जानेसे, उपोसथस्स = उपोसथ के, पुज्बकरण्नित = "पूर्व-करण", वुच्चित = कहे जाते हैं।

भासकी प्रत्येक कृष्ण चतुर्दशी तथा पूर्णिमाको उस स्थानमें रहनेवाले सभी भिक्षु संघके उपोसथागारमें एकत्रित हो इन पातिमोक्स ( = प्रातिमोक्ष्)के नियमोंको आवृत्ति करते हैं।

र यहाँ जिस मिश्चको उस दिन धर्मासनके लिये चुनना हो, उसका नाम लेना चाहिए।

<sup>&</sup>lt;sup>व</sup> संघकी स्वीकृति जान वह भिक्षु संघको प्रणाम कर पाँतीके आरम्भमें रक्खे धर्मासन पर बैठ आगेकी बातोंको कहता है।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> प्रस्तावक भिक्षुका यहाँ नाम छेना चाहिये।

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup> कृष्ण चतुर्दशी और पूर्णमासी।

छन्द-पारिसुद्धि उतुक्खानं भिक्खु-गणना च ओवादो । उपोसथस्स पतानि पुज्बिकच्चिन्ति बुच्चिति ॥ ( छन्द-पारिशुद्धिः ऋतु-ख्यानं भिक्षु-गणना चाऽववादः । उपोसथस्यैतानि पूर्वकृत्यमिन्युच्यते ॥ )

छन्दपारिसुद्ध = छन्द (=सम्मति=Vote) के योग्य (रोगी आदि होने के कारण उपोसथमें स्वयं उपिश्वत न हो सकनेवाले) भिज्ञ आंके छन्द और ग्रुद्धता , उतुक्लान = हेमन्त आदि तीन ऋतुओं मेंसे इतने बीत गये, इतने बाकी हैं—का कहना। यहाँ (बौद्ध-) धर्ममें हेमन्त, श्रीष्म, वर्षाको लेकर तीन ऋतुयें होती हैं। [(जैसे—) यह हेमन्त ऋतु है, इस ऋतुमें (प्रत्येक पद्ममें एक एक करके) आठ उपोसथ (होते हैं), इस पद्म से एक उपोसथ पूर्ण हो रहा है, एक उपोसथ (पिहले) चला गया, (अब) छ उपोसथ बाकी हैं]। भिक्खुगण्या च = और इस उपोसथमें एकत्रित भिज्ञ आंकी गण्या [इतने] भिज्ञ हैं, श्रोवादो = भिज्ञण्योंको उपदेश देना [इस समय उनकी परंपराके लोप हो जानेसे वह उपदेश अब नहीं देना रहा]। एतानि पुष्विकच्चित वुच्चित = छन्द भेजना आदि यह पाँच काम पातिमोक्स कहनेसे पिहले किये जाने से, उपोसथस्स = उपोसथ कर्मके, पुष्विकचित वुच्चित = "पूर्वकृत्य" कहे जाते हैं।

उपोसथो, यावतिका च भिक्खू, कम्मप्पत्ता सभागापत्तियो च । न विज्ञन्ति वज्जनीया च पुग्गला तस्मि न होन्ति, पत्तकल्लन्ति बुच्चति । ( उपोसथे यावन्तश्च भिक्षवः, कर्मप्राप्ताः सभागापत्त्तयश्च ।

न विद्यन्ते वर्जनीयाद्य पुद्गलाः तस्मिन् न भवंति, प्राप्तकल्यमित्युच्यते ॥)
उपोसथो = (इष्टण्-)चतुर्दशो, पूर्णमासी, (और विशेष कामके लिये संघका)
एकत्रित होना—इन तीन उपोसथके दिनोंमें [आज पूर्णमासीका उपोसथ है ]। यावितका
च भिक्खू = जितने भिन्नु, कम्मण्ता = उस उपोसथ-कर्मको प्राप्त, के योग्य = के अनुरूप
हैं, कमसे कम चार शुद्ध भिन्नु जोकि—(१) भिन्नु-संघ द्वारा न त्यागे भिन्नु, (२) हस्तपाशको बिना छोड़े (बैठकके घिरावेको बिना तोड़े) एक सीमाके भीतर स्थित, (३) समागापत्तियो
च न विज्जति=(जिनमें) दोपहर बाद भोजन करने आदिके अपराध(=आपत्तियाँ) नहीं वर्तमान होते; (४) वज्जनीया च पुग्गला तिस्मं न होन्ति=गृहस्थ नपुंसक आदि बैठकके घिरावे
(=हस्तपाश)से दूर रक्खे जानेवाले इक्कीस (प्रकारके) व्यक्ति उस (उपोसथ)में नहीं होते,
पत्तकहन्ति वुचिति—इन चार लच्चणोंसे युक्त संघका उपोसथ कर्म प्राप्तकल्य=उचित समयसे
युक्त कहा जाता है।

पूर्वकरण, (श्रौर) पूर्वकृत्योंको समाप्त कर, (श्रपने) दोषोंको (एक दूसरेको) बतला-कर एकत्रित हुए भिन्नु-संघकी श्रातिमोत्तको श्रावृत्तिके लिये प्रार्थना करता हूँ। भन्ते! संघ मेरी (बातको) सुने—श्राज पूर्णमासी का उपोसथ है। यदि संघ

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> संघके सामने आनेवाले अभियोग या दूसरे काममें अपनी सम्मति, अनुपस्थित भिक्षणी दूसरी भिक्षणी द्वारा भेज सकती है, इसीको यहाँ छन्द कहा गया है। इसी प्रकार रोगी भिक्षणी अपनी अदोषता ( = ग्रुद्धता )को भी दूसरे द्वारा भेज सकती है, जिसे पारिशुद्धि कहा गया है।

र यहाँ जिस दिनका उपोस्थ हो. उसका नाम लेना चाहिये।

No.

उचित सममे तो उपोसथ करे और प्रातिमोच्त ( नियमों )की आवृत्ति करे।

क्या है संघका पूर्व कृत्य ? श्रायुष्मानो ! (श्रपनी) शुद्धि (=श्र-दोषता) को कहो, हम प्रातिमोत्तकी श्रावृत्ति करेंगे, सो हम सभी शान्त हो श्रच्छी तरह सुनें श्रीर मनमें करें। जिससे कोई दोष हुश्रा हो वह प्रकट करे। दोष न होने पर चुप रहना चाहिये। चुप रहने पर मैं श्रायुष्मानोंको शुद्ध (=दोष-रहित) समभूँगा। जैसे एक एक श्रादमीसे पूछनेपर उत्तर देना होता है, वैसे ही इस प्रकारकी सभामें तीन बार तक पुकारा जाता है। किन्तु, जो भिद्ध तीन बार पुकारनेपर याद रहते भी, विद्यमान दोषको प्रकट नहीं करता, वह जान बूभकर भूठ बोलनेका दोषी होता है। श्रायुष्मानो! भगवानने जान बूभकर भूठ बोलनेको श्रन्तरायिक (=विद्यकारक) कर्म कहा है; इसलिये याद रखते हुए दोष चुक्त भिचुको शुद्ध होनेकी कामनासे विद्यमान दोषको प्रकट करना चाहिये; (दोषोंका) (श्रपनेमें) प्रकट करना उसके लिये श्रच्छा होता है।

श्रायुष्मानो ! निदान कह दिया गया। श्रव मैं श्रायुष्मानोंसे पूछता हूँ—क्या इन (श्राप सब) (निदानमें कही बातों)से ग्रुढ़ हैं ? दूसरी बार भी पूछता हूँ—क्या इनसे ग्रुढ़ हैं ? तीसरी बार भी पूछता हूँ, क्या इनसे ग्रुढ़ हैं ? श्रायुष्मान परिशुद्ध हो हैं, इसी- लिए चुप हैं—ऐसा मैं इसे धारण करता हूँ, इति।

निदान समाप्त

### §१-पाराजिक १ (१-४)

आयुष्मानो ! यह चार पाराजिक । धर्म कहे जाते हैं :--

### (१) मैथुन

१—जो भिच्च भिच्चत्रोंके कायदा और नियमसे युक्त होते हुए भी, शिचाको बिना छोड़े, दुर्बलताको बिना प्रकट किये, अन्ततः पशुसे भी मैशुन-धर्मका सेवन करे, वह पाराजिक होता है =(भिच्चओंके) साथ न रहने लायक होता है ।

### (२) चोरी

२—जो भिन्न चोरी समभी जाने वाली किसी ऐसी वस्तुको बिना दिये ही ग्राम या अरएयसे ग्रहण करे, जिसे (मालिकके) बिना-दिये-हुए ले लेनेसे राजा किसी व्यक्तिको चोर= स्तेन, मूर्ख, मूढ़ कहकर बाँधता, मारता या देश-निकाला देता है, तो वह भिन्न पाराजिक होता है= (भिन्न खोंके) साथ न रहने लायक होता है ।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> पाराजिकोंके इतिहास और विस्तारके लिये देखो बुद्धचर्या पृष्ठ १४१-४६, ३०९-२२।

र जिन अपराधोंके करनेसे भिक्षु भिक्षुपनसे हमेशाके लिये निकाल दिया जाता है वे पाराजिक कहे जाते हैं।

<sup>ै</sup> बुद्धधर्म (=शासन )में जो जो उपद्रव "हुए, वह सब विज्ञिपुत्तकों (=वज्जी गणके राजपुरुषों )को लेकर ही हुए। देवदत्तने भी विज्ञिपुत्तकोंको अपने पक्षमें पा संघमें फूट डाली। भगवान्के निर्वाणके सौ वर्ष बाद भी इसी तरह "इन्होंने ही धर्म और विनयके विरुद्ध शिक्षा देनी शुरू की। (-अट्ठकथा)।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> उस समय राजगृहमें बीस मासे (=मासक) का कार्षापण था। "यह पुराने नील कार्षापणके बारेमें है, दूसरे रुद्रदामक आदिके (कार्षापणों) के बारेमें नहीं (—अट्रकथा।)

प अन्तर-समुद्रमें एक भिक्षुने सुन्दर आकारके एक नारियलके फलको पा, खरादपर चढ़ा, शंखके कटोरे सा मनोरम पीनेका कटोरा बना, वहीं रखकर चैंच्य गिरि (=मिहिन्तले, लक्का) चला गया। तब दूसरा भिक्षु अन्तर-समुद्रमें जा उसी विहारमें निवास करते, उस कटोरे (=थालक)को देख चोरीके ख्यालसे ले (वह) भी चैंच्य गिरिको ही गया। उस कटोरेमें खिचड़ी पीते समय देखकर कटोरेके स्वामीने कहा—यह कहीं तुम्हें मिला? अन्तर-समुद्रसे लाया हूँ। उसने—यह तुम्हारा नहीं है, चोरीसे तुमने लिया है—(कह) संघमें पेश किया। वहाँ निर्णय न होनेपर वह (दोनों) महाविहार (अनुराधपुर, लक्का) गये। वहाँ भेरी बजवा महाचैत्यके पास (संघ)को एकत्रित कर मुकदमा देखना ग्रुरू किया। विनय-धर स्थविरोंने (संघसे) निकाल देनेकी व्यवस्था दी। उस बैठकमें आभिधर्मिक गोध स्थविर नाम एक विनयमें निपुण (भिक्षु) थे। उन्होंने यह कहा—'इसने इस कटोरेको कहाँ चुराया ?'—'अन्तर-समुद्रमें !' 'वहाँ' इसका क्या

Γ

#### (३) मनुष्य-हत्या

३—जो भिन्न जान कर मनुष्यको प्राणसे मारे, या ( श्रात्म-हत्याके लिये ) शक्ष खोज लाये, या मरनेकी तारीक करं, मरनेके लिये प्रेरित करे—अरे पुरुष ! तुक्ते क्या (है) इस पापी दुर्जीवन से ? (तेरे लिये) जोनेसे मरना अच्छा है; इस प्रकारके चित्त-विचारसे इस प्रकारके चित्त-संकहपसे अनेक प्रकारसे मरनेकी जो तारीक करे, या मरनेके लिय प्रेरित करे तो वह भिन्नु पाराजिक होता है—(भिन्नुओं के साथ) सहवासके अयोग्य होता है॰।

### (४) दिव्यशक्तिका दावा

४- जो भिन्नु निवद्यमान्, दिन्य-शिक्त (=उत्तर-मनुष्य-धर्मर )=अलम्-आर्य-ज्ञान-दर्शनको, अपनेमें वर्तमान कहता है--"ऐसा जानता हूँ, ऐसा देखता हूँ," तब दूसरे समय

र उत्तर-मनुष्य-धर्म=(१) ध्यान, (२) विमोक्ष, (३) समाधि, (४) समापत्ति, (५) ज्ञान-दर्शन, (६) मार्ग-मावना, (७) फल-साक्षात्कार, (८) क्लेश-प्रहाण (९) विनीवरणता, (१०) शून्यागारमें चित्तकी अभिरति (=अनुराग)। अलम्-आर्थ-ज्ञान=तीन विद्यायें=दर्शन। जो ज्ञान है वही दर्शन है, जो दर्शन है वही ज्ञान है। ...

विशुद्धापैक्षी—गृही होनेकी इच्छासे, या उपासक होनेकी इच्छासे, या आरामिक (—आराम-सेवक) होनेकी इच्छासे, या श्रामणेर होनेकी इच्छासे। ....

ध्यान=(१) प्रथमध्यान, (२) द्वितीयध्यान (३) तृतीयध्यान, (४) चतुर्थध्यान। विमोक्ष=(१) ज्ञून्यता-विमोक्ष, (२) अनिमित्त-विमोक्ष, (३) अ-प्रणिहित-विमोक्ष। समाधि=(१) ज्ञून्यता-समाधि, (२) अनिमित्त०, (३) अप्रणिहित०। समापित्त=(१) ज्ञून्यता-समापित्त, (२) अनिमित्त० (३) अप्रणिहित०। ज्ञान=तीन विद्यार्थे।

मार्ग-भावना=(१) चार स्मृति-प्रस्थान, (२) चार सम्यक्-प्रधान, (३) चार ऋद्धि-पाद, (४) पाँच इन्द्रिय, (५) पाँच बल, (६) सात बोध्यंग, (७) आर्थ-अष्टांगिक-मार्ग ।

मूल है ?'—'मूल कुछ नहीं है, वहाँ नारिकेलको फोड़ गरी खा खोपड़ीको फेंक देते हैं; (वह) इंधनका काम देता है।' 'इस मिश्चके हाथके कामका क्या मूल्य होगा ?'—'मासा या मासेसे कम।' 'क्या सम्यक्-सम्बुद्धने कहीं मास या मासेसे कमको (चोरी) के लिए पाराजिककी व्यवस्था देनेके बारेमें कहा है ?' ऐसा कहनेपर,—'साधु, साधु, ठीक कहा, ठीक विचार किया'—एक ओरसे (कह लोगों ने) साधुवाद दिया। उस समय भातिक राजाने भी चैरयकी वंदनाके लिये नगरसे निकलते वक्त उस शब्दको सुना। (—अट्टकथा)।

१ वसम राजा (लङ्कामें ६६-११० ई०)की देवी बीमार पड़ी। एक खीके आकर पूछनेपर महापद्म स्थविरने—में नहीं जानता—(यह) न कह, इस प्रकार मिश्लुओं के साथ बात की। सिंहलद्वीपमें अभय नामक चोर (=डाकू) पाँच सौ अनुयायियों के साथ एक जगह छावनी बाँधकर चारों ओर तीन योजन तक छ्टमार करता था। (जिसके कारण) अनुराधपुर निवासी क्ल्फ्स्बु नदीके भी पार नहीं जाते थे। चैत्त्यगिरिके रास्तेपर लोगोंका जाना वन्द हो गया था। तब एक दिन (वह) चोर—चैत्यगिरिको छट्टूँ— (सोच) चला। आरामके नौकरोंने देख कर दीर्घमाणक (=दीर्घनिकाय के पंडित) अभय स्थविर से कहा। (—अटुकथा)।

पूछे जाने या न पूछे जानेपर बदनीयतीसे, या आश्रम छोड़ जानेकी इच्छासे (कहे)— ''आयुष्मान! न जानते हुए मैंने 'जानता हूँ' कहा, न देखते हुए मैंने 'देखता हूँ' कहा, मैंने भूठ=तुच्छ कहा; (तो) वह पाराजिक होता है, यदि अधिमान (=अभिमान) से न कहा हो।

त्रायुष्मानो ! यह चार पाराजिक दोष कहे गये। इनमेंसे किसी एकके करनेसे भिच्च भिच्च श्रोंके साथ वास नहीं करने पाता। जैसे (भिच्च होनेसे) पहले वैसेही पीछे पाराजिक होकर साथ रहनेके योग्य नहीं रहता।

त्रायुष्मानोंसे पृछता हूँ—क्या (त्राप लोग) इनसे शुद्ध हैं ? दूसरी बार भी पृछता हूँ—क्या शुद्ध हैं ? त्रीसरी बार भी पृछता हूँ—क्या शुद्ध हैं ? त्रायुष्मान लोग शुद्ध हैं, इसीलिये चुप हैं—ऐसा मैं इसे धारण करता हूँ।

पाराजिक समाप्त ॥१॥

फल-साक्षात्कार=(१) स्रोतआपत्ति-फलका साक्षात् करना, (२) सकृद्-अगामी०, (३) अनागामी०, (४) अर्हत्०।

क्लेश-प्रहाण=(१) रागका प्रहाण (=विनाश), (२) द्वेष-प्रहाण, (३) मोह-प्रहाण। विनीवरणता= (१) रागसे चित्तको विनीवरणता (=सृक्ति), (२) द्वेषसे चित्त-विनीवरणता, (३) मोहसे चित्त-विनीवरणता।

शूल्यागारमें अभिरति=(१) प्रथमध्यानसे शून्य स्थानमें संतोष, (२) द्वितीयध्यानसे० (३) तृतीयध्यानसे०, (४) चतुर्थध्यानसे०, (-भिक्खु-विभंग)।

### §२-संघादिसेस' ( ५-१७ )

श्रायुष्मानो ! यह तेरह दोष संघादिसेस कहे जाते हैं—

#### (१) कामासक्तिता

१—स्वप्नके अतिरिक्त जान-बूमकर वीर्य-मोचन संघादिसेस है।

२—िकसी भिचुका विकार युक्त चित्तसे किसी स्त्रीके हाथ या वेग्गीको पकड़कर या और किसी स्रंगको स्त्रूकर शारोरका स्पर्श करना संघादिसेस है।

३—िकसी भिद्धका विकारयुक्त चित्तसे किसी स्त्रीके साथ ऐसे श्रमुचित वाक्योंका कहना जिन्हें कि कोई युवा किसी युवतीसे मैथुनके सम्बन्धमें कहता है, संघादिसेस है।

४—िकसी भिज्ञका विकार युक्त चित्तसे ऋपनो काम-वासनाकी तृप्तिके लिये किसी स्त्रीसे यह कहना—भगिनी! सभी सेवाझों में 'यह' सर्व श्रेष्ठ सेवा है कि तू मेरे जैसे सदाचारी, ब्रह्मचारी पुरुपात्माको मैथुनसे सेवा करे, संघादिसेस है।

५—िकसी भिच्चका (दूत बन) किसी स्त्रीको बातको किसी पुरुषसे या किसी पुरुषकी बातको किसी स्त्रीसे जाकर कहना—(तू) जार बन या पत्री बन या स्त्रन्तत: कुछ ही चर्णोके लिये (उसकी बन), संघादिसेस है।

### (२) कुटी-निर्माण

६—याचना द्वारा किसी भिज्जको अपने लिये स्वामिरहित (= नई) छुटी बनवाते समय, (१) प्रमाण-युक्त बनवाना चाहिये। प्रमाण इस प्रकार है—लंबाईमें बुद्धकेर बित्ते (=बालिश्त) से बारह बित्ता और चौड़ाईमें सात बित्ता। (२) मकानके विषयमें भिज्जुओं को सम्मति देनेके लिये बुलाना चाहिये और भिज्जुओं को मकानकी जगह ऐसी बतलानी चाहिये, जहाँ (मकानके बनानेमें जीवोंकी) हिंसा न हो, जहाँ पहुँचना (गाड़ी या सीढ़ी आदिसे) सुकर हो। भिज्जुका याचना करके हिंसा युक्त तथा पहुँचनेमें कठिन स्थानमें कुटी बनवाना या भिज्जुओं को मकानके बारेमें बतलानेक लिये न बुलाना या (कुटोको) प्रमाणके अनुसार न बनाना संघादिसेस है।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> इस दोषके लिये कुछ समयका पश्विस (मुअत्तली) आदि दंड संघ ही दे सकता है, बहुत मिश्च या एक भिश्च इसका निर्णय नहीं कर सकते; इसीलिये इसे संघादिसेस कहते हैं। (—अट्ठकथा)।

<sup>ै</sup> बुद्ध लंबे कदके थे। यदि हम उन्हें ६ फुट कदका मानें तो कुटीका मीतरी माग १०% फुट  $\times$  ६ फुट होना चाहिये।

७—िकसी भिज्जको श्रापनं लिये स्वामियुक्त ( = पुराने ), बड़े विहारको बनवाते समय (१) मकानके विषयमें भिज्जश्रोंको सम्मित देनेके लिये बुलाना चाहिये श्रौर भिज्जश्रोंको सकानकी जगह ऐसी बतलानी चाहिये जहाँ ( मकानके बनानेमें जीवों की ) हिंसा न हो, जहाँ पहुँचना ( गाड़ो या सीढ़ी श्रादिसे ) श्रासान हो । भिज्जका हिंसा युक्त तथा पहुँचनेमें कठिन स्थानमें छुटो बनवाना या मकानके बारेमें सलाह लेनेके लिये भिज्जश्रोंको न बुलाना संघादिसेस है ।

### (३) पाराजिकका इलज़ाम लगाना

८—कोई भिच्च दुष्ट (चित्तसे) द्वेषसे, नाराजगीसे दूसरे भिच्चपर निर्मूल पाराजिक दोष लगाता है, जिसमें कि वह इस ब्रह्मचर्यसे च्युत हो (=भिच्च आश्रम छोड़) जाय। फिर पोछे पूछने या न पूछनेपर वह भगड़ा निर्मूल (माल्म) हो और उस (दोष लगाने वाले) भिच्चका दोष सिद्ध हो तो संघादिसेस है। १

९—िकसी भिचुका दुष्ट (चित्तसे) द्वेषसे नाराजगीसे दूसरे प्रकारके मगड़े (= श्रिधिकरण) की कोई छोटी बात लेकर दूसरे भिचुको पागिजिक दोषका लगाना, जिसमें कि वह इस ब्रह्मचर्यसे च्युत हो जाय। फिर पीछे पूछने या न पूछनेपर उस मगड़ेकी असिल्यत मालूम हो और उस (दोष लगाने वाले) भिचुका दोष सिद्ध हो, (तो उसे) संघादिसेस है। र

#### संघमें फूट डालना

१०—यदि कोई भिच्च एक मत संघमें फूट डालनेका प्रयक्त करे या फूट डालने वाले भगड़े को लेकर (उसपर) हठ पूर्वक कायम रहे (जब) उसे अन्य भिच्च इस प्रकार कहें—आयुष्मान्! मत (आप) एकमत संघको फोड़नेका प्रयक्त करें, मत (आप) फोड़ने वाले भगड़ेको लेकर (उसपर) हठ पूर्वक कायम रहें। आयुष्मान्! संघसे मेल करिये, परस्पर हेल मेल रखने वाला, विवाद न करनेवाला, एक उद्देश्य वाला, एक मत रखनेवाला संघ सुख-पूर्वक रहता है। उन भिच्च आं द्वारा ऐसा समभाया जानेपर भी यदि वह भिच्च उसी प्रकार (अपनी जिदको) पकड़े रहे, तो दूसरे भिच्च उस भिच्चको उस (जिद)से हटानेके लिये तीन बार तक कहें। यदि तोन बारके कहनेपर उस (जिद)को छोड़ दे तो यह उसके लिये अच्छा है; यदि न छोड़े तो यह संघादिसेस है। ध

भातिय राजा ( लंकामेँ १४१-६५ ई० )के समय महाविहार-वासी और अभय-गिरि-वासी स्थविरोंका इस विषयमें विवाद हुआ। ''राजाने सुनकर स्थविरोंको जमा कर दीर्घकारायण नामक ब्राह्मण मंत्रीको स्थविरोंकी बात सुननेके लिये भेजा। ( अट्टकथा )।

<sup>े</sup> अट्टकथामें महापद्म स्थिवर, महासुःम स्थिवर और गोदत्त स्थिवरके मत उद्धत हैं। वैत्रैपिटक चूल-अभय स्थिवर लोहप्रासाद ( लंका )में भिश्चओंको विनयकी कथा कह कर उठे ( अट्टकथा )।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> उस समय बुद्ध भगवान् राजगृहके वेणुवन कलंदकनिवापमें विहार करते थे। तब देवदत्त, कृटमोर-तिरुसक कोकािकल और खंडदेवीपुत समुद्रदत्तके पास जाकर बोला—

आओ आबुसो ! हम श्रमण गौतमके संघ = चक्रको फोड़ें। आओ ! एहम श्रमण

११—उस (संघ-भेदक) भिद्धके अनुयायी, पचपाती एक दो या तीन भिद्ध हों और वे यह कहें—'आयुष्मानो ! मत इस भिद्धको छुछ कहो । यह भिद्ध धर्मवादी है, नियमानुकूल (= विनय) बोलने वाला है। हमारी भी राय और रुचिको लेकर यह कह रहा है, हमारे मनको (बातको) जानता है, कहता है। हमको भी यह पसन्द है।' तब दूसरे भिद्ध उन भिद्धओं को इस प्रकार कहें—मत आयुष्मानो ! ऐसा कहो । यह भिद्ध धर्मवादी नहीं है और न यह भिद्ध नियमानुकूल बोलने वाला है। आयुष्मानों को भी संघमें फूट डालना न रुचना चाहिये। आयुष्मानो ! संघसे मेल करो। परस्पर हेल मेल वाला, विवाद न करने वाला, एक उद्देश्य वाला, एकमत रखने वाला संघ सुख-पूर्वक रहता है। यदि उन (समकाने वाले) भिद्धओं के ऐसा कहने पर भी वे (संघभेदक भिद्धके साथी) अपनी जिदको पकड़े रहें तो (समकाने वाले) भिद्ध तीन बार तक उस (जिद) से हटानेके लिये उसको कहें। यदि तीन बार कहनेपर वे उस (जिद) को छोड़ दें तो यह उनके लिये अच्छा है। यदि न छोड़ें तो यह संघादिसेस है।

### (५) बात न सुनने वाला बनना

१२—यदि कोई भिन्न कटु-भाषी है, विहित आचार नियमों ( = शिन्ना-पदों ) के बारेमें भिन्नुओं द्वारा उचितरीतिसे कहे जाने पर कहता है—'आप लोग मुक्ते कुछ न बोलें, आयुष्मान् लोग मुक्ते अच्छा या बुरा कुछ मत कहें। मैं भी आयुष्मानोंको अच्छा बुरा कुछ नहीं कहूँगा। आयुष्मानो ! ( आप सब ) मुक्तसे बात करनेसे बाज आयें।' तो

तब देवदत्त अपनी मंडली के साथ जहाँ मगवान् थे वहाँ गया । जाकर भगवान् को अभि-वादन कर ... एक ओर बैठे हुए ... बोला ... '' ... अच्छा हो भन्ते ! भिक्षु (१) जिन्दगी भर बनमें ही रहा करें (आदि पाँचो बातें बोला )।''

रहने दे देवदत्त ! जो चाहे वनमें रहे, जो चाहे गाँवमें रहे, जो चाहे भिक्षा माँगकर खाय, जो चाहे निमंत्रण खाय, जो चाहे फेंके चीथड़ोंको सीकर पहने, जो चाहे गृहस्थोंके दिये हुए (नये) वस्त्रको पहने । देवदत्त ! (वर्षाको छोड़ ) आठ मास तक वृक्षके नीचे रहने की तो अनुमित मैंने दे दी हैं। और उस मांसके (खाने के) लिये मैंने अनुमित दे दी हैं जिसके सम्बन्धमें, न यह देखा गया हो, न सुना गया हो, न इसका सन्देह ही किया गया हो (कि वह उसके लिये मारा गया है)।"……

(देवदत्तने इस बहानेको छेकर संघमें फूट डाल दी। यह संघ-भेद भी एक संघादि-सेस समभा गया।)

गौतमके पास चलकर पाँच बातें माँगें। "'अच्छा हो मन्ते! मिश्च (१) जिन्दगी मर वनमें ही रहा करें। जो गाँवमें रहे वह दोषी हो। (२) जिन्दगी मर मिश्चा माँग कर ही खाये। जो निमंखण खाये वह दोषी हो। (३) जिन्दगी मर फेंके चीथड़ोंको ही सीकर पहनें। जो गृहस्थोंके दिये वस्त्र को पहने वह दोषी हो। जिन्दगी मर पेड़के नीचे ही रहें। जो छतके नीचे रहे वह दोषी हो। और (४) जिन्दगी मर मछली-मांस न खाये। जो मछली मांस खाय वह दोषी हो। और (४) जिन्दगी मर मछली-मांस न खाये। जो मछली मांस खाय वह दोषी हो। अभग गौतम इसे नहीं मानेगा तब हम इन पाँच बातोंको लेकर लोगोंको समकायेंगे। आवुसो! इन पाँच बातोंको लेकर श्रमण गौतमके संघ = चक्को फोड़ा जा सकता है। मनुष्य तो आवुसो! कठोर जीवनकी ही ओर अधिक श्रद्धा रखते हैं।"

भिज्ञुष्टोंको उस भिज्ञुसे यह कहना चाहिये—मत श्रायुष्मान् श्रपनेको श्रवचनीय ( = दूसरोंका उपदेश न सुनने वाला ) बनायें। श्रायुष्मान् श्रपनेको वचनीय ही बनावें। श्रायुष्मान् भी भिज्ञुश्रोंको उचित बात कहें। भिज्ञु भी श्रायुष्यान्को उचित बात कहें। परस्पर कहने-कहाने, परस्पर उत्साह दिलानेसे ही भगवान्को यह मंडली ( एक दूसरे से ) संबद्ध है।' भिज्ञुश्रोंके ऐसा कहने पर भी यदि वह श्रपनी जिदको पकड़े रहे तो भिज्ञु तोन बार तक उस ( जिद् )से हटानेके लिये उसको कहें। यदि तीन बार कहनेपर वह उस ( जिद् )को छोड़ दे तो यह उसके लिये श्रच्छा है। यदि न छोड़ तो यह संघादिसेस है।

### (६) कुलोंका बिगाइना

१३ - कोई भिच्च किसी गाँव या कस्बे में कुल्-दूषक श्रीर दुराचारी होकर रहता है। उसके दुराचार।देखें भी जाते हैं, सुने भी जाते हैं। कुलोंको उसने दूषित किया है यह देखा भी जाता है सुना भी जाता है। तो दूसरे भिच्च श्रोंको उस भिच्चसे यह कहना चाहिये—आयुष्मान् कुल-दूषक और दुराचारो हैं। आयुष्मानके दुराचार देखे भी जाते हैं, सुने भी जाते हैं। श्रायुष्मानने छुलोंको दूषित किया है, यह देखा भी जाता है, सुना भी जाता है। इस निवास (-स्थान )से, श्रायुष्मान चले जायँ। श्रापका यहाँ रहना ठोक नहीं है।' भिचुत्रों द्वारा ऐसा कहे जाने पर यदि वह भिचु ऐसा बोले—'भिचु लोग रागके पीछे चलने वाले हैं, द्वेषके पीछे चलने वाले हैं, मोहके पीछे चलने वाले हैं, भयके पोछे चलने वाले हैं। उन्हीं अपराधोंके कारण किसी-किसीको हटाते हैं और किसी-किसीको नहीं हटाते।' तो उन भिज्जुक्षोंको उस भिज्जुसे यह कहना चाहिये—'मत आयुष्मान् ऐसा कहें। भिज्जु लोग रागके पोछे चलने वाले नहीं हैं, मोहके पीछे चलने वाले नहीं हैं। भयके पीछे चलने वाले नहीं हैं, आयुष्मान कुल-रूपके श्रीर दुराचारी हैं। श्रायुष्मान्के दुराचार देखे भी जाते हैं, सुने भी जाते हैं। श्रायुष्मान्ने कुलोंको दूषित किया है, यह सुना भी जाता है, देखा भी जाता है। इस निवास (-स्थान) से त्रायुष्मान् चले जायँ। त्रापका यहाँ रहना ठोक नहीं है। भिचुत्रों द्वारा इस प्रकार कहें जानेपर भो यदि वह भिद्ध अपनी जिदको पकड़ें रहे तो भिद्ध तीन बार तक उस (जिद )से हटने के लिये उसको कहें। यदि तीन बार कहने पर वह उस (जिद )को छोड़ दे तो यह उसके लिये अच्छा है। यदि न छोड़े तो यह संघादिसेस है र !

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>देखो चुल्लवग्ग( § २।७ )

<sup>ै</sup>श्रावस्तीमें ६ आदमी (आपसमें) मित्र थे...। वह आपसमें सलाह कर दोनों अग्रावकों—सारिपुत्र और मौद्गल्यायनके पास प्रव्रजित हुये। पाँच वर्ष बीत जानेपर मात्रिका को ख़ब सीखकर उन्होंने सलाहको—देशमें कभी सुभिक्ष भी होता है, कभी दुर्भिक्ष भी; इसलिये हम सबको एक जगह नहीं बास करना चाहिये। फिर उन्होंने (१) पण्डुक और (२) लोहितकसे यह कहा—'आवुसो! श्रावस्तीमें सत्तावन लाख कुल निवास करते हैं। (वह) अस्सी हजार गाँवोंसे अलंकृत, तीन सौ योजन विस्तृत काशी और कोसल देशोंकी आमदनीका सुख है, यहीं तुम निश्चल हो (वास करो)।...'(३) मेत्तिय और (४) सुम्मजकसे कहा—'आवुसो! राजगृहमें अट्टारह कोटि मनुष्य वास करते हैं। (वह) अस्सी हजार गाँवोंसे अलंकृत, तीन सौ

श्रायुष्मानो ! यह तेरह संघादिसेस कहे जाते हैं—नव प्रथम (बार हीमें) दोष (समभे जाने) वाले और चार तीन बार (दोहराने पर)। जिनमेंसे किसो एक दोषको करके, भिन्न जब तक कि जानकर प्रतिकार करता है तब तक (और भिन्नुओंके) साथ निवास करनेकी इच्छा छोड़ वह भिन्न परिवास करे। परिवास कर चुकने पर फिर छ: रात तक वह भिन्न मानत्व करे। मानत्व पूरा हो जाने पर वह भिन्न जहाँ बीस पुरुषों वाला भिन्नु-संघ हो उसके पास जावे। यदि बीस पुरुषोंमेंसे एक भी कम वाला भिन्नु-संघ हो और वह उस भिन्नुको (अपराध) मुक्त करे तो वह भिन्नु मुक्त नहीं है, और वे भिन्नु लोग निन्दनीय हैं—यह वहाँ पर उचित (किया) है।

त्रायुष्मानोंसे पूछता हूँ—क्या (त्राप लोग) इनसे शुद्ध हैं ? दूसरी बार भी पूछता हूँ—क्या शुद्ध हैं ? तीसरी बार भी पूछता हूँ—क्या शुद्ध हैं ? त्रायुष्मान लोग शुद्ध हैं, इसीलिये चुप हैं—ऐसा मैं धारण करता हूँ।

संघादिसेस समाप्त ॥२॥



योजन विस्तृत अंग और मगध देशोंकी आमदनीका मुख है, वहीं तुम निश्चल हो (वास करो ''' । (५) अश्वजित् और (६) पुनर्वसुकसे कहा—'आवुसो ! कीटागिर पर दोनों मेघोंकी कृपा है, वहाँ (अच्छे) सस्य (फसल) उत्पन्न होते हैं। वहाँ तुम निश्चल हो (वास करो) '''।' रेखो चुळवग (६२।३)

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> उत्तर राजपुत्रने सुवर्णका चैत्य बनवा महापद्म स्थविरके लिये भेजा। स्थविरने अविहित समभ ( लेनेसे ) इन्कार कर दिया (अट्ठकथा)।

### §३-- श्रनियत (१८-१६)

### श्रायुष्मानो ! यह दो श्रपराध श्रनियत कहे जाते हैं—

### (१) मैथुन

१—यदि कोई भिच्च किसी स्त्रीके साथ श्राकेले, (ऐसे) एकान्त (=गुप्त) श्रासन वाले (मैथुन) कर्मके योग्य (स्थान)में बैठे जहाँ उसे श्रद्धालु उपासिका पाराजिक, संघादिसेस, या पाचित्तिय इन तीन बातोंमेंसे किसी एककी बात चलाये, (तो) बैठना स्वीकार करने पर (उस भिच्चको) पाराजिक, संघादिसेस, पाचित्तिय इन तीन बातोंमेंसे जिसे वह विश्वास-पात्र उपासिका बतलाये उसी (श्रपराध) का (श्रपराधी) उसे बनाना चाहिये। यह श्रपराध (पाराजिक, संघादिसेस पाचित्तिय तीनोंमेंसे एकमें नियत न रहनेसे) श्रानियत कहा जाता है।

२—चाहे आसन गुप्त न हो और न (मैथुन) कर्मके योग्य हो; किन्तु (वहाँ) स्त्रीके साथ अनुचित बातें की जा सकती हों; (तो) जो (जहाँ परिक) भिज्ज वैसे आसनपर किसी स्त्रीके साथ अकेले एकान्तमें बैठे। उसको देखकर विश्वास-पात्र उपासिका संघादिसेस और पाचित्तिय इन दो बातों मेंसे किसी एककी बात चलाये; (तो) बैठना स्वीकार करने पर (उस भिज्जको) संघादिसेस और पाचित्तिय इन दो बातों मेंसे जिसका (दोषी) वह विश्वास-पात्र उपासिका बतलाये उसी (अपराध) का (अपराधी) उसे बनाना चाहिये। यह अपराध भी (संघादिसेस, पाचित्तिय दोनों मेंसे किसीमें नियत न रहनेसे) अनियत है।

अनियत समाप्त ॥३॥

### §४-निस्सग्गिय-पाचित्तिय' (२०-४७)

### (१) कठिन घीवर ग्रीर चीवर

श्रायुष्मानो ! यह तीस श्रपराध निस्तिगिय पाचित्तिय कहे जाते हैं।

- १—चीवरके तैयार हो जानेपर कठिन (चोवर)के मिल जानेपर अधिक में अधिक दस दिन तक अतिरिक (=तीनसे अधिक) चीवरको (पास) रखना चाहिय। इस (अविध) को अतिक्रमण करनेपर निस्सिगिय-पाचित्तिय है।
- २—चीवरके तैयार हो जानेपर कठिनके मिल जानेपर भिच्च श्रोंकी सम्मितिके विना यदि भिच्च एक रात भी तोनों चीवरोंसे रहित रहे तो निस्सिगिय-पाचित्तिय है।
- ३—चीवरके तैयार हो जानेपर कठिनके मिल जानेपर यदि भिज्जको बिना समयका चीवर (का कपड़ा) प्राप्त हो, तो इच्छा होनेपर भिज्ज उसे प्रहण कर सकता है। प्रहण करके (चीवर) शीव्रही दस दिन तकमें बना लेना चाहिये। यदि उसको पूरा नहीं कर सकता तो प्रत्याशा होनेपर कमीकी पूर्तिके लिये एक मास भर भिज्ज उसे रख छोड़ सकता है। प्रत्याशा होनेपर इससे अधिक यदि रख छोड़े तो निस्सिगिय-पाचित्तिय है।
- ४—कोई भिद्ध श्रज्ञातिका (=जिससे कि उसका पिता या माताकी श्रोरसे सात पीड़ों के मोतर तक कोई संबंध नहीं ) भिद्धणीसे (श्रपने ) पुराने चीवर धुलवाये, रॅगवाये या पिटवाये (कुन्दी कराये ) तो निस्सिगय-पाचित्तिय है।
- ५--जो कोई भिद्ध किसी अज्ञातिक भिद्धणीके हाथसे बद्लौनके अतिरिक्त चोवरको स्वीकार करे तो उसे निस्सग्गिय-पाचित्तिय है।
- ६—जो कोई भिन्न किसी अज्ञातक गृहस्थ या गृहस्थिनोसे खास अवस्थाके सिवाय चीवर देनेके लिये कहे तो उसे निस्सिगिय-पाचित्तिय है। खास अवस्था है, जब कि भिन्नुका चीवर छिन गया हो या खो गया हो।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> जिन अपराघोंका प्रतिकार संघ, बहुतसे भिक्षु या एक भिक्षुके सामने स्वीकार कर उसे छोड़ देनेपर हो जाता है उन्हें निस्सग्गिय-पाचित्तिय (≕नंस्सगिक-प्रायधित्तिक ) कहते हैं ।

र भिक्षुओंके तीन वस्त (१) अन्तरवासक (=लुङ्गी), (२) उत्तरासंग (=चादर), (३) संघाटी (=दोहरी चादर)

<sup>ै</sup> वर्षावासके अंतमें गृहस्थों द्वारा एक संघाटी प्रदान की जाती है जिसे संघ अपनी अरसे किसी सम्मानित मिश्चको देता है। इसी चीवरको कठिन चीवर कहते हैं, क्योंकि इसकी प्राप्ति बहुत कठिन है।

- ७—उसी ( भिन्नु )को यदि अज्ञातक गृहस्थ या गृहस्थिनियाँ यथेच्छ चीवर प्रदान करें तो उन चोवरोंमेंसे अपनी आवश्यकतासे एक कम चीवर लेवे । उससे अधिक लेवे तो निस्सिग्य-पाचित्तिय है।
- ८—उस भिचुके लिये हो अज्ञातक गृहस्थ या गृहस्थिनियोंने चोवरके लिये धन तैयार कर रखा हो—इस चीवरके धनसे चीवर तैयार कर अमुक नामवाले भिचुको हम चीवर दान करेंगे। वहाँ यदि वह भिचु प्रदान करनेसे पहिले हो जाकर अच्छेकी इच्छासे (यह कहकर) चीवरमें हेर-फेर करावे—अच्छा हो आयुष्मान मुक्ते इस चीवरके धनसे ऐसा-ऐसा चीवर बनवाकर प्रदान करें; तो उसे निस्तिगिय-पाचित्तिय है।
- ९—उसी भिज्ञ के लिये दो अज्ञातक गृहस्थ या गृहस्थिनियोंने एक एक चीवरकेलिये धन तैयार करके रखा हो—हम चीवरोंके इन धनोंसे एक एक चीवर बनवाकर अमुक नाम वाले भिज्ञको चीवर-दान करेंगे। तब यदि वह भिज्ञ प्रदान करनेके पहिले ही अच्छेकी इच्छासे (यह कहकर) चीवरमें हेर फेर करावे—अच्छा हो आयुष्मानो! मुमे इन प्रत्येक चीवरोंके धनसे दोनों भिलाकर इस-इस तरहका (एक) चीवर बनवा कर प्रदान करें, तो उसे निस्तिगय पाचित्तिय है।
- १०—उसी भिन्नुके लिये राजा, राजकर्मचारो, ब्राह्मण या गृहस्थ चीवरके लिये (यह कहकर) धनको दूत द्वारा भेजें-इस चोवरके धनसे चोवर तैयारकर अमुक नामके भिज्जको प्रदान करो। और वह दूत उस भिज्जके पास जाकर यह कहे—भन्ते! त्रायुष्मानुके लिये यह चीवरका धन त्राया है। इस चीवरके धनको त्रायुष्मान् स्रोकार करें। तो उस भिन्नुको उस दूतसे यह कर्ना चाहिये-आवुस! हम चीवरके धनको नहीं लेते । समयानुसार विहित चीवर ही को हम लेते हैं। यदि वह दूत उस भिन्न को ऐसा कहे—क्या आयुष्मान्का कोई कामकाज करने वाला है ? तो भिचुओ ! उस भिन्नको त्राश्रम-सेवक या उपासक-किसी कामकाज करने वालेको बतला देना चाहिये-श्रावस! यह भिन्नुत्रोंका कामकाज करनेवाला है। यदि वह दूत उस कामकाज करनेवालेको समभाकर, उस भिद्धके पास आकर यह कहे-भन्ते ! आयुष्मान्ने जिस कामकाज करनेवालेको बतलाया उसे मैंने समभा दिया। आयुष्मान् समयपर जायें। वह आपको चीवर प्रदान करेगा। भिद्धुत्रो! चीवरकी आवश्यकता रखनेवाले भिद्धको उस काम-काज करनेवालेके पास जाकर दो तीन बार याद दिलानी चाहिये-आवस ! मुफे चीवरकी त्रावश्यकता है। दो तीन बार प्रेरणा करनेपर, याद दिलानेपर, यदि चीवरको प्रदान करे तो ठीक न प्रदान करे तो चार बार पाँच बार, श्रिधिकसे श्रिधिक छ: बार तक ( उसके यहाँ जाकर ) चुपचाप खड़ा रहना चाहिये। चार बार, पाँच बार द्यौर ऋधिकसे श्रिधिक छः बार तक चुपचाप खड़े रहनेपर यदि चोवर प्रदान करे तो ठीक, उससे श्रिधिक कोशिश करके यदि उस चीवरको प्राप्त करे तो उसे निस्सग्गिय पाचित्तिय है। यदि न प्रदान करे तो जहाँसे चीवरका धन आया है वहाँ स्वयं जाकर या दूत भेजकर (कहलवाना चाहिये)—त्राप त्रायुष्यमानोंने भिद्धके लिये जो चोवरका धन भेजा था वह उस भिद्ध

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> उदाहरणार्थ—यिद उसके तीनों चीवर नष्ट हो गये हों तो वह दो चीवर ले सकता है, दोके नष्ट होनेपर एक ले सकता है, और यिद एक ही नष्ट हुआ हो तो एक भी नहीं ले सकता।

के कामका नहीं हुआ। आयुष्मानो ! अपने (धन)को देखो, तुम्हारा (वह)धन नष्ट न हो जाय—यह वहाँपर उचित कर्तव्य है।

(इति) चीवर वग्ग ॥ १ ॥

#### (२) ग्रासनके कपड़े ग्रादि

११—जो कोई भिद्ध कौषेय भे मिश्रित आसनको बनवाये उसे निस्सिगिय पाचित्तिय है।

१२—जो कोई भिज्ञ स्वाभाविक काले भेड़के ऊनका आसन बनवाये उसे निस्सण्गिय पाचित्तिय है।

१३—नया द्यासन बनवाते वक्त भिच्चको भेड़के उनमेंसे दो भाग शुद्ध काला, तीसरा भाग सफेद चौरा भाग किपल वर्णका लेना चाहिये। यदि भिच्च दो भाग शुद्ध काले, तीसरा भाग सफेद चौर चौथा भाग किपल वर्णके भेड़के उनको न लेकर नया खासन बनवाये तो उसे निस्सिग्गिय पाचित्तिय है।

१४—नया आसन बनवाकर भिज्ञको छः वर्ष तक धारण करना चाहिये। यदि छः वर्षके पहिले हो उस आसनको छोड़े या बिना (ही) छोड़े भिज्ज्ओंको सम्मतिके बिना दूसरे नये आसनको बनवाये तो उसे निस्सग्गिय पाचित्तिय है।

१५—बिछानेका आसन बनवाते वक्त भिज्ञको पुराने आसनके छोरसे बुद्धके बित्ते भर दुर्वर्ण करनेके लिये लेना चाहिये। यदि भिज्ञ पुराने आसनके छोरसे बुद्धके बित्ते भर बिना लिये नया आसन बनवाये तो उसे निस्सिग्गिय पाचित्तिय है।

१६—रास्तेमें जाते वक्त यदि भिच्चको भेड़की ऊन प्राप्त हो तो इच्छा होनेपर भिच्च ले सकता है। (किन्तु) लेकर लेचलनेवाला न मिलनेपर तीन योजन भर तकही (अपने) ले जा सकता है। लेचलनेवालेके न होनेपर भी यदि उससे आगे लेजाय तो उसे निस्सग्गिय पाचित्तिय है।

१७—जो कोई भिन्नु श्रज्ञातिका भिन्नुग्गीसे भेड़के ऊनको धुलवाये, रंगवाये या जटा खुलवाये, उसको निस्सिन्गिय पाचित्तिय है।

### (३) चाँदी-सोने रूपये-पैसेका व्यवहार

१८—जो कोई भिन्न सोना या रजत र (चाँदी आदिके सिक्के)को प्रहरण करे या प्रहरण करवाये या रखे हुए का उपयोग करे तो उसे निस्सिंगिय पाचित्तिय है।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> कीड़ेके अंडेसे उत्पन्न होने वाले सूत—रेशम, अंडी, टसर आदि ।

रजत कार्षापण (सिक्के) का नाम है जो ताँबेके मायक (=माशा), दारूके माशा और लोहेके माशोंके रूपमें व्यवहत होता था। अट्टकथामें सोने, चाँदी, ताँबे, लकड़ी, हड्डी, चमड़े, लाहके सिक्कोंका भी जिक्क आता है।

१९—जो कोई भिन्न नाना प्रकारके रूपयों (= रूपिय =सिक्का) का व्यवहार करे ! उसको निस्सिग्गिय पाचित्तिय है ।

#### (४) क्रय-विक्रय

२०—जो कोई भिन्न नाना प्रकारके खरीदने बेचनेके कामको करे उसको निस्सिगिय पाचित्तिय हैं।

( इति ) कोसिय वग्ग ॥ २ ॥

#### (५) पात्र

२१—फ़ाजिल (भित्ता) पात्रको अधिकसे अधिक दस दिन तक रखना चाहिये। इसका अतिक्रमण करनेपर निस्सिगिय पाचित्तिय है।

२२—जो कोई भिन्न पाँचसे कम (जगह) टाँके (छेद वाले) पात्र से दूसरे नये पात्रको बदले उसे निस्सिणिय पाचित्तिय है। उस मिन्नुको वह पात्र भिन्नु-परिषद्को दे देना चाहिये। और जो (पात्र) भिन्नु-परिषद्का श्रन्तिम पात्र है उस भिन्नुको (यह कह कर) देना चाहिये—भिन्नु! यह तेरे लिये पात्र है। जब तक न दूटे तब तक (इसे) धारण करना।—यह यहाँ उचित (प्रतिकार) है।

#### (६) भैषज्य

२३—भिज्जको घो, मक्खन, तेल, मधु, खाँड़ (...) आदि रोगी भिज्जुओं के सेवन करने लायक पथ्य (= भैषज्य)को प्रहण कर अधिकसे अधिक सप्ताह भर रखकर भोग कर लेना चाहिये। इसका अतिक्रमण करनेपर उसे निस्सिगिय-पाचित्तिय है।

प महा अशांतिके कारण ( उस समय ) एक ही मिश्चको महानिद्देस ( ग्रंथ ) कंठस्थ था, हव चारों निकायोंके स्मरण करनेवाले तिष्य ( = तिस्स ) स्थविरके उपाध्याय महान्निपिटक स्थविरने महारक्षित स्थविरसे कहा—'आवुस ! महारक्षित इस ( मिश्च )के पाससे महानिद्देस को सीख लो'। ( अट्टकथा )

<sup>ै</sup> महासुम्म स्थिविरके उपाध्यायका नाम अनुरुद्ध स्थिवर था। उन्होंने अपने इस प्रकार के पात्रको घीसे मरकर संघको दिया। त्रिपिटक चूल-नाग स्थिवरके शिष्योंके पास भी इस प्रकारका पात्र था (अट्टकथा)।

³ आधे आढक मर मात ग्रहण करते ये = मगधकी दो नाली चावलका मात ग्रहण करते थे। मगधकी नाली सादे बारह पलकी होती है—यह अन्धक-अटुकथामें कहा है। सिंहलद्वीप में प्रचलित नाली बड़ी होती है, तिमल (देश) की नाली (अधिक) छोटी, मगधकी नाली (सध्यम) प्रमाणकी होती है। उस मगधकी डेढ़ नालीके बराबर एक सिंहल-नाली होती है—यह महाअटुकथामें कहा है। " " " नाली भर मात = मगधकी नालीमरका मात। प्रस्थमरका मात = मगधकी नालीसे डेढ़ (= उपड्ड) नाली मरका भात (अटुकथा)।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> उपतिष्य स्थविरसे शिष्योंने पूछा — 'मन्ते ! मक्खन, दहीकी गुलिका और छाछ की बूँदे एकट्टा पकानेसे मिल जानेपर तेज-वर्षक, रोग-नाशक हैं ? 'हाँ आवसो !' स्थविरने

#### ( 9 ) चीवर

२४— श्रीष्म (ऋतु) के एक मास शेष रह जानेपर भिज्जको वर्षिकशाटिका वे चीवरके लिये यत्न करना चाहिये। श्रीष्मका आधा मास रह जानेपर पहनना चाहिये। श्रीष्मके एक मास शेष रहनेसे पहिले यदि वर्षिकशाटिका चीवरकी खोज पड़े; और श्रीष्मके आधा मास शेष रहनेसे पहिले पहिने तो निस्सिगिय-पाचित्तिय है।

२५—जो कोई भिन्नु (दूसरे ) भिन्नुको स्वयं चोवर देकर फिर कुपित और नाराज हो, ब्रोने या ब्रिनवाये उसे निस्सग्गिय-पाचित्तिय है।

२६—जो कोई भिन्नु स्वयं सूत माँगकर कोली ( = जुलाहा )से चोवर बुनवाये उसको निस्सग्गिय-पाचित्तिय है।

२७—उसी भिद्धके लिये यज्ञातक गृहस्थ या गृहिश्यिनी कोलीसे चीवर बुनवायें और वह भिद्ध प्रदान करनेसे पिहले हो कोलीके पास जाकर (यह कह) चीवरमें हेर फेर कराये—आवुस! यह चीवर मेरे लिये बुना जा रहा है। इसे लंबा-चौड़ा बनाओ, घना, अच्छी तरह तना, खूब अच्छी तरह बुना, अच्छी तरह मला हुआ और अच्छी तरह छाँटा हुआ बनाओ तो हम भी आयुष्मानोंको कुछ दे देंगे; और नहीं तो कुछ भिद्धा से ही; तो उसे निस्सिगिय-पाचित्तिय है।

२८—कार्त्तिककी त्रैमासी पूर्णिमाके त्रानेसे दस दिन पहिलेहो यदि भिज्जको फाजिल चीवर प्राप्त हो तो ( उसे ) फाजिल समभते हुए भिज्जको प्रहण करना चाहिए। प्रहणकर चीवर-काल तक रखना चाहिये। उसके बाद यदि रखे तो उसे निस्सिगिय पाचित्तिय है।

२९—वर्षावास करते हुए कार्तिक पूर्णिमा तक शंका-युक्त=भय-सहित, आरण्यक (=वन) आश्रमोंमें रहते हुए भिन्नु चाहे तो तोन चीवरोंमेंसे एक चोवरको रख दे सकता है; यदि उसे उस चीवरके चलेजानेका डर हो। (किन्तु) उस भिन्नुको अधिकसे अधिक छ: रात तक उस चीवरके बिना रहना चाहिये। यदि भिन्नुओंकी सम्मतिके बिना उससे अधिक (समय तक चीवरके) बिना रहे तो उसं निस्सिग्गय पाचित्तिय है।

कहा। महासुन्म स्थिवरने कहा—विहित मांसकी चरबी आभिष युक्त भोजनके साथ (ग्रहण की) जा सकती है। और दूसरी ( चीजें ) निराभिष मोजनके साथ किन्तु महापद्म स्थिवरने—यह कुछ नहीं—कह खंडन कर कहा—'वातरोगी भिश्च पंचमूलके कषायसे यवागू ( = खिचड़ी )में भाल और स्थरके तेल आदिको डाल पीते हैं, और वह तेज देनेवाली रोगनाशक होती है; ( इसिलिये ) वह ( ग्रहण की जा ) सकती है। ( श्रहकथा )

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> आषाढ़ पूर्णिमा तक श्रीष्मका अन्तिम मास होता है और बादके प्रतिपद्से कार्तिक पूर्णिमा तक वर्षा । (अडुकथा )

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> बरसातमें कपड़ोंके जल्दी न सूखनेसे भिश्च बरसात भरके छिये छुङ्गीके तौरपर पहनने लायक एक और चीवर छे सकता है, इसे वर्षिकशाटिका कहते हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>व</sup> आह्विन पूर्णिमाके बादकी प्रतिपदासे कार्त्तिक-पूर्णिमा तकका समय ।

#### ( ८ ) संचके लाभमें भाँजी मारना

३०—जो कोई भिज्ञ संघके लिये प्राप्त वस्तु (=लाभ)को ऋपने लिये परिवर्तन कराले उसे निस्सग्गिय पाचित्तिय है ।

#### ( इति ) पत्त वग्ग ॥३॥

श्रायुष्मानो ! तीस निस्सिगिय पाचित्तिय दोष कह दिये गये । श्रायुष्मानोंसे पूछता हूँ—क्या (श्रापलोग) इनसे शुद्ध हैं ? दूसरो बार भी पूछता हूँ—क्या शुद्ध हैं ? तीसरो बार भी पूछता हूँ—क्या शुद्ध हैं ? श्रायुष्मान् लोग शुद्ध हैं, इसीलिये चुप हैं—ऐसा मैं इसे धारण करता हूँ ।

#### निस्सग्गिय-पाचित्तिय समाप्त ॥४॥

### § ५-पाचित्तिय (५०-१४१)

त्रायुष्मानो ! यह बानवे पाचित्तिय दोष कहे जाते हैं।

#### (१) भाषण-संबंधी

- १-जानबुमकर भूठ बोलनेमें पाचित्तिय है।
- २--- त्रोमसवाद (=वचन मारने )में पाचित्तिय है।
- ३—भिज्जुश्रोंकी चुगली करनेमें पाचित्तिय है।
- ४—भिज्जुका भिज्ज-भिन्न (=ग्रनुपसंपन्न )को पदोंके क्रमसे धर्म (=बुद्धोपदेश ) बँचवानेमें पाचित्तिय है।

### (२) साथ लेटना

५—जो कोई भिच्च अनुपसंपन्नके साथ दो तीन रातसे अधिक एकसाथ राज्या रक्खे तो पाचित्तिय है।

६-जो भिन्नु स्त्रीके साथ शयन करे उसे पाचित्तिय है।

### (३) धर्मीपदेश

७—विज्ञ पुरुषको छोड़ जो कोई भिच्च स्त्रोको पाँच छ: वचनोंसे स्त्रधिक धर्मका उपदेश दे उसे पाचित्तिय है।

### ( ४ ) दिव्य-शक्ति प्रदर्शन

८—जो कोई भिन्न अनुपसंपन्नको दिव्य-शिक्तके बारेमें यथार्थ भी कहे उसे पाचित्तिय है।

### ( ५ ) ऋपराध प्रकाशन

९—जो कोई भिद्ध (किसी) भिद्धके दुट्ठुल श्वापराधको भिद्धश्रोंकी सम्मतिके विना अनुपसम्पन्न (पुरुष)से कहे उसे पाचित्तिय है।

#### (६) जमीन खोदना

१०-जो कोई भिन्नु जमीन खोदे या खुदवाये उसे पाचित्तिय है।

#### ( इति ) मुसावाद वग्ग ॥१॥

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> चार पाराजिका और तेरह संघादिसेस दोष दुट्डू कहे जाते हैं।

#### ( 9 ) वृत्त काटना

११--भूत-प्राम (=तृण वृत्त आदि )के गिरानेमें पाचित्तिय है।

#### ( ८ ) संघके पूछनेपर चुप रहना

१२—( संघके पूछनेपर ) उत्तर न दे हैरान करनेमें पाचित्तिय है।

#### ( ७ ) निंदना

१३—निंदा ऋौर बदनामी करनेमें पाचित्तिय है।

### ( १० ) संवकी चीजमें बेपर्वाही

१४—जो कोई भिन्नु संघके मंच, पीढ़ा, बिस्तरा, श्रौर गहेको खुली जगहमें बिछा या बिछवाकर वहाँसे जाते वक्त उन्हें न उठाता है न उठवाता है, या बिना पूछेही चला जाता है उसे पाचित्तिय है।

१५—जो कोई भिच्नु, संघके विहार (=आश्रम) में विछौना विछाकर या विछवा-कर वहाँसे जाते वक्त उसे न उठाता है, न उठवाता है, या बिना पूछेही चला जाता है, उसे पाचित्तिय है।

१६—जो कोई भिद्ध, जानकर संघके विहारमें पहिलेसे आये भिद्धका बिना ख्याल किये, यही सोचकर कि दूसरा नहीं (इस तरह) आसन लगाये कि जिससे (पहलेवाले भिद्धको) दिकत हो और वह चला जाये, तो उसे पाचित्तिय है।

१७—जो कोई भिज्ञ कुपित त्र्यौर त्र्यसंतुष्ट हो ( दूसरे ) भिज्ञको संघके विहारस

निकाले या निकलवाये उसे पाचित्तिय है।

१८—जो कोई भिद्ध संघके विहारमें ऊपरके कोठेपर पैर धबधबाते हुए संच (=चारपाई) या पीठपर एकदमसे बैठे या लेटे उसे पाचित्तिय है।

१९—भिज्ञको स्वामोवाला (=महल्लक) विहार बनवाते समय, दरवाजे में किवाड़ों के बंद करने श्रीर जंगलेके घुमाने या लीपनेके समय हरियालोसे श्रलग खड़ा हो (वैसा) करना चाहिये। उससे श्रागे यदि हरियालीपर खड़े होकर करे तो पाचित्तिय है।

#### ( ११ ) बिना इना पानी पीना आदि

२०—जो कोई भिज्ञ जानकर प्राणी-सिंहत पानीसे, तृरण या मिट्टीको सींचे या सिंच-वाये, उसे पाचित्तिय है।

### ( इति ) भूत-गाम वगा ॥२॥

### ( १२ ) भिन्नु शियों को उपदेश

२१—जो कोई भिज्ज (संघको ) सम्मतिके बिना भिज्जिणियोंको उपदेश दे, उसे पाचितिय है।

२२—सम्मति होनेपर भी जो भिच्च सूर्यास्तके बाद भिच्चिणियोंको उपदेश दे, उसे पाचित्तिय है।

२३—जो कोई भिन्नु सिवाय खास अवस्थाके भिन्नुणि-आश्रममें जाकर भिन्नुणियोंको उपदेश करे तो पाचित्तिय है। विशेष अवस्था है, भिन्नुणीका रुग्ण होना।

२४—जो कोई भिच्च ऐसा कहे—ग्रामिष (=भाजन वस्त्र श्रादि )के लिये थिच्च, भिच्चिणियोंको उपदेश करते हैं; उसे पाचित्तिय है।

# (१३) भिक्षुसीके सम्बन्धमें

२५—जो कोई भिन्न श्रज्ञातिका भिन्नुणीको परिवर्तनके विना (श्रौर तरहसे) चीवर दे, उसे पाचित्तिय है।

२६—जो कोई भिन्नु श्रज्ञातिका भिन्नुगोके चीवरको सिये या सिलवाये, उसे पाचित्तिय

होता है।

२७—जो कोई भिन्न खास अवस्थाको छोड़ भिन्न गाँके साथ सलाह करके, चाहे दूसरेही गाँव तक, एक रास्तेसे जाय, उसे पाचित्तिय है। विशेष अवस्था है—जब कि वह मार्ग काफिले (=सार्थ) का है या भय और शङ्का-पूर्ण है।

२८—जो कोई भिद्ध, भिद्धणोंके साथ सलाह करके, तिर्छे उतारने वालीको छोड़, (स्रोतके) उत्पर जानेवाली या नोचे जानेवालो नाव पर चढ़े, उसे पाचित्तिय है।

२९—जो कोई भिच्च जानकर भिच्चणोके पकवाये भोजनको, सिवाय गृहस्थके विशेष समारोहके, खाये, उसं पाचित्तिय है।

३०-जो कोई भिन्नु भिन्नु एोके साथ अकेल एकान्तमें बैठे, उसे पाचितिय है।

#### (इति) भिष्यखुनोवाद-वग्ग ॥३॥

#### (१४) भोजन सम्बन्धो

३१—नोरोग भिच्चको (एक) निवास-स्थानमें एक ही भोजन प्रहरण करना चाहिये। इससे ऋधिक प्रहरण करे, उसे पाचित्तिय है।

३२—सिवाय विशेष अवस्थाओं के गणके साथ भोजन करनेमें पाचित्तिय हैं। विशेष अवस्थाएँ ये हैं—रोगी होना, चीवर-दान, चीवर बनाना, यात्रा, नावकी यात्रा महासमय (=बुद्ध आदिके दर्शनके लिये जाना) और श्रमणों (=सभो मतकं साधुओं )के भोजनका समय।

३३—सिवाय विशेष समयके बंधानवाले भोजनके करनेमें पाचित्तिय है। विशेष समय है—रोग चीवर-दान श्रौर चोवर बनाना।

३४—घरपर जानेपर यदि (गृहस्थ) भिज्जको आमहपूर्वक पूआ (= पाहुर), मंथ (= मट्टा) यथेच्छ प्रदान करे तो इच्छा होनेपर पात्रके मेखला तक भरा प्रहण करे। उससे अधिक प्रहण करे, उसे पाचित्तिय है। पात्रको मेखला तक भरकर प्रहणकर वहाँसे निकल भिज्जओं में बाँटना चाहिये—यह उस जगह उचित है।

३५—जो कोई भिच्च भोजन कर लेनेपर, तृप्त हो जाने र पर, खादनीय या भोजनीयको अधिक खाये या भोजन करे, उसे पाचित्तिय है।

<sup>े</sup> यहाँ केवल निदयोंसे ही नहीं महातीर्थ पटन (= बन्दरगाह )से जो ताम्रलिशिया सुवर्णभूमि जावे, उसे भी आपत्ति नहीं है। सभी अट्टकथाओं में नदी सम्बन्धी आपत्तिका ही विचार किया गया है, ससुद्र सम्बन्धी नहीं (-अट्टकथा)।

र मांसको अलग कर मांसके रस (=शोरवा )को ग्रहण करो-यह कहनेपर, यदि उस

३६—जो कोई भिद्ध (दूसरे) भिद्धको, खा लेनेपर, तृप्त हो जानेपर, अधिक खादनीय भोजनीयको आग्रह पूर्वक दे—''अहो भिद्ध! खा, भोजन कर''--यह सोच कि (इसके इस) खानेको लेनेपर (पीछे मैं आदोप करूँगा)—उसे पाचित्तिय है।

३७—जो कोई भिद्ध विकाल (= मध्याह्नके बाद)में खाद्य, भोज्य खाये, उसे

पाचित्तिय है।

३८-जो कोई भिज्ज रख छोड़े खाद्य, भोज्यको खाये, उसे पाचित्तिय है।

३९—घी, मक्खन, तेल, मधु, खाँड़, मछली, मांस, दूध, दही (आदि) जो अच्छे भोजन हैं उन्हें यदि भिद्ध नीरोग होते हुए अपने लिये माँगकर खाये, उसे पाचित्तिय है।

४०—जो कोई भिन्न जल श्रीर दन्तधावनको छोड़ बिना दिये मुखमें जाने लायक श्राहारको ग्रहण करे, उसे पाचित्तिय है।

#### ( इति ) भोजन वग्ग ॥४॥

४१—जो कोई भिन्नु अचेलक (= नंगे साधू), परिब्राजक या परिव्राजिकाको अपने । हाथसे खाद्य, भोज्य देवे तो पाचित्तिय है।

४२—जो कोई भिज्ञ ( दूसरे ) भिज्ञको ऐसा कहे—"श्राश्रो श्रायुस ! गाँव या कस्बेमें भिज्ञाटनके लिये चलेँ।" फिर उसे दिलवाकर या न दिलवाकर प्रेरित करे— "श्रायुस ! जाश्रो, तुम्हारे साथ मुक्ते बात करना या बैठना श्रच्छा नहीं लगता।"—दूसरा ( कारण ) न होने पर, सिर्फ इतने ही कारणसे पाचित्तिय है।

४३—जो कोई भिन्न भोजवाले कुलमें प्रविष्ट हो बैठको (बैठक बाजी) करता है उसे पाचित्तिय है।

४४—जो कोई स्त्रीके साथ एकान्त पर्देवाले आसनमें बैठे तो पाचित्तिय है। ४५—जो कोई भिन्न स्त्रीके साथ अकेले, एकान्तमें बैठे उसे पाचित्तिय है।

४६—सिवाय विशेष अवस्थाके, निर्मात्रत होनेपर यदि भिन्न भोजन रहनेपर भी विद्यमान भिन्नको बिना पूछे भोजनके पहिले या पीछे गृहस्थोंके घरमें गमन करे तो पाचित्तिय है। विशेष अवस्था है—चीवर बनाने और चीवर-दान (का समय)।

४०—नीरोग भिचुको पुन: प्रवारणा श्रीर नित्य श्रीर नित्य श्रीर सिवाय चातुर्मासके भोजन श्रादि पदार्थ (=प्रत्यय )के दानको सेवन करना चाहिये। उससे बढ़कर यदि सेवन करे तो पाचित्तिय है।

में सरसों भरका मांस का दुकड़ा हो, तो उसे छोड़नेपर प्रवारणा (=मोजनकी पूर्ति ) होती है, यि छान िक्या गया हो, तो (लिया जा) सकता है—यह अभय स्थविरने कहा है। मांस-रसके लिये पूछनेपर महास्थविरने—एक मुहूर्त ठहरो—कह, 'प्यालेको आवुसो!—लाओ'—कहा। यहाँ कैसा है—पूछनेपर महासुम्म स्थविरने—लानेवालेका गमन दूर गया इसलिये प्रवारणा हो गई—कहा। महापदा स्थविरने—'यह कहाँ जाता है? इसका गमन कैसा है?—ऐसा बहण करनेपर भी प्रवारणा होती है—यह कहकर प्रवारणा नहीं करता है'—कहा (अट्ठकथा)।

१ रोगी होनेपर पथ्यादिका दान पुन: प्रवारणा और नित्य-प्रवारणा है।

### (१५) सेनाका तमाधा

४८—जो कोई भिन्नु वैसे किसी कामके बिना सेना प्रदर्शनको देखने जाये तो पाचित्तिय है।

४९—यदि उस भिज्जको सेनामें जानेका कोई काम हो तो उसे दो तीन रात सेनामें वसना चाहिये। उससे ऋधिक बसे तो पाचित्तिय है।

५०—दो तीन रात सेनामें बसते हुए (भी) यदि भिद्ध रण-तेत्र (= उद्योधिका), परेड (=बलाय), सेना-व्यूह या श्रनीक (= हाथी घोड़ा श्रादिकी सेनाश्रोंकी क्रमसे स्थापना)को देखने जाये, उसे पाचित्तिय है।

( इति ) अचेलक वग्ग ॥५॥

#### ( १६ ) मद्य-पान

५१-सुरा और कच्ची शराब पीनेमें पाचित्तिय है।

#### (१९) हँसी खेल

५२—उँगलोसे गुद्गुदानेमें पाचित्तिय है।

५३-पानीमें खेल करनेमें पाचित्तिय है।

५४—( व्यक्ति या वस्तुके ) तिरस्कार करनेमें पाचित्तिय है।

५५ - जो कोई भिद्ध (दूसरें) भिद्धको डरवाये, उसे पाचित्तिय है।

#### (१८) आग तापना

५६—वैसी जरूरत न होते जो कोई नीरोग भिन्न तापनेकी इच्छासे आग जलाये या जलवाये, उसे पाचित्तिय है।

### (१९) स्नान

५७—जो कोई भिन्न सिवाय विशेष अवस्थाके आध माससे पहले नहाये तो पाचित्तिय है। विशेष अवस्था यह हैं—प्रीष्मके पीछेके डेढ़ मास और वर्षाका प्रथम मास, यह ढाई मास और गर्मीका समय, जलन होनेका समय, रोगका समय, काम (=लीपने पोतने आदिका समय), रास्ता चलनेके समय तथा आँधी-पानीका समय।

#### (२०) चीवर पात्र

५८—नया चीवर पानेपर नीला, काला या कीचड़ इन तीन दुर्वर्ण करनेवाले (पदार्थों) मेंसे एकसे बदरंग (= दुर्वर्ण) करना चाहिये। यदि भिज्ञ तीन बदरंग करने वाले (पदार्थों) मेंसे किसी एकसे नये चीवरको बिना बदरंग किये उपयोग करे, उसे पाचित्तिय है।

५९—जो कोई भिद्ध (किसी) भिद्ध, भिद्धणी, शिक्षमाणा, १ श्रामणेर या श्रामणेरी को, स्वयं चीवर प्रदान कर विना लौटाने (की सम्मति पाये) उपयोग करे, उसे पाचित्तिय है।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> जो मिश्चणी होनेकी उम्मीदवारी कर रही हो।

६०—जो कोई भिन्नु ( दूसरे ) भिन्नुके पात्र, चीवर, आसन, सुई रखनेकी फेाँफी ( सूचीघर ) या कमरबन्दको हटाकर चाहे परिहासके लिये ही क्यों न रक्खे, पाचित्तिय है।

#### ( इति ) सुरापान वग्ग ॥६॥

### ( २१ ) प्राणिहिंसा

६१—जो कोई भिन्न जानकर प्राणीके जीवको मारे, उसे पाचित्तिय है। ६२—जो कोई भिन्न जानकर प्राणि-युक्त जलको पोये, उसे पाचित्तिय है।

#### ( २२ ) भागड़ा बढ़ाना

६३—जो कोई भिद्ध जानते, धर्मानुसार फैसला हो गये मामलेको फिरसे चलवाने के लिये प्रेरणा करे, उसे पाचित्तिय है।

#### ( २३ ) ग्रपराध छिपाना

६४—जो कोई भिच्च जानते हुए (दूसरे) भिच्चसे दुट्ठुह्न श्रयपराधको छिपाये, उसे

### (२४) कम आयुवालेकी उपसम्पदा

६५—यदि भिन्नु जानते हुए बीस वर्षसे कमके व्यक्तिको उपसम्पन (= भिन्नु बनाना) करें तो वह व्यक्ति अन्-उपसम्पन्न (समभा जाय), वह भिन्नु निन्दनीय हैं—यह इस (अपराध)में पाचित्तिय (=प्रायश्चित्त ) है।

#### (२५) यात्राके साधी

६६—जो कोई भिज्ञ जानते हुए सलाह करके चोरोंके कािकलेके साथ एक रास्तेसे, चाहे दूसरे गाँव ही तक, जाये, उसे पाचित्तिय है।

६७—जो कोई भिन्न सलाह करके स्त्रीके साथ एक रास्तेसे, चाहे दूसरे गाँव तक ही, जाय, उसे पाचित्तिय है।

#### ( २६ ) बुरी धारणा

६८३ — जो कोई भिन्नु ऐसा कहे — मैं भगवानके धर्मको ऐसे जानता हूँ, कि, भगवानके जो (निर्वाण आदिके) विष्नकारक कार्य कहे हैं, उनके सेवन करनेपर भी वह विष्न नहों कर सकते। तो (दूसरे) भिन्नुओंको उसे ऐसा कहना चाहिये— "मत आयुष्मान्! ऐसा कहा। मत भगवान्पर भूठ लगाओ। भगवान्पर भूठ लगाना अच्छा नहीं है। भगवान् ऐसा नहीं कह सकते। भगवान्ने विष्नकारक कार्योंको अनेक प्रकारसे विष्न करने वाले कहा है। सेवन करनेपर वह विष्न करते हैं — कहा है।" इस प्रकार भिन्नुओंके कहने पर वह भिन्नु यदि जिद् करे तो भिन्नुओंको तीन बार तक उसे छोड़नेके लिये उस भिन्नुको कहना चाहिये। यदि तीन वार कहे जानेपर उसे छोड़दे तो अच्छा; यदि न छोड़े तो पाचित्तिय है।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> चार पाराजिक और तेरह संघादिसेस । <sup>२</sup> देखो 'मज्भिम निकाय' १।३।२, पृष्ठ ८४ ।

६९—यदि कोई भिद्ध जानते हुये उक्त (प्रकारकी वुरी) धारणावाले (तथा) धर्मानुसार (मत) परिवर्तन न करनेवाले उक्त विचारको न छोड़े भिद्धके साथ सह-भोज, सह-वास या सह-शय्या करता है, उसे पाचित्तिय है।

७०—(क) श्रमणोद्देश भी यदि एसा कहें—'मैं भगवानके धर्मको ऐसे जानता हूँ कि भगवान्ने जो (निर्वाण श्रादिके) श्रन्तरायिक (= विव्रकारक) कार्य कहे हैं, उनके सेवन करनेपर भी वह विव्र नहीं कर सकते"; तो (दूसरे) भिज्जशोंको उसे ऐसा कहना चाहिये—"श्रावुस! श्रमणोदेश! मत ऐसा कहो। मत भगवानपर भूठ लगात्रा। भगवान्पर भूठ लगाना श्रच्छा नहीं है। भगवान् ऐसा नहीं कह सकते। भगवान्ने विव्रकारक कार्योंको श्रनेक प्रकारसे विव्र करनेवाले कहा है। सेवन करनेपर वे विव्र करते हैं—कहा है।" इस प्रकार भिज्जशों द्वारा कहे जानेपर यदि वह श्रमणोदेश जिद् करे तो भिज्ज श्रमणोदेशसे ऐसा कहें—"श्रावुस श्रमणोदेश! श्राजसे तुम उन भगवान्को श्रपना शास्ता (= उपदेशक= गुरु) न कहना; श्रीर जो दूसरे श्रमणोदेश दो रात, तीन रात तक भिज्जशोंके साथ रहते हैं वह (साथ रहना) भो तुम्हारे लिये नहीं है। चलो, (यहाँसे) निकल, जाश्रो!"

(ख) जो कोई भिन्न जानते हुए, इस प्रकार निकाले हुए श्रमणोद्देशको, सेवामें

रक्खे, (उसके साथ) सहभोजन करे, सह-शय्या करे, उसे पाचित्तिय है।

#### (इति) सप्पाणक वग्ग ॥७॥

### ( २७ ) धार्मिक बातका अस्वीकारना

७१—जो कोई भिद्ध, भिद्धश्रोंके धार्मिक बात कहनेपर इस प्रकार कहे—श्रावुस ! मैं तबतक इन भिद्ध-नियमों (=िशच्चा-पर्दों)को नहीं सीखूँगा जबतक कि दूसरे चतुर विनय-धर भिद्धको न पूछ लूँ; उसे पाचित्तिय है। भिद्धश्रो! सोखनेवाले भिद्धको जानना चाहिये, पूछना चाहिये, प्रश्न करना चाहिये—यह उचित है।

## ( २८ ) प्रातिमोज्ञ

७२—जो कोई भिन्नु पातिमोक्य (=प्रातिमोन्न )की त्रावृत्ति करते वक्त ऐसा कहे— इन छोटे छोटे शिन्ना-परोंको त्रावृत्तिसे क्या मतलब जो सन्देह, पोड़ा त्र्यौर न्त्रोभ पैदा करने वाले हैं। (इस प्रकार) शिन्ना-पदके विरुद्ध कथन करनेमें पाचित्तिय होता है।

७३—जो कोई भिन्नु प्रत्येक आधे मास पातिमोक्सकी आर्श्वात करते समय ऐसा कहे—"आवुस! यह तो मैं अब जानता हूँ कि सूत्रोंमें आये, सूत्रों द्वारा अनुमोदित इस धर्मकी भो प्रति पन्द्रहवें दिन आर्श्वात्तकी जातो है। यदि दूसरे भिन्नु उस भिन्नुको पूर्वसे बैठा जानें; दो तीन या अधिक पातिमोक्सकी आर्श्वात की जानेपर भो (उसको वैसेही पायें); तो बेसमभीके कारण वह भिन्नु मुक्त नहीं हो सकता। जो कुछ अपराध उसने किया है उसका धर्मानुसार प्रतिकार कराना चाहिये और आगे उसपर मोहका आरोप करना चाहिये—आवुस! तुभे अलाभ है, तुभे बुरा लाभ हुआ है जो कि पातिमोक्सको आर्श्वात करते

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> भिक्षु बननेका उम्मेदवार ।

वक्त तू श्रच्छी तरह दृढ़ कर मनमें धारण नहीं करता। उस मोहके करनेपर (=मूढ़तामें) पाचित्तिय है।

(२०) मारना धमकाना

७४—जो कोई भिन्नु कुपित, असंतुष्ट हो (दूसरे) भिन्नुको पीटता है, उसे पाचित्तिय है।

७५—जो कोई भिज्ञ कुपित, श्रसंतुष्ट हो (दूसरे) भिज्जको (मारनेका श्राकार दिख-लाते हुए) धमकावे, उसे पाचित्तिय है।

### (३०) संचादिसेसका दोषारोप

७६—जो कोई भिन्नु (दूसरे) भिन्नुके ऊपर निर्मूल संघादिसेस (दोष)का लांछन लगाये, उसे पाचित्तिय है।

### (३४) भिक्षुको दिक् करना

७७—यदि कोई भिज्ञ (दूसरे) भिज्जको श्रौर नहीं सिर्फ इसी मतलबसे कि इसको ज्ञार भर बेचैनी होगी जान बूमकर संदेह उत्पन्न करे, उसे पाचित्तिय है।

७८—यदि कोई भिद्ध-- दूसरे नहीं सिर्फ इसी मतलबसे कि जो कुछ यह कहेंगे उसे सुनूँगा—कलह करते, विवाद करते, भगड़ते भिद्धश्रोंके (भगड़ेको सुननेके लिये) कान लगाता है, उसे पाचित्तय है।

#### (३२) सम्मति-दान

७९—यदि कोई भिच्च धार्मिक कर्मोंके लिये अपनी सम्मति (=छन्द ) देकर पीछे सुकर जाता है, उसे पाचित्तिय है।

८०—यदि कोई भिन्न, संघके फैसला करनेकी बातमें लगे रहते वक्त बिना (ऋपना) छन्द (=सम्मति=vote) दियेही ऋासनसे उठकर चला जाय, उसे पाचित्तिय है।

८१—जो कोई भिन्नु सारे संघके साथ ( एकमत हो ) चीवर देकर पीछे पलट जाता है—मुँह देखी करके ( यह ) भिन्नु लोग संघके धनको बाँटते हैं—उसे पाचित्तिय है ।

#### ( ३३ ) सांधिक लाभमें भाँजी मारना

८२—जो कोई भिन्नु जानते हुए संघके लिये मिले हुए लाभको ( एक ) व्यक्ति ( के लाभके रूपमें ) परिणत कराये, उसे पाचित्तिय है ।

(इति) सहधम्मिक वग्ग ॥८॥

#### ( ३४ ) राजप्रासादमें प्रवेश

८३—जो कोई भिन्न मूर्ज्जीमिषिक (=Sovereign) चित्रय राजाके (राजप्रासाद)में राजा और रानीके शयनागारसे बाहर न निकले समय, बिना पहिले सूचना दिये इन्द्र-कील (=इन्द्रखील)के आगे बढ़े, उसे पाचित्तिय है।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> शयनागारका द्वार-स्तंभ ।

### ( ३५ ) बहुमूल्य वस्तुका हटाना

८४—(क) जो कोई भिन्नु रत्न या रत्नके समान (पदार्थ)को आराम श्रीर सराय (=श्रावसथ)को छोड़, श्रन्यत्र लेजाये या लिवाजाये, उसे पाचित्तिय है।

(ख) रत्न या रत्नके समान (पदार्थ)को श्राराम या श्रावसथमें लेकर या लिवाकर भिच्छको उसे (एक जगह) रख देना चाहिये, कि जिसका होगा वह ले जायगा।—यह यहाँ उचित है।

( ३६ ) ऋपराह्मकी गाँवमें जाना

८५—जो कोई भिन्नु विद्यमान भिन्नुको बिना पूछे विकालमें (=मध्याह्नके बाद) गाँवमें बिना किसी वैसे अत्यन्त आवश्यक कामके प्रवेश करे तो पाचित्तिय है।

### (३९) सूचीघर

८६—जो कोई भिन्न हड्डी, दन्त या सींगके सूचीघरको बनवाये तो ( उस सूचीघर का ) तोड़ देना पाचित्तिय (=प्रायश्चित्त ) है।

#### (३८) चौकी, चारपाई

- ८७—नई चारपाई या तरुत (=पीठ )को बनवाते वक्त भिन्न उन्हें, निचले ऋोटका छोड़ बुद्धके ऋंगुलसे ऋाठ ऋंगुलवाले पावोंका बनवाये। इसके ऋतिक्रमण करनेपर (पावोंको नाप करके) कटवा देना पाचित्तिय है।
- ८८—जो कोई सिद्ध चारपाई या तख्तको रुई भरकर बनवाये तो उधेड़ डालना पाचित्तिय है।
- ८९—( वैठनेका श्रासन ) बनवाते समय भिन्न उसे प्रमाणके श्रनुसार बनवावे। प्रमाण इस प्रकार है—लंबाई बुद्धके बित्तेसे दो बित्ता। चौड़ाई डेढ़, श्रीर मगजी एक बित्ता। इसका श्रतिक्रमण करनेपर काट डालना पाचित्तिय (=प्रायश्चित्त ) है।

#### (३९) वस्त्र

- ९०—खुजलो ढाँकनेके वस्त्र ( लंगोट )को बनवाते समय भिन्न प्रमाणके अनुसार बनवाये। प्रमाण इस प्रकार है:—सुद्धद्रके बित्तेसे चार बित्ता लंबा दो बित्ता चौड़ा। इसका अतिक्रमण करनेपर काट डालना पाचित्तिय (=प्रायश्चित्त ) है।
- ९१—वर्षाकी लुंगी (=वर्षिक-शाटिका) बनवाते समय भिन्नु उसे प्रमाणके अनुसार बनवाये। प्रमाण इस प्रकार है—सुबुद्धके बित्तेसे लंबाई छः बित्ता, चौड़ाई ढाई बित्ता। इसका अतिक्रमण करनेपर काट डालना पाचित्तिय (=प्रायश्चित्त ) है।
- ९२—जो कोई भिन्नु बुद्धके चीवरके बराबर या उससे बड़ा चीवर बनवाये तो काट डालना पाचित्तिय (=प्रायश्चित्त ) है। बुद्धके चीवरका प्रमाण इस प्रकार है—सुगत (=बुद्ध )के बित्तेसे लंबाई नव बित्ता और चौड़ाई छ: वित्ता।…

#### (इति) रतन वग्ग ॥९॥

श्रायुष्मानो ! यह बानवे पाचित्तिय दोष कहे गये। श्रायुष्मानोंसे पूछता हूँ—क्या (श्राप लोग) इनसे शुद्ध हैं ? दूसरी बार भी पूछता हूँ—क्या शुद्ध हैं ? तीसरी बार भी पूछता हूँ—क्या शुद्ध हैं । श्रायुष्मान लोग शुद्ध हैं, इसोलिए चुप हैं—ऐसा मैं इसे धारण करता हूँ ।

पाचित्तिय समाप्त ॥५॥

### §६-पाटिदेसनिय ( १४२-१४५ )

### (१) भोजनग्रहण और भिज्ञणी

त्रायुष्मानो ! यह चार प टिदेसनिय दोष कहे जाते हैं।

१—जो कोई भिज्ञ (गृहस्थके ) घरमें प्रविष्ट श्रज्ञातिका भिज्ञ्णिके हाथसे खाद्य भोज्यको श्रपने हाथ प्रहण कर खाये या भोजन करे तो उस भिज्ञको पिटदेसना (प्रतिदेशना=श्रपराधकी स्वीकृति ) करनी चाहिये—"श्रावुस ! मैंने निंदनीय, श्रयुक्त, प्रतिदेशना करने योग्य कार्यको किया, सो मैं उसको प्रतिदेशना करता हूँ।"

२—गृहस्थके घरोंमें निमंत्रित हो भिच्च भोजन करते हैं। वहाँ वह भिच्चणी स्तेह दिखलाती हुई खड़ी हो (कहती है )—"यहाँ सूप (उड़द या मूँगकी दाल) दो, यहाँ भात दो," तो उन भिच्च खोंको उस भिच्चणीको रोक देना चाहिये—"भगिनी! जब तक भिच्च भोजन करते हैं तब तक तू परे चली जा।" यदि एक भिच्चको भी उस भिच्चणीका (यह कहकर) हटाना ठोक न जँचे कि—"भागिनी जब तक भिच्च भोजन करते हैं, तब तक तू परे चलीजा" तो उन (सारे) भिच्च खोंको प्रतिदेशना करनी चाहिये—"आवुसो! हमने निंदनीय, अयुक्त, प्रतिदेशना करने योग्य कार्यको किया, सो हम उसकी प्रतिदेशना करते हैं।"

#### अपने हाथसे ले भोजन करना

३—जो वह शैच्य (सेख) माने गये कुल हैं उन कुलोंमें जो भिन्न स्विति या नोरोग रहते (जाकर) खाद्य भोज्यको अपने हाथसे महणकर खाये या भोजन करे तो उस भिन्नको प्रतिदेशना करनो चाहिये—"आवुस! मैंने निंदनीय, अयुक्त, प्रतिदेशना करने योग्य कार्य किया सो मैं उसको प्रतिदेशना करता हूँ।"

४—जो वह भयावने शंकायुक्त त्रारएयक त्राश्रम हैं वैसे त्राश्रमोंमें विहार करने वाला, जो भिद्ध त्रारामके भीतर भी पहलेसे न निवेदित किये खाद्य भोज्यको निरोग रहते त्रापने हाथसे ले कर खाये या भोजन करे तो उस भिद्धको प्रतिदेशना करनी चाहिये— "त्रावुस! मैंने निंदनीय, त्रायुक्त, प्रतिदेशना करने योग्य काये किया, सो मैं उसकी प्रतिदेशना करता हूँ।"

श्रायुष्मानों ! यह चार पाटिदेसिनय दोष कहे गये । श्रायुष्मानोंसे पूछता हूँ—क्या श्राप लोग इनसे शुद्ध हैं ? दूसरी बार भी पूछता हूँ—क्या शुद्ध हैं ? तीसरी बार भी पूछता हूँ—क्या शुद्ध हैं ? श्रायुष्मान लोग शुद्ध हैं, इसीलिये चुप हैं—ऐसा मैं इसे धारण करता हूँ ।

पाटिदेसनिय समाप्त ॥ ६॥

१ अत्यन्त श्रद्धालु किन्तु धनहीन कुछ ।

### §७-सेखिय ( १४६-२२० )

त्र्यायुष्मानो ! यह ( पचहत्तर ) सेखिय <sup>९</sup> बातें कही जाती हैं।

### (१) चीवर पहिनना

१—परिमंडल (चारों श्रोरसे ढाँककर वस्त्र) पहिनूँगा—यह शिक्ता (प्रहरण) करनी चाहिये।

२-परिमंडल स्रोहूँगा ०।

#### (२) यहस्थोंके घरमें जाना, बैठना

३—(गृहस्थोंके) घरमें अच्छो तरह (शरीरको) आच्छादित कर जाऊँगा—०।

४-- घरमें अच्छी तरह ( शरीरको ) आच्छादित कर बैठुंगा-- ०।

५-- घरमें श्रच्छी तरह संयमके साथ जाऊँगा-- ०।

६—घरमें श्रच्छो तरह संयमके साथ बैठूँगा—०।

७- घरमें नोची आँख कर जाऊँगा-०।

८- घरमें नोची आँख कर बैठूँगा-०।

९—घरमें शरीरको बिना उताने किये जाऊँगा—०।

१०—घरमें शरीरको बिना उतान किये बैठूँगा—०। ( इति ) परिमंडल बग्ग ॥ १॥

११—( गृहस्थोंके ) घरमें कहकहा न लगाते जाऊँगा—०।

१२—( गृहस्थोंके ) घरमें कहकहा न लगाते बैठूँगा—०।

१३—घरमें चुपचाप जाऊँगा—०।

१४- घरमें चुपचाप बैठूँगा-०।

१५- घरमें देहको न भाँजते हुए जाऊँगा-०।

१६—घरमें देहको न भाँजते हुए बैठूँगा—०।

१७- घरमें बाँहको न भाँजते हुए जाऊँगा-०।

१८-- घरमें बाँहको न भाँजते हुए बैठूँगा-- ०।

१९-धरमें सिरको न हिलाते हुए जाँऊँगा--०।

२०- घरमें सिरको न हिलाते हुए बैठूँगा-०।

( इति ) उज्जिग्घेक वग्ग ॥२॥

 <sup>&</sup>quot;जिस शिक्षा (भिक्षु-नियम) को (लोग) सीखते हैं, वह सेखिय (शिक्षणीय) हैं
 (अट्ठकथा)।"

<sup>§</sup>७।१-२० ]

२१—घरमें कमरपर हाथ न रखकर जाऊँगा—०।
२२—घरमें कमरपर हाथ न रखकर बैठूँगा—०।
२३—घरमें न द्यवगुंठित हो (=िसर ढाँके ) जाऊँगा—०।
२४—घरमें न द्यवगुंठित हो (=िसर ढाँके ) बैठूँगा—०।
२५—घरमें न पंजोंके बल जाऊँगा—०।
२६—घरमें न पलथो मारकर बैठूँगा—०।

# (३) भित्तान ग्रहण और भोजन

२७-भिन्नात्रको सत्कारपूर्वक प्रहण करूँगा--।

२८—( भिज्ञा ) पात्रकी ऋोर ख्याल रखते भिज्ञान्नको प्रहरा करूँगा—०।

२९—(त्र्रधिक नहीं) मात्राके त्र्रानुसार सूप(=तेमन)वाले भित्तान्नको प्रहरा करूँगा—०।

३०—( पात्रसे उभरे नहीं ) समतल भिज्ञान्त्रको प्रहण करूँगा—०।

#### (इति) खन्भक वग्ग ॥३॥

३१—सत्कारके साथ भिन्नान्नको खाऊँगा--।

३२—(भिज्ञा) पात्रकी श्रोर ख्याल रखते भिज्ञात्रको खाऊँगा--।

३३—एक श्रोरसे भिचान्नको खाऊँगा—ः।

३४—मात्राके अनुसार सूपके साथ भिचान्नको खाऊँगा—०।

३५—पिंड ( स्तृप )को मींज मींजकर नहीं भोजन करूँगा—०।

३६—ऋधिककी इच्छासे दाल या भाजी ( व्यंजन )को भातसे नहीं ढाँकूँगा—०।

३७-नीरोग होते अपने लिये दाल या भातको माँगकर नहीं भोजन करूँगा-।

३८-- अवज्ञाके ख्यालसे दूसरोंके पात्रको देख्ँगा--।

३९-- न बहुत बड़ा ग्रास बनाऊँगा-- ।

४०-- प्रासको गोल बनाऊँगा--- ।

#### ( इति ) सक्कच्च-वग्ग ॥४॥

४१-- प्रासको बिना मुँह तक लाये मुखके द्वारको न खोलूँगा-- ।

४२-भोजन करते समय सारे हाथको मुँहमें न डालूँगा-- ।

४३-- प्रास पड़े हुए मुखसे बात नहीं करूँगा-- ।

४४-- प्रास उद्घाल उद्घालकर नहीं खाऊँगा-- ।

४५-- प्रासको काट काटकर नहीं खाऊँगा-- ०।

४६—न गाल फुला फुलाकर खाऊँगा—०।

४७—न हाथ माड़ माड़कर खाऊँगा—०।

४८-- जूठ बिखेर बिखेरकर खाऊँगा---०।

४९-- जीभ चटकार चटकारकर खाऊँगा-- ।

५०-- चपचप करके खाऊँगा--०।

#### (इति) कबळ-वग्ग॥५॥

५१—न सुड़सुड़कर खाऊँगा—०।

५२-- हाथ चाट चाटकर खाऊँगा--०।

५३-- पात्र चाट चाटकर खाऊँगा--०।

५४-- त श्रोठ चाट चाटकर खाऊँगा-- ।

५५—न जूठ लगे हाथसे पानीका बर्तन पकडूँगा—०। ५६—न जूठ लगे पात्रके धोवनको घरमें छोडूँगा—०।

#### (४) कैसेको उपदेश न करना—

- ५७—हाथमें छाता धारण किये नीरोग ( व्यक्ति )को धर्म नहीं उपदेशूँगा--०।
- ५८-हाथमें दंड लिये नीरोग ( व्यक्ति )को धर्म नहीं उपदेशूँगा-०।
- ५९-हाथमें रास्त्र लिये नीरोग ( व्यक्ति )को धर्म नहीं उपदेशुँगा-०।
- ६०—हाथमें ऋायुध लिये नीरोग ( व्यक्ति )को धर्म नहीं उपदेशूँगा—०।

#### (इति) सुरुसुरु-वग्ग ॥६॥

- ६१—खड़ाऊँ पर चढ़े नीरोग ( व्यक्ति )को धर्म नहीं उपदेशूँगा—०।
- ६२-जूता पहने नीरोग (व्यक्ति)को धर्म नहीं उपदेशूँगा-०।
- ६३—सवारीमें वैठे नीरोग ( व्यक्ति )को धर्म नहीं उपदेशाँगा—०।
- ६४—शय्यामें लेटे नीरोग ( व्यक्ति )को धर्म नहीं उपदेशुँगा—०।
- ६५—पालथी मारकर बैठे नीरोग ( व्यक्ति )को धर्म नहीं उपदेशूँगा—० ।
- ६६—सिर लपेटे नीरोग ( व्यक्ति )को धर्म नहीं उपदेशुँगा—०।
- ६७—ढँके शिरवाले नोरोग ( व्यक्ति )को धर्म नहीं उपदेशूँगा—०।
- ६८—न (स्वयं) भूमिपर बैठकर आसनपर बैठे नीरोग (व्यक्ति)को धर्म उपदेशुँगा—०।
- ६९—न नोचे श्रासनपर बैठकर ऊँचे श्रासनपर बैठे नोरोग (व्यक्ति)को धर्म उपदेशुँगा—०।
- ७० खड़े हो, बैठे नीरोग ( व्यक्ति )को धर्म नहीं उपदेशूँगा ०।
- ७१—(स्वयं) पीछे पीछे चलते आगे आगे जाते नीरोग (व्यक्ति)को धर्म नहीं उपदेशुँगा—०।
- ७२—( स्वयं ) रास्तेसे हटकर चलते हुए, रास्तेसे चलते नीरोग ( व्यक्ति )को धर्म नहीं उपदेशूँगा—०।

### ( ५ ) पिसाब-पाखाना

- ७३—नीरोग रहते खड़े खड़े पिसाब-पाखाना नहीं करूँगा—०।
- ७४-नोरोग रहते हरियालीमें पिसाब-पाखाना नहीं करूँगा-०।
- ७५ -नीरोग रहते पानीमें पिसाब-पाखाना नहीं करूँगा-०।

#### (इति) पादुका-वग्ग॥ ॥

त्रायुष्मानो ! (यह पचहत्तर) से खिय बातें कह दी गईं। त्रायुष्मानोंसे पूछता हूँ—क्या (त्राप लोग) इनसे शुद्ध हैं ? दूसरो बार भी पूछता हूँ—क्या शुद्ध हैं ? तीसरी बार भी पूछता हूँ—क्या शुद्ध हैं ? त्रायुष्मान लोग शुद्ध हैं, इसी लिये चुप हैं—ऐसा मैं इसे धारण करता हूँ।

#### सेखिय समाप्त ।।७।।

### § ८—ग्रिधिकरण-समथ<sup>१</sup> ( २२१-२७ )

श्रायुष्मानो ! (समय समयपर ) उत्पन्न हुए श्रधिकरणों (=भगड़ों)के शमनके लिये यह सात श्रधिकरण्-समथ (=भगड़ामिटाव ) कहे जाते हैं—

# (१) फगड़ा मिटानेके तरीके

- १--सन्मुख-विनय देना चाहिये।
- २-स्मृति-विनय देना चाहिये।
- ३--- श्रमूढ़-विनय देना चाहिये।
- ४---प्रतिज्ञात-करण-( =स्वीकार ) कराना चाहिये ।
- ५---यङ्कृयसिक।
- ६--तत्पोपीयसिक।
- ७---तिग्वतथारक।

त्रायुष्मानों ! यह सात त्र्रिधिकरण समथ कहे गये । त्र्रायुष्मानोंसे पूछता हूँ—क्या त्र्याप लोग इनमें ग्रुद्ध हैं ? दूसरो बार भी पूछता हूँ—क्या ग्रुद्ध हैं ? तीसरो बार भी पूछता हूँ—क्या ग्रुद्ध हैं ? त्र्रायुष्मान लोग ग्रुद्ध हैं, इसीलिए चुप हैं—ऐसा मैं इसे धारण करता हूँ ।

#### अधिकरणसमथ समाप्त ॥८॥

श्रायुष्मानो ! निदान कह दिया गया। (१—४) चार पाराजिक दोष कह दिये गये। (५—१०) तेरह संघादिसेस दोष कह दिये गये। (१८—१९) दो श्रानियत दोष कह दिये गये। (१०—१९) तोस निस्सिग्गय-पाचित्तिय दोष कह दिये गये। (५०—१४१) बानवे पाचित्तिय दोष कह दिये गये। (१४२—१४५) चार पाटिदेसिनय दोष कह दिये गये। (१४२—२४५) चार पाटिदेसिनय दोष कह दिये गये। (१४६—२२०) (पचहत्तर) सेखिय बातें कह दो गईं। (२२१—२२०) सात श्राधिक रण्समथ कह दिये गये। इतना ही उन भगवान्के सुत्तों (=सूक्तों=कथनों) में श्राये, सुत्तोंद्वारा अनुमोदित (नियम हैं, जिनकी कि) प्रत्येक पन्द्रहवें दिन श्रावृत्ति की जाती है। उनको (हम) सबको एकमत हो परस्पर श्रनुमोदन करते=विवाद न करते, सीखना चाहिये। इति।

### भिक्खु-पातिमोक्ख समाप्त

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> अधिकरणसमथोंके अर्थ-विस्तारके बारेमें देखो चुळुवगा शमथस्कन्यक ४।

२-भिक्खुनी-पातिमोक्ख

# २-भिक्खुनी-पातिमोक्ख

निदान । १—पाराजिक । २ —संघादिसेस । ३—निरसग्गिय-पाचित्तिय । ४—पाचि त्तिय । ५—पा टदेसनिय । ६—सेखिय । ७—अधिकरण-समथ ।

#### §निदान

( एक भिच्च र्यो—) आर्थे ! संघ मेरी ( बात ) सुने, यदि संघको पसंद हो ( तो ) मैं इस नामकी श्रार्थासे विनय पूछ्य। र

( चुनी जाने वालो भिच्चर्या—) आर्थे ! संघ मेरी ( बात ) सुने, यदि संघको पसंद हो ( तो ) मैं इस नामकी अर्था द्वारा पूछे विनय (=भिच्चर्या-नियम )का उत्तर दूँ।—

सम्मजनी पदीपो च उदकं आसनेन च। उपोसथस्स पतानि पुष्वकरणिन्त बुच्चिति॥ (सःमार्जनी प्रदीपश्च उदकं आसनेन च। उपोसथस्य पतानि पूर्वकरणिमत्युच्यते॥)

(संघसे) अवकाश (माँगकर कहती हूँ)—सम्मज्जनी=भाड़ देना (उपोसथागार को साफ करना), पदीपो च = और दिया जलाना [(दिन होनेपर—) इस समय सूर्यके प्रकाशके कारण दीपकका काम नहीं है (कहना चाहिये)], उदकं आसनेन च = और आसन (बिछाने) के साथ पीने तथा धोनेके लायक जलको रखना, एतानि=संमार्जन करना आदि यह चार कार्य (=अत) संघके एकत्रित होनेसे पहिले किये जानेसे, उपोसथस्स=उपोसथ के, पुञ्चकरण्नि = "पूर्व-करण", वुञ्चित = कहे जाते हैं।

छन्द-पारिसुद्धि उनुक्खानं भिक्खुनी-गणना च ओवादो । उपोसथस्स एतानि पुञ्विकच्चन्ति वुच्चिति ॥ ( छन्द-पारिशुद्धिः ऋतु-स्यानं भिक्षुणी-गणना चाऽववादः । उपोसथस्यैतानि पूर्वकृत्यमित्युच्यते ॥ )

छन्दगारिसुद्धि=छन्द (=सम्मति=Vote)के योग्य (रोगी आदि होनेके कारण

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> यहाँ जिस भिक्षुणीको उस दिन धर्मासनके लिये चुनना हो, उसका नाम लेना चाहिए ।

<sup>ै</sup> संघकी स्वीकृति जान वह भिक्षुणी संघको प्रणाम कर सबके आरम्भमें रक्खे धर्मासनपर बैठ आगेकी बातोंको कहती है ।

प्रस्तावक भिञ्जणीका यहाँ नाम लेना चाहिये।

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup> कृष्ण चतुर्दशी और अमावस्या ।

डपोसथमें स्वयं उपस्थित न हो सकनेवाली ) भिच्चिणियों के छन्द और शुद्धता , उतुक्लानं = हेमन्त आदि तोन ऋतुओं मेंसे इतने बीत गये, इतने बाकी हैं—का कहना । यहाँ ( बौद्ध- ) धर्ममें हेमन्त, ग्रीष्म, वर्षाको लेकर तीन ऋतुयें होती हैं। [( जैसे— ) यह हेमन्त ऋतु है, इस ऋतुमें ( प्रत्येक पच्चमें एक एक करके ) आठ उपोसथ ( होते हैं ), इस पच्चसे एक उपोसथ पूर्ण हो रहा है, एक उपोसथ ( पिहले ) चला गया, ( अब ) छ उपोसथ बाको हैं ]। भिक्खुनी-गणना च=और इस उपोसथमें एकत्रित भिच्चिण्योंकी गणना [इतनी] भिच्चिणियाँ हैं, श्रोवादो=भिच्चिणियोंको उपदेश देना एतानि पुच्चिकचिन्त वुच्चित=छन्द भेजना आदि यह पाँच काम पातिमोक्स कहनेसे पिहले किये जानेसे, उपोसथस्स=उपोसथ कर्मके, पुच्चिकचिन्त वुच्चित="पूर्वकृत्य" कहे जाते हैं।

उपोसथो, यावतिका च भिक्खुनी, कभ्मण्यत्ता सभागापित्तयो च । न विज्ञन्ति वज्जनीया च पुग्गला तस्मि न होन्ति, पत्तकल्लन्ति बुच्चिति । ( उपोसथे यावन्तस्च भिश्चण्यः, कर्मप्राप्ताः सभागापत्तयस्च ।

न विद्यन्ते वर्जनीयाश्च पुद्गलाः तस्मिन् न भवंति, प्राप्तकः स्यमिन्युच्यते ॥ )
उपोसथो=(कृष्ण-) चतुर्दशी, पूर्णमासी, (और विशेष कामके लिये संघका)
एकत्रित होना—इन तोन उपोसथके दिनोंमें [आज पूर्णमासीका उपोसथ है ]। यावितका
च भिक्खुनियो=जितनो भिद्धणी, कम्मप्पता=उस उपोसथ-कर्मको प्राप्त, के योग्य=के अनुरूप
हैं, कमसे कम चार शुद्ध भिद्धण्याँ जो कि(१)भिद्धणी संघ द्वारा न त्यागीः(२) हस्त-पाशको
बिना छोड़े (=बैठकके घिरावेके बिना तो है) एक सोमाके भीतर स्थितः(३) समागापत्तियो च
न विज्जन्ति = (उनमें) दोपहर बाद भोजन करने आदिके अपराध (=आपत्तियाँ)
नहीं होतेः, (४) वज्जनीया च पुग्गला तिस्मं न होन्ति = गृहस्थ नपुंसक आदि बैठकके
घरावे(=हस्त-पाश)से दूर रक्खे जानेवाले इक्कोस (प्रकारके) व्यक्ति उस (उपोसथ)में
नहीं होतेः, पत्तकल्लन्ति बुच्चिति—इन चार लच्चणोंसे युक्त संघका उपोसथ-कर्म प्राप्तकल्य=
उचित समयसे युक्त कहा जाता है।

पूर्वकरण, ( श्रौर ) पूर्वकृत्योंको समाप्त कर, ( श्रपने ) दोषोंको ( एक दूसरेको ) बतला-कर एकत्रित हुए भिद्धणी-संघकी श्रनुमतिसे शातिमोचकी श्रावृत्तिके लिये प्रार्थना करती हूँ ।

आर्थे ! संघ मेरी (बात) सुने—आज पूर्णमासी का उपोसथ है। यदि संघ उचित सममे तो उपोसथ करे और प्रातिमोच्च (=िनयमों )का आवृत्ति करे।

संघको क्या है पूर्व-कृत्य ? आर्याओ ! ( अपना ) ग्रुद्धता ( =अ-दोषता )को कहो, हम प्रातिमोक्तकी आवृत्ति करने जा रहे हैं, सो हम सभी शान्त हो अच्छी तरह सुनें और मनमें करें। जिससे कोई दोष हुआ हो वह प्रकट करे। दोष न होनेपर ( उसे ) चुप रहना चाहिये। चुप रहनेपर में आर्याओं को ग्रुद्ध (=दोष-रहित) समफूँगी। जैसे एक-एक आदमोसे

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> अनुपस्थित व्यक्ति संघके सामने आनेवाले अभियोग या दूसरे काममें अपनी सम्मति, दूसरे भिक्षु द्वारा भेज सकता है, इसीको यहाँ छन्द कहा गया है। इसी प्रकार रोगी व्यक्ति अपनी अदोषता (= ग्रुद्धता )को भी दूसरे द्वारा ( Proxy ) भेज सकता है, जिसे पारिशुद्धि कहा गया है।

र यहाँ जिस दिन का उपोसथ हो, उसका नाम लेना चाहिये।

पूछनेपर उत्तर देना होता है, वैसे ही इस प्रकारकी सभामें तीन बार तक पुकारा जाता है। किन्तु, जो भिज्जणो तीन बार पुकारनेपर याद रहते हुए भी, विद्यमान दोषको प्रकट नहीं करती, वह जान बूभकर भूठ बोलनेको दोषो होती है। श्रार्थाश्रो ! भगवान्ने जान-वूभ कर भूठ बोलनेको श्रन्तरायिक (=िवन्नकारक) कर्म कहा है; इसलिये याद रखते हुए दोष युक्त भिज्जणीको शुद्ध होनेकी कामनासे (श्रपनेमें) विद्यमान दोषको प्रकट करना चाहिये; (दोषोंका) प्रकट करना उसके लिये श्रम्ब्या होता है।

श्रार्याश्रो ! निदान कह दिया गया। श्रब मैं श्रार्याश्रोंसे पूछती हूँ — क्या (श्राप सब) इन (निदानमें कही वातों)से शुद्ध हैं ? दूसरी बार भी पूछती हूँ — क्या इनसे शुद्ध हैं ? तीसरी बार भी पूछती हूँ, क्या इनसे शुद्ध हैं ? श्रार्या परिशुद्ध ही हैं, इसीलिए चुप हैं — ऐसा मैं इसे धारण करती हूँ, इति।

निदान समाप्त

## §१-पाराजिक ( १-८ )

## (१) मैथुन

श्रायां श्रो ! यह श्राठ पाराजिक धर्म कहे जाते हैं।

१—जो कोई भिचुणी कामासक हो अन्ततः पशुसे भी मैथुन-धर्म सेवन करे वह पाराजिका होती है, (भिचुणियोंके) साथ न रहने लायक होती है।

# (२) चोरी

२—जो कोई भिद्धणी चोरी समभी जाने वाली किसी वस्तुको प्राम या ऋरण्यसे बिना दिये हुए ही प्रहण करे, जिसे (मालिकके) बिना दिये हुए लेलेनेस राजा उस व्यक्तिको चोर = स्तेन, मूर्ख, मूढ़ कहकर बाँधता, मारता या देश-निकाला देता है; तो वह भिद्धणी पाराजिका होती है, (भिद्धणियोंके) साथ न रहने लायक होती है।

## (३) मनुष्य-हत्या

३—जो भिच्चणी जानकर मनुष्यको प्राणसे मारे या ( श्रात्म-हत्याके लिये ) शस्त्र खोज लावे, या मरनेकी तारीफ करे, मरनेके लिये प्रेरित करे—श्ररे ! स्त्री तुमें क्या (है) इस पापी दुर्जीवनसे ? (तेरे लिये) जीनेसे मरना श्रच्छा है। इस प्रकारके विचारसे, इस प्रकारके चित्त-संकल्पसे श्रानेक प्रकारसे जो मरनेकी तारीफ करे, या मरनेके लिये प्रेरित करे। यह भी पाराजिका होती है, ( भिच्चणियोंके ) साथ न रहने लायक होती है।

## ( ४ ) दिव्य शक्तिका दावा

४—जो भिज्जुणी न विद्यमान, दिव्य-शिक्त (= उत्तर-मनुष्य-धर्म ) = अलम्-आर्य-ज्ञान-दर्शनको अपनेमें विद्यमान बतलाती है—''ऐसा जानती हूँ, ऐसा देखती हूँ।'' तब दूसरे समय पूछे जाने या न पूछे जानेपर बदनीयतीसे, या आश्रम छोड़ जानेकी इच्छासे (कहे)—'श्रार्ये'! न जानते हुए मैंने 'जानती हूँ' कहा, न देखते हुए मैंने 'देखती हूँ' कहा मैंने भूठ=तुच्छ कहा। वह पाराजिका होती है। यदि अधिमान(=अभिमान)से न कहा हो।

#### ( ५ ) कामासक्तिके कार्य

५—जो कोई भिद्धणी कामुकी हो, कामुक पुरुषके जानुसे ऊपरके निचले शरीरको सहरावे, घर्षण करे, ग्रहण करे, छुवे, या द्वानेके स्वादको ले तो वह ऊर्धजानु-मंडलिका (भिद्धणी) पाराजिका होती है।

६—जो कोई भिचुणी जानते हुए पाराजिक दोषवाली भिचुणीको न स्वयं टोके, न गणको ही सूचित करे, श्रौर जब (उक्त भिचुणी भिचुणी-त्रेषमें) स्थित या च्युत या निकाल दी जाये, या मतान्तरमें चली जाये तो ऐसा कहे—''श्रार्ये! मैं पहले हीसे यह जानती थी—यह भगिनी ऐसी ऐसी है, किन्तु न मैंने स्वयं टोका, न (भिचुणी) गणको सूचित किया। यह दोष छिपानेवाली ( भिज्जुणी ) भी पाराजिका होती है ।

#### (६) संघरी निकालेका अन्गमन

७—जो भिज्ञणी समय संय द्वारा यलग किये गये धर्म-विनय-श्रीर-बुद्धोपदेशमें श्रादर-रहित, प्रतिकार-रहित श्रीर श्रकले भिज्जका श्रनुगमन करे तो भिज्जिणयों को उस भिज्जिणिसे यह कहना चाहिये—'श्रायें!(= श्राइया!)यह भिज्ज सारे संघ द्वारा श्रलग किया गया श्रीर धर्म, विनय, तथा बुद्धोपदेशमें श्रादर-रहित, प्रतिकार-रहित श्रीर सहा-यता-रहित है। श्रायें! मन (इस) भिज्जका श्रनुगमन करो।" इस प्रकार उन भिज्जिणयों द्वारा कही जानेपर यदि वह भिज्जणी वैस ही जिद् पकड़े रहे तो भिज्जिणयों को उस भिज्जिणिसे तीन वार तक उसके छोड़नेके जिये कहना चाहिये। तीन वार कही जानेपर यदि वह उसे छोड़ दे तो श्रच्छा, यदि न छोड़े तो वह उत्विप्तानुवर्तिका (= श्रलग किये हुएका श्रनुगमन करनेवाली) पाराजिका होती है ०।

## ( १ ) कामासक्तिसे पुरुषका स्पर्श

८—जो कोई भिच्चणी आसकत हो, कामानुर पुरुपके हाथ पकड़ने या चहरके कोनेके पकड़नेका आस्वाद ले, या (उसके साथ) खड़ो रहे, या भाषण करं, या संकेत की ओर जाय या पुरुषका अनुगमन करं, या छिपे (स्थान)में प्रवेश करं, या शरीरको उसपर छोड़े, तो यह आठ बातोंबालो भिच्चणी भी पाराजिका होती है।

श्रार्थाश्रो ! यह त्राठ पाराजिक दोप कहे गये । इनमेंसे किसी एकके करनेसे भिज्ञणी भिज्जिणियोंके साथ वास नहीं करने पाती । जैसे पहिले वैसे ही पीछे पाराजिका होकर साथ रहने योग्य नहीं रहती । क्या (त्राप लोग) इनसे शुद्ध हैं ? दूसरी वार भी पूछती हूँ—क्या शुद्ध हैं ? ब्रार्या लोग शुद्ध हैं, इसीलिये चुप हैं—ऐसा मैं इसे धारण करती हूँ ।

पाराजिका समाप्त ॥ १ ॥

## §२-संघादिसेस ( ६-२५ )

### आर्यात्रो ! यह सत्रह दोष संघादिसेस कहे जाते हैं—

#### (१) पुरुषोंके साथ विहरना

१—जो भिज्ञणी घुमन्त होकर गृहस्थ, गृहस्थके पुत्र, दास या मजदूरके साथ अन्ततः अमण परित्राजकके साथ भी विहरे तो यह भिज्ञणी भी प्रथम (अरेणीके) दोष को अपराधिनी है। और (उसके लिये) संघादिसेस है निकाल देना।

## (२) चोरनी या बध्याको भिन्नुगी बनाना

२—जो भिद्धणी राजा, संघ<sup>4</sup>, गण्<sup>3</sup>, पूग्<sup>3</sup>, श्रेणी<sup>8</sup> को बिना सूचित किये— जानकर प्रकट चोरनी या बध्याको—( दूसरे मतमें ) साधुनी बनी हुईको छोड़—साधुनी बनावे, वह भिद्धणी भी ०।

## (३) ग्रकेले घूमना

३—जो भिज्जणी अकेली प्रामान्तरको जावे, अकेली नदी पार जावे, अकेली रात को प्रवास करे, (या) गर्णसे अलग चली जावे, वह भिज्जणी भी ।

## (४) संघमे निकालीको साथिन बनाना

४—जो भिद्धार्ग सारे संघद्वारा धर्म, विनय और बुद्धीपदेशसे अलगकी गई भिद्धार्गीको कारक-संघ ( = संघको कार्यकारिणी सभा )को बिना पूछे, और गणकी रुचि को बिना जाने, साथी बनाती है, वह भिद्धार्णी भी ।

### ( ५ ) कामासक्तिके कार्य

५—जो भिद्धणी त्रासक्त हो, त्रासक्त पुरुषके हाथसे खाद्य, भोज्य त्रपने हाथसे लेकर खाये, भोजन करें, वह भिद्धणी भी ०।

६—जो भिज्जुणी (दूसरी) भिज्जुणीको ऐसा कहे—"श्रार्थे! चाहे श्रासक्त हो या श्रमासक्त, यह पुरुष तेरा क्या करेगा क्योंकि तू तो श्रमासक्त है? हाँ! तो श्रार्थे! जो कुछ खाद्य भोज्य यह पुरुष तुमें देता है उसे तू श्रपने हाथसे लेकर खा, भोजन कर; वह भिज्जुणी भी०।

७—िकसी भिज्जणीका किसी स्त्रीकी बातको किसी पुरुषसे या किसी पुरुषकी बात को किसी स्त्रीसे कहना—तू जारी बन, या पत्नी बन, या अन्ततः कुछ ही चाणोंके लिये (उसकी बन); वह भिज्जणी भी०।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> भिक्षुणी-संघ। २ प्रजातंत्र। ३ = पुंज, सामृहिक शासन। ४ श्रेणीका शासन।

## (६) पाराजिकका दोवारोपण

८—िकसी भिद्युणीका दुष्ट (चित्तसे), द्वेषसे, नाराजगीसे दूसरी भिद्युणीपर निर्मूल पाराजिक दोषका लगाना, जिसमें कि वह इस ब्रह्मचर्यसे च्युत हो जावे, (=भिद्युणी न रह जावे) फिर पीछे पूछने या न पूछनेपर वह भगड़ा निर्मूल (माल्म) हो, च्योग उस (दोष लगाने वाली) भिद्युणीका दोष सिद्ध हो; तो वह भी०।

९—िकसी भिज्ञणीका दुष्ट (चित्तसे), द्वेषसे, नाराजगोसे, अन्य प्रकारके भगड़े की कोई बात लेकर दूसरी भिज्ञणीको पाराजिक दोषका लगाना, जिसमेँ कि वह इस ब्रह्मचर्यसे च्युत हो जाय; और फिर पूछने या न पूछनेपर उस भगड़ेकी असलियत माल्म हो और उस (दोष लगानेवाली) भिज्ञणीका दोष सिद्ध हो; तो वह भी०।

#### ( ९ ) धर्मका प्रत्याख्यान

१०—यदि कोई भिज्जणी कुपित, असंतुष्ट हो यह कहे—"में बुद्धका प्रत्याख्यान करती हूँ, धर्मका प्रत्याख्यान करती हूँ, संघका प्रत्याख्यान करती हूँ, शाक्यपुत्रीय श्रमिणयों (=साधुनियों) से मुम्ने क्या लेना है ? लज्जा, संकोच, शील, शिच्चाकी चाहवाली दूसरी भो श्रमिणयों हैं। मैं उनके पास ब्रह्मचर्य-वास कहाँगी।"तो भिज्जण्योंको उस भिज्जणिसे ऐसा कहना चाहिये—"आर्ये! मत कुपित, असंतुष्ट हो ऐसा कहो,—'मैं बुद्धका प्रत्याख्यान करती हूँ, धर्मका प्रत्याख्यान करती हूँ। शाक्यपुत्रीय श्रमिणयों से मुम्ने क्या लेना है ? लज्जा, संकोच, शील, शिच्चाकी चाहवाली दूसरी भी श्रमिणयों हों, मैं उनके पास ब्रह्मचर्य-वास कहाँगी'—आर्ये! यह धर्म सुन्दर प्रकारसे कहा गया है। इसमें श्रद्धालु बन दुःखके अच्छी तरह नाशके लिये ब्रह्मचर्य-वास करो!" भिज्जिण्यों द्वारा ऐसा कहनेपर यदि वह भिज्जणी वैसेही जिद पकड़े रहे तो भिज्जणियोंको तीन बार तक उससे उस जिद्को छोड़नेके लिये कहना चाहिये। तीन बार तक कही जानेपर यदि वह उस जिद्को छोड़ दे तो उसके लिये अच्छा है, यदि न छोड़े तो वह भी०।

# ( ६ ) भिन्नुणियोंका निन्दना

११—जो कोई भिन्नुणी किसी अभियोगमें हार जानेपर कुपित, असंतुष्ट हो ऐसा कहें—"रागके पीछे जानेवाली हैं भिन्नुणियाँ, मोहके पीछे जानेवाली हैं भिन्नुणियाँ, भयके पीछे जानेवाली हैं भिन्नुणियाँ, भयके पीछे जानेवाली हैं भिन्नुणियाँ, भयके पीछे जानेवाली हैं भिन्नुणियाँ ऐसे कहें—"आर्थे! किसी भगड़ेमें हार जानेसे कुपित और असंतुष्ट हो मत ऐसा कहो—'रागके पीछे जानेवाली हैं भिन्नुणियाँ, द्रेषके पीछे जानेवाली हैं भिन्नुणियाँ, मोहके पीछे जानेवाली हैं भिन्नुणियाँ, भयके पीछे जानेवाली हैं भिन्नुणियाँ। आर्थो हो राग, द्रेष, मोह, भयके पीछे जा सकती हैं।" इस प्रकार उन भिन्नुणियाँ द्वारा कही जाने पर यदि वह भिन्नुणी वैसेही जिद पकड़े रहे तो भिन्नुणियाँ तीन बार तक उससे वह जिद् छोड़नेके लिये कहें। तोन बार तक कहे जानेपर यदि वह उस जिद्को छोड़ दे तो यह उसके लिये अच्छा है नहीं तो वह भिन्नुणी भी०।

#### ( ९ ) बुरा संसर्ग

१२—भिज्जिणियाँ यदि दुराचारिणी, बदनाम, निंदित बन भिज्जिणी-संघके प्रति द्रोह करती श्रौर एक दूसरेके दोषोंको ढाँकती (बुरे) संसर्गमें रहती हों, तो (दूसरी) भिज्जिणियाँ उन भिज्जिणियोंको ऐसा कहें—"भगिनियो! तुम सब दुराचारिणी, बदनाम, निंदित बन, भिचुणी-संघके प्रति द्रोह करती हो और एक दूसरेके दोषोंको छिपाती (बुरे) संसर्गमें रहती हो। भिगितियोंका संघ तो एकान्त शील और विवेकका प्रशंसक है।" यदि उनके ऐसा कहनेपर वे भिचुणियाँ अपने दोषोंको छोड़ देनेके लिये न तैयार हो तो वे तीन बार तक उनसे उन्हें छोड़ देनेके लिये कहें। यदि तीन बार तक कहनेपर वे उन्हें छोड़ दें तो यह उनके लिये अच्छा है नहीं तो वे भिचुणियाँ भी०।

१३—जो कोई भिज्जणी (दूसरी) भिज्जणियोंको ऐसा कहें—"आर्याओं! तुम सब ( तुरे ) संसमें रहो; मत अलग रहो! संवमें ऐसे आचार ऐसो बदनामी, ऐसी अपकीरिवाली, भिज्जणी-संवसे द्रोह करनेवाली, एक दूसरेके दोषको छिपानेवाली, दूसरो भिज्जिणियाँ भी हैं। उनको संव कुछ नहीं कहता, संव दुर्वल और कमजोर होनेके कारण तुम्हाराहो कोपसे अपमान करता है, परिभव करता है; और यह कहता है—'भिगिनिया! तुम सब दुराचारिणी, बदनाम, निंदित बन भिज्जणी-संघके प्रति द्रोह करती हो, और अपने दोषोंको ढाँकनेवाली हो (तुरे) संसमें रहतो हो। भिगिनियोंका संघ तो एकान्तशीलता और विवेकका प्रशंसक है ?" तो भिज्जणियोंको उस भिज्जणोंसे ऐसा कहना चाहिये—''आर्ये! मत ऐसा कहो—'आर्याओं! तुम सब ० विवेकका प्रशंसक है।" इस प्रकार उन भिज्जिणियोंके कहे जाने पर०। यदि न माने तो वह भिज्जणी भी०।

#### (१०) संघमें फूट डालना

१४—यदि कोई मिन्जुणी एकमत संघमेँ फूट डालनेका प्रयत्न करे, या फूट डालनेवाले भगड़ेको लेकर (उसपर) हठपूर्वक कायम रहे, तो उसे खौर मिन्जुणियाँ इस प्रकार कहें— 'आर्ये! मत (खाप) एकमत संघमें फूट डालनेका प्रयत्न करें, मत फूट डालनेवाले भगड़ेको लेकर (उसपर) हठपूर्वक कायम रहें। आर्ये! संघसे मेल करो। परस्पर हेलमेलवाला, विवाद न करनेवाला, एक उहेरयवाला, एकमत रखनेवाला संघ सुखपूर्वक रहता है।" उन मिन्जुणियों द्वारा ऐसा समभाये जानेपर भी यदि वह भिन्जुणी उसी प्रकार खपनी जिद्पर कायम रहे तो दूसरी भिन्जुणियाँ उसे ० उसके लिये खच्छा है। यदि न छोड़े, तो वह ०।

१५—उस (संघ-भेदक) भिज्ञणीकी अनुयायी, पत्तपाती, एक दो या तीन भिज्ञणियाँ हों और वे यह कहें—''आर्याओ! मत इस भिज्ञणीको कुछ कहो। यह भिज्ञणी धर्मवादिनी है। नियमानुकूल (विनय) बोलने वाली है। हमारी भी राय और रुचिको लेकर यह कह रही है। हमारे मनकी (बातको) जानकर कहती है। हमको भी यह पसंद है।'' तब दूसरी भिज्ञणियोंको उन भिज्ञणियोंसे इस प्रकार कहना चाहिये—''मत आर्याओ! ऐसा कहो। यह भिज्ञणी धर्मवादिनी नहीं है और न यह नियमानुकूल बोलने वाली है। आर्याओंको भी संघमें फूट डालना न रुचना चाहिये। आर्याओ! संघसे मेल करो। परस्पर हेलमेलवाला, विवाद न करनेवाला एक उद्देश्य वाला, एकमत रखने वाला संघ सुख-पूर्वक रहता है।'' यदि भिज्ञणियोंके ऐसा कहनेपर भी वे भिज्ञणियाँ अपनी जिद्को पकड़े रहें०। यदि न छोड़ें ०।

#### (११) बात न सुननेवाली बनना

१६—यदि कोई भिज्रुणी कटुभाषिणी है, विहित आचार नियमों (शिज्ञा-पदों) के बारेमें उचित रोतिसे कहे जानेपर कहती है— "आर्यालोग अच्छा या बुरा मुक्ते कुछ मत कहें। मैं भी आर्याओं को अच्छा या बुरा कुछ न कहूँगी। आर्याओं ! मुक्तसे बात करनेसे बाज आओ।" तो (अन्य) भिज्जिणियोंको उस भिज्जिणीसे यह कहना चाहिये— "मत

आर्या अपनेको अवचनीया ( दूसरोंका उपदेश न सुनने वाली ) वनावें। आर्या अपनेको वचनीया हो वनावें। आर्या भी भिचुणियोंको उचित वात कहें, भिचुणियाँ भी आर्याको उचित वात कहें। परस्पर कहने कहाने, परस्पर उत्साह दिलानेसे ही भगवानकी यह मंडली ( एक दूसरेसे ) संबद्ध है। भिचुणियोंके ऐसा कहनेपर भी ० यह उसके लिये अच्छा है। यदि न छोड़े तो ०।

# ( १२ ) कुलोंका विगाइना

१७-कोई भिद्धणी किसी गाँव या करबेमें कुलदृषिका और दुराचारिणी होकर रहती है। उसके दुराचार देखे भी जाते हैं, सुने भी जाते हैं। कुलोंका उसने दूपित किया है, यह देखा भी जाता है, सुना भी जाता है। तो दूसरी भिक्क णियोंको उस भिक्क णीस यह कहना चाहिये—''त्रार्यो कुलदृषिका और दुराचारिशी हैं। आर्याके दुराचार देखे भी जाते हैं, सुने भी जाते हैं। आर्याने कुलोंको दूषित किया है, यह देखा भी जाता है, सुना भी जाता है। इस निवास (स्थान) से खार्या चली जायँ, यहाँ (खापका) रहना ठीक नहीं है।" भिज्जिणियोंके ऐसा कहनेपर यदि वह भिज्जिणी ऐसा वोले—"भिज्जिणियाँ रागके पीछे चलनेवाली हैं, द्वेषके पीछे चलनेवाली हैं, साहक पीछे चलनेवाली हैं, सबके पीछे चलने वाली हैं। उन्हीं अपराधों के कारण किसी किसोको दूर करती हैं और किसो किसोको दूर नहीं करतीं।" तो भिद्धाणियोंको उस भिद्धाणीसे यह कहना चाहिये-"मत आर्था ऐसा कहें - भिच्चिणियाँ रागके पीछे चलनेवाली नहीं हैं, द्वेषके पीछे चलनेवाली नहीं हैं, मोहके पीछे चलनेवाली नहीं हैं, भयके पीछे चलनेवाली नहीं हैं। आर्या कुलदृषिका श्रीर दुराचारिए। हैं। श्रायों के दुराचार देखे भी जाते हैं, सुने भी जाते हैं। श्रायोंने कुलोंको दूषित किया है, यह देखा भी जाता है, सुना भी जाता है। इस निवास (स्थान )से आर्या चली जायँ। यहाँ रहना ठीक नहीं है।" भिच्चिएयों द्वारा इस प्रकार कहे जानेपर भी यदि ०। यदि न ०।

श्रार्याश्रो! यह सत्रह संघादिसेस कह दिये गये। नव प्रथम (बारहीमें) दोष (गिने जाने) वाले श्रोर श्राठ तोन बार तक (दोहरानेपर); इनमेंसे यदि किसी एक श्रपराधको भिज्जणी करें तो वह भिज्जणी, (भिज्ज-भिज्जणी) दोनों संघोंमें पन्न भर मानत्व करें । मानत्व पूरा हो जानेपर जहाँ बोस भिज्जणियोंवाला भिज्जणी-संब हो उसके पास जावे। यदि बीस भिज्जणियोंमेंसे एक (भो) कम वाला भिज्जणी-संब हो श्रोर वह भिज्जणीको (श्रपराध) मुक्त करें तो वह भिज्जणो मुक्त नहीं होती श्रोर वह भिज्जणियाँ निंदनीय हैं।—यह यहाँपर उचित (क्रिया) है।

श्रार्याश्रोंसे पूछती हूँ, क्या (श्राप) इनसे शुद्ध हैं ? दूसरी बार भी पूछती हूँ—क्या शुद्ध हैं ? त्रीसरी बार भी पूछती हूँ—क्या शुद्ध हैं ? श्रार्या लोग शुद्ध हैं, इसीलिये चुप हैं—ऐसा मैं इसे धारण करती हूँ।

संघादिसेस समाप्त॥ २॥

१ देखो चुळ्ळवाग पारिवासिक स्कंधक २§१,३.

## §३-निस्सग्गिय-पाचित्तिय (२४-५५)

त्रार्यात्रो ! यह तीस अपराध निस्सिग्य-पाचित्रिय कहे जाते हैं।

### (१) पात्र

१—जो भिज्जणो पात्रोंका संचय करे तो निस्पिगय-पाचित्तिय है। २—जो भिज्जणी असमयके चीवरको समयका चीवर मान बँटवाये तो ०।

### (२) चोवर

३—जो भिन्नुणी (दूसरी) भिन्नुणीके साथ चीवरको बदलकर पीछे यह कहे— "हन्त! श्रार्थे! इस अपने चीवरको ले जाओ। जो तुम्हारा है वह तुम्हारा हो, और जो मेरा है वह मेरा। उसे ले आओ, और अपना ले जाओ" (—यह कह) छीन ले या छिन-वाले तो ०।

## (३) चीज़ोंका चेताना (=माँगना)

४-जो भिज्ञणी एक ( चीज )के लिये कह कर फिर दूसरीके लिये कहे तो ।

५-जो भिज्जुणीएक (चीज)को चेताकर (=माँगकर) फिर दूसरीको चेतावे तो ०।

६—जो भिद्धणो दूसरे निमित्तवाले, दूसरे प्रयोजनवाले सेवके सामानसे ( =के बदले ) दूसरे ( सामान )को चेतावे तो ०

७—जो भिच्च ग्री दूसरे निमित्तवाले, दूसरे प्रयोजनवाले संघके माँगे हुए सामानसे दूसरे (सामान)को चेतावे तो ०।

८—जो भिद्धणी दूसरे निमित्तवाले, दूसरे प्रयोजनवाले महाजन (=जनसमूह) के सामानसे दूसरे (सामान)को चेतावे तो ०।

९—जो भिच्चणी दूसरे निमित्तवाले, दूसरे प्रयोजनवाले महाजनके माँगे हुए सामानसे दूसरे ( सामान )को चेतावे तो ०।

१०—जो भिद्धणी दूसरे निमित्तवाले, दूसरे प्रयोजनवाले, व्यक्ति (विशेष)के माँगे हुए सामानसे दूसरे (सामान )को चेतावे तो ०।

#### ( इति ) पत्तवग्ग ॥१॥

## (४) ग्रोढ़नेकी चेताना

११—जाड़ेके ओढ़नेको चेताते हुए अधिकसे अधिक चार कंस ( =सोलह कार्षा-पर्या ) मूल्यका चेताना चाहिये । यदि उससे अधिकका चेताये तो ०।

१२--गर्मीके श्रोढ़नेको चेताते हुए श्रधिकसे श्रधिक ढाई कंस (=दस कार्षापण) मूल्यका चेताना चाहिये। उससे श्रधिक चेताये तो ०।

17.

## ( ५ ) कठिन चीवर ऋौर चीवर

१३—चीवरके तैयार हो जानेपर, किटन (चीवर)के मिल जानेपर ऋधिकसे अधिक दस दिन तक, ऋतिरिक्त (=पाँचसे ऋतिरिक्त) चोवरको रखना चाहिये। इस अविधिका ऋतिक्रमण करनेपर निस्सिगिय-पाचित्तिय है।

१४—चीवरके तैयार हो जानेपर कितनके मिल जानेपर भिन्नुणियोंकी सम्मितिके विना यदि भिन्नुणी एक रात भी पाचों चीवरोंसे रहित रहे तो ०।

१५—चीवरके तैयार हो जानेपर, किटनके मिल जानेपर यदि भिच्चणीको बिना समयका चीवर (का कपड़ा) प्राप्त हो तो इच्छा होनेपर भिच्चणी उसे प्रहण कर सकती है। प्रहण करके शोध हो दस दिन तक (चीवर) बना लेना चाहिये। यदि उसको पूरा नहीं करे तो प्रत्याशा होने पर कमीको पूर्तिके लिये एक मास भर भिच्चणी उसे रख छोड़ सकती है। प्रत्याशा होनेपर इससे अधिक यदि रख छोड़े तो ०।

१६—जो कोई भिज्जुणी किसी अज्ञातक गृहस्थ या गृहस्थिनीसे, खास अवस्थाके सिवाय, चोवर देनेके लिये कहे तो । खास अवस्था यह है—जब कि भिज्जुणीका चोवर छिन गया हो या नष्ट हो गया हो।

१७—उसी (भिज्ञुणी)को यदि ब्रज्ञातक गृहस्थ या गृहस्थिनियाँ यथेच्छ चोवर प्रदान करें तो उन चीवरोंमेंसे ब्रापनी ब्रावश्यकतासे एक चीवर कम लेना चाहिये। यदि ब्राधिक ले तो ०।

१८—उसी भिज्ञणीके लिये ही यदि यज्ञातक गृहस्थ या गृहिश्चिनियोंने चीवर के लिये धन तैयार कर रखा हो—इस चोवरके धनसे चीवर तैयारकर में अमुक नामवाली भिज्ञणीको चोवर-दान करूँगा। वहाँ यदि वह भिज्ञणी प्रदान करनेसे पहिले ही जाकर अच्छेको इच्छासे (यह कहकर) चीवरमें हेरफेर कराये—अच्छा हो आयुष्मान् मुमे इस चीवरके धनसे ऐसा ऐसा चीवर बनवाकर प्रदान करें, तो०।

१९—उसी भिज्जुणीके लिये दो श्रज्ञातक गृहस्थ या गृहस्थिनियोंने एक एक चोवर के लिये धन तैयार कर रखा हो—हम चोवरोंके इन धनोंसे एक एक चोवर बनवाकर श्रमुक नामवाली भिज्जुणीको चोवर-दान करेंगे। वहाँ यदि वह भिज्जुणी प्रदान करनेसे पहिलेही श्रच्छे-की इच्छासे (यह कहकर) चोवरमें हेरफेर कराये—श्रच्छा हो श्रायुष्मानों! मुफे इन प्रत्येक चीवरके धनसे दोनों मिलाकर ऐसा (एक) चोवर बनवाकर प्रदान करें; तो ०।

२०—उसी भिद्धणीके लिये राजा, राज-कर्मचारी, ब्राह्मण या गृहस्थ चीवरके लिये (यह कहकर ) धनको दूत द्वारा भेजें—इस चीवरके धनसे चीवर तैयारकर अमुक नामकी भिद्धणीको प्रदान करो । श्रीर वह दूत उस भिद्धणीके पास जाकर यह कहे — भिग्नो ! श्रार्थाके लिये यह चीवरका धन श्राया है । इस चीवरके धनको श्रार्था स्वीकार करें । तो उस भिद्धणीको उस दूतसे यह कहना चाहिये—श्रावुस ! हम चीवरके धनको नहीं लेतीं । समयानुसार विहित चीवरहीको हम लेती हैं । यदि वह दूत उस भिद्धणीको ऐसा कहे—क्या श्रार्थाका कोई काम-काज करनेवाला है ?—तो उस भिद्धणीको श्राश्रम-सेवक या उपासक—किसी काम-काज करनेवालको बतला देना चाहिये—श्रावुस ! यह भिद्धणीयोंका कामकाज करनेवाला है । यदि वह दूत उस कामकाज करनेवालेको समभाकर उस भिद्धणीके पास श्राकर यह कहे—भिगनी ! श्रार्थाने जिस काम काज करनेवालेको बतलाया, उसे मैंने समभा दिया । श्रार्था समयपर जायें । वह श्रापको

चीवर प्रदान करेगा। चीवरकी आवश्यकता रखनेवाली भिच्चणीको उस काम-काज करने वालेके पास जाकर दो तीन बार याद दिलानो चाहिये—आवुस! मुफे चोवरकी आवश्य-कता है। दो तीन बार प्रेरणा करनेपर, याद दिलानेपर यदि चीवरको प्रदान करे तो ठीक, न प्रदान करे तो चार बार, पाँच बार, अधिकसे अधिक छ बार तक (उसके यहाँ जाकर) चुपचाप खड़ी रहना चाहिये। चार बार, पाँच बार, आधिकसे अधिक छ बार तक वुपचाप खड़ी रहनेपर यदि चोवर प्रदान करे तो ठीक, उससे अधिक कोशिश करने पर यदि उस चीवरको प्राप्त करे तो ०। यदि न प्रदान करे तो जहाँसे चीवरका धन आया है, वहाँ स्वयं जाकर या दूत भेज कर (कहना चाहिये)—आप आयुष्मानोंने जिस भिच्चणीके लिये चीवरका धन भेजा था वह उस भिच्चणीके कामका नहीं हुआ। आयुष्मानों ! अपने (धन) को देखो, तुम्हारा (वह) धन नष्ट न हो जाय—यह वहाँ पर उचित कर्तव्य है।

#### ( इति ) चीवर वग्ग ॥२॥

### (६) चाँदी-सोने रूपये-पैसेका व्यवहार

२१—जो कोई भिच्चेगा सोना या रजत ( =चाँदी आदिके सिक्के )को प्रहण करे या प्रहण करवाये, रखे हुएका उपयोग करे, तो ०।

२२—जो कोई भिजुणी नाना प्रकारके रुपयों (=रुपिय = सिक्का )का व्यवहार करे तो ।

### ( 9 ) क्रय-विक्रय

२३-जो कोई भिच्चणी नाना प्रकारके खरीदने बेचनेके कामको करे; तो ०।

#### (८) पात्र

२४—जो कोई भिद्धणी पाँचसे कम (जगह) टाँके पात्रसे दूसरे नये पात्रको बदले तो ०। उस भिद्धणीको वह पात्र भिद्धणी-परिषद्को दे देना चाहिये और जो (पात्र) भिद्धणी-परिषद्का अंतिम पात्र है उस भिद्धणीको (यह कहकर) देना चाहिये—भिद्धणी! यह तेरे लिये पात्र है। जब तक न दूटे तब तक (इसे) धारण करना।—यह यहाँ उचित (प्रतिकार) है।

## ( ए ) भैषज्य

२५—भिज्ञुणीको घो, मक्खन, तेल, मधु, खाँड़ (आदि) रोगी भिज्ञुणियोंके सेवन करने लायक पथ्य (= भैषज्य)को प्रहण कर अधिकसे अधिक सप्ताह भर रखकर भोग कर लेना चाहिये। इसका अतिक्रमण करनेपर ०।

## (१०) चीवर

२६—जो कोई भिच्चणी ( दूसरी ) भिच्चणीको स्वयं चीवर देकर फिर कुपित और नाराज हो, छीने या छिनवाये उसे ०।

२७—जो कोई भिच्च ग्री स्वयं सूत माँगकर कोली (= जुलाहा)से चीवर बुनवाये उसको ।

२८—उसी मिन्नुणीके लिये श्रज्ञातक गृहस्थ या गृहस्थिनी कोलीसे चीवर बुनवायें श्रौर वह भिन्नुणी प्रदान करनेसे पहिले ही कोलीके पास जाकर (यह कहकर) चीवरमें हेरफेर कराये—आवुस ! यह चोवर मेरे लिये बुना जा रहा है। इसे लंबा चौड़ा बनाओ, घना, अच्छी तरह तना, खूब अच्छी तरह बुना, अच्छी तरह मला हुआ और अच्छी तरह छटाँ हुआ बनाओ, तो हम भी आयुष्मानोंको कुछ दे देंगी; और नहीं तो कुछ भिज्ञा मेंसे ही; तो ०।

२९—कार्त्तिककी त्रैमासी पूर्णिमाके आनेसे दस दिन पहिले ही यदि भिचुणीको फाजिल (पाँच से अधिक) चीवर प्राप्त हो तो फाजिल सममते हुए भिचुणीको उसे प्राप्त करना चाहिये। प्रहरणकर चीवरकाल तक रखना चाहिये। उसके बाद यदि रखे तो ०।

#### (११) संघके लाभमें भाँजी मारना

३०—जो कोई भिच्चर्णी, संघके लिये प्राप्त वस्तु ( =लाभ )को ऋपने लिये परिवर्तन करा ले तो ०।

#### ( इति ) जातरूप वग्ग ॥३॥

श्रार्यात्रों ! तीस निस्सिगिय-पाचित्तिय दोष कह दिये गये । श्रार्यात्रोंसे पूछती हूँ—क्या (श्राप लोग ) इनसे शुद्ध हैं ? दूसरी बार भी पूछती हूँ—क्या शुद्ध हैं ? तोसरी बार भी पूछती हूँ—क्या शुद्ध हैं ? श्रार्या लोग शुद्ध हैं, इसीलिये चुप हैं—ऐसा मैं इसे धारण करती हूँ ।

#### निस्सिग्गिय-पाचित्तिय समाप्त ॥३॥

## §४-पाचित्तिय (५६-२२१)

आर्यात्रो ! यह एकसौ छियासठ पाचित्तिय दोष कहे जाते हैं—

### (१) लहसुनका खाना

१-जो भिचुणी लहसुन खाये, उसे पाचित्तिय है।

## (२) कामासक्तिके कार्य

२-जो भिचुणी गुह्यस्थानके लोमको बनवावे, उसे ०।

३-तलघातक भें पाचित्तिय है।

४--जतुमद्दक में पाचित्तिय है।

५—( स्त्री-इन्द्रिय )की जलसे शुद्धि करते वक्त, भिच्चणोको अधिकसे अधिक दो अँगुलियोंके दो पोर तक लेना चाहिये; उसका अतिक्रमण करनेपर पाचित्तिय है।

## (३) भित्तुकी सेवा

६—जो भिच्चणी, भोजन करते भिच्चकी जलसे या पंखेसे सेवा करे, उसे पाचित्तिय है।

## (४) कच्चा अनाज

७—जो भिद्धाणी कच्चे छानाजको माँगकर या मँगवाकर, भूनकर या भुनवाकर, कूटकर या कुटवाकर, पकाकर या पकवाकर खाये उसे ०।

#### ( ५ ) पेसाब-पाखाना-सम्बन्धी

८—जो भिद्धणी, पैसाब या पाखानेको, कूड़े या जूठेको दीवारके पीछे या प्राकारके पीछे फेंके, उसे ०।

९—जो भिच्चणी पेसाब या पाखानेको, कूड़े या जूठेको हरियालीपर फेंके, उसे ०।

#### (६) नाच गान

१०—जो भिच्चणी नृत्य, गीत, वाद्यको देखने जाये, उसे ०। ( इति ) लस्न-वग्ग ॥१॥

#### ( 9 ) पुरुषके साथ

११—जो भिचुणी, प्रदीपरहित रात्रिके अधकारमें अकेले पुरुषके साथ अकेली खड़ी रहे, या बातचीत करे, उसे ०।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> कृत्रिम मैधुन । <sup>२</sup> लाखका बना मैथुन-साधन ।

१२—जो भिच्चणी, आड़के स्थानमें अकेले पुरुषके साथ अकेली खड़ी रहे, या बातचीत करे, उसे ०।

१३—जो भिज्जुणी चौड़ेमें श्रकेले पुरुषके साथ श्रकेली खड़ी रहे, या बातचीत

करे, उसे ०।

१४—जो भिचुणी, सड़कपर, या व्यूह (= एक निकास) या चौरस्तेपर अकेले पुरुषके साथ अकेली खड़ी रहे या बातचीत करे, या कानमें बात करे; या दूसरी भिचुणीको (वैसा करनेके लिये) प्रेरित करे, उसे ०।

( ८ ) गृहस्थोंके घरमें जाना, बैठना

१५—जो भिचुणी, भोजन (-काल) के पूर्व गृहस्थोंके घरोंमें जा आसनपर बैठे, (गृह-) स्वामियोंको बिना पूछे चली आये, उसे ०।

१६-जो भिज्जुर्णा, भोजन (-काल )के पश्चात् गृहस्थोंके घरोंमें जा, स्वामियोंको

बिना पृछे श्रासनपर बैठे या लेटे, उसे ०।

१७—जो भिच्चगी, मध्यान्हके बाद ( = विकालमें ) गृहस्थोंके घरोंमें जा, स्वामियों को बिना पूछे विस्तरा बिछाकर या बिछवाकर बैठे या लेटे, उसे ०।

( e ) भित्तुणीको दिक् करना

१८—जो भिज्ञुणी, (बातको ) उलटा समभ उलटा पकड्कर दूसरी (भिज्ञुणी) को दिक् करे, उसे ०।

( १० ) सरापना

१९—जो भिज्जुर्सी, अपनेको या दूसरेको नरक या ब्रह्मचर्यको ले कर शाप दे, उसे ०।

(११) देह पीटकर रोना

२०—जो भिचुणी, अपने (शरीर)को पोट पीटकर रोये, उसे ०। (इति) रक्तन्धकार-वग्ग ॥२॥

## (१२) स्नान

२१-जो भिचुग्गी, नंगी होकर नहाये ०।

२२—बनवाते समय भिज्ञणीको प्रमाणके श्रनुसार नहानेकी साड़ी बनवानी चाहिये। प्रमाण यह है—बुद्धके बित्तेसे लम्बाई चार बित्ता, चौड़ाई दो बित्ता। इसका श्रातिक्रमण करे, तो उसे ०।

( १३ ) चीवर

२३—जो भिच्चणी, (दूसरी) भिच्चणीके चीवरको न सीने न सिलवाने देकर, पीछे कॉई बाधा न होनेपर भी वह न सिये न सिलवानेके लिये प्रयत्न करे, तो चार पाँच दिन (की देर)को छोड़, उसे ०।

२४—जो भिच्चगो, पाँचवें दिन अवश्य संघाटी धारण करने (के नियम )का अतिक्रमण करे, उसे ०।

२५—जो भिन्नुग्गी, बिना पूछे ( दूसरेके ) चीवरको धारण करे, उसे ०।

२६—जो भिच्चर्णो, ( भिच्चर्णी- ) गणके चीवर-लाभमें विघ्न डाले, उसे ०।

२७—जो भिचुर्णी, धर्मानुसार चीवरके बँटवारेमें बाधा डाले, उसे ०।

२८—जो भिच्चणी, श्रमण (= भिच्च )के चीवरको (किसी ) गृही, परित्राजक था परित्राजिकाको दे, उसे ०।

२९—जो भिच्चणी, चीवरको कम श्राशासे चीवरकालकी श्रवधि को बिता दे, उसे ०।

३०—जो भिज्जणी (भिज्जणी-संघ द्वारा) धर्मानुसार किये जाते किटिन (चीवर) के लेने (= उद्धार)में रुकावट डाले, उसे ०।

(इति) नगा वगा।।३॥

#### ( १४ ) साथ लेटना

३१-यदि दो भिच्चिणियाँ एक चारपाईपर लेटें तो उन्हें ०।

३२ - यदि दो भिच्चिंगियाँ एक बिछौने-स्रोढ़नेमें लेटें तो उन्हें ०।

#### (१५) हैरान करना

३३—जो भिद्धणी जानवू भकर (दूसरी) भिद्धणीको हैरान करे, उसे ०।

## (१६) रोगी शिष्याकी सेवान करना

३४—जो भिद्धणी शिष्या (=सहजीविनी)को रोगी देख न सेवा करे न सेवा करानेके लिये उद्योग करे, उसे ०।

#### (१९) उपात्रय दे निकालना

३५—जो भिन्नुणी ( दूसरी ) भिन्नुणीको आश्रय ( = उपाश्रय ) देकर पीछे कुपित और असंतुष्ट हो निकालदे या निकलवादे, उसे ०।

#### (१८) पुरुष संसर्ग

३६—जो भिच्चणी गृहस्थ या गृहस्थके पुत्रसे संसर्ग करके रहे उस भिच्चणीको (दूसरो) भिच्चणियाँ इस प्रकार कहें—''श्रायें! गृहस्थ या गृहस्थके पुत्रसे संसर्ग करके मत रह। भिग्नियोंका संघ तो एकान्तशीलता श्रौर विवेकका प्रशंसक है।" इस प्रकार उन भिच्चणियों द्वारा कहे जानेपर यिद वह जिद न छोड़े तो भिच्चणियाँ उसे तीन बार तक समभावें। यिद तीन बार तक समभावें। यिद तीन बार तक समभावें। यिद तीन बार तक समभावें। इस वि न छोड़े, तो उसे ०।

(१९) विचरना

३७—जो भिच्चणी भयपूर्ण, अशान्तिपूर्ण (स्व-)देशमें साथियोंके बिना अकेली विचरण करे, उसे ०।

३८—जो भिन्नुणी भयपूर्ण, श्रशान्तिपूर्ण वाह्यदेशमें साथियोंके बिना ( अकेली ) विचरण करे, उसे ०।

३९-जो भिद्धाणी वर्षा कालके भीतर विचरण करे, उसे ०।

४०—जो भिद्धणी वर्षा-वास करके कमसेकम पाँच छ योजन भी विचरण करनेके लिये न चली जाय, उसे ०।

( इति ) तुबट्ट-बग्ग ॥४॥

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> आह्विन पूर्णिमासे कार्तिक पूर्णिमा तकका समय।

#### (२०) तमाशा देखना

४१—जो भिच्चणी राज-प्रासाद, चित्र-शाला, आराम, उद्यान, या पुष्करिणीको देखने जाये, उसे ०।

# ( २१ ) कुसी पलंगका इस्तेमाल

४२-जो भिच्चणी कुर्सी या पलंगका उपयोग करे, उसे ०।

## ( २२ ) सूत कातना

४३-जो भिन्नुणी सूत काते, उसे ०।

### ( २३ ) यहस्थोंकेसे काम-काज करना

४४-जो भिद्धाणी गृहस्थकेसे काम-काजको करे, उसे ०।

## (२४) भरगड़ान निबटाना

४५—जो भिन्नुणी ( दूसरी ) भिन्नुणीके यह कहनेपर—"आश्रो श्रार्थे ! इस भगड़े को निबटा दो"; "श्रच्छा"—कह पीछे कोई हर्ज न होनेपर भी (उस भगड़ेको) न निबटावे, न निबटानेके लिये प्रयत्न करे, तो उसे ०।

## ( २५ ) भोजन देना

४६—जो भिद्धणी गृहस्थ, परिव्राजक या परिव्राजिकाको अपने हाथसे खाद्य, भोज्य दे, उसे ०।

## ( २६ ) आश्रमके चीवरमें बेपवाही

४७—जो भिद्धणी ऋतुकालके चीवरका उपयोगकर (उसे) धोकर न रखदे, उसे ०। ४८—जो भिद्धणी ऋतुकालके चीवरका उपयोग करके बिना धोये रख चारिका (=विचरण = रामत) के लिये चली जाय, उसे ०।

## ( २९ ) कूठी ब्रिवद्याओं का पढ़ना पढ़ाना

४९—जो कोई भिचुणी भूठी, विद्यात्रोंको सीखे पढ़े, उसे ०। ५०—जो भिचुणी भूठो विद्यात्रोंको पढ़ाये, उसे ०।

(इति) चित्तागार-वग्ग ॥५॥

## ( २८ ) भित्तुवाले आराममें प्रवेश

५१—जो भिच्चुग्गी जानते हुए जिस आराममें भिच्च हों उसमें बिना पूछे प्रवेश करे, उसे ।

# (२०) निन्दना

५२—जो भिच्चणो भिच्चको दुर्वचन कहे या निंदा करे, उसे ०। ५३—जो भिच्चणी कुद्ध हो (भिच्चणी-) गणको निन्दा करे, उसे ०।

#### (३०) तृप्तिके बाद खाना

५४—जो भिद्धणी निर्मत्रित हो तुप्त होजानेपर खाद्य-भोज्यको (फिर) खाये, उसे ०।

## (३१) गृहस्थोंसे डाह

५५-जो भिच्चणी ( गृहस्थ- )कुलसे मत्सर करे, उसे ०।

## ( ३२ ) भित्तुश्रोरहित स्थानमें वर्षावास

५६-जो भिचुगी भिचुत्रों-रहित आश्रम (वाल स्थान )में वर्षावास करे, उसे ०।

## ( ३३ ) प्रवारणा

५०—जो भिच्चणी वर्षा-वास करके (भिच्च-भिच्चणी) दोनों संघोंके पास दृष्ट, श्रुत, परिशंकित इन तीनों प्रकारसे (जाने गये ऋपराधोंको) न स्वीकार करे, उसे ०।

## ( ३४ ) उपदेश-अवण ऋौर उपोसथ

५८-जो भिन्नणी उपदेश और उपोसथकं लिये न जाय, उसे ०।

५९—भिचुणीको प्रति पन्द्रहवें दिन भिच्च-संवसे दो बातोंके पानेकी इच्छा रखनी चाहिये—(१) उपोसथमें पूछना, (२) उपदेश सुननेके लिये जाना । इनका अतिक्रमण करनेसे उसे ०।

## (३५) पुरुषसे फोड़ा चिरवाना

६०--जो भिच्चणी गुद्धस्थान में उत्पन्न फोड़े या व्रणको बिना (भिच्चणियोंके) संघ या गणको पूछे अकेले पुरुषसे अकेलीही चिरवाये या धुलवाये या लेप कराये बँधवाय या छुड़वाये; उसे ०।

#### ( इति ) आराम-वग्ग ॥६॥

## ( ३६ ) भिक्षुणी बनाना

६१-जो भिद्धणी गर्भिणीको भिद्धणी बनावे, उसे ०।

६२—जो भिच्चणी दूध पीते बच्चेवालीको भिच्चणी बनावे, उसे ०।

६३—जो भिज्जणी—जिसने दो वर्ष तक (हिंसा, चोरो, व्यभिचार, भूठ, मद्य-पान श्रौर मध्याह्वोपरान्त भोजन—इन छत्र्योंके परित्याग रूपी ) छः धर्मोंको नहीं सीखा—ऐसी शिज्ञमाणा को भिज्जणी बनाये, उसे ०।

६४--जो भिच्चग्री दो वर्षों तक छहों धर्मोंको सोखे हुए शिच्चमाग्राको संवकी सम्मतिके बिना भिच्चग्री बनावे, उसे ०।

६५—जो भिद्धाणी बारह वर्षसे कमकी ब्याही स्त्रीको भिद्धाणी बनावे, उसे ०।

६६ —जो भिच्चेगी पूरे बारह वर्षकी ब्याही स्त्रीको दो वर्ष तक छक्कों धर्मोकी शिचा बिना दिये भिच्चेगी बनावे, उसे ०।

६७—जो भिचुर्गा पूरे बारह वर्षकी ब्याही स्त्रीको दो वर्ष तक छच्चों धर्मोंकी शिचा देकर संघकी सम्मति बिना भिचुर्गा बनावे, उसे ०।

६८—जो भिद्धणी शिष्या (=सहजीविनो )को भिद्धणी बनाकर दो वर्षों तक (शिचा, दीचा त्रादिमें ) न सहायता करे न करवाये, उसे ०।

६९—जो भिद्धणी उपसंपन्न (=भिद्धणी) हो ( ऋपनी) उपाध्यायाके साथ दो वर्ष तक न रहे, उसे ०।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> भिक्षुणी बननेकी उम्मीदवारीमें जो नियमोंको सीख रही है।

७०—जो भिचुणी शिष्याको भिचुणी बनाकर कमसे कम पाँच छ योजन भी न ले लिवा जाये, उसे ०।

## (इति) गाब्भिनी-वग्ग ॥॥

७१--जो भिद्धणी बीस वर्षसे कमकी कुमारीको भिद्धणी बनावे, उसे ०।

७२—जो भिच्चणी पूरे बीस वर्षकी कुमारीको दो वर्ष तक छत्र्यो धर्मोंकी शिचा विना दिये भिच्चणी बनावे, उसे ০।

७३--जो भिज्ञुणी पूरे बीस वर्षकी कुमारीको दो वर्ष तक छत्र्यों धर्मोंकी शिचा देकर संघकी सम्मति बिना भिज्ञुणो बनावे, उसे ०।

७४—जो भिच्चुगो बारह वर्षसे कम उम्रवालीको भिच्चगी बनावे, उसे ०।

७५—जो भिच्चणी पूरे बारह वर्षवालीको संघको सम्मति बिना भिच्चणी बनावे, उसे ०।

ं ७६—जो भिच्चर्णी—''आर्ये! मत (इसे) मिच्चर्णा बना"—कहे जानेपर

"श्रच्छा" कह, पीछे बातसे हट जाय, उसे०।

- ७७—जो भिन्नुग्गी शिच्नमाग्गाको—"यदि तू त्र्यार्थे ! मुक्ते चीवर देगो तो मैं तुक्ते भिन्नुग्गी बनाऊँगी"—कह कर पीछे बिना किसी कारणके न भिन्नुग्गी बनावे, न उसके लिये प्रयत्न करे, उसे ।
- ०८—जो भिद्धणो शिच्नमाणाको—"यदि तू आर्थे ! दो वर्ष तक मेरे साथ साथ रहेगी तो मैं तुक्ते साधुनी बनाऊँगी"—कह कर पोछे बिना किसी कारणके न भिद्धणी बनावे, न उसके लिये प्रयत्न करे, उसे ।
- ७९—जो भिच्चणी पुरुष या कुमारसे संसर्ग रखनेवाली चंडी दुःखदायिका, शिच्नमाणा-को भिच्चणी बनावे, उसे०।
- ८०—जो भिच्चणी माता, पिता या पतिकी श्राज्ञाके बिना शिच्नमाणाको भिच्चणी बनावे, उसे०।

८१—जो भिच्चणी परिवासके सम्मति-दानसे, शिच्नमाणाको भिच्चणी बनावे, उसे०।

८२-जो भिच्चणी प्रति वर्ष भिच्चणी बनावे, उसे०।

८३—जो भिच्चणी एक वर्षमें दोको भिच्चणी बनावे, उसे०।

( इति ) कुमारिभूत-वग्ग ॥८॥

#### (३१) छाता-जूता, सवारी

८४—जो भिद्धणी नीरोग होते हुए छाते, जूतेको धारण करे, उसे०।

८५—जो भिद्धणी नीरोग होते हुए सवारोसे जाये, उसे०।

## ( ३८ ) आभूषण आदिका शृङ्गार, सँवार

८६—जो कोई भिद्धणी संघाणी को धारण करे, उसे ।

८७-जो कोई भिचुणी स्त्रियोंके आभूषणको धारण करे, उसे ।

८८—जो भिचुणी सुगंधित चूर्णसे नहाये, उसे०।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> एक तरहकी माला।

८९-जो भिच्चणी बासे पानी ( तिलकी खली )से नहाये, उसे ।

९०—जो भिचुंग्गी, भिचुग्गोसे ( श्रपनी देह ) मलवाये, मिँजवाये, उसे०।

९१-जो भिज्जणी शिन्तमाणासे ( अपनी देह ) मलवाये, भिँजवाये, उसे०।

९२—जो भिद्धाणी श्रामणेरीसे ( श्रपनी देह ) मलवाये, मिँजवाये, उसे०।

९३—जो भिचुर्णी गृहस्थिनीसे ( अपनी देह ) मलवाये, मिँजवाये, उसे०।

## (३९) भित्तुके सामने ग्रासनपर बैठना, प्रश्न पूछना

९४—जो भिच्चणी भिच्चके सामने बिना पूछे त्रासनपर वैठे, उसे०। ९५—जो भिच्चणी त्रवकाश माँगे बिना भिच्चसे प्रश्न पूछे, उसे०।

## ( ४० ) बिना कंचुक गाँवमें जाना

९६—जो भिच्चणी कंचुकके बिना गाँवमें प्रवेश करे, उसे०। ( इति ) छत्त-वग्ग ॥९॥

## ( ४१ ) भाषणकी ग्रनियमता

५७-जानबूमकर भूठ बोलनेमें पाचित्तिय है। १

९८-- श्रोमसवाद (=वचन मारनेमें) पाचित्तिय है।

९९-भिज्जिणियोंकी चुगली करनेमें पाचित्तिय है।

१००—भिच्चणीका, श्र-भिच्चणीको पदोंके क्रमसे धर्म (= बुद्धोपदेश) बँचवाना पाचित्तिय है।

### ( ४२ ) साथ लेटना

१०१—जो कोई भिच्चगा अन्-उपसंपन्नाके साथ दो तीन रातसे अधिक एक साथ सोये उसे पाचित्तिय है।

१०२-जो मिन्नुगी पुरुषके साथ शयन करे, उसे पाचित्तिय है।

## ( ४३ ) धर्मीपदेश

१०३—पण्डिता (= विज्ञा )को छोड़ जो कोई भिच्चग्गी पुरुषको पाँच छः वचनोंसे अधिक धर्मका उपदेश दे उसे पाचित्तिय है।

## ( ४४ ) दिव्य-शक्ति प्रदर्शन

१०४—जो कोई भिज्जणी ऋनुपसंपन्नाको यथार्थ दिव्य-शक्तिके बारेमें भी कहे उसे पाचित्तिय है।

### ( ४५ ) ऋपराध-प्रकाशन

१०५—जो कोई भिज्जणी (किसो ) भिज्जणीके दुट्ठुल र अपराधको भिज्जणियोंकी सम्मतिके विना अन्-उपसम्पन्ना (=अ-भिज्जणी)से कहे, उसे पाचित्तिय है।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> मिलाओ—भिनखु-पातिमोन ब ६५. १-६४ (पृष्ठ २३-२८)

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> चार पाराजिका और तेरह संघादिसेस दोष ६ट्टूछ कहे जाते हैं।

#### ( ४६ ) जमीन खोदना

१०६—जो कोई भिज्जणी जमीन खोदे या खुदवाये उसे पाचित्तिय है। ( इति ) मुसावाद-वगा ॥१०॥

#### ( ४९ ) वृत्त काटना

१८७-भूत-प्राम (=तृरा वृत्त आदि )के गिरानेमें पाचित्तिय है।

#### ( ४८ ) संघके पूळनेपर चुप रहना

१०८—( संघके पूछनेपर ) उत्तर न दे हैरान करनेमें पाचित्तिय है।

#### (४९) निंदना

१०९--निंदा श्रौर बदनामी करनेमें पाचि।त्तय है।

### ( ५० ) संचकी चीज़में बेपवाही

११०—जो कोई भिद्धाणी संघके मंच, पीढ़ा, बिस्तरा श्रीर गहेको खुली जगहमें बिछा या बिछवाकर वहाँसे जाते वक्त उन्हें न उठातो है, न उठवातो है, या बिना पूछेही चली जातो है, उसे पाचित्तिय है।

१११—जो कोई भिन्न, संघके विहार (=आश्रम )में बिछोना बिछाकर या बिछवा-कर वहाँसे जाते वक्त उसे न उठाती है, न उठवाती है, या बिना पूछेही चली जाती है, उसे पाचित्तिय है।

११२—जो कोई भिच्चणी जानकर संघके विहारमें पहिलेसे आई भिच्चणीका बिना ख्याल किये, यही सोचकर कि दूसरा नहीं, (इस तरह) आसन लगाये जिससे कि (पहलेवाली भिच्चणीको) दिक्कत हो, और वह चली जाये, उसे पाचित्तिय है।

११३—जो कोई भिच्च गा कुपित और असंतुष्ट हो (दूसरी) भिच्च गा को संघके विहारसे निकाले या निकलवाये, उसे पाचित्तिय है।

११४——जो कोई भिच्चुणो संघके विहारमें ऊपरके कोठेपर पैर धबधबाते हुए मंच (=चारपाई) या पीठपर एकदमसे बैठे या लेटे उसे पाचित्तिय है।

११५—भिज्ञणीको स्वामीवाला(=महल्लक)विहार बनवाते समय,दरवाजे तक किवाड़ों के बंद करने और जंगलोंके घुमानेके या लीपनेके समय हरियालीसे अलग खड़ी होकर करना चाहिये। उससे आगे यदि हरियालीपर खड़ी हो करे तो पाचित्तिय है।

## (५१) बिना छना पानी पीना आदि

११६—जो कोई भिन्न जानकर प्राणी-सहित पानीसे तृण या मिट्टीको सींचे या सिंच-वाये, उसे पाचित्तिय है।

( इति ) भूत-गामवग्ग ॥११॥

#### ( ५२ ) भोजन सम्बन्धी

११७—नीरोग भिज्जुणीको (एक) निवास-स्थानमें एक ही भोजन ग्रहण करना चाहिये। इससे अधिक ग्रहण करे तो पाचित्तिय है।



११८—सिवाय विशेष श्रवस्थाके गणके साथ भोजन करनेमें पाचित्तिय है । विशेष श्रवस्थाएँ ये हैं—रोगी होना, चीवर-दान, चीवर बनाना, यात्रा, नावपर चढ़ा होना, गहासमय (=बुद्ध श्रादिके दर्शनके लिये जाना ) श्रीर श्रमणों (=सभी मतके साधुश्रों )के भोजनका समय ।

११९—घरपर जानेपर यदि ( गृहस्थ ) भिज्जणोको न्नाग्रहपूर्वक पूत्रा (=पाहुर ), मंथ (=पाथेय ) यथेच्छ प्रदान करे तो इच्छा होनेपर पात्रके मेखला तक भर प्रहण करे । उससे ऋधिक प्रहण करे तो पाचित्तिय है। पात्रको मेखला तक भरकर प्रहण कर वहाँसे निकल भिज्जिणियोंमें बाँटना चाहिये यह उस जगह उचित है।

१२०—जो कोई भिद्धणी विकाल (=मध्याह्नके बाद )में खाद्य, भोज्य खाये तो

पाचित्तिय है।

१२१—जो कोई भिन्नुणी रख-छोड़े खाद्य, भोज्यको खाये तो पाचित्तिय है।

१२२—जो कोई भिच्चणी जल और दन्त धोवन को छोड़कर बिना दिये मुखमें जाने लायक आहारको प्रहण करे तो पाचित्तिय है।

१२३—जो कोई भिचुणी (दूसरी) भिचुणीको ऐसा कहे—"श्राश्रो श्रायें! गाँव या कस्बेमें भिचाटनके लिये चलें।" फिर उसे दिलवाकर वा न दिलवाकर प्रेरित करे— "श्रायें! जाश्रो, तुम्हारे साथ मुक्ते बात करना या बैठना श्रच्छा नहीं लगता, श्रकेले ही श्रच्छा लगता है।"—दूसरे नहीं, सिर्फ इतने ही कारणसे पाचित्तिय है।

१२४—जो कोई भिद्धणी भोजवाले कुलमें प्रविष्ट हो बैठकी करती है तो उसे

पाचित्तिय है।

१२५—जो कोई भिज्जुणी पुरुषके साथ एकान्त पर्देवाले आसनमें बैठती है तो पाचित्तिय है।

१२६—जो कोई भिज्जुणी पुरुषके साथ त्र्यकेले एकान्तमें बैठे उसे पाचित्तिय है। ( इति ) भोजन-वग्ग ॥१२॥

१२७—सिवाय विशेष अवस्थाके, निमंत्रित होनेपर जो भिच्चणी भोजन रहनेपर भो विद्यमान भिच्चणीको बिना पूछे भोजनके पहिले या पीछे गृहस्थोंके घरमें गमन करे, उसे पाचित्तिय है। विशेष अवस्था है—चोवर बनाना और चीवर-दान।

१२८—नीरोग भिज्ञणीको पुन: प्रवारणा १ और नित्य १-प्रवारणाके सिवाय चातुर्मासके भोजन आदि पदार्थ ( = प्रत्यय )के दानको सेवन करना चाहिये। उससे बढ़कर यदि सेवन करे तो पाचित्तय है।

( ५३ ) सेनाका तमाशा

१२९—जो कोई भिच्चणी वैसे किसी कामके बिना सेना प्रदर्शनको देखने जाये, उसे पाचित्तिय है।

१३०-यदि उस भिच्च श्रीको सेनामें जानेका कोई काम हो तो उसे दो तीन रात सेनामें बसना चाहिये। उससे अधिक बसे तो पाचित्तिय है।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> रोगी होनेपर पथ्यादिका दान पुन:-प्रवारणा और नित्य-प्रवारणा है।

१३१—दो तोन रात सेनामें बसते हुए (भी) यदि भिच्चणी रण-चेत्र (= उद्योधिका), परेड (= बलाय), सेना-ब्यूह या अनीक (= हाथी घोड़ा, आदिकी सेनाओंका क्रमसे स्थापना)को देखने जाये तो उसे पाचित्तिय है।

#### ( ५४ ) मद्य-पान

१३२ सुरा और कच्ची शराब पीनेमें पाचित्तिय है।

### ( ५५ ) हँसी खेल

१३३—उँगलीसे गुद्गुदानेमें पाचित्तिय है।

१३४-पानीमें खेल करनेमें पाचित्तिय है।

१३५—( व्यक्ति या वस्तुके ) तिरस्कार करनेमें पाचित्तिय है।

१३६—जो कोई भिच्चणी ( दूसरी ) भिच्चणोको डरवाये तो पाचित्तिय है। ( इति ) चरित्त-वग्ग ॥१३॥

#### ( ५६ ) आग तापना

१३७—वैसी जरूरत होनेके बिना जो कोई नीरोग भिचुगी तापनेकी इच्छासे आग जलाये या जलवाये तो पाचित्तिय है।

#### ( ५९ ) स्नान

१३८—जो कोई भिचुराी सिवाय विशेष अवस्थाके आध माससे पहले नहाये, उसे पाचित्तिय होता है। विशेष अवस्था यह है—श्रीष्मके पोछेके डेढ़ मास और वर्षाका प्रथम मास, यह ढाई मास और गर्मीका समय, जलन होनेका समय, रोगका समय, काम (= लोपने पोतने आदिका समय), रास्ता चलनेका समय तथा आँधी-पानो का समय।

#### ( ५८ ) चीवर-पात्र

१३९—नया चीवर पानेपर नीला, काला या कीचड़ इन तीन दुर्वर्ण करनेवाले (पदार्थों)मेंसे किसी एकसे बदरंग (=दुर्वर्ण) करना चाहिये। यदि भिच्चर्णी तीन बदरंग करने वाले (पदार्थों )मेंसे किसी एकसे नये चीवरको बिना बदरंग किये, उपभोग करे तो पाचित्तिय है।

१४०—जो कोई भिच्चणी (किसी) भिच्च, भिच्चणी, शिचमाणा, श्रामणेर या श्रामणेरी को, स्वयं चीवर प्रदान कर बिना लौटाने (की सम्मति पाये) उपयोग करे, उसे पाचित्तिय है।

१४१—जो कोई भिच्चणो (दूसरी) भिच्चणीके पात्र,चीवर,त्र्यासन,सुई रखनेकी फोंफी ( सूचीघर ) या कमरबन्दको हटाकर, चाहे परिहासके लिये ही क्यों न रक्खे, पाचित्तिय है ।

## ( ५९ ) प्राणिहिंसा

१४२-जो कोई भिच्चणी जान कर प्राणीके जीवको मारे तो पाचित्तिय है।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> जो भिक्षुणी होनेकी उम्मीदवारी कर रही हो ।

१४३-जो कोई भिच्चणी जान कर प्राणि-सहित जलको पीये, उसे पाचित्तिय है।

#### (६०) भागड़ा बढ़ाना

१४४—जो कोई भिच्चणी जानते हुए धर्मानुसार फैसला हो गये मामलेको फिर चलाने के लिये प्रेरणा करे, उसे पाचित्तिय है।

## ( ६१ ) यात्राके साथी

१४५—जो कोई भिच्चणो जानते हुए सलाह करके चोरोंके काफिलेके साथ एक रास्तेसे, चाहे दूसरे गाँव ही तक जाये, उसे पाचित्तिय है।

( इति ) जोति वग्ग ॥१४॥

### ( ६२ ) बुरी धारणा

१४६—जो कोई मिन्नुणी ऐसा कहे—मैं भगवानके धर्मको ऐसा जानती हूँ, कि भगवानने जो (निर्वाण श्रादिके) विष्नकारक कार्य कहे हैं, उनके सेवन करनेपर भी वह विष्न नहीं कर सकते। तो दूसरो भिन्नुणियों को उसे ऐसा कहना चाहिये—"श्रायें! मत ऐसा कहो। मत भगवान्पर भूठ लगाश्रो। भगवान्पर भूठ लगाना श्रच्छा नहीं है। भगवान ऐसा नहीं कह सकते। भगवान्ने विष्नकारक कामों को श्रनेक प्रकारसे विष्न करनेवाले कहा है। सेवन करनेपर वह विष्न करते हैं—कहा है।" इस प्रकार भिन्नुणियों के कहनेपर वह भिन्नुणी यदि जिद् करे, तो भिन्नुणियों को तीन बार तक उसे छोड़ नेके लिये उस भिन्नुणीसे कहना चाहिये। यदि तीन बार तक कहे जानेपर उसे छोड़ दे, तो श्रच्छा। यदि न छोड़े तो पाचित्तिय है।

१४७—जो कोई भिद्धणी जानते हुए उक्त (प्रकारकी बुरी) धारणावाली (तथा) धर्मानुसार (मत) न परिवर्तन करनेवाली हो उस विचारको न छोड़नेवाली, भिद्धणीके साथ (जो भिद्धणी) सहभोज, सह-वास या सह-शब्या करती है, उसे पाचित्तिय है।

१४८—(क) श्रामणेरी भो यदि ऐसा कहे—मैं भगवान्के धर्मको ऐसे जानता हूँ कि भगवान्ने जो (निर्वाण श्रादिके) विष्नकारक (=श्रान्तरायिक) काम कहे हैं, उनके सेवन करनेपर भो वह विष्न नहीं कर सकते"; तो (दूसरी) भिच्चिणियोंको उसे ऐसा कहना चाहिये—"श्रार्ये! श्रामणेरी! मत ऐसा कहो! मत भगवान्पर भूठ लगात्रो। भगवान्पर भूठ लगाना श्रच्छा नहीं है। भगवान् ऐसा नहीं कह सकते। भगवान्ने विष्नकारक कामोंको श्रानेक प्रकारसे विष्न करनेवाले कहा है। सेवन करनेपर वह विष्न करते हैं—कहा है।" इस प्रकार भिच्चिण्यों द्वारा कहे जानेपर यदि वह श्रामणेरी जिद् करे तो भिच्चिण्याँ श्रामणेरीको ऐसा कहें—"श्रार्ये! श्रामणेरी! श्राजसे तुम उन भगवान्को श्रपना शास्ता (=उपदेशक=गुरु) न कहना, श्रोर जो दूसरी श्रामणेरियाँ दो रात, तीन रात तक भिच्चिण्योंके साथ रह सकतो हैं वह (साथ रहना) भी तुम्हारे लिये नहीं है। चलो, (यहाँसे) निकल जाश्रो!"

१ भिक्षुणी बननेकी उम्मेदवार ।

Γ

(ख) जो कोई भिच्चग्गी जानते हुये, इस प्रकार निकाली हुई श्रामणेरीको, सेवामें रक्खे, सहभोजन करे, सह-शय्या करे, उसे पाचित्तिय है।

## ( ६३ ) धार्मिक बातका ग्रस्वीकारना

१४९—जो कोई भिद्धणी, भिन्नुणियोंके धार्मिक बात कहनेपर इस प्रकार कहे—श्रार्थे! मैं तब तक इन भिद्धणी-नियमों (= शिन्ना-पदों) को नहीं सीखूँगी जब तक कि दूसरी चतुर विनय-धर भिद्धणीको न पूछलूँ; उसे पाचित्तिय है। भिद्धणियों! सीखनेवाली भिद्धणियोंको जानना चाहिये, पूछना चाहिये, प्रश्न करना चाहिये—यह उचित है।

### (६४) प्रातिमोज्ञ

१५०—जो कोई भिजुणी पातिमोक्य (=प्रातिमो ज्ञ)को त्रावृत्ति करते वक्त ऐसा कहे— इन छोटे छोटे शिज्ञा-पदोंकी त्रावृत्तिसे क्या मतलब जो कि सन्देह, पीड़ा त्रौर ज्ञोभ पैदा करने वाले हैं—(इस प्रकार) शिज्ञा-पदके विरुद्ध कथन करनेमें पाचित्तिय है।

१५१—जो कोई भिज्जणी प्रत्येक आधे मास पातिमोक्सकी आवृत्ति करते समय ऐसा कहे—"यह तो मैं आर्ये! अब जानती हूँ; कि सूत्रोंमें आये, सूत्रों द्वारा अनुमोदित इस धर्मकी भी प्रति पन्द्रहवें दिन आवृत्ति की जाती है। यदि दूसरी भिज्जणियाँ उस भिज्जणीको पूर्वस वैठी जानें; (और) दो तोन या अधिक बार पातिमोक्सकी आवृत्तिकी जानेपर भी ( उसको वैसेही पायें); तो बेसमभीके कारण वह भिज्जणी मुक्त नहीं हो सकती। जो कुछ अपराध उसने किया है धर्मानुसार उसका प्रतिकार कराना चाहिये और आगे उसपर मोहका आरोप करना चाहिये—आर्थे! तुक्ते अलाभ है, तुक्ते बुरा लाभ हुआ है जो कि पातिमोक्सकी आवृत्ति करते वक तू अच्छी तरह दृढ़ कर मनमें धारण नहीं करती। उस मोहके करनेपर ( =मूढ़ताके लिये) पाचित्तिय है।

## (६५) मारना, धमकाना

१५२—जो कोई भिद्धाणी कुपित, श्रसंतुष्ट हो (दूसरी) भिद्धाणीको पीटती है, पाचित्तिय है।

१५३—जो कोई भिचुर्गी छुपित, असंतुष्ट हो (दूसरी) भिचुर्गीको (मारनेका आकार दिखलाते हुए) धमकावे, उसे पाचित्तिय है।

## ( ६६ ) संचादिसेसका दोषारोप

१५४—जो कोई भिच्चणी (दूसरी) भिच्चणीपर निर्मूल संघादिसेस ( दोष )का लांछन लगाये, उसे पाचित्तिय है।

#### (६९) भिन्नुणीको दिक करना

१५५—जो कोई भिज्जणो (दूसरी) भिज्जणोको, दूसरे नहीं सिर्फ इसी मतलबसे कि इसको ज्ञाण भर बेचैनी होगो; जान बूमकर संदेह उत्पन्न करे, उसे पाचित्तिय है।

१५६—जो कोई भिच्चरार्वे दूसरे नहीं सिर्फ इसी मतलबसे कि जो कुछ यह कहेंगी उसे

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> विनयपिटक जिसे कंठस्थ हैं।

सुनूँगी; कलह करती, विवाद करती, मगड़ती भिचुिएयों के ( मगड़ेको सुननेके लिये ) कान लगाती है, उसे पाचित्तिय है।

#### ( इति ) दिद्धि-वगा ॥१५॥

## (६८) सम्मति दान

१५७—जो कोई भिज्जुणी धार्मिक कर्मों के लिये अपनी सम्मति (=छन्द) देकर पीछे हट जाती है, उसे पाचित्तिय है।

१५८—जो कोई भिचुणी संघके फैसला करनेको बातमें लगे रहते वक्त बिना (अपना) छन्द ( = सम्मति = vote ) दियेहो आसनसे उठकर चलो जाय, उसे पाचित्तिय है।

१५९—जो कोई भिचुर्गो सारे संघके साथ (एकमत हो) चीवर देकर पीछे पलट जाती है—मुँह देखी करके (यह) भिचु लोग संघके धनको बाँटते हैं—उसे पाचित्तिय है।

## (६९) सांचिक लाभमें भाँजी मारना

१६०—जो कोई भिज्जुणो जानते हुए संघके लिये मिले हुए लाभको (एक) व्यक्ति (के लाभके रूपमें ) परिएत करतो है, उसे वह पाचित्तिय है।

## ( ७० ) बहुमूल्य वस्तुका हटाना

१६१ —(क) जो कोई भिच्चणी रह्न या रह्नके समान (पदार्थ)को आराम और सराय (=आवसथ)से दूसरी जगह ले या लिवा जाये, उसे पाचित्तिय है।

(ख) रत्न या रत्नके समान (पदार्थ)को त्राराम या त्रावसथमें लेकर या लिवाकर भिच्च गीको उसे एक (जगह) रख देना चाहिये, (यह सोचकर) कि जिसका होगा वह ले जायगा।—यह यहाँ उचित है।

## ( ११ ) सूची घर

१६२—जो कोई भिज्जणी हड्डी, दन्त या सींकके सूची घरको बनवाये, उसके लिये ( उस सूची घरका ) तोड़ देना पाचित्तिय (=प्रायश्चित्त ) है ।

## ( १२ ) चौकी, चारपाई

१६३—नई चारपाई या तख्त (=पीठ)को बनवाते वक्त भिच्चणी उन्हें, निचले श्रोटको छोड़ बुद्धके श्रंगुलसे श्राठ श्रंगुलवाले पावोंका बनवाये। इसे श्रातिक्रमण करनेपर (पावोंको नाप कर) कटवा देना पाचित्तिय है।

१६४—जो कोई भिच्चगा चारपाई या तख्तको रुई भरकर बनवाये, उसके लिये उधेड़ डालना पाचित्तिय है।

## ( 9३ ) वस्र

१६५—खुजली ढाँकनेके वस्त (लंगोट)को बनवाते समय भिच्चणी प्रमाणके अनुसार बनवाये । प्रमाण इस प्रकार है—बुद्धके बित्तेसे चार बित्ता लंबा दो बित्ता चौड़ा । इसका अतिक्रमण करनेपर काट डालना पाचित्तिय (=प्रायश्चित्त ) है ।

१६६—जो कोई भिच्चणी बुद्धके चीवरके बराबर या उससे बड़ा चीवर बनवाये तो काट

डालना पाचित्तिय (=प्रायश्चित्त ) है । बुद्धके चीवरका प्रमाण इस प्रकार है—सुगत ( =बुद्ध )के वित्तेसे लंबाई नौ बित्ता और चौड़ाई छ बित्ता । ...।

### ( इति ) धम्मिक-वग्ग ॥१६॥

श्रार्याश्रो ! यह एकसे छाछठ पाचित्तिय दोष कहे गये । श्रार्याश्रोंसे पूछती हूँ—क्या (श्राप लोग) इनसे छुद्ध हें ? दूसरी बार भी पूछती हूँ—क्या छुद्ध हैं ? तोसरी बार भी पूछती हूँ—क्या छुद्ध हैं ? श्रार्या लोग छुद्ध हैं, इसीलिये चुप हैं—ऐसा मैं इसे धारण करती हूँ ।

पाचित्तिय समाप्त ॥४॥

## §५-पाटिदेसनिय (२२२-२६)

श्रायीश्रो ! यह श्राठ पाटिदेसनिय दोष कहे जाते हैं—

## (१) खानेकी चीज़को खास तौरसे माँगकर खाना

१—-जो भिन्नुणी नीरोग होते हुए माँगकर घी खाये उसे प्रतिदेशना करनी चाहिये—"आर्ये ! मैंने निन्दनीय, अयुक्त, प्रतिदेशना करने योग्य कार्य किया। सो मैं उसकी प्रतिदेशना करती हूँ।"

२-जो कोई भिद्धणी नीरोग होते हुए दहीको माँगकर खाये, उसे०।

३-जो कोई भिज्जणी नीरोग होते हुए तेलको माँगकर खाये, उसे ।

४—जो कोई भिद्धणी नीरोग होते हुए मधुको माँगकर खाये, उसे०।

५-जो कोई भिद्धाणी नीरोग होते हुए मक्खनको माँगकर खाये, उसे ।

६—जो कोई भिचुणी नीरोग होते हुए मछलीको माँगकर खाये, उसे०।

७—जो कोई भिच्चणी नीरोग होते हुए मांसको माँगकर खाये, उसे०।

८-जो कोई भिच्चणी नीरोग होते हुए दूधको माँगकर खाये, उसे०।

आर्थाओ ! यह आठ पाटिदेसिनय दोष कहे गये। आर्थाओंसे पूछती हूँ—क्या (आप लोग) इनसे शुद्ध हैं ? दूसरी बार भी पूछती हूँ—क्या शुद्ध हैं ? तीसरी बार भी पूछती हूँ—क्या शुद्ध हैं ? आर्था लोग शुद्ध हैं, इसीलिये चुप हैं—ऐसा मैं इसे धारण करती हूँ।

पाटिदेसनिय समाप्त ॥५॥

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> तुल्रना करो भिक्खु-पातिमोक्ख, पाचित्तिय §५ । ३९ ( पृष्ठ २६ ) । अपराघ स्वीकार पूर्वक क्षमायाचना पाटिदेसनिय कहा जाता है ।

#### §६ -सेखिय<sup>1</sup>

आर्याओ ! यह ( पचहत्तर ) सेखिय (= सोखने योग्य ) बातें कहो जाती हैं—

## (१) चीवर पहिनना

१—परिमंडल (चारों त्र्योरसे ढाँककर) वस्त्र पहिनूँगी—यह शिचा (प्रह्रण) करनी चाहिये।

२---परिमंडल स्रोढ़्ँगी।

## (२) गृहस्थोंके घरमें जाना, बैठना

३—(गृहस्थोंके) घरमें अच्छी तरह (शरीरको) आच्छादित करके जाऊँगी-- ।

४-- चरमें अच्छी तरह ( शरीरको ) आच्छादित करके बैठूँगी-- ।

५-- घरमें अच्छी तरह संयमके साथ जाऊँगी-- ०।

६—घरमें छच्छी तरह संयमके साथ बैठूँगी—०।

७-- घरमें नीची आँखकर जाऊँगी-- ०।

८- घरमें नीची आँखकर वैठूँगी-- ०।

९- घरमें शरीरको बिना उताने किये जाऊँगी-०।

१०-धरमें शरीरको बिना उतान किये बैठूँगी-०।

#### ( इति ) परिमंडल वग्ग ॥ १ ॥

११-( गृहस्थोंके ) घरमें न कहकहा लगाते जाऊँगी-- ।

१२—( गृहस्थोंके ) घरमें न कहकहा लगाते बैठूँगी—०।

१३-- घरमें चुपचाप जाऊँगी-- ०।

१४—घरमें चुपचाप बैठूँगी—०।

१५—घरमें देहको न भाँजते हुए जाऊँगी--०।

१६—घरमें देहको न भाँजते हुए बैठूँगी—०।

१७- घरमें बाँहको न भाँजते हुए जोऊँगी-०।

१८- घरमें बाँहको न भाँजते हुए बैठुँगी-- ०।

१९-धरमें सिरको न हिलाते हुए जाऊँगी-०।

२०- घरमें सिरको न हिलाते हुए बैठूँगी-- ।

( इति ) उज्जिग्घिक वग्ग ॥२॥

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>मिलाओ—भिक्खु-पातिमोक्ख §७ ( पृष्ठ ३३-३५ )

```
२१—घरमें न कमरपर हाथ रखकर जाऊँगी—०।
२२—घरमें न कमरपर हाथ रखकर बैठूँगी—०।
२३—घरमें न अवगुंठित हो (सिर ढाँके) जाऊँगी—०।
२४—घरमें न अवगुंठित हो (सिर ढाँके) बैठूँगो—०।
२५—घरमें न पंजोंके बल जाऊँगी—०।
२६—घरमें न पालथी मारकर बैठूँगी—०।
```

## (३) भिद्यान ग्रहण और भोजन

२७—भिज्ञान्नको सत्कार पूर्वक प्रहण करूँगी—०। २८—(भिज्ञा) पात्रकी छोर ख्याल रखते भिज्ञान्नको प्रहण करूँगी—०। २९—( ऋधिक नहीं ) मात्राके छनुसार सूप ( = तेमन )वाले भिज्ञान्नको प्रहण करूँगी—०।

३०—( पात्रसे उभरे नहीं ) समतल भिचान्नको प्रहरा करूँगी—०।
( इति ) खम्भक वग्ग ॥३॥

३१—सत्कारके साथ भित्तान्नको खाऊँगी—०।

३२-( भिचा ) पात्रकी श्रीर ख्याल रखते भिचान्नको खाऊँगी-०।

३३-एक श्रोरसे भिन्नान्नको खाऊँगी-- ।

३४--मात्राके अनुसार सूपके साथ भित्तान्नको खाऊँगी--०।

३५--पिंड ( स्तूप )को मींज मींजकर नहीं भोजन कहाँगी-- ।

३६—श्रिधक दाल या भाजीकी इच्छासे (व्यंजन)को भातसे नहीं ढाँकूगी-०।

३७--नीरोग होते अपने लिये दाल या भातको माँगकर नहीं भोजन करूँगी--०।

३८—न श्रवज्ञाके ख्यालसे दूसरोंके पात्रको देखूँगी--०।

३९-- बहुत बड़ा ग्रास बनाऊँगो-- ।

४०-- प्रासकों गोल बनाऊँगी-- ।

#### (इति) सक्कच-वग्ग ॥४॥

४१-- प्रासको बिना मुँह तक लाये मुखके द्वारको न खोलूँगी-- ।

४२-भोजन करते समय सारे हाथको मुँहमें न डालूँगी-०।

४३-- प्रास पड़े हुए मुखसे बात नहीं करूँगी-- ०।

४४-- प्रास उछाल उछालकर नहीं खाऊँगी-- ०।

४५-- प्रासको काट काटकर नहीं खाऊँगी-- ०।

४६--न गाल फुला फुलाकर खाऊँगी--०।

४७—न हाथ माड़ माड़कर खाऊँगी—०।

४८-न जूठ बिखेर बिखेरकर खाऊँगी-०।

४९-- न जीभ चटकार चटकार कर खाऊँगी-- ।

५०-- चपचप करके खाऊँगी--- ।

(इति) क्बळ-वग्ग ॥५॥

५१—न सुड्सुड्कर खाऊँगी—०। ५२—न हाथ चाट चाटकर खाऊँगी—०। ५३—न पात्र चाट चाटकर खाऊँगी—०।
५४—न द्योठ चाट चाटकर खाऊँगी—०।
५५—न जूठ लगे हाथसे पानीका बर्तन पकडूँगी—०।
५६—न जूठ लगे पात्रके धोवनको घरमें छोडूँगी—०।

#### (४) कैसेको उपदेश न करना

५७--हाथमें छाता धारण किये नीरोग (व्यक्ति)को धर्म नहीं उपदेशूँगी-०। ५८-हाथमें दंड लिये नीरोग (व्यक्ति)को धर्म नहीं उपदेशूँगी-०। ५९-हाथमें शस्त्र लिये नीरोग (व्यक्ति)को धर्म नहीं उपदेशूँगी-०। ६०-हाथमें आयुध लिये नीरोग (व्यक्ति)को धर्म नहीं उपदेशूँगी-०। (इति) सुरुद्ध ह-वग्ग ॥६॥

६१—खड़ाऊँपर चढ़े नीरोग (व्यक्ति)को धर्म नहीं उपदेशूँगी—०।

६२-जुता पहने निरोग ( व्यक्ति )को धर्म नहीं उपदेशुँगी-०।

६३ — सवारीमें बैठे नीरोग (व्यक्ति)को धर्म नहीं उपदेशुँगी — ०।

६४-शच्यामें लेटे नीरोग ( व्यक्ति )को धर्म नहीं उपदेशुँगी-०।

६५—पालथी मारकर बैठे नीरोग ( व्यक्ति )को धर्म नहीं उपदेशूँगी—०।

६६—सिर लपेटे नीरोग ( व्यक्ति )को धर्म नहीं उपदेशूँगी—० ।

६७—ढँके शिरवाले नीरोग ( व्यक्ति )को धर्म नहीं उपदेशाँगी—०।

६८-न (स्वयं) भूमिपर बैठकर; आसनपर बैठे नीरोग (व्यक्ति)को धर्म उपदेशूँगी-०।

६९—न नीचे आसनपर बैठकर ऊँचे आसनपर बैठे नीरोग (व्यक्ति)को धर्म उपदेशँगी—०।

७० - खड़े हो, बैठे नीरोग ( व्यक्ति )को धर्म नहीं उपदेशूँगी - ०।

७१—( अपने ) पीछे पीछे चलते आगे आगे जाते नीरोग ( व्यक्ति )को धर्म नहीं उपदेशाँगी—०।

७२—( अपने ) रास्तेस हटकर चलते हुए, रास्ते से चलते नीरोग (व्यक्ति)को धर्म नहीं उपदेशूँगी—०।

## (५) पिसाब-पाखाना

७३—नोरोग रहते खड़े खड़े पिसाब-पाखाना नहीं करूँगी—०।

७४-नोरोग रहते हरियालीमें पिसाब-पाखाना नहीं करूँगी-०।

७५-नोरोग रहते पानीमें पिसाब-पाखाना नहीं करूँगी-०।

#### ( इति ) पादुका-वग्ग ॥॥

श्रार्याश्रो ! यह ( पचहत्तर ) सेखिय बातें कह दो गई । श्रार्याश्रोंसे मैं पूछती हूँ—क्या (श्राप लोग ) इनसे शुद्ध हैं ? दूसरो बार भी पूछती हूँ—क्या शुद्ध हैं ? तीसरी बार फिर पूछती हूँ—क्या शुद्ध हैं ? श्रार्या लोग इनसे शुद्ध हैं, इसीलिये चुप हैं—ऐसा मैं इसे धारण करती हूँ ।

सेखिय समाप्त ॥६॥

## §७-ऋधिकरग्<u>य</u>-समथ (३०५-११)

त्रार्यात्रों! (समय समयपर) उत्पन्न हुए त्राधिकरणों (= भगड़ों) के शमनके लिये यह सात त्राधिकरण-समथ कहे जाते हैं—

## (१) भागड़ा मिटानेके तरीके

१-सन्मुख-विनय देना चाहिये।

२--स्मृति-विनय देना चाहिये।

३-- अमृद्-विनय देना चाहिये।

४--प्रतिज्ञात-कर्ण (=स्वीकार) कराना चाहिये।

५--यद्भूयसिक।

६-तत्पोपीयसिक।

७--तिगावत्थारक।

त्रार्यात्रों ! यह सात त्रिषकरण समथ कहे गये । त्रार्यात्रोंसे पूछती हूँ—क्या त्राप लोग इनसे शुद्ध हैं ? दूसरी बार पूछती हूँ—क्या शुद्ध हैं ? तीसरी बार भो पूछती हूँ क्या शुद्ध हैं ? त्रार्या लोग इनसे शुद्ध हैं , इसीलिये चुप हैं—ऐसा मैं इसे धारण करती हूँ ।

#### अधिकरण समध समाप्त ॥९॥

श्रार्याश्रो ! निदान कह दिया गया । (१-८) श्राठ पाराजिक दोष कह दिये गये । (९-२५) सत्तरह संघादिसेस दोष कह दिये गये । (२६-५५) तीस निस्सिग्गय-पाचित्तिय दोष कह दिये गये । (५६-२२१) एक सौ छाछठ पाचित्तिय दोष कह दिये गये । (२२२-२२९) श्राठ पाटिदेसिनय दोष कह दिये गये । (२३०-३०४) पचहत्तर सेखिय बातें कह दी गईं । (३०५-३११) सात श्रिषकरण्-समथ कह दिये गये । इतनाही उन भगवान्के सुत्तों (= सूको=कथनों )में श्राये, सुत्तों द्वारा श्रनुमोदित (नियम हैं जिनकी कि) प्रत्येक पन्द्रहवें दिन श्रावृत्ति की जाती है । (हम) सबको एकमत हो परस्पर श्रनुमोदन करते, विवाद न करते उन्हें सीखना चाहिये।

इति

## भिक्खुनी-पातिमोक्ख समाप्त

# पातिमोक्ख समाप्त

# ख-खन्धक

३-महावग्ग

# ३-महावग्ग

# १-महास्कन्धक

१--बुद्धत्त्व लाभ और बुद्धकी प्रथम यात्रा । २---शिष्य, उपाध्याय आदिके कर्तव्य । ३---उपसंपदा और प्रव्रज्या । ४---उपसंपदाकी विधि ।

# §१-बुद्धत्त्व लाभ श्रोर बुद्धकी प्रथम यात्रा

१---उरुवेला

#### (१) बोधि-कथा

उस समय बुद्ध भगवान् उ रु वे ला में रे ने रं ज रा नदीके तीर बोधि-वृक्षके नीचे, प्रथम बुद्धपद (=अभिसंबोधि)को प्राप्त हुए थे। भगवान् बोधिवृक्षके नीचे सप्ताह भर एक आसनसे मोक्षका आनंद लेते हुए बैठे रहे। उन्होंने रातके प्रथम याममें प्रतीत्य-समुत्पादका अनुलोम (=आदिसे अन्तकी ओर) और प्रतिलोम (अन्तसे आदिकी ओर) मनन किया।— "अविद्याके कारण संस्कार होता है, संस्कारके कारण विज्ञान होता है, विज्ञानके कारण नाम - रूप, नाम-रूपके कारण छ आयतन, छ आयतनोंके कारण स्पर्श, स्पर्शके कारण वे द ना, वेदनाके कारण तृष्णा, तृष्णाके कारण उपादान, उपादानके कारण भ व, भवके कारण जा ति, जाति (=जन्म)के कारण जरा (=बुढ़ापा), मरण, शोक, रोना पीटना, दु:ख, चित्त-विकार और चित्त-खेद उत्पन्न होते हैं। इस तरह इस (संसार)की—जो केवल दु:खोंका पुंज है—उत्पत्ति होती है। अविद्याके बिल्कुल विरागसे, (अविद्याका) नाश होनेसे, संस्कारका विनाश होता है। संस्कार-नाशसे विज्ञानका नाश होता है। विज्ञान-नाशसे नाम-रूपका नाश होता है। नाम-रूपके नाशसे छ आयतनोंका नाश होता है। छ आयतनोंके नाशसे स्पर्श का नाश होता है। स्पर्श-नाशसे वेदना का नाश होता है। वेदना-नाशसे तृष्णा का नाश होता है। तृष्णा-नाशसे उपादान का नाश होता है। उपादान-नाशसे भव का नाश होता है। भव-नाशसे जाति का नाश होता है। जाति-नाशसे जरा, मरण, शोक, रोना-पीटना, दु:ख, चित्त-विकार और चित्त-खेद नाश होते हैं। इस प्रकार इस केवल दु:ख-पुञ्जका नाश होता है। भगवान्ने इस अर्थको जानकर, उसी समय यह उदा न कहा—

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> भोट-भाषामें अनुवादित मूल सर्वास्तिवादके विनय-वस्तुमें इसे ही प्रश्रज्या-वस्तु कहा गया है।

र बोधगया, जि० गया (बिहार)।

"जब धर्म होते जग प्रकट, सोत्साह ध्यानी विप्र (=बाह्मण)को। तब शांत हों कांक्षा सभी, देखें स-हेतू धर्मको॥"

फिर भगवान्ने रातके मध्यम-याममें प्रती त्य - स मृत्पा द को अनुलोम-प्रतिलोमसे मनन किया।——"अविद्याके कारण संस्कार होता है० दु:ख पुंजका नाश होता है"। भगवान्ने इस अर्थको जान-कर उसी समय यह उदान कहा——

> "जब धर्म होते जग प्रकट, सोत्साह ध्यानी विप्रको। तब शांत हों कांक्षा सभीही जान कर क्षय-कार्यको।।"

फिर भगवान्ने रातके अन्तिम-याममें प्रतीत्य-समृत्पादको अनुलोम-प्रतिलोम करके मनन किया।——"अविद्या० केवल दुःख-पुंजका नाश होता है"। भगवान्ने इस अर्थको जानकर उसी समय यह उदान कहा—

> "जब धर्म होते जग प्रकट, सोत्साह ध्यानी विप्रको। ठहरै कँपाता मार-सेना, रवि प्रकाशै गगन ज्यों।।"

#### बोधिकथा समाप्त।

#### (२) अजपाल कथा

सप्ताह बीतनेपर भगवान् उस समाधिसे उठकर, बो धि वृक्ष के नीचेसे वहाँ गये, जहाँ अ ज पा ल नामक बर्गदका वृक्ष था, वहाँ पहुँचकर अजपाल बर्गदके वृक्षके नीचे सप्ताह भर मोक्षका आनंद लेते हुए, एक आसनसे बैठे रहे। उस समय कोई अभिमानी ब्राह्मण, जहाँ भगवान् थे, वहाँ आया। पास आकर भगवान्के साथ.... (कुशलक्षेम पूछ)....एक ओर खळा होगया। एक ओर खळे हुए उस ब्राह्मणने भगवान्से यों कहा—''हे गौतम! ब्राह्मण कैसे होता है? ब्राह्मण बनानेवाले कौनसे धर्म हैं''? भगवान्ने इस अर्थको जानकर, उसी समय यह उदान कहा—

''जो विप्र बाहित-पाप मल-अभिमान-बिनु संयत रहे। वेदांत-पारग; ब्रह्मचारी ब्रह्मवादी धर्मसे। सम नींह कोई जिससा जगत् (में)।"

#### (३) मुचलिन्द कथा

फिर सप्ताह बीतनेपर भगवान् उस समाधिसे उठ, अजपाल बर्गदके नीचेसे वहाँ गये, जहाँ मुचिल द (वृक्ष) था। वहाँ पहुँचकर मुचिल दके नीचे सप्ताह भर मोक्षका आनन्द लेते हुए एक आसनसे बैठे रहे। उस समय सप्ताह भर अ-समय महामेघ, (और) ठंडी हवा-वाली बदली पळी। तब मुचिल न्द नाग-राज अपने घरसे निकलकर भगवान्के शरीरको सात बार अपने देहसे लपेटकर, शिरपर बळा फण तानकर खळा हो गया जिसमें कि भगवान्को शीत, उप्ण, डँस, मच्छर, वात, धूप तथा रेंगनेवाले जन्तु न छूवें। सप्ताह बाद मुचिल न्द नागराज आकाशको मेघ-रहित देख, भगवान्के शरीरसे (अपने) देहको हटाकर (और उसे) छिपाकर, वालकका रूप धारणकर भगवान्के सामने खळा हुआ। भगवान्ने इसी अर्थको जानकर उसी समय यह उदान कहा—

"सन्तुष्ट देखनहार श्रुतधर्मा, सुखी एकान्तमें। निर्द्वन्द्व सुख है लोकमें, संयम जो प्राणी मात्रमें।। सब कामनायें छोळना, वैराग्य है सुख लोक में। है परम सुख निश्चय वही, जो साधना अभिमानका।।

#### (४) राजायतन कथा

सप्ताह बीतनेपर भगवान् फिर उस समाधिसे उठ, मुच लि दके नीचेसे वहाँ गये, जहाँ रा जा-य त न (वृक्ष) था। वहाँ पहुँचकर रा जा य त नके नीचे सप्ताह भर मोक्षका आनन्द लेते हुए एक आसनसे बैठे रहे। उस समय त प स्सु और भ ल्लि क, (दो) बनजारे उत्कल देश से उस स्थानपर पहुँचे। उनकी जात-बिरादरीके देवताने त प स्सु, भ ल्लि क बनजारोंसे कहा— "मार्ष (मित्र)! बुद्धपदको प्राप्त हो यह भगवान् रा जा य त नके नीचे विहार कर रहे हैं। जाओ उन भगवान्को मट्ठे (=मन्थ) और लड्डू (=मधुपंड)से सम्मानित करो, यह (दान) तुम्हारे लिये चिरकाल तक हित और सुखका देनेवाला होगा। तब तपस्सु और भल्लिक बनजारे मट्ठा और लड्डू ले जहाँ भगवान् थे वहाँ गये। पास जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक तरफ खड़े हो गये। एक तरफ खड़े हुए तपस्सु और भिल्लिक बनजारोंने यह कहा—

"भन्ते ! भगवान् ! हमारे मट्टे और लड्डुओंको स्वीकार कीजिये, जिससे कि चिरकाल तक हमारा हित और सुख हो।"

उस समय भगवान्ने सोचा—"तथागत (भिक्षाको) हाथमें नहीं ग्रहण किया करते; मैं मट्ठा और लड्डू किस (पात्र) में ग्रहण करूँ।" तब चारों महा राजा भगवान्के मनकी बात जान, चारों दिशाओंसे चार पत्थरके (भिक्षा-)पात्र भगवान्के पास ले गये—"भन्ते! भगवान्! इसमें मट्ठा और लड्डू ग्रहण कीजिये।" भगवान्ने उस अभिनव शिलामय पात्रमें मट्ठा और लड्डू ग्रहणकर भोजन किया। उस समय तपस्सु, भिल्लक बनजारोंने भगवान्से कहा—'भन्ते! हम दोनों भगवान् तथा धर्म-की शरण जाते हैं। आजसे भगवान् हम दोनोंको अंजलिबद्ध शरणागत उपासक जानें।"

संसारमें वही दोनों (बुद्ध और धर्म) दो वचनों-से प्रथम उपासक हुए। १

#### (५) ब्रह्मयाचन कथा

सप्ताह बीतनेपर भगवान् फिर उस समाधिसे उठ, राजायतन के नीचेसे जहाँ अजपाल बर्गद था, वहाँ गये। वहाँ अजपाल बर्गदके नीचे भगवान् विहार करने लगे। तब एकान्तमें ध्यानावस्थित भगवान् के चित्तमें वितर्क पैदा हुआ—"मैंने गभीर, दुर्दर्शन, दुर्-ज्ञेय, शांत, उत्तम, तर्कसे अप्राप्य, निपुण, पण्डितों द्वारा जानने योग्य, इस धर्मको पा लिया। यह जनता काम-तृष्णा (=आलयमें) रमण करने

<sup>ै</sup>इस प्रकार (वैशाख पूर्णिमाके दूसरे दिन) प्रतिपद्की रातको यह मनमें कर (१) बोधि वृक्षके नीचे सप्ताह भर एक आसनसे बैठे।....तब भगवान्ने आठवें दिन समाधिसे उठ....(२) (वज्र-)आसनसे थोड़ा पूर्विलिये उत्तर दिशामें खड़े हो....(वज्र-)आसन और बोधि वृक्षको, बिना पलक शिराये (=अिन-मेष) नेत्रोंसे देखते सप्ताह बिताया। वह स्थान अनिमेष चैत्त्य नामवाला हुआ। फिर (३) (वज्र-)आसन और खड़े होने (अिनमेष चैत्त्य)के स्थानके बीच, पूर्वसे पिश्चम लम्बे रत्त-चंक्रम (=रत्नमय टहलनेके स्थान)पर टहलते सप्ताह बिताया, वह रत्न-चंक्रम चैत्त्य नामवाला हुआ। उसके पिश्चमिवशामें देवताओंने रत्नघर बनाया। वहाँ आसन मार बैठ अभिधर्म-पिटक....पर विचार करते सप्ताह बिताया। वह स्थान रत्नघर-चैत्त्य नामवाला हुआ। इस प्रकार बोधिके पास चार सप्ताह बिता, पाँचवें सप्ताह बोधिवृक्षसे जहाँ (५) अजपाल न्यग्रोध था, (भगवान्) वहाँ गये। उस न्यग्रोध (बर्गद)के नीचे बकरी चरानेवाले (=अजपाल) जाकर बैठते थे, इसिलये उसका अजपाल न्यग्रोध नाम हुआ।... बोधिसे पूर्वविशामें यह वृक्ष था।....(६) मुचिलन्द वृक्षके पास वाले पुष्किरणीमें उत्पन्न यह दिव्य शिक्तिधारी नागराज था।... महाबोधिके पूर्वकोणमें स्थित (उस) मुचिलन्द वृक्षसे.....(७) दिक्षण दिशामें स्थित राजायतन वृक्षके पास गए। (—अट्ठकथा)

वाली काम-रत काममें प्रसन्न है। काममें रमण करनेवाली इस जनताके लिये, यह जो का यें का रण रूपी प्रतीत्य-स मुत्पाद है, वह दुर्दर्शनीय है; और यह भी दुर्दर्शनीय है, जो कि यह सभी संस्कारों-का शमन, सभी मन्त्रोंका परित्याग, तृष्णाका क्षय, विराग, निरोध (=दुख-निरोध), और निर्वाण है। मैं यदि धर्मोपदेश भी करूँ और दूसरे उसको न समझ पावें, तो मेरे लिये यह तरद्दुद, और पीड़ा (मात्र) होगी। उसी समय भगवान्को पहिले कभी न सुनी, यह अद्भुत गाथायें सूझ पड़ीं—

"यह धर्म पाया कब्टसे, इसका न युक्त प्रकाशना। निहँ राग-द्वेष-प्रिलिप्तको है सुकर इसका जानना। गंभीर उल्टी-धारयुत दुर्दृश्य सूक्ष्म प्रवीणका। तम-पुंज-छादित रागरतद्वारा न संभव देखना॥"

भगवान्के ऐसा समझनेके कारण, (उनका) चित्त धर्मप्रचारकी ओर न झुककर अल्प-उत्सु-कताकी ओर झुक गया। तब सहाप ति ब्रह्माने भगवान्के चित्तकी बातको जानकर ख्याल किया—- "लोक नाश हो जायगा रे! जब तथागत अर्हत् सम्यक् संबुद्धका चित्त धर्म-प्रचारकी ओर न झुक, अल्प-उत्सुकता (=उदासीनता)की ओर झुक जाये।"

(ऐसा ख्यालकर) सहापित ब्रह्मा, जैसे बलवान् पुरुप (बिना परिश्रम) फैली बाँहको समेंट ले, समेटी बाँहको फैलादे, ऐसे ही ब्रह्मलोकसे अन्तर्धान हो, भगवान्के सामने प्रकट हुए। फिर सहापित ब्रह्माने उपरना (=चहर) एक कंधेपर करके, दाहिने जानुको पृथिवीपर रख, जिधर भगवान् थे उधर हाथ जोड़, भगवान्से कहा—"भन्ते! भगवान् धर्मोपदेश करें,सुगत! धर्मोपदेश करें। अल्पमलवाले प्राणी भी हैं, धर्मके न सुननेसे वह नष्ट हो जायेंगे। (उपदेश करें) धर्मको सुननेवाले (भी होवेंगे)" सहापित ब्रह्माने यह कहा, और यह कहकर यह भी कहा—

''मगधमें मिलन चित्तवालोंसे चिन्तित, पिहले अशुद्ध धर्म पैदा हुआ। (अब दुनिया) अमृतके द्वारको खोलनेवाले विमल (पुरुष)से जाने गये इस धर्मको सुने। ''पथरीले पर्वतके शिखरपर खड़ा (पुरुष) जैसे चारों ओर जनताको देखे। उसी तरह हे सुमेध! हे सर्वत्र नेत्रवाले! धर्मरूपी महलपर चढ़ सब जनताको देखो॥

"हे शोक-रहित! शोक-निमग्न जन्मजरासे पीळित जनताकी ओर देखो। उठो वीर!हे संग्रा-मजित्!हे सार्थवाह! उऋण-ऋण! जगमें विचरो, धर्मप्रचार करो, भगवान्! जाननेवाले भी मिलेंगे।"

तब भगवान्ने ब्रह्माके अभिप्रायको जानकर, और प्राणियोंपर दया करके, बुद्ध-नेत्रसे लोकका अवलोकन किया। बुद्ध-चक्षुसे लोकको देखते हुए भगवान्ने जीवोंको देखा, उनमें कितने ही अल्पमल, तीक्ष्ण-बुद्धि, सुन्दर-स्वभाव, समझानेमें सुगम प्राणियोंको भी देखा। उनमें कोई कोई परलोक और दोषसे भय करते, विहर रहे थे। जैसे उत्पिलनी, पिंचनी (चपद्मसमुदाय) या पुंडरीकिनीमें से कितने ही उत्पल, पद्म या पुंडरीक उदकमें पैदा हुए उदकमें बँधे उदकसे बाहर न निकल (उदकके) भीतर ही इ्वकर पोषित होते हैं। कोई कोई उत्पल (नीलकमल), पद्म (रक्तकमल), या पुंडरीक (क्वेतकमल) उदकमें उत्पन्न, उदकमें बँधे (भी) उदकके वराबर ही खड़े होते हैं। कोई कोई उत्पल, पद्म या पुंडरीक उदकमें उत्पन्न, उदकसे बँधे (भी), उदकसे बहुत ऊपर निकलकर, उदकसे अलिप्त (हो) खड़े होते हैं। इसी तरह भगवान्ने बुद्ध-चक्षुसे लोकको देखा—अल्पमल, तीक्ष्णबुद्धि, सुस्वभाव, सुबोध्य प्राणियों को देखा जो परलोक तथा बुराईसे भय खाते विहर रहे थे। देखकर सहाप ति ब्रह्मासे गाथाद्वारा कहा—

'उनके लिये अमृतका द्वार बंद होगया, जो कानवाले होनेपर भी, श्रद्धाको छोड़ देते हैं। 'हे ब्रह्मा! (वृथा) पीड़ाका ख्यालकर मैं मनुष्योंको निपुण, उत्तम, धर्मको नहीं कहता था।'

### (६) धर्म चक्र प्रवर्तन

तब ब्रह्मा सहापति—-'भगवान्ने धर्मोपदेशके लिये मेरी बात मानली' यह जान, भगवान्को, अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर वहीं अन्तर्धान होगये।

उस समय भगवान्के (मनमें) हुआ—"मैं पहिले किसे इस धर्मकी देशना (=उपदेश) करूँ इस धर्मको शीघ्र कौन जानेगा?" फिर भगवान्के (मनमें) हुआ—"यह आला र - काला म पण्डित, चतुर मेधावी चिरकालसे निर्मल-चित्त है, मैं पहिले क्यों न आलार-कालामको ही धर्मोपदेश दूँ? वह इस धर्मको शीघ्र ही जान लेगा।" तब (गुप्त) देवताने भगवान्से कहा—"भन्ते! आलार-कालामको मरे एक सप्ताह हो गया।" भगवान्को भी ज्ञान-दर्शन हुआ—"आलार-कालामको मरे एक सप्ताह हो गया।" तब भगवान्के (मनमें) हुआ—"आलार-कालाम महा-आजानीय था, यि वह इस धर्मको सुनता, शीघ्र ही जान लेता।" फिर भगवान्के (मनमें) हुआ—"यह उ इ क-रा म पुत्त पण्डित, चतुर, मेधावी, चिरकालसे निर्मल चित्त है, क्यों न मैं पहिले उद्दक-रामपुत्तको ही धर्मोपदेश करूँ? वह इस धर्मको शीघ्र ही जान लेगा।" तब (गुप्त=अन्तर्धान) देवताने आकर कहा—"भन्ते! रात ही उद्दक-रामपुत्त मर गया।" भगवान्को भी ज्ञान-दर्शन हुआ।....। फिर भगवान्के (मनमें) हुआ—"प ञ्च वर्गी य भिक्षु मेरे बहुत काम करनेवाले थे, उन्होंने साधनामें लगे मेरी सेवा की थी। क्यों न मैं पहिले पञ्चवर्गीय भिक्षुओंको ही धर्मोपदेश दूँ।" भगवान्ने सोचा—"इस समय पञ्चवर्गीय भिक्षु कहाँ विहर रहे हैं?" भगवान्ने अ-मानुष विशुद्ध दिव्य नेत्रोंसे देखा—"पञ्चवर्गीय भिक्षु वा रा ण सी के ऋ षि-पत न मृगदावमें विहारकर रहे हैं।"

तब भगवान् उरु बे ला में इच्छानुसार विहारकर, जिधर वाराणसी है, उधर चारिका (= रामत) के लिये निकल पड़े। उप क आ जी व क ने भगवान् को बो धि (=बोध गया) और गयाके बीचमें जाते देखा। देखकर भगवान्से बोला—"आयुष्मान् (आवुस)! तेरी इन्द्रियाँ प्रसन्न हैं, तेरी कांति परिशुद्ध तथा उज्वल है। किसको (गुरु) मानकर, हे आवुस! तू प्रव्रजित हुआ है? तेरा गुरु कौन है? तू किसके धर्मको मानता है?"

यह कहनेपर भगवान्ने उपक आजीवकसे गाथामें कहा— "मैं सबको पराजित करनेवाला, सबको जाननेवाला हूँ; सभी धर्मोंमें निलेंप हूँ।

सर्व-त्यागी (हूँ), तृष्णाके क्षयसे मुक्त हूँ; मैं अपनेही जानकर उपदेश करूँगा।
मेरा आचार्य नहीं है मेरे सदृश (कोई) विद्यमान नहीं।
देवताओं सहित (सारे) लोकमें मेरे समान पुरुष नहीं।
मैं संसारमें अर्हत् हूँ, अपूर्व उपदेशक हूँ।
मैं एक सम्यक् संबुद्ध, शान्ति तथा निर्वाणको प्राप्त हूँ।
धर्मका चक्का घुमानेके लिये का शियों के नगरको जा रहा हूँ।
(वहाँ) अन्धे हुए लोकमें अमृत-दुन्दुभी बजाऊँगा।"

"आयुष्मान्! तू जैसा दावा करता है उससे तो अनन्त जिन हो सकता है।" "मेरे ऐसे ही आदमी जिन होते हैं, जिनके कि चित्तमल (=आस्रव) नष्ट हो गये हैं। मैंने बुराइयोंको जीत लिया है, इसलिये हे उपक ! मैं जिन हूँ।" ऐसा कहनेपर उपक आजीवक—"होवोगे आवुस!" कह, शिर हिला, बेरास्ते चला गया।

<sup>ै</sup> वर्तमान सारनाथ, बनारस। <sup>३</sup> उस समयके नंगे साधुओंका एक सम्प्रदाय था। मक्खली-गोसाल इनका एक प्रधान आचार्य था।

100 m

#### २---वाराण्सी

तब भगवान् क्रमशः यात्रा करते हुए, जहाँ वा राण सीमें ऋषि -पतन मृगदाव था, जहाँ पञ्चवर्गीय भिक्षु थे, वहाँ पहुँचे। पञ्चवर्गीय भिक्षुओंने भगवान्को, दूरसे आते हुए देखा। देखते ही आपसमें पक्का किया—

"आवुसो! साधना-भ्रष्ट जोळू बटोरू श्रमण गौतम आ रहा है। इसे अभिवादन नहीं करना चाहिये और न प्रत्युत्थान (=सत्कारार्थ खळा होना) करना चाहिये। न इसका पात्र-चीवर (आगे बढ़कर) लेना चाहिये। केवल आसन रख देना चाहिये, यदि इच्छा होगी तो बैठेगा।"

जैसे जैसे भगवान् पञ्चवर्गीय भिक्षुओंके समीप आते गये, वैसेही वैसे वह....अपनी प्रतिज्ञापर स्थिर न रह सके। (अन्तमें) भगवान्के पास जानेपर एकने भगवान्का पात्र-चीवर लिया, एकने आसन बिछाया; एकने पादोदक (=पैर धोनेका जल), पादपीठ (=पैरका पीढ़ा) और पादकठलिका (=पैर रगळनेकी लकळी) ला पास रक्खी। भगवान् बिछाये आसनपर बैठे। बैठकर भगवान्ने पैर धोये। (उस समय) वह (लोग) भगवान्के लिये 'आवुस' शब्दका प्रयोग करते थे। ऐसा करनेपर भगवान्ने कहा—''भिक्षुओ! तथागतको नाम लेकर या 'आवुस' कहकर मत पुकारो। भिक्षुओ! तथागत अर्हत् सम्यक्-सम्बुद्ध हैं। इधर कान दो, मैंने जिस अमृतको पाया है, उसका तुम्हें उपदेश करता हूँ। उपदेशानुसार आचरण करनेपर, जिसके लिये कुलपुत्र घरसे बेघर हो सन्यासी होते हैं, उस अनुपम ब्रह्मचर्यफलको, इसी जन्ममें शीघ्र ही स्वयं जानकर=साक्षात्कारकर=लाभकर विचरोगे।''

"ऐसा कहनेपर पञ्चवर्गीय भिक्षुओंने भगवान्से कहा—'आवुस! गौतम! उस साधना-में, उस धारणामें और उस दुष्कर तपस्यामें भी तुम आर्योके ज्ञानदर्शनकी पराकाष्ठाकी विशेषता, उत्तरमनुष्य-धर्म (=िदव्य शक्ति)को नहीं पा सके; फिर अब साधनाभ्रष्ट, जोळू-बटोरू हो तुम आर्य-ज्ञान-दर्शनकी पराकाष्ठा, उत्तर-मनुष्य-धर्मको क्या पाओगे।"

यह कहनेपर भगवान्ने पञ्चवर्गीय भिक्षुओंसे कहा—''भिक्षुओ ! तथागत जोळू-बटोरू नहीं हैं, और न साधनासे भ्रष्ट हैं, । भिक्षुओ ! तथागत अर्हत् सम्यक् संबुद्ध हैं ०।० लाभकर विहार करीगे।

दूसरी बार भी प ञ्च व गीं य भिक्षुओंने.भगवान्से कहा—"आवृस ! गौतम०" दूसरी बार भी भगवान्ने फिर (वही) कहा०। तीसरी बार भी पञ्चवर्गीय भिक्षुओंने भगवान्से (वही) कहा०। ऐसा कहनेपर भगवान्ने पञ्चवर्गीय भिक्षुओंसे कहा—"भिक्षुओं ! इससे पहिले भी क्या मैंने कभी इस प्रकार बात की है ?"

"मन्ते ! नहीं"

"भिक्षुओ! तथागत अर्हत्० विहार करोगे।"

तब भगवान् पञ्चवर्गीय भिक्षुओंको समझानेमें समर्थं हुए; और पञ्चवर्गीय भिक्षुओंने भग-वान्के (उपदेश) सुननेकी इच्छासे कान दिया, चित्त उधर किया।.....

" "भिक्षुओ ! साधुको यह दो अतियां सेवन नहीं करनी चाहियेँ। कौनसी दो ? (१) जो यह हीन, ग्राम्य, अनाळी मनुष्योंके (योग्य), अनार्यं(-सेवित), अनर्थोंसे युक्त, कामवासनाओंमें लिप्त होना है; और (२) जो दुःख (-मय), अनार्यं(-सेवित) अनर्थोंसे युक्त आत्म-पीळामें लगना है। भिक्षुओ ! इन दोनों ही अतियोंमें न जाकर, तथागतने मध्यम-मार्ग खोज निकाला है, (जोिक)

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> देखो, संयुत्त नि० ५५:२:१

आँख-देनेवाला, ज्ञान-करानेवाला शांतिके लिये, अभि ज्ञा के लिये, परिपूर्ण-ज्ञानके लिये और निर्वाणके लिये हैं। वह कौनसा मध्यम-मार्ग (=मध्यम-प्रतिपद्) तथागतने खोज निकाला है; (जोिक) ०? वह यही 'आर्य-अष्टांगिक मार्ग है; जैसे कि—ठीक-दृष्टि, ठीक-संकल्प, ठीक-वचन, ठीक-कर्म, ठीक-जीविका, ठीक-प्रयत्न, ठीक-स्मृति, ठीक-समाधि। यह है भिक्षुओ ! मध्यम-मार्ग (जिसको) ०।

यह भिक्षुओ ! दु:ख आर्य (=उत्तम) सत्य (=सच्चाई) है।—जन्म भी दु:ख है, जरा भी दु:ख है, व्याधि भी दु:ख है, मरण भी दु:ख है, अप्रियोंका संयोग दु:ख है, प्रियोंका वियोग भी दु:ख है, इच्छा करनेपर किसी (चीज)का नहीं मिलना भी दु:ख है। संक्षेपमें सारे भौतिक अभौतिक पदार्थ (=पाँच वियोग किसी (चीज)का नहीं मिलना भी दु:ख है। संक्षेपमें सारे भौतिक अभौतिक पदार्थ (=पाँच वियोग किसी (चीज)का नहीं मिलना भी दु:ख-समुदय (=दु:ख-कारण) आर्य सत्य है। यह जो तृष्णा है—फिर जन्मनेकी, खुश होनेकी, राग-सहित जहाँ तहाँ प्रसन्न होनेकी—। जैसे कि—काम-तृष्णा, भव (=जन्म) तृष्णा, विभव-तृष्णा। भिक्षुओ ! यह है दु:ख-िनरोध आर्य-सत्य; जोिक उसी तृष्णाका सर्वथा विरक्त हो, निरोध = त्याग= प्रतिनिस्सर्ग = मुक्ति = निलीन होना। भिक्षुओ ! यह है दु:ख-िनरोधकी ओर जानेवाला मार्ग (दु:ख-िनरोध-गामिनी-प्रतिपद्) आर्य सत्य। यही आर्य अष्टांगिक मार्ग है।......

"यह दु:ल आर्य-सत्य है' भिक्षुओ ! यह मुझे न-सुने धर्मोंमें, आँख उत्पन्न हुई = ज्ञान उत्पन्न हुआ = प्रज्ञा उत्पन्न हुई = विद्या उत्पन्न हुई = आलोक उत्पन्न हुआ। 'यह दु:ख आर्य-सत्य परिज्ञेय हैं' भिक्षुओ ! यह मुझे पहिले न-सुने धर्मोंमें । (सो यह दु:ख-सत्य) परि-ज्ञात है।' भिक्षुओ ! यह मुझे पहिले न सुने गये धर्मोंमें ।

"यह दुःख-समुदय आर्य-सत्य है' भिक्षुओ, यह मुझे पिहले न सुने गये धर्मों में आँख उत्पन्न हुई, ज्ञान हुआ = प्रज्ञा उत्पन्न हुई = विद्या उत्पन्न हुई = आलोक उत्पन्न हुआ। 'यह दुःख-समुदय आर्य-सत्य त्याज्य है", भिक्षुओ ! यह मुझे०।' ०प्रहीण (छूट गया)' यह भिक्षुओ मुझे०।

"यह दुःख-निरोध आर्य-सत्य है' भिक्षुओ ! यह मुझे पहिले न सुने गये धर्मों में आँख उत्पन्न हुई० ''सो यह दुःख-निरोध आर्य-सत्य साक्षात् (=प्रत्यक्ष) करना चाहिये'' भिक्षुओ ! यह मुझे०। 'यह दुःख-निरोध-सत्य साक्षात् किया' भिक्षुओ ! यह मुझे०।

"यह दु:ख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद् आर्य-सत्य है' भिक्षुओ ! यह मुझे पहिले न सुने गये धर्मोंमें, आँख उत्पन्न हुई०। यह दु:ख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद् आर्यसत्य भावना करनी चाहिये, भिक्षुओ ! यह मुझे०। "यह दु:ख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद् भावना की" भिक्षुओ ! यह मुझे०।

"भिक्षुओ! जबतक कि इन चार आर्यसत्योंका (उपरोक्त) प्रकारसे तेहरा (हो) बारह आकारका—यथार्थ शुद्ध ज्ञान-दर्शन न हुआ; तबतक भिक्षुओ! मैंने यह दावा नहीं किया—देवों सहित मार-सहित ब्रह्मा-सहित (सभी) लोकमें, देव-मनुष्य-सहित, साधु-ब्राह्मण-सहित (सभी) प्राणियोंमें, अनुपम परम ज्ञानको मैंने जान लिया' भिक्षुओ! (जब) इन चार आर्य-सत्योंका (उपरोक्त) प्रकारसे तेहरा (हो) बारह आकारका यथार्थ शुद्ध ज्ञान-दर्शन हो गया, तब मैंने भिक्षुओ! यह दावा किया—'देवों सहित ० मैंने जान लिया। मैंने ज्ञानको देखा। मेरी मुक्ति अचल है। यह अंतिम जन्म है। फिर अब आवागमन नहीं।"

भगवान्ने यह कहा। संतुष्ट हो पंचवर्गीय भिक्षुओंने भगवान्के भाषणका अभिनन्दन किया। इस व्याख्यानके कहे जानेके समय, आयुष्मान् कौ ण्डिन्य को—-''जो कुछ उत्पन्न होनेवाला है, वह

<sup>&</sup>quot; विस्तारके लिये दीघनिकायके "सतिपट्ठानसुत्त" को देखो ।

सब नाशमान् है, यह विरज=विमल धर्मचक्षु उत्पन्न हुआ। इस उपदेशके कहे जानेके समय आयुष्मान् कौ ण्डि न्य को——''जो कुछ उत्पन्न होनेवाला है वह सब नाशमान् है''—–यह विरज= निर्मल धर्मका नेत्र उत्पन्न हुआ।

(इस प्रकार) भगवान्के धर्मके चक्केके घुमाने (=धर्म-चक्रके प्रवर्त्तन करने)पर भूमिके देवताओंने शब्द किया—''भगवान्ने यह वाराण सी के ऋषिपतन मृगदाव में उस अनुपम धर्मके चक्केको घुमाया जोकि किसीभी साधु, ब्राह्मण, देवता, मार, ब्रह्मा या संसारके किसी व्यक्तिसे रोका नहीं जा सकता।'' भूमिके देवताओंके शब्दको सुनकर च तुर्मे हारा जि क देवताओंने शब्द सुनाया—०। च तुर्मे हारा जि क देवताओंके शब्दको सुनकर त्र य स्त्रिं श देवताओंने०।० या म देवताओंने०।० तुषित देवताओंने०।० निर्माण र ति देवताओंने०।० व श व त्तीं देवताओंने०।० ब्रह्म का यि क देवताओंने०। इस प्रकार उसी क्षणमें, उसी मुहूर्त्तमें यह शब्द ब्रह्मलोक तक पहुँच गया और यह दस हजारों वाला ब्रह्मांड कंपित, सम्प्रकंपित—संवेपित हुआ। देवताओंके तेजसे भी बढ़कर बहुत भारी, विशाल प्रकाश लोकमें उत्पन्न हुआ।

तब भगवान्ने उदान कहा—"ओहो! कौंडिन्यने जान लिया (=आज्ञात)। ओहो! कौंडिन्यने जान लिया।" इसीलिये आयुष्मान् कौंडिन्यका आज्ञात कौंडिन्य नाम पळा।

#### (७) पंच वर्गीयोंकी प्रब्रज्या

तब धर्मको साक्षात्कारकर प्राप्तकर=विदितकर, अवगाहनकर संशय-रहित, विवाद-रिहत, बुद्धके धर्ममें विशारद (और) स्वतंत्र हो आयुष्मान् आज्ञात कौंडिन्यने भगवान्से यह कहा—''भन्ते! भगवान्के पास मुझे प्रब्र ज्या पिले, उप सम्पदा मिले।''

भगवान्ने कहा—"भिक्षु ! आओ, (यह) धर्म सुंदर प्रकारसे व्याख्यात है, अच्छी तरह दुःखके नाशके लिये ब्रह्मचर्य (का पालन) करो।"

यही उन आयुष्मान्की उपसम्पदा हुई।

भगवान्ने उसके पीछे भिक्षुओंको फिर धर्म-संबंधी कथाओंका उपदेश किया। भगवान्के धार्मिक उपदेश करते=अनुशासन करते आयुष्मान् व प्प और आयुष्मान् भ हि य को भी—'जो कुछ उत्पन्न होनेवाला है, वह सब नाशमान् है'—यह विरज=विमल धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ। तब धर्मको साक्षात्कार कर० उन्होंने भगवान्से कहा—"भन्ते! भगवान्के पास हमें प्रब्रज्या मिले, उपसम्पदा मिले।"

भगवान्ने कहा— "भिक्षुओ! आओ धर्म सु-व्याख्यात है, अच्छी तरह दुःखके क्षयके लिये ब्रह्मचर्य (पालन) करो।"

यही उन आयुष्मानोंकी उपसम्पदा हुई।

उसके पीछे भगवान् (भिक्षुओं द्वारा) लाये भोजनको ग्रहण करते, भिक्षुओंको धार्मिक कथाओं द्वारा उपदेश करते—अनुशासन करते (रहे)। तीन भिक्षु जो भिक्षा माँगकर लाते थे, उसीसे छओ जने निर्वाह करते थे। भगवान्के धार्मिक कथाका उपदेश करते—अनुशासन करते, आयुष्मान् महानाम और आयुष्मान् अ स्व जित्को भी 'जो कुछ उत्पन्न होनेवाला है, वह सब नाशमान् है'——०। वही उन आयुष्मानोंकी उपसम्पदा हुई।

तब भगवान्ने पंचवर्गीय भिक्षुओंको सम्बोधित किया-

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> श्रामणेर होनेका संन्यास। <sup>३</sup> भिक्षु होनेका संन्यास।

ſ

"भिक्षुओ ! रूप (=भौतिक पदार्थ) अन्-आत्मा है। यदि रूप (पुरुष)का आत्मा होता तो यह रूप पीळादायक न बनता; और रूपमें—-'मेरा रूप ऐसा होता' मेरा रूप ऐसा न होता, यह पाया जाता। चूंकि भिक्षुओ ! रूप अनात्मा है इसिलये रूप पीळादायक होता है; और रूपमें—-मेरा रूप ऐसा होता, मेरा रूप ऐसा न होता—-यह नहीं पाया जाता।

"भिक्षुओ ! वेदना अनात्मा है ०।० संज्ञा०।० संस्कार०। "भिक्षुओ ! विज्ञान अनात्मा है। यदि भिक्षुओ ! विज्ञान (=अभौतिक पदार्थ) आत्मा होता तो विज्ञान पीळादायक न वनता; और विज्ञानमें—मेरा विज्ञान ऐसा होता, मेरा विज्ञान ऐसा न होता—यह नहीं पाया जाता।

"तो क्या मानते हो भिक्षुओ ! रूप नित्य है या अनित्य" ?

"अनित्य, भन्ते!"

"जो अनित्य है वह दु:ख है या सुख ?"

''दु:ख, भन्ते ! ''

"जो अनित्य दुःख, और विकारको प्रप्त होनेवाला है; क्या उसके लिये यह समझना उचित है—यह (=अनित्य पदार्थ) मेरा है, यह मैं हूँ, यह मेरा आत्मा है ?"

'नहीं, भन्ते ! "

"तो क्या मानते हो भिक्षुओ ! वे द ना नित्य है या अनित्य ? ०।० सं ज्ञा ०।० सं स्का र ०।० वि ज्ञा न ०।"

"तो भिक्षओ ! जो कुछ भी भूत, भिवष्य, वर्तमान संबंधी, भीतरी या बाहरी, स्थूल या सूक्ष्म, अच्छा या बुरा, दूर या नजदीकका रूप है, सभी रूप न मेरा है, न मैं हूँ, न वह मेरा आत्मा है—ऐसा समझना चाहिये। इस प्रकार ठीक तौरसे समझकर देखना चाहिये। ० वेदना ०।० संज्ञा ०।० संस्कार ०।० विज्ञान ०।

"भिक्षुओ ! ऐसा देखते हुए, विद्वान्, आर्य-शिष्य रूपसे उदास होता है, वेदनासे उदास होता है, संज्ञासे उदास होता है, संज्ञासे उदास होता है, विज्ञानसे उदास होता है। उदास होनेपर (उनसे) विरागको प्राप्त होता है। विरागके कारण मुक्त होता है। मुक्त होनेपर 'मुक्त हूँ' ऐसा ज्ञान होता है। और वह जानता है—आवागमन नष्ट हो गया, ब्रह्मचर्यवास पूरा हो गया, करना था सो कर लिया, अब यहाँ कुछ करनेको (बाको) नहीं है ।"

भगवान्ने यह कहा। संतुष्ट हो पंच व गीं य भिक्षुओंने भगवान्के भाषणका अभिनंदन किया। इस उपदेशके कहते समय पंचवर्गीय भिक्षुओंका चित्त आस्त्रवों (=मलों)से विलग हो मुक्त हो गया।

उस समय तक लोकमें छ अर्हत् थे।

#### प्रथम भाणवार ॥ १॥

<sup>ै</sup> चराचर जगत्का उपादान कारण, रूप आदि पाँच स्कन्धों (=समूहों)में बँटा है। सारे भौतिक पदार्थ रूप स्कन्धमें हैं। साधारणतः रूप वह है जिसमें भारीपन और स्थान घरनेकी योग्यता हो। जिसमें न भारीपन है, और न जो जगहको घरता है वह विज्ञान स्कन्ध है! रूपके संबंधसे विज्ञानकी तीन अवस्थाएँ हैं—वेदना, (=अनुभव करना), संज्ञा (=जानकारी प्राप्त करना), और संस्कार (=िचत्तमें उक्त जानकारी और अनुभवका असर रह जाना) है।

#### (८) यशकी प्रब्रज्या

उस समय यश नामक कुलपुत्र, वाराणसी के श्रेष्ठीका १ सुकुमार लड़का था। उसके तीन प्रासाद थे—एक हेमन्तका, एक ग्रीष्मका, एक वर्षाका। वह वर्षाके चारों महीने वर्षा-कालिक प्रासादमें, अ-पुरुषों (=िस्त्रयों)के वाद्योंसे सेवित हो, प्रासादसे नीचे न उतरता था। (एक दिन)....यश कुल-पुत्रकी....निद्रा खुली। सारी रात वहाँ तेलका दीप जलता था। तब यश कुलपुत्रने....अपने परिजनको देखा—िकसीकी बगलमें वीणा है, किसीके गलेमें मृदंग है....। किसीको फैले-केश, किसीको लार-गिराते, किसीको वर्राते, साक्षात् इमशानसा देखकर, (उसे) घृणा उत्पन्न हुई, चित्तमें वैराग्य उत्पन्न हुआ। यश कुल-पुत्रने उदान कहा—"हा! संतप्त!! हा! पीळित!!"

यश कुलपुत्र मुनहला जूता पिहन, घरके फाटककी ओर गया....। फिर....नगर द्वारकी ओर....। तब यश कुल-पुत्र वहाँ गया, जहाँ ऋषि पत न मृग दा व था। उस समय भगवान् रातके भिन्सारको उठकर, खुले (स्थान)में टहल रहे थे। भगवान्ने दूरसे यश कुल-पुत्रको आते देखा। देखकर टहलनेकी जगहसे उतरकर, बिछे आसनपर बैठ गये। तब यश कुलपुत्रने भगवान्के समीप (पहुँच), उदान कहा—"हा! सन्तप्त!! हा! पीळित!!"।

भगवान्ने यश कुलपुत्रसे कहा—"यश ! यह है अ-संतप्त । यश ! यह है अ-पीळित । यश ! आ बैठ, तुझे धर्म बताता हूँ ।"

तब यशकुल-पुत्र "यह अ-सन्तप्त है, यह अ-पीळित है"—(सुन) आह्लादित, प्रसन्न हो सुनहले जूतेको उतार, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। पास जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठ यश कुलपुत्रको, भगवान्ने आनुपूर्वी कथा, जैसे—दान-कथा, शीलकथा, स्वर्ग-कथा, कामवासनाओंका दुष्परिणाम अपकार दोष, निष्कामताका माहात्म्य प्रकाशित किया। जब भगवान्ने यशको भव्य-चित्त, मृदुचित्त, अनाच्छादित-चित्त; आह्लादित-चित्त और प्रसन्नचित्त देखा, तब जो बुद्धोंकी उठानेवाली देशना (=उपदेश) है—दुःख, समुदय (=दुःखका कारण), निरोध (=दुःखका नाश), और मार्ग (=दुःख-नाशका उपाय)—उसे प्रकाशित किया। जैसे कालिमा-रहित शुद्ध-वस्त्र अच्छी तरह रंग पकळता है, वैसेही यश कुल-पुत्रको उसी आसनपर "जो कुछ उत्पन्न होनेवाला धर्म है, वह नाशमान् है"—यह वि-रज=निर्मल धर्मचक्षु उत्पन्न हुआ।

#### (९) श्रेष्टी गृहपतिकी दोचा

य श कुल-पुत्रकी माता प्रासादपर चढ़, यशकुल-पुत्रको न देख, जहाँ श्रेष्ठी गृह-पति था वहाँ गई, (और)....बोली---"गृहपति ! तुम्हारा पुत्र यश दिखाई नहीं देता है"?

तब श्रेष्ठी गृह-पित चारों ओर सवार छोळ, स्वयं जिधर ऋषि-पतन मृग-दाव था, उधर गया। श्रेष्ठी गृहपित सुनहले जूतोंका चिन्ह देख, उसीके पीछे पीछे चला। भगवान्ने श्रेष्ठी गृहपितको दूरसे आते देखा। तब भगवान्को (ऐसा विचार) हुआ—"क्यों न मैं ऐसा योगवल करूँ, जिससे श्रेष्ठी गृह-पित यहाँ बैठे यश कुल-पुत्रको न देख सके।" तब भगवान्ने वैसाही योग-वल किया। श्रेष्ठी गृहपितने जहाँ भगवान् थे, वहाँ....जाकर भगवान्से कहा—"भन्ते! क्या भगवान्ने यश कुल-पुत्रको देखा है?"

"गृहपति ! बैठ । यहीं बैठा तू यहाँ बैठे यश कुलपुत्रको देखेगा ।"

श्रेष्ठी गृहपति—"यहीं बैठा मैं यहाँ बैठे यश कुल-पुत्रको देखूँगा" (सुन) आह्लादित=

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> श्रेष्ठी नगरका एक अवैतनिक पदाधिकारी होता था, जो कि धनिक व्यापारियोंमेंसे बनाया जाता था।

प्रसन्न हो, भगवान्को अभिवादनकर, एक ओर बैठ गया।....भगवान्ने आनुपूर्वी कथा, जैसे—-'दान-कथा॰' प्रकाशित की । श्रेष्ठी गृहपतिको उसी आसनपर० धर्मचक्षु उत्पन्न हुआ ।

भगवान् के धर्ममें स्वतन्त्र हो, वह भगवान्से बोला—"आश्चर्य ! भन्ते !! आश्चर्य ! भन्ते !! जैसे औंधेको सीधा कर दे, ढँकेको उघाळ दे, भूलेको रास्ता बतला दे, अंधकारमें तेलका प्रदीप रख दे, जिसमें कि आँखवाले रूप देखें; ऐसेही भगवान् ने अनेक पर्यायसे धर्मको प्रकाशित किया । यह में भगवान्की शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु-संघकी भी। आजसे मुझे भगवान् अंजलिबद्ध शरणागत उपासक ग्रहण करें।"

वह (गहपति) ही संसारमें रतीन-वचनोंवाला प्रथम उपासक हुआ ।

जिस समय (उसके) पिताको धर्मोपदेश किया जा रहा था, उस समय (अपने) देखे और जानेके अनुसार गंभीर चिन्तन करते, यश कुल-पुत्रका चित्त अलिप्त हो, आस्रवों (चदोषों च मलों)से मुक्त होगया। तव भगवान्के (मनमें) हुआ— "पिताको धर्म-उपदेश किये जाते समय (अपने) देखे और जानेके अनुसार प्रत्यवेक्षण करते, यश कुल-पुत्रका चित्त अलिप्त हो, आस्रवोंसे मुक्त हो गया। (अब) यश कुल-पुत्र पहिली-गृहस्थ अवस्थाकी भाँति हीन (-स्थिति)में रह, गृहस्थ सुख भोगनेके योग्य नहीं है, क्यों न में योग-वलके प्रभावको हटा लूँ।" तब भगवान्ने ऋढिके प्रभावको हटा लिया। श्रेष्ठी गृहपतिने यश कुल-पुत्रको बैठे देखा। देखकर यश कुलपुत्रसे बोला—

"तात ! यश ! तेरी माँ रोतीपीटती और शोकमें पळी है, माताको जीवन दान दे।"
यश कुलपुत्रने भगवान्की ओर आँख फेरी। अगवान्ने श्रेष्ठी गृहपतिसे कहा——

"सो गृहपित ! क्या समझता है, जैसे तुमने अपूर्ण ज्ञानसे, अपूर्ण साक्षात्कारसे धर्मको देखा, वैसेही यशने भी (देखा) ? देखे और जानेके अनुसार प्रत्यवेक्षण करके, उसका चित्त अलिप्त हो, आस्रवोंसे मुक्त हो गया है। अब क्या वह पहिली गृहस्थ-अवस्थाकी भाँति हीन(-स्थिति)में रहकर, गृहस्थ सुख भोगनेके योग्य है ?"

"नहीं, भन्ते !"

"गृहपति! (पिहले) अपूर्ण ज्ञानसे, और अपूर्ण दर्शनसे यशने भी धर्मको देखा, जैसे तूने। फिर देखे और जानेके अनुसार प्रत्यवेक्षण करके, (उसका) चित्त अलिप्त हो आस्रवोंसे मुक्त हो गया। गृहपति! अब यश कुल-पुत्र पिहलेकी गृहस्थ-अवस्थाकी भाँति हीन (-िस्थिति) में रह गृहस्थ-सुख भोगने योग्य नहीं है।"

"लाभ है भन्ते ! यश कुल-पुत्रको; सुलाभ किया भन्ते ! यश कुल-पुत्रने; जो कि यश कुलपुत्रका चित्त अलिप्त हो आस्रवोंसे मुक्त हो गया। भन्ते ! भगवान् यशको अनुगामी भिक्ष बना, मेरा आजका भोजन स्वीकार कीजिये।"

भगवान्ने मौनसे स्वीकृति प्रकट की।

श्रेष्ठी गृहपति भगवान्की स्वीकृति जान, आसनसे उठ, भगवान्को अभिवादनकर प्रदक्षिणा-कर, चला गया । फिर यश कुल-पुत्रने श्रेष्ठी गृहपतिके चले जानेके थोळीही देर बाद भगवान्से कहा—— "भन्ते ! भगवान् मुझे प्रब्रज्या दें, उपसंपदा दें।"

भगवान्ने कहा—''भिक्षु! आओ धर्म सु-व्याख्यात है अच्छी तरह दुःखके क्षयके लिये ब्रह्म-चर्यका पालन करो।'' यही इस आयुष्मान्की उपसम्पदा हुई। उस समय लोकमें सात अर्हत् थे।

यश-प्रबज्या समाप्त ।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>देखो पृष्ठ ८४। व्युद्ध, धर्म और संघ तीनोंकी शरणागत होनेका वचन।

भगवान् पूर्वाह्ण समय वस्त्र पहिन (भिक्षा-)पात्र और चीवर ले, आयुष्मान् यशको अनुगामी भिक्षु बना, जहाँ श्रेष्ठी गृहपितका घर था, वहाँ गये। वहाँ ,बिछे आसनपर बैठे। तब आयुष्मान् यशकी माता और पुरानी पत्नी भगवान्के पास आईं। आकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गईं। उनसे भगवान्ने आनुपूर्वी कथा० कही। जब भगवान्ने उन्हें भव्यिचत्त०, देखा; तब जो बुढों-की उठाने वाली देशना है—दुःख, समुदाय, निरोध और मार्ग—उसे प्रकाशित किया। जैसे कालिमारहित शुद्ध-वस्त्र अच्छी तरह रंग पकळता है, वैसेही उन (दोनों) को, उसी आसनपर—''जो कुछ समुद्य-धर्म है, वह निरोध-धर्म है"—यह विरज—निर्मल धर्मचक्षु उत्पन्न हुआ। धर्मको साक्षात्कार कर०, सन्देह-रहित, कथोपकथन-रहित, भगवान्के धर्ममें विशारद और, स्वतन्त्र हो, उन्होंने भगवान्से कहा—''आश्चर्य ! भन्ते ! आश्चर्य भन्ते !! ० आजसे हमें भगवान् अञ्जलिबद्ध शरणागत उपासिकायें जानें। लोकमें वही तीन वचनों वाली प्रथम उपासिकायें हुईं।

आयुष्मान् यशके माता पिता और पुरानी पत्नीने, भगवान् और आयुष्मान् यशको उत्तम खाद्य भोजनसे संतृष्त किया=संप्रवारित किया। जब भोजनकर, भगवान्ने पात्रसे हाथ खींच लिया, तब वह भगवान्की एक ओर बैठ गये। तब भगवान् आयुष्मान् यशकी माता, पिता और पुरानी पत्नीको धार्मिक-कथा द्वारा संदर्शन=समाज्ञापन=समुत्तेजन=संप्रहर्षण कर आसनसे उठकर चल दिये।

#### ( १० ) यशके गृहस्थ मित्रोंको प्रबच्या

आयुष्मान् यशके चार गृही मित्र, वाराणसीके श्रेष्ठी-अनुश्लेष्ठियोंके कुलके लळकों---वि म ल, सु वा हु, पू र्ण जि त् और ग वां प ति ने सुना, कि यश कुल-पुत्र शिर-दाढी मुळा, काषायवस्त्र पहिन, घरसे बेघर हो प्रब्रजित हो गया। सुनकर उनके (चित्तमें) हुआ---'वह पर्मिवनय छोटा न होगा, बह संन्यास (=प्रब्रज्या) छोटा न होगा, जिसमें यश कुलपुत्र शिर-दाढ़ी मुळा, काषाय-वस्त्र पहिन, घरसे बेघर हो, प्रब्रजित हो गया।"

वह वहाँसे आयुष्मान् यशके पास आये। आकर आयुष्मान् यशको अभिवादनकर एक ओर खळे हो गये। तब आयुष्मान् यश उन चारों गृही मित्रों सिहत जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये। जाकर भग-वान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठ हुए आयुष्मान् यशने भगवान्से कहा—"भन्ते! यह मेरे चार गृही मित्र वाराणसीके श्रेष्ठी-अनुश्रेष्ठियोंके कुलके लळके—वि म ल, सुबा हु, पूर्णं जित् और गवाम्प ति—हैं। इन्हें भगवान् उपदेश करें=अनुशासन करें।"

उनसे भगवान्ने ० रेआनुपूर्वी कथा कही ०। वह भगवान्के धर्ममें विशारद=स्वतन्त्र हो, भगवान्से बोले—"भन्ते! भगवान् हमें प्रब्रज्या दें, उपसम्पदा दें।"

भगवान्ने कहा—"भिक्षुओ! आओ धर्म सु-व्याख्यात है। अच्छी तरह दुःखके क्षयके लिये ब्रह्मचर्यका पालन करो।" यही उन आयुष्मानोंकी उपसम्पदा हुई। तब भगवान्ने उन भिक्षुओंको धार्मिक कथाओं द्वारा उपदेश दिया—अनुशासना की।.. (जिससे) अलिप्त हो उनके चित्त आस्रवोंसे मुक्त हो गये। उस समय लोकमें ग्यारह अर्ह्त् थे।

आयुष्मान् यशके ग्रामवासी (=जानपद=दीहाती) पुराने खान्दानोंके पुत्र, पचास गृही-मित्रोने सुना, कि यश कुलपुत्र . साधु हो गया। सुनकर उनके चित्तमें हुआ—"वह धर्मविनय छोटा न होगा . । जिसमें यश कुल-पुत्र . प्रज्ञजित हो गया।" वह आयुष्मान् यशके पास आये। . . आयुष्मान् यश उन पचास गृहीमित्रों सहित . भगवान्के पास . . . गये। . . . भगवान्ने . . निष्कामताका माहात्म्य वर्णन किया . . . । वह . . . विशारद हो भगवान्से बोले — "हमें उपसम्पदा मिले" . . . । . . . उन

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> धार्मिक सम्प्रदाय। देखो पृष्ठ ८४

आयुष्मानोंकी उपसम्पदा हुई। तब भगवान्ने...उपदेश दिया।...(जिससे) अलिप्त हो उनके चित्त आस्त्रवोंसे मुक्त हो गये। उस समय लोकमें एकसठ अर्हत् थे।

भगवान्ने भिक्षुओंको सम्बोधित किया---

"भिक्षुओ ! जितने (भी) दिव्य और मानुष बन्धन हैं, मैं (उन सबों)से मुक्त हूँ, तुम भी दिव्य और मानुष बंधनोंसे मुक्त हो। भिक्षुओ ! बहुत जनोंके हितके लिये, बहुत जनोंके सुखके लिये, लोकपर दया करनेके लिये, देवताओं और मनुष्योंके प्रयोजनके लिये, हितके लिये, सुखके लिये विचरण करो। एकसाथ दो मत जाओ। हे भिक्षुओ ! आदिमें कल्याण-(कारक) मध्यमें कल्याण (-कारक) अन्तमें कल्याण(-कारक) (इस) धर्मका उपदेश करो। अर्थ सहित=व्यंजन-सहित, केवल (=अमिश्र)=परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्यका प्रकाश करो। अल्प दोषवाले प्राणी (भी) हैं, धर्मके न श्रवण करनेसे उनकी हानि होगी। (सुननेसे वह) धर्मके जाननेवाले बनेंगे। भिक्षुओ ! मैं भी जहाँ उ रु बे ला है, जहाँ से ना नी ग्राम है, वहाँ धर्म-देशनाके लिये जाऊँगा "

#### (११) मार कथा

तब पापी मार जहाँ भगवान् थे वहाँ गया। जाकर भगवान्से गाथाओंमें ब्रोला— "जितने दिव्य और मानुष बन्धन हैं, उनसे तुम बँधे हो। हे श्रमण! मेरे इन महाबन्धनोंसे बँधे तुम नहीं छूट सकते।।"

(भगवान्ने कहा)---

''जितने दिव्य मानुष बन्धन हैं उनसे मैं मुक्त हूँ । हे अन्तक ! महाबन्धनोंसे मैं मुक्त हूँ, तू ही बरबाद है।।''

(मारने कहा)---,

''(राग रूपी) आकाशचारी मनका जो बन्धन है।

हे श्रमण ! मैं तुम्हें उससे बाँधूँगा, मुझसे तुम छूट नहीं सकते।।''

(भगवान्ने कहा)-

''(जो) मनोरम रूप, शब्द, रस, गन्ध और स्पर्श (हैं)। उनसे मेरा राग दूर हो गया, इसिलये अन्तक ! तुम बरबाद हुए।।'' तब पापी मारने कहा—मुझे भगवान् जानते हैं, मुझे सुगत पहचानते हैं— (कह) दुखी=दुर्मना हो वहीं अन्तर्धान हो गया।

मार-कथा समाप्त ॥११॥

#### (१२) उपसम्पदा-कथा

उस समय भिक्षु नाना दिशाओंसे नाना देशोंसे प्रब्रज्याकी इच्छावाले, उपसम्पदाकी अपेक्षावाले (आदिमयोंको) लाते थे, कि भगवान् उन्हें प्रब्रजित करें, उपसम्पन्न करें । इससे भिक्षु भी परेशान होते थे, प्रब्रज्या-उपसम्पदा चाहनेवाले भी । एकान्तस्थित ध्यानावस्थित भगवान् के चित्तमें (विचार) हुआ—"क्यों न भिक्षुओंको ही अनुमित दे दूँ, कि भिक्षुओं! तुम्हीं उन उन दिशाओंमें, उन उन देशोंमें (जाकर) प्रब्रज्या दो, उपसम्पदा करो ।"

तब भगवान्ने सन्ध्या समय भिक्षु-संघको एकत्रितकर धर्मकथा कह, सम्बोधित किया— "भिक्षुओ! एकान्तमें स्थित, ध्यानावस्थित ।

"भिक्षुओ! अनुमित देता हूँ तुम्हें ही उन उन दिशाओं में, उन उन देशों में प्रब्रज्या देनेकी, उपसम्पदा देनेकी। I

"और उपसम्पदा देनेका प्रकार यह है—पहिले शिर दाढ़ी मुँळवा, काषाय-वस्त्र पहना, उप-रना एक कन्धेपर करा, भिक्षुओंकी पाद-वंदना करा, उकळूँ बैठा, हाथ जोळवाकर "ऐसे बोलो" कहना बाहिये—"बुद्धकी शरण जाता हूँ, धर्मकी शरण जाता हूँ, संघकी शरण जाता हूँ। दूसरी बार भी बुद्ध० धर्म० संघकी शरण जाता हूँ। तीसरी बार भी बुद्ध०, धर्म० संघकी शरण जाता हूँ। इन तीन शरणा-गमनोंसे प्रत्रज्या और उपसम्पदा (देनेकी) अनुमति देता हूँ।"

तब भगवान्ने वर्षावास कर भिक्षुओंको सम्बोधित किया—भिक्षुओ ! मैंने मूलसे मनमें (विचार) करके, मूलसे ठीक प्रधान (≕मोक्षकी साधना) करके अनुपम मुक्तिको पाया, अनुपम मुक्तिका साक्षात्कार किया। तुमने भी भिक्षुओ ! मूलसे मनमें (विचार) करके, मूलसे ठीक प्रधान करके अनुपम मुक्तिको पाया, अनुपम मुक्तिका साक्षात्कार किया।"

तव पापी मार, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। जाकर भगवान्से गाथाओंमें बोला— "जो दिव्य और मानुष मारके बंधन हैं उनसे (तुम) बँधे हो।

श्रमण मारके बन्धनसे बँधे हो, मुझसे मुक्त नहीं हो सकते।।"
(भगवान्ने कहा)—

"जो दिव्य और मानुष मारके बंधन हैं उनसे मैं मुक्त हूँ। मैं मारके बन्धनसे मुक्त हूँ, अन्तक ! तुम बरबाद हो।।"

तब पापी मार—"मुझे भगवान् जानते हैं, मुझे सुगत पहचानते ह"——(कह) दुःखी= दुर्मना हो वहीं अन्तर्धान हो गया।

# (१३) भद्रवर्गीय कथा

भगवान् वाराणसीमें इच्छानुसार विहारकर, (साठ भिक्षुओंको भिन्न भिन्न दिशाओंमें भेज), जिघर उ ह वे ला है, उधर चारिका (=विचरण)के लिये चल दिये। भगवान् मार्गसे हटकर एक बन खण्डमें पहुँच, बन-खण्डके भीतर एक वृक्षके नीचे जा बैठे। उस समय भ द्र व गीं य (नामक) तीस मित्र, अपनी स्त्रियों सहित उसी वन-खण्डमें विनोद करते थे। (उनमें) एककी पत्नी न थी। उसके लिये वेश्या लाई गई थी। वह वेश्या उनके नशामें हो घूमते वक्त, आभूषण आदि लेकर भाग गई। तब (सब) मित्रोंने (अपने) मित्रकी मददमें उस स्त्रीको खोजते, उस वन-खण्डको हींळते, वृक्षके नीचे बैठे भगवान्को देखा। (फिर) जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये। जाकर भगवान्से बोले—"भन्ते! भगवान् (किसी) स्त्रीको तो नहीं देखा ?"

"कुमारो! तुम्हें स्त्रीसे क्या है ?"

"भन्ते ! हम भद्रवर्गीय तीस मित्र (अपनी अपनी) पित्नयों सिहत इस वन-खण्डमें सैर विनोद कर रहे थे। एककी पत्नी न थी, उसके लिये वेक्या लाई गई थी। भन्ते ! वह वेक्या हमलोगोंके नशामें हो घूमते वक्त आभूषण आदि लेकर भाग गई। सो भन्ते ! हमलोग मित्रकी मददमें उस स्त्रीको खोजते हुए, इस वन-खण्डको हींळ रहे हैं।"

"तो कुमारो ! क्या समझते हो, तुम्हारे लिये कौन उत्तम होगा; यदि तुम स्त्रीको ढूँढो, या तुम अपने (=आत्मा)को ढूँढो।"

"भन्ते! हमारे लिये यही उत्तम है, यदि हम अपने को ढूँढें।"

"तो कुमारो! बैठो, मैं तुम्हें धर्म-उपदेश करता हूँ।"

"अच्छा, भन्ते!" कह, वह भद्रवर्गीय मित्र भगवान्को वन्दना कर, एक ओर बैठगये।

उनसे भगवान्ने आनुपूर्वी कथा० कही।...भगवान्के धर्ममें विशारद हो...भगवान्से बोले— ...भगवान्के हाथसे हमें प्रव्रज्या मिले...। वही उन आयुष्मानोंकी उपसम्पदा हुई।

#### द्वितीय भाणवार (समाप्त) ॥२॥

#### ३---- उरुवेला

## (१४) उरुवेलामें चमत्कार प्रदर्शन

वहाँसे भगवान् क्रमशः विचरते हुए...उ ६ वे ला पहुँचे। उस समय उ६ वे ला में तीन जटिल (= जटाधारी)—उ६ वे ल-का श्य प, न दी-का श्य प और गया-का श्य प—वास करते थे। उनमें उ६ वे ल-का श्य प जटिल पाँच सौ जटिलोंका नायक=विनायक=अग्र=प्रमुख=प्रामुख्य था। न दी-का श्य प जटिल तीन सौ जटिलोंका नायक०। गया-का श्य प जटिल दो सौ जटिलोंका नायक०। तब भगवान्ने उ६वेल-काश्यप जटिलके आश्रमपर पहुँच, उ६वेल-काश्यप जटिलसे कहा—"हे काश्यप! यदि तुझे भारी न हो, तो मैं एकरात (तेरी) अग्निशालामें वास कहाँ।"

''महाश्रमण ! मुझे भारी नहीं है (लेकिन), यहाँ एक बळाही चंड, दिव्य-शक्तिधारी, आशी-विष=घोर-विष नागराज है। वह (कहीं) तुम्हें हानि न पहुँचावे।''

दूसरी बार भी भगवान्ने उरुवेल-काश्यप जटिलसे कहा—"...।" तीसरी बार भी भगवान्ने उरुवेल-काश्यप जटिलसे कहा—"...।" "काश्यप! नाग मुझे हानि न पहुँचावेगा, तू मुझे अग्निशालाकी स्वीकृति दे दे।" "महाश्रमण! सुखसे विहार करो।"

१—प्रथम प्राति हा यं—तब भगवान् अग्निशालामें प्रविष्ट हो तृण बिछा, आसन बाँध, शरीरको सीधा रख, स्मृतिको थिर कर बैठ गये। भगवान्को भीतर आया देख, नाग कुद्ध हो धुआँ देने लगा। भगवान्के (मनमें) हुआ—"क्यों न मैं इस नागके छाल, चर्म, मांस, नस, हड्डी, मज्जाको बिना हानि पहुँचाये, (अपने) तेजसे (इसके) तेजको खींच लूँ।" फिर भगवान् भी वैसेही योगबलसे धुँआँ देने लगे। तब वह नाग कोपको सहन न कर प्रज्वलित हो उठा। भगवान् भी तेज-महाभूत(=तेजो धातु) में समाधिस्थ हो प्रज्वलित हो उठे। उन दोनोंके ज्योतिरूप होनेसे, वह अग्निशाला जलती हुई=प्रज्वलित-सी जान पळने लगी। तब वह जटिल अग्निशालाको चारों ओरसे घेरे, यों कहने लगे—"हाय! परम-सुन्दर महाश्रमण नागद्वारा मारा जा रहा है।" भगवान्ने उस रातके बीत जानेपर, उस नागके छाल, चर्म, मांस, नस, हड्डी, मज्जाको बिना हानि पहुँचाये, (अपने) तेजसे (उसका) तेज खींचकर, पात्रमें रख (उसे) उ र वे ल का श्य प जटिलको दिखाया—"हे काश्यप! यह तेरा नाग है, (अपने) तेजसे (मैने) इसका तेज खींच लिया है।"

तब उरुबेल-काश्यप जटिलके (मनमें) हुआ—महादिव्यशक्तिवाला=महा-आनुभाव-वाला महाश्रमण है; जिसने कि दिव्यशक्ति-सम्पन्न आशी-विष=घोर-विष चण्ड नागराजके तेजको (अपने) तेजसे खींच लिया। किन्तु मेरे जैसा अर्हत नहीं...। तब भगवान्के इस चमत्कार (=ऋद्धि-प्रातिहार्य) से उरुवे लका श्यप ज टिल ने प्रसन्न हो भगवान्से यह कहा—''महाश्रमण! यहीं विहार करो, मैं नित्य भोजनसे तुम्हारी (सेवा करूँगा)।"

२—िद्धि ती य प्राति हा यें—तब भगवान् जटाधारी उरुवेल-काश्यपके आश्रमके पास एक बन-खण्डमें विहार करते थे। एक प्रकाशमान रात्रिको अतिप्रकाशमय चारों महा राज (देवता),

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> देखो पृष्ठ ८४।

उस बन-खण्डको पूर्णतया प्रकाशित करते, जहाँ भगवान् थे, वहाँ आये । आकर भगवान्को अभिवादन कर महान् अग्नि-समूहकी भाँति चारों दिशाओंमें खळे हो गये । तब जटिल उरुवेल काश्यप उस रातके बीत जानेपर जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्से यह बोला—

"महाश्रमण ! (भोजनका) काल है। भात तैयार है। महाश्रमण ! इस प्रकाशमान् रात्रि को बळे ही प्रकाशमान् वह कौन थे, जोकि इस बन-खण्डको पूर्णतया प्रकाशित कर, जहाँ तुम थे, वहाँ आये। आकर तुम्हें अभिवादन कर महान् अग्नि-समूहकी भाँति चारों दिशाओंमें खळे हो गये ?"

"काश्यप! यह चारों म हा रा जा थे, जो मेरे पास धर्म सुननेके लिये आये थे।"

तब जटिल उरुवेल काश्यपके (मनमें) हुआ—"महाश्रमण बड़ी दिव्यशक्तिवाला= महानुभाव है, जिसके पास कि चारों महाराजा धर्म सुननेके लिये आते हैं। तो भी यह वैसा अर्हत् नहीं है, जैसा कि मैं।"

तब भगवान् जटिल उच्चेल काश्यपके भातको खाकर उसी वन-खंडमें विहार करने लगे। ३—तृती य प्रा ति हा यं—तब एक प्रकाशमान् रात्रिको पहलोंके प्रकाशसे(भी)अधिक प्रकाशमान्, अधिक उत्तम, अति दीप्तिमान् देवोंका इन्द्र श क उस वन-खंडको पूर्णतया प्रकाशित करता जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। जाकर भगवान्को अभिवादनकर महान् अग्नि-समूहकी भाँति एक ओर खड़ा हो गया। तब जटिल उच्चेल काश्यप उस रात के बीत जानेपर, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। जाकर भगवान्से यह बोला—"महाश्रमण! (भोजनका) काल है। भात तैयार है। महाश्रमण! इस प्रकाशमान् रात्रिको पहलोंके प्रकाशसे अधिक प्रकाशमान्, अधिक उत्तम, अति प्रकाशमान् कौन इस वनखंडको पूर्णतया प्रकाशित करते आकर तुम्हें अभिवादन कर महान् अग्नि-समूहकी भाँति एक ओर खड़ा हुआ था?"

"काश्यप! वह देवोंका इन्द्र शक्र था जो मेरे पास धर्म सुननेके लिये आया था।"

तव जटिल उरुवेल काश्यपके (मनमें) हुआ—"महाश्रमण वळी दिव्यशिवतवाला—महानुभाव है जिसके पास कि देवोंका इन्द्र शक धर्म सुननेके लिये आता है; तो भी यह वैसा अर्हत् नहीं हैं, जैसा कि मैं।"

तब भगवान् जटिल उरुवेल काश्यपके भातको खाकर उसी वन-खंडमें विहार करने लगे। ४—च तुर्थ प्राति हार्य—तब एक प्रकाशमान् रात्रिको अति प्रकाशमय सहा (लोक-समूह)का पित ब्रह्मा उस वन-खंडको पूर्णतया प्रकाशित करता, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक और खळा हुआ।

तब जटिल उरुवेल काश्यप उस रातके बीत जानेपर, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। जाकर भग-वान्से यह बोला—

"महाश्रमण ! (भोजनका) काल है। भात तैयार है। महाश्रमण ! इस प्रकाशमान् रात्रिको बळाही प्रकाशमान् वह कौन था जोकि इस वन-खंडको पूर्णतया प्रकाशितकर, जहाँ तुम थे, वहाँ आकर तुम्हें अभिवादनकर महान् अग्नि-समूहकी भाँति एक ओर खळा हुआ ?"

"काश्यप! वह सहाका पति ब्रह्मा था जो मेरे पास धर्म सुननेके लिये आया था।"

तब जटिल उरुवेल काश्यपके (मनमें) हुआ—"महाश्रमण बळी दिव्यशक्तिवाला— महानुभाव है, जिसके पास कि सहापित ब्रह्मा धर्म सुननेके लिये आता है। तौभी यह वैसा अर्हत् नहीं है जैसा कि मैं।"

तब भगवान् जटिल उरुवेल काश्यपके भातको खाकर उसी वन-खंडमें विहार करने लगे।

भगवान् उरु वे ल का श्य प जटिलके आश्रमके समीपवर्ती एक वन-खंडमें...उस्वेल काश्यपका दिया भोजन ग्रहण करते हए, विहार करने लगे।

५—पंच म प्राति हार्य—उस समय उरुवेल-काश्यप जिटलको एक महायज्ञ आ उपस्थित हुआ; जिसमें सारेके सारे अंग-म ग ध-निवासी बहुतसा खाद्य भोज्य लेकर आनेवाले थे। तब उरुवेल काश्यपके चित्तमें (विचार) हुआ—"इस समय मेरा महायज्ञ आ उपस्थित हुआ है, सारे अंग-मगधवाले बहुतसा खाद्य भोज्य लेकर आयेंगे। यदि महाश्रमणने जन-समुदायमें चमत्कार दिखलाया, तो महाश्रमणका लाभ और सत्कार बढ़ेगा मेरा लाभ सत्कार घटेगा। अच्छा होता यदि महाश्रमण कल (से) न आता।"

भगवान् ने उरुवेल-काश्यप जिटलके चित्तका वितर्क (अपने) चित्तसे जान, १ उत्तर कुरु जा, वहाँसे भिक्षान्न ले अन वत प्त रैसरोवरपर भोजनकर, वहीं दिनको विहार किया। उरुवेल-काश्यप जिटल उस रातके बीत जानेपर, भगवान्के...पास जा...बोला—"महाश्रमण! (भोजनका) समय है, भात तैयार हो गया। महाश्रमण! कल क्यों नहीं आये? हम लोग आपको याद करते थे—क्यों नहीं आये? आपके खाद्य-भोज्यका भाग रक्खा है।"

"काश्यप ! क्यों ? क्या तेरे मनमें (कल) यह न हुआ था, कि इस समय मेरा महायज्ञ आ उपस्थित हुआ है । महाश्रमणका लाभसत्कार बढेगा । इसीलिये काश्यप ! तेरे चित्तकें वितर्ककों (अपने) चित्तसे जान, मैंने उत्तरकुरु जा, अनवतप्त सरोवरपर वहीं दिनको विहार किया।"

तव उरुवेल-काश्यप जटिलको हुआ—''महाश्रमण महानुभाव दिव्य-शिक्तधारी है, जोिक (अपने) चित्तसे (दूसरेका) चित्त जान लेता है। तो भी यह (वैसा) अईंत् नहीं है, जैसा कि मैं।" तव भगवानने उरुवेल-काश्यपका भोजन ग्रहणकर उसी वन-खंडमें (जा) विहार किया।...

६—पष्ठ प्राति हा यं—एक समय भगवान्को पांसुकूल  $^{3}$  (=पुराने चीथड़े) प्राप्त हुए। भगवान्के दिल में हुआ,—"मैं पांसु-कूलोंको कहाँ धोऊँ।" तब देवोंके इन्द्र शक्त ने, भगवान्के चित्तकी बात जान हाथसे पुष्करिणी खोदकर, भगवान्से कहा—"भन्ते! भगवान्! (यहाँ) पांसुकूल धोवें।"

तब भगवान्को हुआ—''में पाँमुकूलोंको कहाँ उपछूँ।'' ...इन्द्रने...(वहाँ) वळी भारी शिला डाल दी...।

तव भगवान्को हुआ—"में किसका आलम्ब ले (नीचे) उतरूँ ?"...इन्द्रने...शाखा लटका

...मैं पांसुक्लोंको कहाँ फैलाऊँ ?...इन्द्रने...एक बळी भारी शिला डालदी...।

उस रातके बीत जानेपर, उरुवेल-काश्यप जटिलने, जहाँ भगवान् थे, वहाँ पहुँच, भगवान्से कहा—''महाश्रमण! (भोजनका) समय है, भात तैयार हो गया है। महाश्रमण! यह क्या? यह पुष्करिणी पहिले यहाँ न थी!...। पहिले यह शिला (भी) यहाँ न थी; यहाँपर शिला किसने डाली? इस ककुष (वृक्ष)की शाखा (भी) पहिले लटकी न थी, सो यह लटकी है।"

"मुझे काश्यप ! पांसुकूल प्राप्त हुआ ०...।" उरुवेल-काश्यप जटिलके (मनमें) हुआ—"महाश्रमण

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> मेरुपर्वतकी उत्तर दिशामें अवस्थित द्वीप। रे मानसरोवर झील।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> रास्ता या कूळोंपर फेंके चीयळे।

दिव्य-शक्ति-धारी है! महा-आनुभाव-वाला है...। तो भी यह वैसा अर्हत् नहीं है, जैसा कि मैं।" भगवान्ने उरुवेल-काश्यपका भोजन ग्रहणकर, उसी वन-खंडमें विहार किया।

७—संप्त म प्रांति हा यं—तब जटिल उ रु वे ल-का श्यं प उस रातके बीत जानेपर, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। जाकर भगवान्से कालकी सूचना दी—''महाश्रमण (भोजनका) काल है। भात तैयार है।''

"काश्यप! चल मैं आता हूँ"—कह जटिल उरुवेल-काश्यपको भेजकर, जिस जम्बू (=जामृन) के कारण यह जम्बू-द्वी प कहा जाता है, उससे फल लेकर (काश्यपसे) पहले ही आकर अग्निशालामें बैठे । जटिल उरुवेल-काश्यपने भगवान्को अग्निशालामें बैठे देखकर कहा—

''महाश्रमण किस रास्तेसे तुम आये। में तुमसे पहिले ही चला था लेकिन तुम मुझसे पहिले ही आकर अग्निशालामें बैठे हो?''

"काश्यप! मैं तुझे भेजकर जिस जम्बू (=जामुन)के कारण यह जम्बू-द्वीप कहा जाता है; उसमे फल ले पहिले ही आकर मैं अग्निशालामें बैठ गया। काश्यप यह वही (सुन्दर) वर्ण, रस, गन्ध युक्त जम्बू फल है। यदि चाहता है तो खा।"

"नहीं महाश्रमण! तुम्हीं इसे लाये, तुम्हीं इसे खाओ।"

तब जटिल उरुवेल काश्यपके मनमें हुआ— "महाश्रमण बळी दिव्य-शक्ति-वाला—महानृभाव है, जोकि मुझे पहिले ही भेजकर जिस जम्बू (=जामुन) के कारण यह जम्बू-द्वीप कहा जाता है, उससे फल लेकर मुझसे पहिले ही (आकर) अग्निशालामें बैटा। तो भी यह वैसा अर्हत् नहीं है जैसा कि मैं।"

तब भगवान् जटिल उरुवेल काश्यपके भातको खाकर उसी वन-खंडमें विहार करने लगे । ८-१०——अष्ट म्, न व म, द श म प्राति हार्य—तब जटिल उरुवेल काश्यप उस रातके बीतनेपर जहाँ भगवान् थे वहाँ गया। जाकर भगवान्को कालकी सूचना दी——

"महाश्रमण! (भोजनका) काल है। भात तैयार है।"

"काश्यप चल! मैं आता हूँ।"—(कहकर) जटिल उरुवेल-काश्यपको जिस जम्बूके कारण यह जम्बू-द्वीप कहा जाता है उसके समीपके आम०।० आँवला०।० हरें ०।

११—ए का दश म प्राति हार्य—तब जटिल उच्वेल काश्यप उस रातके बीतने पर जहाँ भगवान् थे वहाँ गया। जाकर भगवान्को कालकी सूचना दी—

"महाश्रमण! (भोजनका) काल है। भात तैयार है।"

"काश्यप! चल मैं आता हूँ।"—(कहकर) त्र य स्त्रि श (देव-लोक) में जाकर पारिजात पुष्पको ले (काश्यपसे) पहिले ही आकर अग्निशालामें बैठे। जटिल उरुवेल काश्यपने भगवान्को अग्निशालामें (पहलेही) बैठे देखकर यह कहा—

"महाश्रमण! किस रास्तेसे तुम आये, मैं तुममे पहिले ही चला था, लेकिन तुम मुझसे पहिलेही आकर अग्निशालामें बैठे हो ?"

"काश्यप ! मैं तुझे भेजकर त्र य स्त्रिंश (देव-लोक) में जाकर पारिजात पुष्पको ले पहले ही आकर अग्निशालामें बैठा हूँ। काश्यप ! यही वह (सुन्दर) वर्ण और गन्ध युक्त पारिजातका पुष्प है।"

तब जटिल उरुवेल काश्यपके (मनमें) यह हुआ—"महाश्रमण दिव्य शक्तिवाला— महा-नुभाव है जो कि मुझे पहलेही भेजकर त्रयस्त्रिशं (देव लोक) जा पारिजातके फूलको ले पहिले ही आकर अग्निशालामें बैठा है; तो भी यह वैसा अर्हत नहीं है जैसा कि मैं। १२—हा द श म प्रा ति हा र्यं—उस समय जिटल ( =जटाधारी वाणप्रस्थ साधु ) अग्निहोत्र के लिये लकळी (फाळते वक्त) फाळ न सकते थे। तब उन जिटलों के (मनमें) यह हुआ— "निस्संशय यह महाश्रमणका दिव्य-वल है, जोकि हम काठ नहीं फाळ सकते हैं।"

तव भगवान् जटिल उरुवेल काश्यपसे यह बोले--

"काश्यप! फाळी जायँ लकळियाँ?"

"महाश्रमण! फाळी जायँ लकळियाँ।"

और एक दी वार पाँच सौ लकळियाँ फाळदी गईं।

तब जटिल उरुवेल काश्यपके मनमें यह हुआ—''महाश्रमण दिव्यशक्तिवाला=महानुभाव है जोकि लकळियाँ फाळी नहीं जा सकती थीं। तो भी यह वैसा अर्हत् नहीं है जैसा कि मैं।''

१३—त्र यो द श म प्रा ति हा यं—उस समय जटिल अग्नि-परिचर्याके लिये (जलाते वक्त) आगको न जला सकते थे। तब उन जटिलोंके (मनमें) यह हुआ—

''निस्संशय यह महाश्रमणका दिव्य-बल है जो हम आग नहीं जला सकते हैं।''

तब भगवान्ने जटिल उरुवेल काश्यपसे यह कहा--

"काश्यप! जल जावे अग्नि?"

"महाश्रमण! जल जावे अग्नि।"

और एक ही बार पाँच सौ अग्नि जल उठी०।

१४—च तुर्देश म प्राति हार्य—उस समय जिटल परिचर्या करके आगको बुझा नहीं सकते थे०। उस समय वह जिटल हेमन्तकी हिम-पात वाली चार माघके अन्त और चार फाल्गुनके आरम्भकी रातोंमें ने रंज रा नदीमें डूबते उतराते थे, उन्मज्जन, निमज्जन करते थे। तब भगवान्ने पाँच सौ अँगीठियाँ (योगबलसे) तैयार कीं, जहाँ निकलकर वे जिटल तापें। तब उन जिटलोंके मनमें यह हुआ—"निस्संशय०।"

१५—पंच द श म प्रा ति हा यं—एक समय बळा भारी अकालमेघ बरसा। जलकी बळी बाढ़ आगई। जिस प्रदेशमें भगवान् विहार करते थे, वह पानीसे डूब गया। तब भगवान्को हुआ— "क्यों न मैं चारों ओरसे पानी हटाकर, बीचमें धूलियुक्त भूमिपर चंक्रमण करूँ (टहलूँ)?" भगवान् ...पानी हटाकर ... धूलि-युक्त भूमिपर टहलने लगे। उरुवेल-काश्यप जटिल—"अरे! महाश्रमण जलमें डूब न गया होगा!!" (यह सोच) नाव ले, बहुतसे जटिलोंके साथ जिस प्रदेशमें भगवान् विहार करते थे, वहाँ गया। (उसने)...भगवान्को...धूलि-युक्त भूमिपर टहलते देखा। देखकर भगवान्से बोला—"महाश्रमण ! यह तुम हो?"

"यह मैं हूँ" कह भगवान् आकाशमें उळ, नावमें आकर खळे हो गये।

तब उच्वेल-काश्यप जटिलको हुआ—"महाश्रमण दिव्य-शक्ति-धारी है, हो ! किन्तु यह वैसा अर्हत् नहीं है, जैसा कि मैं।"

तब भगवान्को (विचार) हुआ— "चिरकाल तक इस मूर्ख (=मोघपुरुष)को यह (विचार) होता रहेगा—कि महाश्रमण दिव्य-शिक्तिधारी है; किन्तु यह वैसा अर्हत् नहीं है, जैसा कि मैं। क्यों न मैं इस जटिलको फटकारूँ?"

तब भगवान्ने उरुवेल-काश्यप जटिलसे कहा—"काश्यप! न तो तू अर्हत् है, न अर्हत्के मार्गपर आरूढ़। वह सूझ भी तुझे नहीं है, जिससे अर्हत् होवे, या अर्हत्के मार्गपर आरूढ़ होवे।"

#### (१५) काश्यप-बंधुऋोंकी प्रब्रज्या

(तब) उरुवेल-काश्यप जटिल भगवान्के पैरोंपर शिर रख, भगवान्से बोला—"भन्ते!

भगवान्के पाससे मुझे प्रज्ञज्या मिले, उपसम्पदा मिले।"

"काश्यप! तू पाँच सौ जटिलोंका नायक....है। उनको भी देख....।"

तब उरुवेल काश्यप जटिलने....जाकर, उन जटिलोंसे कहा—''मैं महाश्रमणके पास ब्रह्मचर्य-ग्रहण करना चाहता हूँ; तुमलोंगोंकी जो इच्छा हो सो करो।''

"पहलेहीसे! हम महाश्रमणमें अनुरक्त हैं, यदि आप महाश्रमणके शिष्य होंगे, (तो) हम सभी महाश्रमणके शिष्य बनेंगें"।

वह सभी जटिल केश-सामग्री, जटा-सामग्री, १ खारी और घीकी सामग्री, अग्निहोत्र-सामग्री (आदि अपने सामानको) जलमें प्रवाहितकर, भगवान्के पास गये। जाकर भगवान्के चरणोंपर शिर झुका बोले——''भन्ते! हम भगवान्के पास प्रव्रज्या पार्वें, उपसम्पदा पार्वे।''

''भिक्षुओ ! आओ धर्म सु-व्याख्यात है, भली प्रकार दुःखके अन्त करनेके लिये ब्रह्मचर्य पालन करो ।''

यही उन आयुष्मानोंकी उपसंपदा हुई।

न दी का श्य प जिटलने केश-सामग्री, जटा-सामग्री, खारी और घीकी सामग्री, अग्निहोत्र-सामग्री नदीमें बहती हुई देखी। देखकर उसको हुआ—"अरे! मेरे भाईको कुछ अनिष्ट तो नहीं हुआ है," (और) जिटलोंको—"जाओ, मेरे भाईको देखो तो" (कह,) स्वयं भी तीन सौ जिटलोंको साथ ले, जहाँ आयुष्मान् उरुवेल-काश्यप थे, वहाँ गया; और जाकर बोला—"काश्यप! क्या यह अच्छा है?"

"हाँ, आवुस! यह अच्छा है।"

तब वह जटिल भी केश-सामग्री....जलमें प्रवाहितकर, जहाँ भगवान् थे वहाँ गये। जाकर.... बोले----'भन्ते!....उपसम्पदा पावें।''....वही उन आयुष्मानोंकी उपसम्पदा हुई।

ग या का श्य प जटिलने केश-सामग्री नदीमें बहती देखी।....'काश्यप! क्या यह अच्छा है?'' ''हाँ! आवृस! यह अच्छा है।''

यही उन आयुष्मानोंकी उपसम्पदा हुई ।

#### ४--गया

तब भगवान् उरुवे लामें इच्छानुसार विहारकर, सभी एकसहस्र पुराने जटिल भिक्षुओंके महाभिक्षु-संघके साथ गया सी स गये।

## (१६) गयासीस पर आदीप्त पर्यायका उपदेश

वहाँ भगवान् एक हजार भिक्षुओंके साथ गया ैगया - सी सपर विहार करते थे। वहाँ भगवान्ने भिक्षुओंको आमन्त्रित किया— "भिक्षुओं! सभी जल (=नष्ट हो) रहा है। क्या जल रहा है? चक्षु जल रही है, रूप जल रहा है, चक्षुका विज्ञान जल रहा है, चक्षुका संस्पर्श जल रहा है, और चक्षुके संस्पर्शके कारण जो वेदनायें—सुख, दु:ख, न-सुख-न-दु:ख—उत्पन्न होती हैं, वह भी जल रही हैं?—राग-अग्निसे, द्वेष-अग्निसे, मोह-अग्निसे जल रहा है। जन्म, जरासे, और मरणके योगसे, रोने-पीटनेसे, दु:खसे, दुर्मनस्कतासे, परेशानीसे जल रही हैं—यह मैं कहता हूँ।

''श्रोत्र० । ०शब्द० । ०श्रोत्र-विज्ञान० । ०श्रोत्रका-संस्पर्श० । ०श्रोत्रके संस्पर्शके कारण (उत्पन्न) वेदनायें० । घ्राण (चनासिका-इन्द्रिय)....गंघ....घाण-विज्ञान जल रहे हैं। घ्राणका संस्पर्श

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> खरिया, झोली। <sup>९</sup>गयासीस=गयाका ब्रह्मयोनि पर्वत है।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> इन्द्रिय और विषयके सम्बन्धसे जो ज्ञान होता है।

जल रहा है...यह मैं कहता हूँ। जिह्वा०।०रस०।०जिह्वा-विज्ञान०।०जिह्वा-संस्पर्श ०।०जिह्वा-संस्पर्श कारण (उत्पन्न) वेदनायें०....०जल रही हैं।...यह मैं कहता हूँ। काया०-०स्पर्श ०...काय-विज्ञान०....०काय-संस्पर्श (उत्पन्न) वेदनायें०....०जल रही हैं।०....मन०....०धर्म ०....०मनो-विज्ञान०....०मन-संस्पर्श (उत्पन्न) वेदनायें जल रही हैं। किससे जल रही हैं। राग-अग्निसे द्वेष-अग्निसे मोह-अग्निसे जल रही हैं। जन्म, जरा और मरणके योगसे जल रही हैं। रोने-पीटनेसे दु:खसे दुर्मनस्कतासे जल रही हैं"—यह मैं कहता हूँ।

. "भिक्षुओ ! ऐसा देख, (धर्मको) सुननेवाले आर्य शिष्य चक्षुसे निर्वेद र-प्राप्त होता है, रूपसे निर्वेद-प्राप्त होता है, चक्षु-विज्ञानसे निर्वेद-प्राप्त होता है, चक्षु-संस्पर्शके कारण जो यह उत्पन्न होती है वेदना—सुख, दु:ख, न सुख-न दु:ख—उससे भी निर्वेद-प्राप्त होता है।

''श्रोत्र ः । शब्द ः । श्रोत्र-विज्ञान ः । श्रोत्र-संस्पर्श ः । श्रोत्र-संस्पर्शके कारण (उत्पन्न) वेदना ः । घाण ः । गंध ः । घाण-विज्ञान ः । घाण-संस्पर्श ः घाण-संस्पर्शके कारण (उत्पन्न) वेदना ः । जिह्वा ः । रस ः । जिह्वा-विज्ञान ः । जिह्वा-संस्पर्श ः कारण (उत्पन्न) वेदना ः । काय ः । स्पर्श ः । काय-विज्ञान ः । काय-संस्पर्श ः । काय-संस्पर्श ः कारण (उत्पन्न) वेदना ः ।

"मनसे निर्वेद-प्राप्त होता है। धर्मसे निर्वेद-प्राप्त होता है। मनो-विज्ञानसे निर्वेद-प्राप्त होता है। मन-संस्पर्शसे निर्वेद-प्राप्त होता है। मन-संस्पर्शसे निर्वेद-प्राप्त होता है। मन-संस्पर्शसे कारण जो यह वेदना—सुख, दु:ख, न सुख-न दु:ख—उत्पन्न होती है उससे भी निर्वेद-प्राप्त होता है।

उदास हो विरक्त होताहै। विरक्त होनेसे मुक्त होता है। मुक्त होनेपर मैं मुक्त हूँ" यह ज्ञान होता है। वह जानता है—"आवागमन खतम हो गया, ब्रह्मचर्य पूरा हो गया, करना था सो करचुका, और यहाँ कुछ (करनेको वाकी) नहीं है।" इस व्याख्यानके कहे जाते वक्त उन हजार भिक्षुओंके चित्त निर्लिप्त हो आवागमन देनेवाले चित्त-मलोंसे छूट गये।.....

#### उरुबेल प्रातिहार्य (नामक) तृतीय भाणवार समाप्त ॥३॥

#### ५---राजगृह

## (१७) राजगृह्में बिंबिसारकी दोचा

भगवान् गया सी स में इच्छानुसार विहारकर, (राजा वि वि सा र से की हुई प्रतिज्ञा का स्मरणकर) सभी एक हजार पुराने जिटल भिक्षुओंके महान् भिक्षु-संघके साथ, चारिकाके लिये चल विये। भगवान् कमशः चारिका करते, राजगृह पहुँचे। वहाँ भगवान् राजगृहमें लिट्ठि (यिट्ठ) वनके सुप्र ति ष्ठित चौरे (चचैत्य)में ठहरे।

मगध-राज श्रेणिक बि बि सा र ने (अपने मालीके मुँहसे) सुना, कि शाक्यकुलसे साधु बने शाक्यपुत्र श्रमण गौत म राजगृहमें पहुँच गये हैं। राजगृहमें लिट्ठ (=यिट्ठ)व न के सुप्रतिष्टित चैत्यमें विहार कर रहे हैं। उन भगवान् गौतमका ऐसा मंगल-यश फैला हुआ है—"वह भगवान् अर्हत् हैं, सम्यक् संबुद्ध हैं, विद्या और आचरणसे युक्त हैं, सुगत हैं, लोकोंके जानने वाले हैं, उनसे उत्तम कोई नहीं हैं ऐसे (वह) पुरुषोंके चाबुक-सवार हैं, देवताओं और मनुष्योंके उपदेशक हैं— (ऐसे वह) बुद्ध भगवान् हैं।" वह ब्रह्मलोक, मारलोक, देवलोक, सहित इस लोकको, देव-मनुष्य-सहित

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> स्रोतआपम्न, सक्रदागामी, अना-गामी, अर्हत्। <sup>१</sup> वैराग्यकी पूर्वावस्था। <sup>१</sup> बीत, उष्णआदि। <sup>१</sup> राजगिरके पासका जठियाँव।

ě

साधु-ब्राह्मण-युक्त (सभी) प्रजाको, स्वयं समझ=साक्षात्कारकर जानते हैं। वह आदिमें कल्याण-(-कारक), मध्यमें कल्याण(-कारक), अन्तमें कल्याण(-कारक) धर्मका, अर्थ-सहित=न्यञ्जन-सहित उपदेश करते हैं। वह केवल पूर्ण और शुद्ध ब्रह्मचर्यका प्रकाश करते हैं। इस प्रकारके अर्हत् लोगोंका दर्शन करना उत्तम है।"

मगध-राज श्रेणिक वि बि सा र वारह लाख म ग ध-निवासी ब्राह्मणों और गृहस्थोंके साथ जहाँ भगवान् थे वहाँ गये। जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर वैठ गये। वह बारह लाख मगध-निवासी ब्राह्मण गृहस्थ भी—कोई भगवान्को अभिवादनकर, कोई भगवान्से कुशल प्रश्न पूछकर, कोई भगवान्की ओर हाथ जोळकर, कोई भगवान्को नाम-गोत्र सुनाकर, कोई कोई चुप-चापही एक ओर बैठ गये। तब उन वारह लाख मगधके ब्राह्मणों, गृहस्थोंके (चित्तमें) होने लगा—

''क्योंजी! महाश्रमण (गौतम) उरुवेल-काश्यपका शिष्य है, अथवा उरुबेल-काश्यप महाश्रमणका शिष्य है?''

तव भगवान्ने उस बारह लाख मगध-वासी ब्राह्मणों और गृहस्थोंके चित्तके वितर्कको जान, आयुष्मान् उच्चेल-काश्यपसे गाथामें कहा—

"हे उरुबेल-वासी! हे तपः कृशोंके उपदेशक! क्या देखकर (तूने) आग छोळी? काश्यप! तुमसे यह बात पूछता हूँ, तुम्हारा अग्निहोत्र कैसे छूटा?"

(काश्यपने कहा)—"रूप, शब्द और रसरूपी कामभोगोंमें, स्त्रियोंके रूप शब्द, और रसमें हवन करते हैं, काम-भोगोंके रूप शब्द और रसमें <sup>9</sup>कामेष्ठि-यज्ञ करते हैं। यह रागादि उपिधयाँ मल हैं, (मैंने) यह जान लिया, इसलिये मैं यज्ञ और होमसे विरक्त हुआ।"

भगवान्ने (कहा)— "हे काश्यप! रूप शब्द और रसमें तेरा मन नहीं रमा। तो देव-मनुष्य-लोकमें कहाँ तेरा मन रमा, काश्यप! इसे मुझे कह।"

''काम-मदमें अविद्यमान, निर्लेप, शांत रागादि-रहित (निर्वाण-) पदको देखकर । निर्विकार, दूसरेकी सहायतासे न पार होने वाले (निर्वाण-)पदको देखकर (मैं) इष्ट और यज्ञ और होमसे विरक्त हुआ ।''

तब आयुष्मान् उरुबेल-काश्यप आसनसे उठ, उपरने (=उत्तरासंग) को एक कंधेपर कर, भगवान्के पैरोंपर शिर रख भगवान्से बोले—"भन्ते! भगवान् मेरे गुरु हैं, मैं शिष्य हूँ। भन्ते! भगवान् मेरे गुरु हैं, मैं शिष्य हूँ। अन्ते! भगवान् मेरे गुरु हैं, मैं शिष्य हूँ।" तब उन बारह लाख मगध-वासी ब्राह्मणों और गृहस्थोंके (मनमें) हुआ—"उरुबेल-काश्यप महा-श्रमणका शिष्य है।"

तब भगवान्ने उन बारह लाख मगध-वासी ब्राह्मणों और गृहस्थोंके चित्तकी बात जान आनुपूर्वी कथा० कही०। तब विविसार आदि ग्यारह लाख मगध-वासी ब्राह्मणों और गृहस्थोंको उसी आसनपर ''जो कुछ पैदा होनेवाला हैं, वह नाशमान हैं'' यह विरज=निर्मल धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ; और एक लाख उपासक बने।

तब धर्मको जानकर, प्राप्तकर, विदितकर, अवगाहनकर सन्देह-रहित, विवाद-रहित बन भग-वान्के धर्ममें विशारद और स्वतंत्र हो, बिम्बिसारने भगवान्से कहा— "भन्ते ! पिहले कुमार-अवस्थामें मेरी पाँच अभिलाषायें थीं, वह अब पूरी हो गईं। भन्ते ! पिहले कुमार अवस्थामें (चित्तमें) यह होता था— "(क्या ही अच्छा होता) यदि मुझे (राज्यका) अभिषेक मिलता।" यह मेरी....पिहली अभिलाषा थी, जो अब पूरी हो गई है। "मेरे राज्यमें अर्हत् यथार्थं बुद्ध आते" यह मेरी....दूसरी अभिलाषा

१ किसी कामनासे किया जानेवाला यज्ञ।

थी, वह भी अब पूरी होगई। "उन भगवान्की मैं सेवा करता"; यह मेरी तीसरी अभिलापा थी, वह भी अब पूरी हो गई। "वह भगवान् मुझे धर्म-उपदेश करते" यह मेरी चौथी अभिलापा थी, वह भी अब पूरी हो गई। "उन भगवान्को मैं जानता" यह पाँचवीं अभिलापा थी, वह भी अब पूरी होगई। आश्चर्य है! भन्ते!! आश्चर्य है! भन्ते!! जैसे आँधेको सीधा कर दे, ढॅकेको उघाळ दे, भूलेको रास्ता बतला दे, अंधकारमें तेलकी रोशनी रख दे, जिसमें शाँखवाले रूप देखें; ऐसेही भगवान्ने अनेक प्रकारसे धर्मको प्रकाशित किया। इसलिये में भगवान्की शरण लेता हूँ, धर्म और भिक्षु-संघकी भी। आजसे भगवान् मुझे हाथ-जोळ शरणमें आया उपासक जानें। भिक्षु-संघ-सहित कलके लिये मेरा निमन्त्रण स्वीकार करें।"

भगवान्ने मौन रह उसे स्वीकार किया। तब मगध-राज श्रेणिक विम्बिसार भगवान्की स्वी-कृतिको जान, आसनसे उठ भगवान्को अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर चला गया। मगध-राज श्रेणिक विम्बिसारने उस रातके बीतनेपर, उत्तम खाद्य-भोज्य तैयार करा, भगवान्को कालकी सूचना दी—भन्ते! काल होगया, भोजन तैयार है। तब भगवान् पूर्वाहण समय मु-आच्छादित (हो), (भिक्षा-) पात्र और चीवर ले, सभी एक सहस्र पुराने जिंदल-भिक्षुओंवार्ले महान् भिक्षुसंघके साथ राजगृहमें प्रविष्ट हुए।

उस समय देवोंका इन्द्र शक ब्राह्मण-कुमारका रूप धारणकर वृद्ध सहित भिक्षु-संघके आगे आगे यह गाथाएँ गाता हुआ चलता था——

"(भगवान् राजगृहमें प्रवेश कर रहे हैं) पुराण जटिलोंके साथ (वह) संयमी;

मुक्तोंके साथ वह मुक्त, कुंदन जैसे वर्णवाले, भगवान् राजगृहमेँ ॥

पुराने शान्त जटिलोंके साथ (वह) शान्त, मुक्तोंके साथ (वह) मुक्त । कुंदन जैसे०॥

पुराने मुक्त जटिलोंके साथ (वह) मुक्त, विप्रमुक्तोंके साथ (वह) विप्रमुक्त । कुंदन जैसे ।।।

पुराने पार उतरे जटिलोंके साथ (वह भव) पार उतरे विप्रमुक्तोंके साथ (वह) विप्रमुक्त । कुंदन जैसे०।।

दश (आर्य-) निवास, दश-बल, दश-धर्म (=कर्मपथ-) सिंहत, दशों (अशैक्ष्य अंगो)से युक्त । दश सौ (पुरुषोंसे) युक्त (वह) भगवान् राजगृहमें प्रवेश करते हैं।

लोग देवोंके इन्द्र शकको देखकर ऐसा कहते थे--

"अहो ! यह ब्राह्मण-कुमार सुंदर है। अहो ! यह कुमार दर्शनीय है। अहो ! यह कुमार चित्तको भला लगनेवाला है। किसका यह माणवक है ?"

ऐसा कहनेपर देवोंका इन्द्र शऋ उन मनुष्योंसे गाथामें बोला— "जो धीर, सबसे बुद्धिमान्, दान्त, शुद्ध (और) अनुपम पुरुष हैं। लोकमें अर्हत्, सुगत हैं, उनका मैं परिचारक हूँ॥"

तब भगवान्, जहाँ मगध-राज श्रेणिक बिम्बिसारका घर था, वहाँ गये। जाकर भिक्षु-संघ-सिहत बिछे आसनपर बैठे। तब मगधराजने....बुद्धसिहत भिक्षु-संघको अपने हाथसे उत्तम भोजन कराया, संतृप्त कराया, पूर्ण कराया; और भगवान्के पात्रसे हाथ खींच लेनेपर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे मगध-राज....के (चित्तमें) हुआ—"भगवान् कौनसी जगह विहार करें? जो कि गाँवसे न बहुत दूर हो, न बहुत समीप हो, इच्छुकोंके आने जाने लायक हो; (जहाँ) दिनमें बहुत भीळ न हो (और) रातमें लोगोंका हल्ला गुल्ला न हो; मनुष्यके लिये एकान्त स्थान हो, एकान्तवासके योग्य हो?" तब मगध-राज....को हुआ—"यह हमारा वे ळु (वे णु) व न उद्यान गाँवसे न बहुत दूर है, न बहुत समीप॰, एकान्तवासके योग्य है। क्यों न मैं वेणुवन-उद्यान बुद्ध सहित भिक्षु-संघको प्रदान करूँ।"

तव मगध-राज....ने भगवान्से निवेदन किया—"भन्ते ! मैं वेणुवन उद्यान बुद्ध-सहित भिक्षु-संघको देता हूँ।"

भगवान् आराम स्वीकार किये; और फिर मगध-राजको धर्म-संबंधी कथाओं द्वारा,.... समुत्तेजितकर...आसनसे उटकर चलेगये।

भगवान्ने इसीके सम्बन्धमें धर्म-संबंधी कथा कह, भिक्षुओंको सम्बोधित किया—-"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ आरामके ग्रहण करनेकी।" 2

## (१८) सारिपुत्र और मौद्गल्यायनको प्रब्रज्या

उस समय संजय (नामक) परिव्राजक राजगृह में ढाई सौ परिव्राजकोंकी बळी जमातके साथ निवास करता था। सारिपुत्र, और मौ द्ग ल्यायन, संजय परिव्राजकके चेले थे। उन्होंने (आपसमें) प्रतिज्ञाकी थी—जो पहिले अमृतको प्राप्त करे, वह दूसरेसे कहे। उस समय आयुष्मान् अ श्व जित् पूर्वाहण समय सु-आच्छादित हो, पात्र और चीवर ले, अति सुन्दर= प्रतिकांत आलोकन=विलोकनके साथ, संकोचन और प्रसारणके साथ, नीची नजर रखते, संयमी ढंगसे, राजगृहमें भिक्षाके लिये प्रविष्ट हुए। सारिपुत्र परिव्राजकने आयुष्मान् अश्वजित्को अतिसुन्दर....आलोकन=विलोकनके साथ...नीची नजर रखते संयमी ढंगसे राजगृहमें भिक्षाके लिये घूमते देखा। देखकर उनको हुआ—"लोकमें अर्हत् या अर्हत्के मार्गपर जो आरूढ़ हैं, यह भिक्षु उनमेंसे एक है। क्यों न मैं इस भिक्षुके पास जा पूर्छूं—आवुस! तुम किसको (गुरु) करके साधु हुए हो; कौन तुम्हारा गुरु हैं?; तुम किसके धर्मको मानते हो?" फिर सारिपुत्र परिव्राजक (के चित्तमें) हुआ—यह समय इस भिक्षुसे (प्रश्न) पूछनेका नहीं है, यह घर घर भिक्षाके लिये घूम रहा है। क्यों न मैं इस भिक्षुके पीछे होलूँ।"

आयुप्मान् अश्वजित् राज-गृहमें भिक्षाके लिये घूमकर, भिक्षाको ले, चल दिये । तब सारिपुत्र परिक्राजक जहाँ आयुष्मान् अश्वजित् थे, वहाँ गया; जाकर आयुष्मान् अश्वजित्के साथ यथायोग्य कुशल प्रश्न पूछ एक ओर खळा होगया । खळे होकर सारिपुत्र परिक्राजकने आयुष्मान् अश्वजित्से कहा—

"आवृस ! तेरी इन्द्रियाँ प्रसन्न हैं, तेरी कान्ति शुद्ध तथा उज्वल हैं। आवृस ! तुम किस-को (गुरु) करके साधु हुए हो, तुम्हारा गुरु कौन है ? तुम किसका धर्म मानते हो ?"

"आवुस ! शा क्य-कुलसे प्रव्रजित शा क्य - पुत्र (जो) महाश्रमण हैं, उन्हीं भगवान्को (गुरु) करके मैं साधु हुआ। वही भगवान् मेरे गुरु हैं। उन्हीं भगवान्का धर्म मैं मानता हूँ।" "आयुष्मान्के गुरुका क्या मत है किस (सिद्धांत)को वह मानते हैं?"

"आवृत्त ! मैं नया हूँ, इस धर्ममें अभी नया ही साधु हुआ हूँ; विस्तारसे मैं तुम्हें नहीं बतला सकता, इसलिए संक्षेपमें तुमसे धर्म कहता हूँ।"

"तब सारिपुत्र परित्राजकने आयुष्मान् अद्य जित्से कहा—''अच्छा आवुस! थोड़ा बहुत जो हो कहो, सारहीको मुझे बतलाओ ।

सारही से मुझे प्रयोजन है, क्या करोगे बहुतसा विस्तार कहकर।"

तब आयुष्मान् अश्वजित्ने सारिपुत्र परिब्राजकसे यह धर्म-पर्याय (=उपदेश) कहा— "हेतु (=कारण)से उत्पन्न होनेवाली जितनी वस्तुयें हैं, उनका हेतु हैं, (यह) तथागत बतलाते हैं।

उनका जो निरोध है (उसको भी बतलाते हैं), यही महाश्रमणका वाद है।"
तब सारिपुत्र परित्राजकको इस धर्म-पर्यायके सुननेसे— "जो कुछ उत्पन्न होनेवाला है, वह सब

नाशमान् है;" यह विरज=विमल धर्मचक्षु उत्पन्न हुआ। यही धर्म है, जिससे कि शोक-रहित पद, प्राप्त किया जा सकता है; और जिसे कि कल्पोंसे लाखों विना देखे छोळ गये थे।

तब सारिपुत्र परिव्राजक जहाँ मौद्गल्यायन परिव्राजक था, वहाँ गया। मौ द्गल्यायन परिव्राजकने दूरसे ही सारिपुत्र परिव्राजकको आते देखा। देखकर सारिपुत्र परिव्राजकसे कहा—आवुस! तेरी इन्द्रियाँ प्रसन्न हैं, तेरी कान्ति शुद्ध तथा उज्वल हैं। तूने आवुस! अमृत तो नहीं पा लिया?"

"हाँ आवुस ! अमृत पा लिया।" "आवुस ! कैसे तूने अमृत पाया ?"

"आवुस! मैंने आज राजगृह में अश्वजित् भिक्षुको अति सुन्दर....आलोकन=विलोकनसे ....भिक्षाके लिये घूमते देखकर....(सोचा) 'लोकमें जो अर्हत् हैं....यह भिक्षु उनमेंसे एक हैं।'....मैंने.... अश्वजित्....से पूछा....तुम्हारा गुरु कौन है....। अश्वजित्ने यह धर्मपर्याय कहा—हेतुसे उत्पन्न०।

तब मौद्गल्यायन परिव्राजकको इस धर्म-पर्यायके सुननेसे——''जो कुछ उत्पन्न होनेवाला है, वह सब नाशमान् है''—–यह विमल=विरज धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ ।.....

मौद्गल्यायन परिव्राजकने सारिपुत्र परिव्राजकसे कहा—''चलो चलें आवुस !! भगवान्के पास, वह हमारे गुरु हैं। और यह (जो) ढाई सौ परिव्राजक हमारे आश्रयसे=हमें देखकर यहाँ विहार करते हैं; उन्हें भी बूझलें (और कहदें)—जैसी तुम लोगोंकी राय हो वैसा करो—।''

तव सारिपुत्र, मौद्गल्यायन जहाँ वह परिक्राजक थे, वहाँ गये; जाकर उन परिक्राजकोंसे बोले---''आवुसो ! हम भगवान्के पास जाते हैं, वह हमारे गुरु हैं।''

"हम आयुष्मानोंके आश्रयसे—आयुष्मानोंको देखकर, यहाँ विहार करते हैं । यदि आयुष्मान् महाश्रमणके शिष्य होंगे, तो हम सबभी महाश्रमणके शिष्य होंगे, तो

तब सारिपुत्र और मौद्गल्यायन संजय परिक्राजकके पास गये । जाकर संजय परि-क्राजकसे बोले—

"आवुस! हम भगवान्के पास जाते हैं, वह हमारे गुरु हैं।"

"नहीं, आवसो! मत जाओ। हम तीनों (मिलकर) (इस जमातकी महन्याई करेंगे।"

"दूसरी बार भी सारिपुत्र और मौद्गल्यायनने संजय परिक्राजकसे कहा—"....हम भगवान्के पास जाते हैं....।"

"....मत जाओ !हम तीनों (मिलकर) इस जमातकी महन्थाई करेंगे।" तीसरी बार भी....।

तब सारिपुत्र और मौद्गल्यायन उन ढाई सौ परिक्राजकोंको ले, वे णुवन चले गये। संजय परिक्राजकको वहीं मुँहसे गर्म खुन निकल आया।

भगवान्ने दूरसे ही सारिपुत्र और मौद्गल्यायनको आते हुए देख भिक्षुओंको सम्बोधित किया—
"भिक्षुओ ! यह दो मित्र को लित (=मौद्गल्यायन) और उपिति ष्य (=सारिपुत्र)
आ रहे हैं। यह मेरे प्रधान शिष्य-युगल होंगे, भद्र-युगल होंगे।"

गम्भीर ज्ञान अनुपम, भवनाशक, मुक्त, (और) दुर्लभ (निर्वाण)के विषयमें वेणुवनमें बुद्धने हमारे लिये भविष्यद्वाणी की ।।—

को लित और उप तिष्य यह दो मित्र आ रहे हैं।

यह मेरे दो मुख्य शिष्य उत्तम जोळी होंगे॥"

तब सारिपुत्र और मौद्गल्यायन जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये, जाकर भगवान्के चरणोंमें शिर झुकाकर बोले— "भन्ते ! हमें भगवान् प्रब्रज्या दें, उपसम्पदा दें।"

भगवान्ने कहा— ''भिक्षुओ आओ (यह) धर्म सु-व्याख्यात है। अच्छी प्रकार दुःखके क्षयके िल्ये ब्रह्मचर्य-पालन करो।''

यही उन आयुष्मानोंकी उपसम्पदा हुई।

उस समय म ग ध के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध कुल-पुत्र भगवान्के शिष्य होते थे। लोग (देखकर) हैरान होते, निन्दा करते और दुःली होते थे— 'अपुत्र बनानेको श्रमण गौतम (उतरा) है, विधवा बनानेको श्रमण गौतम (उतरा) है, कुल-नाशके लिये श्रमण गौतम (उतरा) है। अभी उसने एक सहस्र जिटलोंको साधु बनाया। इन ढाई सौ सं ज य के परिव्राजकोंको भी साधु बनाया। अव म ग ध के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध कुल-पुत्र भी श्रमण गौतमके पास साधु बन रहे हैं।" वह भिक्षुओंको देख इस गाथाको कह, ताना देते थे—

"महाश्रमण म ग धों के <sup>9</sup>गि रि ब्र ज में आया है। संजयके सभी चेलोंको तो ले लिया, अब किसको लेनेवाला है?"

भिक्षुओंने इस बातको भगवान्से कहा। भगवान्ने कहा—

"भिक्षुओ ! यह शब्द देर तक न रहेगा। एक सप्ताह बीतते लोप हो जायगा। जो तुम्हें उस गायासे ताना देते हैं...। उन्हें तुम इस गाथासे उत्तर दो—

"महावीर तथागत सच्चे धर्म (के रास्ते)से ले जाते हैं।

धर्मसे ले जाये जातोंके लिये बुद्धिमानोंको हसद क्यों ?"

...टोगोंने कहा—-'शाक्य पुत्रीय (=शाक्य-पुत्र बुद्धके अनुयायी) श्रमण, धर्म (के रास्ते)से छे जाते हैं, अधर्मसे नहीं।''

सप्ताह भर ही वह शब्द रहा। सप्ताह बीतते-बीतते लोप होगया। चतुर्थ भाणवार सम्राप्त ।। ४।।

# §२–शिप्य, उपाध्याय स्राहिके कर्त्तव्य

# (१) शिप्यका कर्त्तव्य

उस समय भिक्षु उपाध्या य के बिना रहते थे, (इसलिये वह ) उपदेश—अनुशासन न किये जानेसे, विना ठीकसे पहने, विना ठीकसे ढाँके, बेसहूरीसे भिक्षाके लिये जाते थे। खाते हुए मनुष्यों के भोजनके ऊपर, खाद्यके ऊपर... पेयके ऊपर ज्ठे पात्रको बड़ा देते थे। स्वयं दाल भी भात भी माँगकर खाते थे। भोजनपर बैठे हल्ला मचाते रहते थे। लोग हैरान होते, धिक्कारते और दुःखी होते थे। क्यों शा क्य पुत्री य थमण बिना ठीकसे पिहने० भोजनपर बैठे भी हल्ला मचाते रहते हैं, जैसे कि ब्राह्मण ब्राह्मण-भोजमें। भिक्षुओंने लोगोंका हैरान होना० सुना। जो भिक्षु निर्लोभी सन्तुप्ट, लज्जी, संकोचशील, शिक्षार्थी थे, वह हैरान हुए, धिक्कारने लगे, दुखी हुए०।...। तब उन भिक्षुओंने भग-वान्से इस बातको कहा।...। भगवान्ने धिक्कारा—'भिक्षुओ! उन नालायकोंका (यह करना) अनुचित है...अयोग्य है...असाधुका आचार है, अभव्य है, अकरणीय है। भिक्षुओ! कैसे वह

<sup>ै</sup> राजगृह। ै जानकर अपराध नहीं करता, अपराध हो जानेपर छिपाता नहीं। न जानेके रास्ते नहीं जाता, ऐसा व्यक्ति लज्जी कहा जाता है।" (—अट्ठकथा)

नालायक विना ठीकसे पहिने० भिक्षाके लिये घूमते हैं०। भिक्षुओ ! (उनका) यह (आचरण) अप्रसन्नोंको प्रसन्न करनेके लिये नहीं है, और न प्रसन्नों (=श्रद्धालुओं)को अधिक प्रसन्न करनेके लिये; बिल्क अप्रसन्नोंको (और भी) अप्रसन्न करनेके लिये, तथा प्रसन्नोंमेंसे भी किसी किसीके उलट देनेके लिये है।" तब भगवान्ने उन भिक्षुओंको अनेक प्रकारसे धिक्कारकर...भिक्षुओंको संबोधित किया—

"भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ उपाध्याय (करने)की । उपाध्यायको शिष्य (≕सद्धिविहारी) में पुत्र-वृद्धि रखनी चाहिये, और शिष्यको उपाध्यायमें पिता-वृद्धि...।

इस प्रकार उपाध्याय ग्रहण करना चाहिये—उपरना (उत्तरा-संग)को एक कंधेपर करवा, पाद-वंदन करवा, उकळूँ बैठवा, हाथ जोळवा ऐसा कहलवाना चाहिये—'भन्ते! मेरे उपाध्याय विनये, भन्ते! मेरे उपाध्याय विनये, भन्ते! मेरे उपाध्याय विनये,

"भिक्षुओ ! शिप्यको उपाध्यायके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिये। अच्छा वर्ताव यह है--समयसे उठकर, ज्ता छोळ, उत्तरासंगको एक कंधेपर रख, दात्वन देनी चाहिये, मुख (धोनेको) जल देना चाहिये। आसन विछाना चाहिये। यदि खिचळी (कलेऊके लिये) है, तो पात्र धोकर (उसे) देना चाहिये।...। पानी देकर पात्र लेकर...बिना घसे धोकर रख देना चाहिये। उपाध्यायके उठ जानेपर, आसन उठाकर रख देना चाहिये । यदि वह स्थान मैला हो, तो झाळू देना चाहिये । यदि उपाध्याय गाँवमें जाना चाहते हैं, तो वस्त्र थमाना चाहिये,..., कमर-बन्द देना चाहिये, चौपेतकर संघाटी १ देनी चाहिये, धोकर पानी भर पात्रदेना चाहिये। यदि उपाध्याय अनुगामी-भिक्ष चाहते हैं, तो तीन स्थानोंको ढाँकते हुए घेरादार (चीवर) पहन, कमर-बन्द बाँध चौपेती संघाटी पहिन, मृद्धी बाँध, धोकर पात्रले उपाध्यायका अनुचर (=पीछे चलनेवाला) भिक्षु बनना चाहिये। (साथमें) न बहुत दूर होकर चलना चाहिये, न बहुत समीप होकर चलना चाहिये। पात्रमें मिली (भिक्षा)को ग्रहण करना चाहिये। उपाध्यायके वात करते समय, बीच बीचमें बात न करना चाहिये। उपाध्याय (यदि) सदोप (बात) बोल रहे हों, तो मना करना चाहिये। लौटते समय पहिलेही आकर आसन विछा देना चाहिये, पादोदक (=पैर धोनेका जल), पाद-पीठ, पाद कठ ली (=पैर घिसनेका साधन) रख देना चाहिये। आगे बढकर पात्र-चीवर (हाथसे) लेना चाहिये। दूसरा वस्त्र देना चाहिये। पहिला वस्त्र ले लेना चाहिये। यदि चीवरमें पसीना लगा हो, थोळी देर धूपमें सुखा देना चाहिये। धूपमें चीवरको डाहना न चाहिये। (फिर) चीवर बटोर लेना चाहिये।...यदि भिक्षान्न है, और उपाध्याय भोजन करना चाहते हैं, तो पानी देकर भिक्षा देनी चाहिये। उपाध्यायको पानीके लिये पूछना चाहिये। भोजन कर लेनेपर पानी देकर, पात्र ले, झुकाकर बिना घिसे अच्छी तरह धो-पोंछकर मुहुर्तभर ध्पमें सुखा देना चाहिये। धपमें पात्र डाहना न चाहिये।...यदि उपाध्याय स्नान करना चाहें, स्नान कराना चाहिये।... यदि जंता घर (=स्नानागार)में जाना चाहें, (स्नान-) चूर्ण ले जाना चाहिये, मिट्टी भिगोनी चाहिये। जंताघरके पीढेको लेकर उपाध्यायके पीछे पीछे जाकर, जन्ताघरके पीढेको दे, चीवर ले एक ओर रख देना चाहिये। (स्नान-)चुर्णं देना चाहिये। मिट्टी देनी चाहिये।...उपाध्यायका (शरीर) मलना चाहिये। (उपाध्यायके) नहा लेनेसे पूर्वही अपने देहको पोंछ (सुखा), कपळा पहन, उपाध्यायके शरीरसे पानी पोंछना चाहिये। वस्त्र देना चाहिये। संघाटी देनी चाहिये। जंताघरका पीढ़ा ले पहिलेही आकर, आसन बिछाना चाहिये । . . .

जिस विहारमें उपाध्याय विहार करते हैं, यदि वह विहार मैला हो, तो समर्थ होनेपर उसे साफ करना चाहिये। विहार साफ करनेमें पहिले पात्र चीवर निकालकर, एक ओर रखना चाहिये।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> दोहरा चीवर।

गद्दा-चद्दर निकालकर एक ओर रखना चाहिये। तिकया...रखनी चाहिये। चारपाई खळीकर... केवाळमें बिना टकराये लेकर, एक ओर रख देना चाहिये।पीढ़ेको खळाकर...केवाळमें बिना टकराये। चारपाईके (पावेके) ओट०। पौदानको एक ओर०। सिरहानेका पटरा एक ओर०। फर्शको बिछावट के अनुसार हिफाजतसे ले जाकर०। यदि विहारमें जाला हो, तो उल्लोक पहिले बहारंना चाहिये। अँधेरे कोने साफ करने चाहिये। यदि भीत (=दीवार) गेरूसे गच की हुई हो, तो लत्ता भिगोकर रगळकर साफ करनी चाहिये। यदि काली हो गई, मलिन भूमि हो, (तो भी) लत्ता भिगोकर रगळकर साफ करनी चाहिये। यदि काली हो गई, मलिन भूमि हो, (तो भी) लत्ता भिगोकर रगळकर साफ करनी चाहिये। ...। जिसमें धूलसे खराब न हो जाय। कूळेको ले जाकर एक तरफ फेंकना चाहिये। फर्शको धूपमें मुखा, साफकर फटकारकर, ले आकर पहिलेकी भाँति बिछा देना चाहिये। चारपाईके ओटको धूपमें सुखा साफकर ले आकर, उनके स्थानपर रख देना चाहिये। चारपाईको धूपमें सुखा, साफकर, फटकारकर नवाकर केवाळको बिना टकराये...ले आकर०। पीढ़ा०। तिकया०। गद्दा चहुर धूपमें सुखा साफकर फटकारकर ले आकर बिछा देना चाहिये। पीकदान सुखा साफकर लेकर यथा-स्थान रख देना चाहिये।...।

यदि धूलि लिये पुरवा हवा चल रही हो, पूर्वकी खिळिकियाँ बन्द कर देनी चाहिये।...। यदि आळेके दिन हों, दिनको जंगला खुला रखकर, रातको बन्द कर देना चाहिये। यदि गर्मीका दिन हो तो दिनको जंगला बन्दकर रातको खोल देना चाहिये। यदि आंगन (=पिरवेण) मैला हो, आंगन झाळना चाहिये। यदि कोठरी मैली हो०। यदि बैठक मैली हो०। यदि अग्निशाला (=पानी गर्म करनेका घर) मैली०। यदि पाखाना मैला हो०। यदि पानी न हो, पानी भरकर रखना चाहिये। यदि पीनेका जल न हो०। यदि पाखानेकी मटकीमें जल न हो०।

यदि उपाध्यायको उदासी हो, तो शिष्यको (उसे) हटाना हटवाना चाहिये, या धार्मिक कथा उनसे करनी चाहिये। यदि उपाध्यायको शंका (=कौकृत्य) उत्पन्न हुई हो, तो शिष्यको हटाना हटवाना चाहिये, या धार्मिक कथा उनसे करनी चाहिये। यदि उपाध्यायको (उल्टी) धारणा उत्पन्न हुई हो, तो शिष्यको छुळाना छुळवाना चाहिये, या धार्मिक कथा उनसे करनी चाहिये। यदि उपाध्यायने परि वा स देने योग्य वळा अपराध किया हो, तो शिष्यको कोशिश करनी चाहिये। यदि उपाध्यायने परि वा स देने योग्य वळा अपराध किया हो, तो शिष्यको कोशिश करनी चाहिये, जिसमें कि संघ उपाध्यायको परिवास दे। यदि उपाध्याय (दोषके कारण) मू ला य-प्रतिकर्षण करे। यदि उपाध्याय मा न त्व दे वे योग्य हों, ०। यदि उपाध्याय अ ह्वा न दे योग्य हों, ०। यदि (भिक्षु-) संघ, उपाध्यायको त जें नी य (=तज्जनीय), निय स्स दे, प्रज्ञा ज नी य, पति सा र णी य दे, या उत्क्षे प णी य दे कर्म (=दंड) करना चाहे तो शिष्यको उत्सुकता करनी चाहिये, जिसमें कि संघ उपाध्यायको दंड न करे या हल्का दंड करे। यदि संघने त ज्ज नी य, निय स्स, प ब्बा ज नी य, प ति सा र णी य या उत्क्षेपणीय दंड कर दिया हो तो शिष्यको उत्सुकता करनी चाहिये कि उपाध्याय ठीकसे रहें, लोम गिरा दें, निस्तारके अनुकुल बर्ताव करें; जिसमें कि संघ उस दंडको मंसल कर दे।

यदि उपाध्यायका चीवर धोने लायक हो तो शिष्यको घोना चाहिये, या उत्सुकता करनी चाहिये जिसमें कि उपाध्यायका चीवर घोया जावे। यदि उपाध्यायको चीवर बनाने की जरूरत हो,० यदि उपाध्यायको रंग पकानेकी जरूरत हो,० यदि उपाध्यायका चीवर रँगने लायक हो,०। चीवरको रँगते वक्त अच्छी तरह उज्जू पूर्णटेकर रँगना चाहिये। कहीं खाली न छोळना चाहिये। उपाध्यायको बिना पूछे न किसीको पात्र देना चाहिये न किसीको पात्र यहा करना चाहिये; न किसीको चीवर देना

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> देखो चुल्लवग्गके २ (पारिवासिक) स्कंघक और ३ (समुच्चय) स्कंघक ।

चाहिये न किसीसे चीवर लेना चाहिये. न किसीको परिष्कार (=उपयोगी सामान) देना चाहिये. न किसीसे परिष्कार लेना चाहिये; न किसीका वाल काटना चाहिये. न किसीसे वाल कटवाना चाहिये; न किसीकी (देह) घँसनी चाहिये, न किसीसे घँसानी चाहिये; न किसीकी सेवा करनी चाहिये, न किसीके सेवा करानी चाहिये, न किसीके पीछे चलनेवाला भिक्षु बनना चाहिये, न किसीको पीछे चलनेवाला भिक्षु बनाना चाहिये; न किसीका भिक्षान्न ले आना चाहिये, न किसीसे भिक्षान्न लिवाना चाहिये । उपाध्यायको बिना पूछे न गाँवमें जाना चाहिये, न (साधनाके लिये) क्मशानमें जाना चाहिये, न (किसी) दिशाकी ओर चल देना चाहिये। यदि उपाध्याय रोगी हों तो (रोगसे) उटनेकी प्रतीक्षा करते, जीवनभर सेवा करनी चाहिये।

#### शिष्यका वृत समाप्त ।

# (२) उपाध्यायके कर्त्तव्य

उपाध्यायको शिप्यसे अच्छा बर्ताव करना चाहिये। वह बर्ताव यह है—उपाध्यायको शिष्य पर...अनुग्रह करना चाहिये,...(शिष्यके लिये) उपदेश देना चाहिये...। पात्र देना चाहिये...। यदि उपाध्यायको चीवर है, शिष्यको...नहीं।...चीवर देना चाहिये; या शिष्यको चीवर दिलानेके लिये उत्सुक होना चाहिये—परिष्कार देना चाहिये।..। यदि शिष्य रेगी हो, तो समयसे उठकर दातुवन..., मुखोदक देना चाहिये। आसन बिछाना चाहिये। यदि खिचळी हो, तो पात्र धोकर देना चाहिये। पानी देकर, पात्र ले विना धिसे धोकर रख देना चाहिये। शिष्यके उठ जानेपर, आसन उठा लेना चाहिये। यदि वह स्थान मैला है, तो झाळू देना चाहिये। यदि शिष्य गाँव में जाना चाहता है, तो वस्त्र थमाना चाहिये। ००यदि पाखानेकी मटकीमें जल न हो०। सेवा करनी चाहिये।

उस समय शिष्य उपाध्यायके चले जानेपर, विचार-परिवर्तन कर लेनेपर (या) मर जाने पर...विना आचार्यके हो, उपदेश=अनुशासन न किये जानेसे, विना ठीकसे (चीवर) पहने विना ठीकसे ढँके बेसहूरीसे भिक्षाके लिये जाते थे०। भगवान्ने...भिक्षुओंको संबोधित किया—

"भिक्षुओ! अनुमित देता हूँ, आचार्य (करने) की।"4

#### (३) हटाने श्रौर न हटाने योग्य शिष्य

१—(क) उस समय शिष्य उपाध्यायोंके साथ अच्छी तरह न बर्तते थे इससे जो निर्लोभी, संतुष्ट, लज्जाशील, संकोची, शिक्षा चाहनेवाले भिक्षु थे वह हैरान होते, धिक्कारते और दुःखी होते थे—''क्यों शिष्य उपाध्यायोंके साथ ठीकसे नहीं बर्तते!''

तव उन भिक्षुओंने भगवान्से इस बातको कहा।
"भिक्षुओ! सचमुच शिष्य उपाध्यायोंके साथ ठीकसे नहीं बर्तते?"
"सचमच, भगवान!"

भगवान्ने धिक्कारा "भिक्षुओं! उन नालायकोंका (यह करना) अनुचित है, अ-योग्य है, साधुओंके आचारके विरुद्ध है, अ-भव्य है, अ-करणीय है। भिक्षुओ! कैसे वह नालायक उपाध्यायके साथ अच्छी तरह नहीं बर्तते? भिक्षुओ! (उनका) यह (आचरण) अप्रसन्नोंको प्रसन्न करनेके लिये नहीं है और न प्रसन्नोंको अधिक प्रसन्न करनेके लिये; बल्कि अप्रसन्नोंको (और भी) अप्रसन्न करनेके

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> रोगी होनेपर उपाध्यायको शिष्यकी बह सभी सेवायें करनी होगी, जो शिष्यके कर्तव्यमें (पृष्ठ १०१-२) आ चुकी हैं।

लिये तथा प्रसन्नोंमेंसे भी किसी किसीको उलटा देनेके लिये है।"

तब भगवान्ने उन भिक्षुओंको अनेक प्रकारसे धिक्कारकर...संबोधित किया--

"भिक्षुओं! शिष्योंको उपाध्यायके साथ बेटीक वर्ताव नहीं करना चाहिये। जो बेटीक वर्ताव करे उसे दुक्कट (-दुष्कृत)का दोप हो।"5

(ख) (तव भी) ठीकसे नहीं बर्तते थे। (भिक्षुओंने) भगवान्से यह बात कही। (भग-

वान्ने कहा)--

"भिक्षुओ ! वेठीक बर्ताव करनेवाले (शिष्यको) हटा देनेकी अनुमति देता हूँ।"6

"और इस प्रकार भिक्षुओ ! हटाना चाहिये।—'तुझे हटाता हूँ'; 'मत फिर तू यहाँ आना'; या 'ले जा अपना पात्र-चीवर'; या 'मत तू मेरी सुश्रूषा करना'—इस प्रकार शरीरसे या वचनसे सूचित करनेपर वह शिष्य हटा समझा जाता है। (यदि) न कायासे, न वचनसे, न काय-वचनसे सूचित करे तो शिष्य हटाया नहीं समझा जाता।"

२—उस समय शिप्य हटाये जानेपर क्षमा-याचना नहीं करते थे । भगवान्से इस बातको (भिक्षुओंने) कहा। (भगवान्ने कहा)—

"भिक्षओ ! क्षमा करानेकी अनुमति देता हुँ।"7

(तो भी) नहीं क्षमा कराते थे। भगवान्से यह बात कही। (भगवान्ने कहा)--

"भिक्षुओं! हटाये हुए (शिष्यको) न क्षमा कराना योग्य नहीं; जो न क्षमा कराये उसे दुक्कटका दोप हो।"8

३—(क) उस समय क्षमा करानेपर भी उपाध्या य क्षमा नहीं करते थे। भगवान्से यह बात कही। (भगवान्ने कहा)—

"भिक्षुओ ! क्षमा करनेकी अनुमति देता हूँ।"9

(क्) तो भी नहीं क्षमा करते थे; (जिससे) शिष्य चले जाते थे, या गृहस्थ हो जाते थे, या अन्य मतवालोंके पास चले जाते थे। भगवान्से यह बात कही। (भगवान्ने कहा)—

"भिक्षुओ ! क्षमा माँगनेपर न क्षमा करना उचित नहीं। जो न क्षमा करे उसको दु क्क ट का दोप हो।"10

- ४—उस समय उपाध्याय ठीकसे बर्ताव करनेवाले (शिष्य)को हटाते थे और बेठीकसे बर्ताव करनेवालेको नहीं हटाते थे। भगवान्से यह बात कही। (भगवान्ने कहाः)—
- (क) "भिक्षुओ! ठीकसे बर्ताव करनेवालेको नहीं हटाना चाहिये। जो हटावे उसको दुक्कटका दोष हो। और भिक्षुओ! बेठीकसे बर्ताव करनेवालेको न हटाना योग्य नहीं; जो न हटावे उसे दुक्कट का दोष हो।"11
- (ख) ''भिक्षुओ! पाँच बातोंसे युक्त शिष्यको हटाना चाहिये—(१) उपाध्यायमें अधिक प्रेम नहीं रखता; (२) उपाध्यायमें अधिक श्रद्धा नहीं रखता; (३) अधिक लज्जाशील (=लज्जी) नहीं होता; (४) अधिक गौरव नहीं करता और (५) अधिक (ध्यान आदिकी) भावना नहीं करता। भिक्षुओ! इन पाँच बातोंसे युक्त शिष्यको हटाना चाहिये।"12
- (ग) "भिक्षुओ ! पाँच बातोंसे युक्त शिष्यको नहीं हटाना चाहिये—(१) उपाध्यात्रमें अधिक प्रेम रखता है; (२) उपाध्यायमें अधिक श्रद्धा रखता है; (३) अधिक लज्जाशील होता है; (४) अधिक गौरव करता है; और (५) अधिक (ध्यान आदिकी) भावना करता है। भिक्षुओ ! इन पाँच बातोंसे युक्त शिष्यको नहीं हटाना चाहिये।"13
  - (घ) "भिक्षुओ! पाँच बातोंसे युक्त शिष्य हटाने योग्य है--(१) उपाध्यायमें अधिक प्रेम

नहीं रखता; ० (५) अधिक भावना नहीं करता ०। 14

- (ङ्क) "भिक्षुओ ! पाँच वातोंसे युक्त शिष्य हटाने योग्य नहीं है——(१) उपाध्यायमें अधिक प्रेम रखता है; ० (५) अधिक भावना करता है ० । 15
- (च) "भिक्षुओ ! पाँच बातोंसे युक्त शिष्यको न हटानेपर उपाध्याय दोपी होता है; और हटानेपर निर्दोष होता है—(१) उपाध्यायमें अधिक प्रेम नहीं रखता; ० (५) अधिक भावना नहीं करता है । 16
- (छ) "भिक्षुओ ! पाँच बातोंसे युक्त शिप्यको हटानेपर उपाध्याय दोपी होता है और न हटानेपर निर्दोप होता है—(१) उपाध्यायमें अधिक प्रेम रखता है,  $\circ$  (५) अधिक भावना करता है $\circ$ ।" 17

#### (४) तीन शरणोंसे प्रत्रज्या

उस समय...ब्राह्मण राध ने भिक्षुओंके पास साधु बनना चाहा। भिक्षुओंने (उसे) साधु न बनाना चाहा। वह...प्रव्रज्या न पानेसे दुर्बल, रूखा, दुर्वर्ण, पीला हाळ-हाळ-निकला होगया।..। भग-वान्ने उस ब्राह्मणको देख...भिक्षुओंको संबोधित किया— "भिक्षुओं! इस ब्राह्मणका उपकार किसी को याद है?"

ऐसे कहनेपर आयुष्मान् सारिपुत्र ने भगवान्से कहा—"भन्ते ! में इस ब्राह्मणका उपकार स्मरण करता हूँ।"

"सारिपुत्र ! इस ब्राह्मणका क्या उपकार तू स्मरण करता है ?"

''भन्ते ! मुझे राज गृह में भिक्षाके लिये घूमते समय, इस ब्राह्मणने कलछीभर भात दिल-वाया था। भन्ते मैं इस ब्राह्मणका यह उपकार स्मरण करता हूँ।''

"साधु! साधु! सारिपुत्र! सत्पुरुष कृतज्ञ=कृतवेदी (होते हैं)। तो सारिपुत्र! तू (ही) इस ब्राह्मणको प्रव्रजित कर, उपसम्पादित कर।"

"भन्ते! कैसे इस ब्राह्मणको प्रव्नजित करूँ, (कैसे) उपसम्पादित करूँ?"

तब भगवान्ने इसी सम्बन्धमें≔इसी प्रकरणमें धर्मसम्बन्धी कथा कह भिक्षुओंको सम्बो- ्र धित किया—

"भिक्षुओ ! मैंने जो तीन शरण-गमनसे उपसम्पदाकी अनुमित दी थी, आजसे उसे मन्सूख करता हूँ। (आजसे ती न अ नुश्रा व णों और) चौथी ज्ञ प्ति वाले क में के साथ उपसम्पदाकी अनुमित देता हूँ। 18

इस तरह...उपसम्पदा करनी चाहिये—योग्य समर्थ भिक्षु संघको ज्ञापित करे—

क. ज्ञ प्ति—"भन्ते ! संघ मुझे सुने; °अमुक नामक, अमुक नामके आयुष्मान्का उम्मेदवार (=उपसंपदापेक्षी) है। यदि संघ उचित समझे, तो संघ अमुक नामकको, अमुक नामकके उपाध्यायत्त्वमें उपसम्पन्न करे।—यह ज्ञप्ति है।

ख. अ नु श्रा व ण (१) "भन्ते! संघ मुझे सुने; अमुक नामक, अमुक नामके आयुष्मान्का उपसम्पदापेक्षी है। संघ अमुक नामकको अमुक नामकके उपाध्यायत्त्वमें उपसम्पन्न करता है। जिस आयुष्मान्को अमुक नामककी उपसंपदा अमुक नामकके उपाध्यायत्त्वमें स्वीकार है, वह चुप रहे, जिसको स्वीकार न हो, वह बोले।

an rob 1785200

१ यहाँ नाम लेना चाहिये।

- (२) दूसरी बार भी इसी बातको बोलता हूँ—''भन्ते ! संघ सुने, यह अमुक नामक, अमुक नामक आयुष्मान्का उपसम्पदापेक्षी  $^{9}$  हैं । जिसको स्वीकार न हो, वह बोले ।
  - (३) तीसरी बार भी इसी बातको बोलता हूँ—"भन्ते ! संघ सुने०।" ग. **धा र ण।**—"संघको स्वीकार है, इसलिये चुप है—ऐसा समझता हूँ।"

## (५) उपसम्पदा कर्म

१—उस समय कोई भिक्षु उपसम्पन्न होनेके बाद ही उलटा आचरण करता था। भिक्षुओंने उससे यह कहा—"आवृस ! मत ऐसा कर, यह युक्त नहीं है।" उसने उत्तर दिया—"मैंने आयुष्मानों में या च ना (=प्रार्थना) नहीं की कि मुझे उपसम्पन्न (=भिक्षु) बनाओ। क्यों मुझे बिना याचना किये तुमने उपसम्पन्न बनाया?"

भगवान्से यह बात कही। (भगवान्ने यह कहा)---

"भिक्षुओ ! विना याचना किये उपसम्पन्न नहीं बनाना चाहिये। जो उपसम्पन्न करे उसे दुनकट का दोप हो। भिक्षुओ ! याचना करनेपर उपसम्पन्न करनेकी अनुमित देता हूँ। 19

२—उपसम्पदा याचना— "और भिक्षुओ! इस प्रकार याचना करनी चाहिये— वह उपसम्पदापे श्री (=भिक्षु होनेकी इच्छावाला) संघके पास जाकर (दाहिने कंघेको खोल) एक कंघेपर उत्तरासंघ (=उपरना)को करके भिक्षुओंके चरणोंमें वंदनाकर, उकळूँ बैठ, हाथ जोळकर ऐसा कहे— 'भन्ते! संघसे उपसम्पदा (पाने)की याचना करता हूँ; भन्ते! संघ दया करके मेरा उद्धार करे। दूसरी वार भी०। तीसरी बार भी 'भन्ते! संघसे उपसम्पदा (पाने)की याचना करता हूँ; भन्ते! संघ दया करके मेरा उद्धार करे।

 $^{9}$ "(तव भिक्षुओ $\,!\,)$  योग्य, समर्थ भिक्षु संघको ज्ञापित करे--

क. ज्ञ प्ति—'(१) भन्ते!संघ मेरी सुने—अमुक नामवाले (भिक्षुको) उपाध्याय बना, अमुक नामवाले आयुष्मान्का (शिष्य), अमुक नामवाला यह (पुरुष) उप सम्प दा चाहता है। यदि संघ उचित समझे तो मंघ अमुक नामकको, अमुक नामके उपाध्यायके उपाध्यायक्त्वमें उपसम्पदा करे।—यह ज्ञ प्ति (चसूचना है।)

ख. अ तु श्रा व ण— '(१) भन्ते ! संघ मेरी सुने— अमुक नामवाला, यह अमुक नामवाले आयुष्मान्का उपसम्पदा चाहनेवाला (शिष्य) है। संघ अमुक नामवालेको अमुक नामवाले (भिक्षु) के उपाध्यायत्त्वमें उपसम्पन्न करता है। जिस आयुष्मान्को अमुक नामवालेकी उपसम्पदा, अमुक नामवाले (भिक्षु) के उपाध्यायत्त्वमें स्वीकार है, वह चुप रहे, जिसको स्वीकार न हो, वह बोले।

- '(२) ''दूसरी बार भी इसी बातको बोलता हूँ—-पूज्य संघ मेरी सुने०।
- '(३) तीसरी बार भी इसी वातको बोलता हूँ—पूज्य संघ मेरी सुने०।
- ग. धारणा—''संघको स्वीकार है, इसीलिये चुप है—ऐसा समझता हूँ।''

#### (६) भिद्ध-पनके चार निश्रय

उस समय राजगृहमें उत्तम भोजोंका सिलसिला चल रहा था। तब एक ब्राह्मणके मनमें ऐसा हुआ—-'यह शाक्य-पुत्रीय (≕बौद्ध) श्रमण (≕साधु), शील और आचारमें आरामसे

<sup>ं</sup> भिक्षु-पन चाहनेवाला े अमुकके स्थानपर उपसम्दापेक्षीका नाम लिया जाता है, कहीं-कहीं एक काल्पनिक नाम ''नाग'' भी लिया जाता है ।

रहने वाले हैं; सुंदर भोजन करके शान्त शय्याओं में मोते हैं: क्यों न में भी शाक्य-पृत्रीय साधुओं में साधु वर्नूं। तब उस ब्राह्मणने भिक्षुओं के पास जाकर प्रव्रज्याके लिये प्रार्थना की । भिक्षुओं ने उसे प्रव्रज्या और उप मंप दा दी। उसके प्रव्रजित होनेपर (वह) भोजों का सिलसिला टूट गया। भिक्षुओं ने (उससे) यह कहा—

"आ आवस ! भिक्षाचारके लिये चलें।"

उसने उत्तर दिया—"आवुसो! मैं भिक्षाचार करनेके लिये प्रव्रजित नही हुआ हूँ। यदि मुझे दोगे तो खाऊँगा, यदि न दोगे तो लौट जाऊँगा।"

"क्या आवुस ! तू उदरके लिये प्रव्नजित हुआ ?"

"हाँ आवुस ! "

(तव) जो भिक्षु निर्लोभी, संतुष्ट, लज्जाशील, संकोचशील और शिक्षा चाहनेवाले थे, वह हैरान हो धिक्कारते और दुखी होते थे— 'कैंसे यह भिक्षु इस प्रकारके सुंदर रूपसे व्याख्यात धर्म में पेटके लिये प्रब्रज्या देते हैं!' (और) यह बात भगवान्से कही। (भगवान्ने कहा)—

"सचमुच भिक्षु! तू पेटके लिये प्रब्रजित हुआ ?"

"सचमुच भगवान् !"

बुद्ध भगवान्ने निंदा की——''नालायक कैसे तू पेटके लिए ऐसे सुंदर रूपसे व्याख्यात धर्ममें प्रव्रजित होगा ? नालायक ! न यह अप्रसन्नोंको प्रसन्न करनेके लिये है ०।''

निंदा करके धार्मिक कथा कहकर भिक्षुओंको संबोधित किया—

"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ। उपसंपदा करते वक्त चार निश्च यों (चिजीविकाक जिरयों)- को बतलानेकी—'(१) यह प्रबच्या, भिक्षा माँगे भोजनके निश्चयसे हैं; इसके (पालनमें) जिंदगी भर तुझे उद्योग करना चाहिये। हाँ (यह) अधिक लाभ (भी तेरे लिये विहित हैं)—संघ-भोज, (तेरे) उद्देश्यसे बना भोजन, निमंत्रण, शाला का भोजन नि, पाक्षिक (भोज), उपोसथके दिनका (भोज), प्रतिपद्का (भोज)।

- (2) पळे चीथळोंके बनाये चीवरके निश्रयसे यह प्रब्रज्या है; इसके (पालनमें) जिन्दगी भर उद्योग करना चाहिये। हाँ (यह) अधिक लाभ (भी तेरे लिये विहित हैं)—क्षौ म रे (वस्त्र), कपासका (वस्त्र), कौ शेय (-रेशमी वस्त्र), कम्बल (-ऊनी वस्त्र), सन (का वस्त्र), भाँगकी (छालका वस्त्र)।
- '(३) वृक्षके नीचे निवास करनेके निश्रयसे यह प्रव्रज्या है; इसके (पालनमें) जिन्दगी भर उद्योग करना चाहिये। हाँ (यह) अधिक लाभ (भी तेरे लिये विहित हैं)—विहार, आ ढ्ययोग (=अटारी) ०, प्रासाद, हर्म्य, गुहा।
- '(४) गोमूत्रकी औषधीके निश्रयसे यह प्रब्रज्या है। इसके (पालनमें) जिन्दगी भर उद्योग करना चाहिये। हाँ (यह) अधिक लाभ (भी तेरे लिये विहित हैं)—भी, मक्खन, तेल, मधु, खाँळ। 20

#### उपाध्याय-व्रत पाँचवा भाणवार समाप्त ॥५॥

- <sup>9</sup> कुछ परिमित व्यक्तियोंके लिये भोज देते वक्त गिनकर उतनेकी सूचना संघमें भेज दी जाती थी और संघ शलाका बाँटकर उन व्यक्तियोंका निश्चय करता था।
  - र अलसीकी छालका बना हुआ कपळा।

## (७) उपसम्पाद्कके वर्ष आदिका नियम

उपसेन की कथा—उस समय एक ब्राह्मण-कुमार (=माणवक)ने भिक्षुओंके पास आकर प्रव्रज्या पानेकी प्रार्थना की। भिक्षुओंने उसे तुरंत ही (चारों) निश्रय वतलाये। उसने यह कहा— "भन्ते! यदि प्रव्रजित होनेके बाद (इन) निश्रयोंको वतलाये होते तो मैं (इन्हें) पसंद

करता; अब मैं नहीं प्रवृजित होऊँगा। यह निश्रय मुझे नापसन्द है, प्रतिक्ल है।"

भिक्षुओंने यह बात भगवान्से कही। (भगवान्ने कहा)-

"भिक्षुओ ! तुरंत ही निश्रय नहीं बतला देना चाहिये। जो बतलाये उसे दुक्कट का दोष हो। भिक्षुओ ! अनुमति देता हुँ उपसंपदा हो जानेके बाद निश्रयोंको बतलाने की। 21

उस समय भिक्षु दो पुरुप(=कोरम्), तीन पुरुप वाले (भिक्षु-)गण से भी उपसंपदा देते थे। भगवान्मे यह बात कही। (भगवान्ने कहा)——"भिक्षुओ! दससे कम वर्ग (=कोरम्)वाले गणसे उपसंपदा न करानी चाहिये। जो कराये उसको दुक्कटका दोष हो। अनुमृति देता हूँ, दस या दससे अथिक पुरुपवाले गण द्वारा उपसंपदा कराने की।"22

उस समय एक वर्ष दो वर्षके (भिक्षु वने) भिक्षु भी शिष्योंकी उपसंपदा करते थे। आयुष्मान् उप से न वंग न्त पुत्त ने भी (भिक्षु वननेके) एक वर्ष वाद ही शिष्यको उपसंपादित किया। (दूसरे) वर्षावासको समाप्त करलेनेपर वह दो वर्षके (भिक्षु) हो एक वर्षके (भिक्षु बने अपने) शिष्यको लेकर जहाँ भगवान् थे वहाँ गये। जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठे। आगन्तुक भिक्षुओंके साथ कुशल-प्रश्न करना बुद्ध भगवानोंका स्वभाव है। तब भगवान्ने आयुष्मान् उप से न वंग न्त पुत्त से यह कहा—

"भिक्षु! ठीक तो रहा, अच्छा तो रहा, रास्तेमें तकलीफ तो नहीं पाये?"

"ठीक रहा भगवान्! अच्छा रहा भगवान्! क्लेशके बिना हम रास्ते आये।"

जानते हुए भी तथागत (किसी बातको) पूछते हैं। जानते हुए भी नहीं पूछते। (पूछनेका) काल जानकर पूछते हैं, (न पूछनेका) काल जानकर नहीं पूछते। तथागत सार्थक (बात)को पूछते हैं; निर्यंकको नहीं पूछते। निर्यंक होनेपर तथागतोंकी मर्यादा-भंग (=सेतु-घात) होती है। बुद्ध भग-वान् दो प्रकारसे भिक्षुओंको पूछते हैं—(१) शिष्योंको धर्मोपदेश करनेके लिये और (२) (शिष्योंके लिये) भिक्ष्-नियम (=शिक्षा-पद) बनानेके लिये।

तव भगवान्ने आयुष्मान् उपसेन वंगन्त पुत्र से यह कहा-

"भिक्षु! तू कितने वर्षका (भिक्ष्) है?"

''मैं दो वर्षका हूँ, भगवान्!"

"और यह भिक्षु कितने वर्षका (भिक्षु) है?"

"एक वर्षका है, भगवान्!"

"यह भिक्षु कौन है ?"

"यह मेरा शिष्य है, भगवान्!"

बुद्ध भगवान्ने—"नालायक ! यह अनुचित है, अयोग्य है, सायुओंक आचारके विरुद्ध है, अभव्य है, अकरणीय है। कैसे तू नालायक ! (स्वयं) दूसरों द्वारा उपदेश और अनुशासन किये जाने योग्य होते दूसरेका उपदेश और अनुशासन करने वाला वनेगा ? नालायक ! तू बळी जल्दी जमातकी गठरी वाला और बटोरू वन गया। नालायक ! न यह अप्रसन्नोंको प्रसन्न करनेके लिये है ०।" निदा करके धार्मिक कथा कहकर भिक्षुओंको संबोधित किया—

"भिक्षुओ ! दस वर्षसे कमवाले (भिक्षु)को उपसंपदा न करानी चाहिये । जो उपसंपदा कराये

उसे दुक्कटका दोष हो। भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ, दस या दससे अधिक वर्षवाले (भिक्षु) द्वारा उपसंपदा करनेकी।"23

उस समय भिक्षु अचतुर और अजान होते हुए भी 'हम दस वर्षके हैं' ऐसा सोच (दूसरेकीं) उपसंपदा करात थे, और शिष्य पंडित (=होशियार) देखे जाते थे तथा उपाध्याय अवृङ्ग; उपाध्याय विद्या-रिहत (=अल्प-श्रृत) देखे जाते थे और शिष्य विद्यान् (=बहुश्रृत); उपाध्याय प्रज्ञारिहत देखे जाते थे और शिष्य प्रज्ञावान् । (तब) एक पहले अन्य साधु-संप्रदायमें रहा (शिष्य) उपाध्यायके धर्म-संबंधी वात कहनेपर उपाध्यायके साथ विवाद करके उसी संप्रदाय (=तीर्थायतन)में चला गया । तब जो वह भिक्षु निर्लोभी, संतुष्ट ० दुखी होते थे—कैसे अचतुर और अजान होते हुए भी 'हम दस वर्षके हैं' ऐसा सोच (दूसरेकी) उपसंपदा कराते हैं; ० उसी संप्रदायमें चले जाते हैं!!'' तब उन भिक्षुओंने भगवान्से यह बात कही। (भगवान्ने कहा)—

''सचमुच भिक्षुओ ! अचतुर और अजान होते हुए भी, 'हम दस वर्षके हैं' ऐसा सोच, (दूसरे-की) उपसंपदा कराते हैं; ० उसी संप्रदायमें चले जाते हैं ?''

"सचमुच भगवान् ! "

बुद्ध भगवान्ने निदा--

"भिक्षुओ ! कैसे वह नालायक अचतुर और अजान होते हुए भी 'हम दस वर्षके हैं' ऐसा सोच (दूसरेकी) उपसंपदा कराते हैं; ० उसी संप्रदायमें चले जाते हैं? भिक्षुओ ! न यह अप्रसन्नों ०।" निंदा करके भगवान्ने धर्म-संबंधी कथा कह भिक्षुओंको संबोधित किया—

"भिक्षुओ ! अचतुर, अजान (पुरुष दूसरेकी) उपसंपदा न करे। जो उपसंपदा करे उसे दुक्कट-का दोष हो। भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ, चतुर और जानकार दस या दससे अधिक वर्षवाले भिक्षुको उपसंपदा करने की।"24

#### (८) अन्तेवासोका कर्तव्य

उस समय शिष्य उपाध्यायके (भिक्षु-आश्रमसे) चले जानेपर, विचार-परिवर्तन करलेनेपर या मर जानेपर, या दूसरे पक्षमें चले जानेपर भी बिना आचार्यके ही उपदेश=अनुशासन न किये जानेसे बिना ठीकसे (चीवर) पहने, बिना ठीकसे ढँके बेशहूरीके साथ भिक्षाके लिये चले जाते थे, खाते हुए मनुष्योंके भोजनके ऊपर, खाद्यके ऊपर...पेयके ऊपर, जूठे पात्रको बढ़ा देते थे। स्वयं दाल भी भात भी माँगते थे, खाते थे। भोजनपर बैठे हल्ला मचाते रहते थे। लोग हैरान होते, धिक्कारते और दुखी होते थे—क्यों शाक्यपुत्रीय श्रमण बिना ठीकसे पहने ० हल्ला मचाते रहते हैं, जैसे कि ब्राह्मण, ब्राह्मण-भोजनमें ? भिक्षुओंने लोगोंका हैरान होना, धिक्कारना और दुखी होना सुना। तब जो भिक्षु निर्लोभी, संतुष्ट, लज्जाशील, संकोचशील, सीखकी चाह वाले थे, वह हैरान हुए, धिक्कारने लगे, दुखी हुए ० ।....... तब उन भिक्षुओंने भगवान्से इस बातको कहा।....। भगवान्ने धिक्कारा.....

''भिक्षुओ ! उन नालायकोंका यह करना अनुचित है ० अकरणीय है ० भिक्षुओ ! कैसे वह नालायक बिना ठीकसे पहने ० हल्ला मचाते रहते हैं, जैसे कि ब्राह्मण, ब्राह्मण-भोजनमें ? भिक्षुओ ! (उनका) यह (आचरण) अप्रसन्नोंको प्रसन्न करनेके लिये नहीं है ० ।''

तब भगवान्ने उन भिक्षुओंको अनेक प्रकारसे धिक्कारकर....संबोधित किया—
"भिक्षुओ ! मैं आचार्य (करने)की अनुमति देता हूँ। 25
आचार्यको शिष्यमें पृत्र-बुद्धि रखनी चाहिये, और शिष्यको आचार्यमें पिता-बुद्धि।
आचार्य ग्रहण करनेका यह प्रकार है—उपरनेको एक कंधेपर करवा चरणकी बंदना

करवा, उकळूँ बैठवा, हाथ जोळवा, ऐसा कहना चाहिये— 'भन्ते! मेरे आचार्य बिनये। आयुष्मान्के आश्रयसे मैं रहूँगा, भन्ते! मेरे आचार्य बिनये, ० भन्ते! मेरे आचार्य बिनये ०।' यदि (आचार्य) वचनसे 'ठीक है,' 'अच्छा है', 'युक्त है', 'उचित है', या 'सुन्दर रीतिसे करो', कहे; या कायासे सूचित करे, या काय-वचनसे सूचित करे तो वह आचार्यके तौरपर ग्रहण किया गया। यदि न कायासे सूचित करता है, न वचनसे मूचित करता है, न काय-वचनसे सूचित करता है, तो उसका आचार्यके तौरपर ग्रहण नहीं होगा।

"भिक्षुओ ! शिष्यको आचार्यके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिये ०°।

# ( ५ ) श्राचार्यका कर्तव्य

आचार्यको शिष्यके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिये ० १।

#### छठाँ भाणवार (समाप्त) ॥ ६॥

## (१०) निश्रय टूटनेकं कारण

उस समय शिष्य आचार्यके साथ अच्छी तरह न बर्तते थे इससे जो अल्पेच्छ, संतुष्ट, लज्जा-शील, संकोची, शिक्षा चाहने वाले ०। पंच बातोंसे युक्त शिष्यको हटानेपर उपाध्याय दोषी होता है. और न हटानेपर निर्दोष होता है ०।

उस समय भिक्षु अचतुर., और अजान होते हुए भी 'हम दस वर्षके हैं' ऐसा सोच (दूसरेकी) उपसंपदा करते थे और शिप्य पंडित देखे जाते थे और आचार्य अबूझ ०।<sup>९</sup>

उस समय शिष्य आचार्य और उपाध्यायके चले जानेपर, विचार-परिवर्तन करलेनेपर या मर जानेपर या दूसरे पक्षमें चले जानेपर भी निश्चय (=शिष्यतः)के खतम होनेकी बातको नहीं जानते थे। (भिक्षुओंने) यह बात भगवान्से कही। भगवान्ने कहा।——

- १— "भिक्षुओ ! यह पाँच वातें हैं जिनसे उपाध्यायसे निश्च य टूट जाता है— (१) उपाध्याय (भिक्षु आश्चमसे) चला गया हो; (२) विचार-परिवर्तन करिलये हो; (३) मर गया हो (४) दूसरे पक्षमें चला गया हो; (५) स्वीकृति दे गया हो । भिक्षुओ ! यह पाँच वातें हैं जिनसे उपाध्यायसे निश्चय टूट जाता है। 26.
- $\sim$ —'भिक्षुओ ! यह छ बातें हैं जिनसे आचार्यसे निश्रय टूट जाता है—(१) आचार्य आश्रमसे चला गया हो; (२) विचार-परिवर्तन करिलये हो; (३) मर गया हो; (४) ) दूसरे पक्षमें चला गया हो; (५) स्वीकृति दे गया हो; (६) उपाध्यायने समाधान कर दिया हो। भिक्षुओ ! यह छ ०। 27

# **९३**-उपसम्पदा श्रीर प्रबज्या

# (१) उपसम्पदा देने श्रौर न देने योग्य गुरु

१— "भिक्षुओ ! इन पाँच बातोंसे युक्त भिक्षुको (दूसरेकी) न उपसंपदा करानी चाहिये, न निश्चय देना चाहिये, न श्रामणेर बनाकर रखना चाहिये— (१) न (वह) संपूर्ण शील (=सदाचार)— पुंजसे युक्त होता है; (२) न संपूर्ण समाधि-पुंजसे युक्त होता है; (३) न संपूर्ण प्रज्ञा-पुंजसे संयुक्त होता है; (४) न संपूर्ण विमुक्ति (=राग ढेपादिका परित्याग)-पुंजसे युक्त होता है; (५) न संपूर्ण विमुक्तियोंके ज्ञानके साक्षात्कारके पुंजसे संयुक्त होता है। भिक्षुओ ! इन पाँच बातोंसे ० 128

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> देखो पृष्ठ १०३-४।

- २—"भिक्षुओ ! इन पाँच वातोंसे युक्त भिक्षुको (दूसरेकी) उपसंपदा करनी चाहिये, निश्रय देना चाहिये, श्रामणेर बनाकर रखना चाहिये—(१) (वह) संपूर्ण शील (=सदाचार)-पुंजसे युक्त होता है ०; (५) संपूर्ण विमुक्तियोंके ज्ञानके साक्षात्कार-पुंजसे संयुक्त होता है। भिक्षुओ ! इन पाँच बातोंसे ०। 29
- 3—''और भी भिक्षुओ ! इन पाँच वातोंसे युक्त भिक्षुको (दूसरेकी)न उपसंपदा करनी चाहिये, न निश्रय देना चाहिये, न श्रामणेर बनाकर रखना चाहिये—(१) न (वह) स्वयं संपूर्ण शीलपुंजसे युक्त होता है, न दूसरेको संपूर्ण शील-पुंजकी ओर प्रेरित करनेवाला होता है; (२) न स्वयं संपूर्ण समाधि-पुंजसे संयुक्त होता है, और न दूसरेको संपूर्ण समाधि-पुंजकी ओर प्रेरित करता है, (३) न स्वयं संपूर्ण प्रज्ञापुंजसे संयुक्त होता है, न दूसरेको संपूर्ण प्रज्ञा-पुंजकी ओर प्रेरित करता है, (४) न स्वयं संपूर्ण वि मुक्ति-पुंजसे युक्त होता है, और न दूसरेको संपूर्ण विमुक्ति-पुंजकी ओर प्रेरित करता है, (५) न स्वयं संपूर्ण विमुक्ति-पुंजकी ओर प्रेरित करता है, (५) न स्वयं संपूर्ण विमुक्ति-पुंजकी ओर प्रेरित करता है, विमुक्तियोंके ज्ञानके साक्षात्कारके पुंजसे युक्त होता है, न दूसरेको संपूर्ण विमुक्तियोंके ज्ञानके साक्षात्कारके पुंजकी ओर प्रेरित करता है। 30
- ४— "भिक्षुओ ! इन पाँच बातोंसे युक्त भिक्षुको (दूसरेकी) उपसंपदा करनी चाहिये, निश्रय देना चाहिये, श्रामणेर बनाकर रखना चाहिये— (१) (वह) संपूर्ण शील-पुंजसे युक्त होता है ०; (५) संपूर्ण विमुक्तियोंके ज्ञानके साक्षात्कारके पुंजसे संयुक्त होता है। भिक्षुओ ! इन पाँच बातोंसे ०। 31
- ५—"और भी भिक्षुओ ! पाँच बातोंसे युक्त भिक्षुको न उपसंपदा करनी चाहिये ०—(१) अश्रद्धालु होता है; (२) लज्जा-रहित होता है, (३) संकोच-रहित होता है; (४) आलसी होता है; (५) भूल जानेवाला होता है। भिक्षुओ ! इन पाँच वातोंसे युक्त। 32
- ६—-"भिक्षुओ ! पाँच बातोंसे युक्त भिक्षुको उपसंपदा करनी चाहिये ०—-(१) श्रद्धालु होता है; (२) लज्जालु होता है; (३) संकोचशील होता है; (४) उद्योगी होता है; (५) याद रखने वाला होता है। भिक्षुओ ! इन पाँच बातोंसे युक्त ०। 33
- ७— ''और भी भिक्षुओ ! पाँच बातोंसे युक्त भिक्षुको न उपसंपदा करनी चाहिये ०— (१) शीलसे हीन होता है; (२) आचारसे हीन होता है; (३) बुरी धारणावाला होता है; (४) विद्याहीन होता है। भिक्षुओ ! इन पाँच बातोंसे युक्त ०। 34
- ८—-''भिक्षुओ ! पाँच बातोंसे युक्त भिक्षुकी उपसंपदा करनी चाहिये ०—-(१) शीलसे हीन नहीं होता; (२) आचारसे हीन नहीं होता; (३) बुरी धारणावाला नहीं होता; (४) विद्यावान् होता है; (५) प्रज्ञावान् होता है। भिक्षुओ ! इन पाँच बातोंसे युक्त ०। 35
- ्—''और भी भिक्षुओ ! पाँच बातोंसे युक्त भिक्षुको न उपसंपदा करनी चाहिये ०—(१) बीमार शिष्य या अन्तेवासीकी सेवा करने या करानेमें समर्थ नहीं होता; (२) (मनके) उचाटको हटाने या हटवानेमें समर्थ (नहीं) होता; (३) (मनके) उत्पन्न खटकेको दूर करने करानेमें (नहीं) समर्थ होता; (४) दोष (=अपराध)को नहीं जानता; (५) दोषसे शुद्ध होनेको नहीं जानता। भिक्षुओ ! इन पाँच बातोंसे युक्त ०। 36
- १०— "भिक्षुओ ! इन पाँच बातोंसे युक्त भिक्षुको उपसंपदा करनी चाहिये ०— (१) बीमार शिष्य या अन्तेवासीकी सेवा करने या करानेमें समर्थ होता है ० (५) दोषसे शुद्ध होना जानता है। भिक्षुओ ! इन पाँच बातोंसे युक्त ०। 37
- ११—"और भी भिक्षुओ ! पाँच बातोंसे युक्त भिक्षुको न उपसंपदा करनी चाहिये ०—नहीं समर्थ होता (१) शिष्य या अन्तेवासीको आचार विषयक सीख सिखलानेमें; (२) शुद्ध ब्रह्मचर्यकी शिक्षामें ले जानेमें; (३) धर्म की ओर (=अभि धम्मे) ले जानेमें; (४) विनय की ओर (=

अभि विनये) ले जानेमें; (५) उत्पन्न धारणाओंके विषयमें धर्मानुसार विवेचन करनेमें। भिक्षुओ ! इन पाँच वातोंसे युक्त ०। 38

- १२— "भिक्षुओ ! पाँच बातोंसे युक्त भिक्षुको उपसंपदा करनी चाहिये ० समर्थ होता है (१) शिष्य या अन्तेवासीको आचार विषयक सीख सिखलानेमें ० (५) उत्पन्न धारणाओंके विषयमें धर्मानुसार विवेचन करनेमें। भिक्षुओ ! इन पाँच वातोंसे युक्त ०। 39
- १३—"और भी भिक्षुओ ! पाँच बातोंसे युक्त भिक्षुको न उपसंपदा करनी चाहिये ०—(१) न दोपको जानता है; (२) न निर्दोषताको जानता है; (३) न छोटे दोषको जानता है; (४) न बळे दोप (=आपित्त)को जानता है; (५) और (भिक्षु-भिक्षुणी) दोनोंके प्रा ति मो क्षों को विस्तारके साथ नहीं हृद्गत किये रहता, सूक्त (=बुद्धोपदेश) और प्र मा ण से (प्रातिमोक्षको) न सुविभाजित किये रहता, न सुप्रवित्त, न सुनिर्णीत किये रहता है। भिक्षुओ ! इन पाँच बातोंसे युक्त ०।40
- १४—"भिक्षुओ ! पाँच बातोंसे युक्त भिक्षुको उपसंपदा करनी चाहिये ०— (१) दोषको जानता है; ० (५) प्रा ति मो क्षों को विस्तारके साथ हृद्गत किये रहता है ०। भिक्षुओ ! इन पाँच बातोंसे युक्त ०।
- १५—''और भी भिक्षुओ ! पाँच बातोंसे युक्त भिक्षुको न उपसंपदा करनी चाहिये ०—(१) न दोषको जानता है; (२) न निर्दोषताको जानता है; (४) न छोटे दोषको जानता है; (४) न बळे दोपको जानता है; (५) दस वर्षसे कमका (भिक्षु) होता है। भिक्षुओ ! इन पाँच बातोंसे युक्त ०।41
- १६—"भिक्षुओ ! पाँच बातोंसे युक्त भिक्षुको उपसंपदा करनी चाहिये ०—(१) दोषको जानता है ० (५) दस वर्षसे अधिकका भिक्षु होता है। भिक्षुओ ! इन पाँच बातोंसे युक्त ०।" 42 पंचकोंसे उपसंपदा करणीय समाप्त।
- १——''भिक्षुओ ! इन छ बातोंसे युक्त भिक्षुको न उपसंपदा करनी चाहिये ०——(१) न संपूर्ण शील-पुंजसे युक्त होता है; (२) न संपूर्ण समाधि-पुंजसे ०; (३) न संपूर्ण प्रज्ञा-पुंजसे ०; (४) न संपूर्ण विमुक्ति-पुंजसे ० (५) न संपूर्ण विमुक्ति-पुंजसे ० (५) न संपूर्ण विमुक्तियोंके ज्ञानके साक्षात्कारके पुंजसे ०; (६) न दस वर्षसे अधिकका भिक्षु होता है। भिक्षुओ ! इन पाँच बातोंसे संयुक्त ०। 43
- २—"भिक्षुओ ! इन छ बातोंसे युक्त भिक्षुको उपसंपदा करनी चाहिये ०—(१) संपूर्ण शील-पुंजसे होता है ० (६) दस वर्षसे अधिकका (भिक्षु) होता है। भिक्षुओ ! इन छ बातों से युक्त ०। 44

₹---09 145-58

#### छक्कोंसे उपसंपदा करणीय समाप्त ।

(२) अन्य संप्रदायो व्यक्तियों के साथ

#### (क) लौटे व्यक्ति की उपसम्पदा

उस समय जो वह एक (पुरुष) रहू दूसरे साधु-संप्रदाय (=अन्यतीर्थ) में (शिष्य) रहा, उपा-ध्यायके धर्म-संबंधी बात करनेपर उपाध्यायके साथ विवाद करके उसी संप्रदायमें चला गया, उसने फिर आकर, भिक्षुओंके पास उपसंपदा पानेकी प्रार्थना की। भिक्षुओंने भगवान्से इस बातको कहा। (भगवान्ने कहा)—

<sup>ै</sup> तीनसे सोलहवें तकके नियम पिछले पंचकके प्रकरणके तीसरेसे सोलहवेंकी तरह पाँच पाँच बातें, और छठवीं बातें, दस वर्षसे कम या अधिकका भिक्षु होना समझो। देखो पुष्ठ १०९

"भिक्षुओ ! जो वह पहले दूसरे साधु-संप्रदायमें रहा (शिप्य) उपाध्यायके धर्म-संबंधी वात कहनेपर उपाध्यायके साथ विवाद करके उसी संप्रदायमें चला गया फिर आनेपर उसकी उपसंपदा न करनी चाहिये, और भिक्षुओ ! जो कोई ऐसा पहले दूसरे साधु-संप्रदायमें रहा (पुरुष) इस धर्ममं प्रब्रज्या या उपसंपदा पानेकी प्रार्थना करता है, उसे चार महीनेका परिवास देना चाहिये। 59

"भिक्षुओ ! (परिवास) इस प्रकार देना चाहिये—पहिले दाढी, मूँछ मुळवाकर, काषाय वस्त्र पहना एक कंधेपर उत्तरासंघको करवा भिक्षुओंके चरणोंकी बंदना करवा, उकळूँ बैठवा, हाथ जोळवा 'ऐसा कहो' कहना चाहिये—बुद्धकी शरण जाता हूँ, धर्मकी शरण जाता हूँ, संघकी शरण जाता हूँ । दूसरी बार भी ०। तीसरी बार भी—'बुद्धकी शरण जाताहूँ, धर्मकी शरण जाता हूँ, संघकी शरण जाता हूँ ।'

"भिक्षुओ ! उस पहले दूसरे संप्रदायमें रहे (पुरुष)को संघके पास जाकर एक कंधेपर उपरना रख भिक्षुओंके चरणोंकी वंदनाकर उकळूँ बैठ, हाथ जोळ ऐसे याचना करानी चाहिये——

या च ना—'भन्ते ! मैं' (इस नामवाला) पहले दूसरे साधु-संप्रदायमें रहा (अब) इस धर्ममें उपसंपदा पाना चाहता हूँ; सो मैं भन्ते ! संघके पास चार महीनोंका प रि वा स चाहता हूँ। दूसरी बार भी०। तीसरी बार भी—'भन्ते ! मैं' (इस नामवाला) पहले अन्य साधु-संप्रदायमें रहा (अब) इस धर्ममें उपसंपदा पाना चाहता हूँ; सो मैं भन्ते ! संघके पास चार महीनोंका परिवास चाहता हूँ।'

"(तब) योग्य, समर्थ भिक्षु संघको ज्ञापित करे—

(क) ज्ञ प्ति—-'भन्ते ! संघ मेरी सुने ! यह अमुक नामवाला, पहले अन्य साधु-संप्रदाय में रहा (अब) इस धर्ममें उपसंपदा पाना चाहता है; और संघसे चार मासका परिवास चाहता है०।

ख. अ नुश्रा व ण—(१) ० संघ इस नामवाले पहिले दूसरे साधु-संप्रदायमें रहे (इस पुरुष) को चार मासका परिवास देता है। जिस आयुष्मान्को इस नामवाले पहले अन्य साधु-मंप्रदायमें रहे, (इस पुरुष)को चार मासका परिवास दिया जाना स्वीकार है वह चुप रहे जिसको स्वीकार न हो वह बोले। (२) (दूसरी बार भी०)। (३) (तीसरी बार भी०)।

ग. धा र णा—''संघने इस नामवाले पहिले अन्य साधु-संप्रदायमें रहे (इस पुरुष)को चार मासका परिवास दे दिया, संघको स्वीकार है, इसलिये चुप है—ऐसा. समझता हूँ।'

#### ( ख ) ठीक न होने लायक

"भिक्षुओं! इस प्रकारमे पहिले अन्य साधु-संप्रदायमें रहा (पुरुष) साध्य होता है, और इस प्रकार असाध्य।"

क. कैसे भिक्षुओ ! पहिले-दूसरे-साधुसंप्रदायमें रहा (पुरुष) अनाराधक होता है ?——

- (१) "भिक्षुओ ! जो पहिले-दूसरे-साधु-संप्रदायमें रहा (पुरुष) अतिकालमें गाँवमें जाता है, और बहुत दिन बिताकर निकलता है। इस प्रकार भी भिक्षुओ !पहिले-दूसरे-साधु-संप्रदायमें रहा (=अन्य-तीर्थिक-पूर्व) अनाराधक होता है।
- (२) "और फिर भिक्षुओ! वेश्याकी-आँख-पळेवाला होता है, विधवाकी-आँखपळेवाला होता है, बळी-उम्रकी-कुमारिकाकी आँख-पळेवाला होता है, नप्सककी-आँख-पळेवाला होता है, भिक्षुणीकी-आँख-पळेवाला होता है। इस प्रकार भी भिक्षुओ! अन्य ती थि क पूर्व, अनाराधक (= असाध्य)।
- (३) "और फिर भिक्षुओ! अन्य ती थि क पूर्व, गुरु-भाइयोंके छोटे-बळे जो काम हैं, उनके करनेमें दक्ष, आलसरहित नहीं होता। उनके विषयमें उपाय और सोच नहीं करता, न करनेमें समर्थ, न ठीकसे विधान करनेमें समर्थ होता है। ऐसे भी भिक्षुओ०।

- (४) ''और फिर भिक्षुओ! अन्य ती थि क पूर्व, शील, चित्त और प्रज्ञाके संबंधमें पाठ करने तथा पूछनेमें तीव्र इच्छावाला नहीं होता। ऐसे भी भिक्षुओ! ०।
- (५) "और फिर भिक्षुओ! अन्य-तीथिक-पूर्व जिस संप्रदायमे (पहिले) संलग्न होता है उसके बास्ता (=उपदेप्टा), उसके वाद, उसकी स्वीकृति, उसकी रुचि, उसके दानके संबंधमें अप्रशंसा करनेपर कृपित होता है, असंतुष्ट होता है, नाराज होता है; और बुद्ध या धर्म या संघ की अप्रशंसा करते वक्त संतुष्ट होता है, प्रसन्न होता है, ह्रष्ट होता है। अथवा जिस संप्रदायसे (पहिले) संलग्न था उसके बास्ता उसके वाद, उसकी स्वीकृति, उसकी रुचि. उसके दानके संबंधमें अप्रशंसा करनेपर संतुष्ट होता है, प्रसन्न होता है, ह्रष्ट होता है।

भिक्षुओ ! अ न्य ती थि क पूर्व के असाध्य होनेमें यह संघसे संबद्घ (बात) है। इस प्रकार भिक्षुओ ! अ न्य ती थि क पूर्व अनाराधक होता है। "भिक्षुओ ! इस प्रकारके अनाराधक (= असाध्य) अ न्य ती थि क पूर्व के आनेपर उपसंपदा न करनी चाहिये। 60

#### (ग) ठीक होने लायक

"कैसे भिक्षुओ! अन्यतीर्थिक पूर्व आराधक (=साध्य) होता है?--

- (१) "भिक्षुओ ! जो अन्य ती थि क पूर्व अतिकालमें ग्राममें प्रवेश नहीं करता, न बहुत दिन विताकर निकलता है, (वह पहिले-दूसरे-साधु-संप्रदायमें रहा) आ राध क होता है।
- (२) ''और फिर भिक्षुओ ! वेश्याकी-आँख-न-पळेवाला, विधवाकी-आँख-न-पळेवाला, वर्ळा-उम्प्रकी-कुमारिकाकी-आँख-न-पळेवाला, नपुंमककी-आँख-न-पळेवाला, भिक्षुणीकी-आँख-न-पळेवाला अन्य ती थि कपूर्व आराधक होता है।
- (३) ''और फिर भिक्षुओं! (जो) अन्य ती थि क पूर्व, गुरु-भाइयोंके छोटे-बळे जो काम हैं, उनके करनेमें दक्ष, आलस-रहित होता है, उनके विषयमें उपाय और सोच करता है, करन्नेमें तथा टीकमे विधान करनेमें समर्थ होता है, (वह) आ राध क होता है।
- (४) "और फिर भिक्षुओ ! (जो) अन्य ती थि क पूर्व शील, चित्त और प्रज्ञाके संबंधमें पाठ करने तथा पूछनेमें तीव्र इच्छावाला होता है, (वह) आ राध क होता है।
- (५) "और फिर भिक्षुओ! (जो) अन्य ती थि क पूर्व जिस संप्रदायसे (पहिले) संलग्न था, उसके शास्ता, उसके वाद, उसकी स्वीकृति, उसकी रुचि उसके दानके संबंधमें अप्रशंसा करनेपर संतुष्ट होता है, प्रसन्न होता है, हृष्ट होता है, और बुद्ध या ध में या सं घ की अप्रशंसा करते वक्त कृपित होता है, असंतुष्ट होता है, नाराज होता है। अथवा जिस संप्रदायसे (पहिले) संलग्न था उसके शास्ता की प्रशंसा करने पर कृपित कोता है, और बुद्ध, ध में, या सं घ की प्रशंसा करनेपर संतुष्ट होता है, भिक्षुओ! (उस) अन्य ती थि क पूर्व के साध्य होनेमें यह संघसे संबद्ध (बात) है। इस प्रकार भिक्षुओ! (बह) अन्य ती थि क पूर्व आराधक होता है। "भिक्षुओ! इस प्रकारके आराधक अन्य ती थि क पूर्व के आनेपर उसे उपसंपदा देनी चाहिये। 61

# (३) वाणप्रस्थियोंके लिये विशेष ख्याल

"यदि भिक्षुओ! अन्यतीथिकपूर्व नंगा आवे, तो उपाध्यायका चीवर उसे ओढ़ाना चाहिये। यदि बिना कटे केशोंवाला आए, तो मुंडन-कर्मके लिये संघसे पूछना चाहिये। भिक्षुओ! जो वह अग्निहोत्री, जटाधारी (=जटिलक=वाणप्रस्थी) हों, तो आतेही उनकी उपसंपदा करनी चाहिये; उन्हें परिवास न देना चाहिये। सो क्यों? भिक्षुओ! वह कर्मवादी (=कर्मके फलको माननेवाले), और क्रिया-वादी होते हैं। 62

"भिक्षुओं! यदि शाक्य-जाति का अन्य तीर्थि क पूर्व आवे तो आते ही उसकी उपसंपदा

करनी चाहिये, उसे परिवास न देना चाहिये। भिक्षुओ ! यह में (अपने) जातिवालोको परंपरा तकके लिये उपहार देना हूँ।" 63

#### सप्तम भाणवार समाप्त ॥७॥

#### (४) प्रब्रज्याके लिये अयोग्य व्यक्ति

१— उस समय म ग ध में, कुष्ठ, फोळा, चर्म-रोग, सूजन और मृगी—यह पाँच बीमारियाँ उत्पन्न हुई थी। पाँचों बीमारियोंसे पीळितहो लोग जी व क कौ मा र भृत्य के पास आकर ऐसा कहते थे— ''अच्छा हो आचार्य! हमारी चिकित्सा करो।''

''आर्यों! मुझे बहुत काम हैं; बहुत करणीय है। मगधराज सेनिय वि म्बि सा र की सेवामें जाना पळता है। रिनवास और बुद्ध प्र मुखि भिक्षु-संघकी भी (सेवा करनी होर्ता है)। मैं (आप लोगोंकी) चिकित्सा करनेमें असमर्थं हूँ।''

तव उन मनुष्योंके मनमें यह हुआ—यह शाक्य पुत्री य श्रमण (चबौद्ध भिक्षु) आराम-पसन्द (चसुखशील) और सुख स माचार (चआरामवाले काम करनेवाले) हैं। ये अच्छा भोजन करके (अच्छे) निवासों और शय्याओं में सोते हैं। क्यों न हम भी शाक्यपुत्रीय श्रमणों में (जाकर) भिक्षु बन जायें। तब भिक्षु भी सेवा करेंगे और जी व क कौ मार भृत्य शी चिकित्सा करेगा।

तब उन मनुष्योंने भिक्षुओं के पास जाकर प्रव्रज्या (=संन्यास) माँगी। भिक्षुओं ने उन्हें प्रव्रज्या दी, उपसंपदा दी । तब भिक्षु भी उनकी सेवा करते थे और जीवक कौ मार भृत्य भी उनकी चिकित्सा करताथा।

उस समय बहुतसे रोगी भिक्षुओंकी सेवा करते हुए बहुत याचना, माँगना किया करते थे— 'रोगीके लिये पथ्य दीजिये, रोगीके सेवक के लिये भोजन दीजिये, रोगीके लिये ओषध दीजिये। 'जी व क कौ मा र भृत्य भी बहुतसे रोगी भिक्षुओंकी चिकित्सामें लगे रहनेसे किसी राज-कार्यको छोळ बैठा। कोई पुरुष पाँच रोगोंसे पीळित हो जीवक कौमारभृत्यके पास आकर ऐसा बोला— ''अच्छा हो आचार्य! मेरी चिकित्सा करें।

"आर्य! मेरे बहुतसे काम हैं, बहुत करणीय हैं। मगधराज सेनिय वि म्बि सा र की सेवामें जाना पळता है। रिनवास और बृद्ध प्र मु ख भिक्षु-संबकी भी (सेवा करनी होती है)। मैं (आपकी) सेवा करनेमें असमर्थ हैं।"

''आचार्य ! मेरा सारा धन तुम्हारा होगा और मैं तुम्हारा दास हूँगा । अच्छा हो आचा**र्य मेरी** चिकित्सा करें ।''

"आर्य मेरे वहुतसे काम हैं ।"

तब उस मनुष्यके (मनमें) ऐसा हुआ—यह शाक्य पुत्री य श्रमण आराम-पसन्द (= सुख-शील) और सुख-स मा चार (=आरामवाले काम करनेवाले) हैं। ये अच्छा भोजन करके (अच्छे) निवासों और शय्याओं में सोते हैं। क्यों न मैं भी शाक्यपुत्रीय श्रमणों में (जाकर) भिक्षु बन जाऊँ। तब भिक्षु भी सेवा करेंगे और जीवक कौमारभृत्य भी चिकित्सा करेगा और नीरोग होनेपर मैं भिक्षु-आश्रम छोळ चला जाऊँगा।"

तब उस मनुष्यने भिक्षुओं के पास जाकर प्रव्रज्या (=सन्यास) माँगी। भिक्षुओं ने उसे प्रव्रज्या दी, उपसम्पदा दी। तब भिक्षु भी उसकी सेवा करते थे और जीवक कौमारभृत्य भी उसकी चिकित्सा करते थे।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> जिसमें बुद्ध प्रमुख हैं।

नीरोग होनेपर वह भिक्षुपन छोळ चला गया। जी व क कौमारभृत्यने भिक्षु-आश्रम छोळकर चले गये उस आदमीको देखा। देखकर उस पुरुषसे पूछा— "क्यों आर्यं! तुम तो भिक्षु बने थे?"

"हाँ आचार्य ! "

"तो आर्य ! तुमने क्यों ऐसा किया ?"

नव उस पुरुपने जीवक कौमारभृत्यमे सव बात बतला दी। (उसे सुनकर) जीवक कौमारभृत्य हैरान होता, धिक्कारता और दुखी होता था—कैसे भदन्त (लोग) पाँच रोगोंसे पीळित (पुरुष
को) प्रव्रज्या देते हैं! तब जीवक कौमारभृत्य भगवान्के पास गया। जाकर भगवान्की बन्दनाकर
एक और बैठ गया। एक ओर बैठे जीवक कौमारभृत्यने भगवान्से यह कहा—''अच्छा हो भन्ते! आर्य
(=भिक्ष) लोग पाँच रोगोंन पीळितको प्रव्रज्या न दें।''

तव भगवान्ने जी व क कौमारभृत्यको धार्मिक कथा कह...समुत्तेजित संप्रहर्षित किया। तब जीवक कौमारभृत्य भगवान्को धार्मिक कथा द्वारा...समुत्तेजित..हो आसनसे उठकर भगवान्को अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर चला गया। तब भगवान्ने इसी संबंधमें इसी प्रकरणमें धार्मिक कथा कहकर भिक्षुआंको संबोधित किया—

"भिक्षुओं! (कुष्ठ आदि) पाँच रोगोंसे पीळितको नहीं प्रब्रज्या देनी चाहिये। जो प्रब्रज्या दे उसे दृक्कटका दोप हो।"64

२—उस समय मगधराज सेनिय वि म्बि सा र के सीमान्तमें विद्रोह हो गया था। तब मगधराज सेनिय बिम्बिसारने (अपने) सेना-नायक महामात्योंको आज्ञा दी—''जाओ रे!सीमान्तको ठीक करो।''

"अच्छा देव !"——(कह) सेना-नायक महामात्योंने मगधराज मेनिय बिम्बिसारको उत्तर दिया।

तव अच्छे अच्छे योधाओं के (मनमें) ऐसा हुआ—'हम युद्धको पसन्द करके, जाकर पाप करेंगे और बहुत अ-पुण्य पैदा करेंगे। क्या उपाय है जिससे कि हम पापसे बचें; अ-पुण्यको न पैदा करें?' तब उन योधाओं के (मनमें) ऐसा हुआ—'यह शा क्य पुत्री य श्रमण धर्मचारी उत्तमाचारी, ब्रह्मचारी, सत्यवादी, शीलवान् धर्मातमा हैं। यदि हम शा क्य पुत्री य श्रमणों के पास (जाकर) प्रव्रजित हो जायें तो हम पापसे बच जायेंगे, अ-पुण्यको पैदा न करेंगे।'

तब उन योधाओंने भिक्षुओंके पास जाकर प्रब्रज्या माँगी, और भिक्षुओंने उन्हें प्रब्रज्या और उपसंपदा दी। सेना-नायक महामात्योंने उन राजसैनिकोंसे पूछा—

"क्यों रे! इस इस नामवाले योधा नहीं दिखाई देते?"

"स्वामी! इस इस नामवाले योधा भिक्षुओं के पास प्रव्रजित हो गये।"

तब वह सेना-नायक महामात्य हैरान होते, धिक्कारते और दुखी होते थे— कैसे शा क्य पुत्री य श्रमण राजसैनिकोंको प्रब्रज्या देते हैं! तब सेना-नायक महामात्योंने यह बात मगधराज सेनिय विम्विसारसे कही। तब मगधराज सेनिय विम्विसारने व्या व हा रिक म हा मा त्यों (चन्यायांवीशों)से पूछा—

"क्यों जी! जो राज-सैनिकको प्रब्रज्या दे उसको क्या होना चाहिये?"

''देव! उस (=उपाध्याय) का सिर काटना चाहिये, अनुशांस क (=उपदेश करने वाले)की जीभ निकालनी चाहिये, और (=संन्यास देनेवाले) गणकी पसली तोळ देनी चाहिये।"

तब मगधराज सेनिय बि म्बि सा र, जहाँ भगवान् थे वहाँ गया । जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे मगधराज सेनिय बिम्बिसारने भगवान्से यह कहा—

"भन्ते! (बुद्ध धर्मके प्रति) श्रद्धा-भिन्ति न रखनेवाले राजा भी हैं। वह थोळी बातके लिये

भी भिक्षुओंको पीळा दे सकते हैं। अच्छा हो भन्ते! आर्य (=भिक्षु) लोग राजसैनिकको प्रब्रज्या न दें।"

तव भगवान्ने मगधराज सेनिय विम्बिसारको धार्मिक कथा कह ...संप्रहर्षित किया। तव मगधराज सेनिय विम्बिसार भगवान्की धार्मिक कथासे...संप्रहर्षित हो, आसनसे उठ. भगवान्को अभिवादन कर, प्रदक्षिणाकर चला गया। तब भगवान्ने इसी संबंधमें, इसी प्रकरणमें धार्मिक कथा कह भिक्षुओंको संबोधित किया—

"भिक्षुओ ! राजसैनिकोंको नहीं प्रब्रज्या देनी चाहिये। जो दे उसे दुक्क टका दोष हो।" 65

३—उस समय अंगु लिमा ल डाकू (आकर) भिक्षु बना था। लोग (उसे) देखकर उद्धिग्न होते, त्रास खाते और भागते, दूसरी ओर चले जाते, दूसरी ओर मुँह कर लेते और दरवाजा बन्द कर लेते थे। लोग हैरान होते, धिक्कारते और दुखी होते थे—कैसे शाक्य-पुत्रीय श्रमण ध्व ज ब न्ध (=ध्वजा उळाकर डाका डालनेवाले) डाक्को प्रब्रज्या देंगे!"

भिक्षुओंने उन मनुष्योंके हैरान होने, धिक्कारने और दुखी होनेको सुना। तब उन भिक्षुओंने भगवान्से यह बात कही। (भगवान्ने यह कहा)—

"भिक्षुओ ! ध्वजबन्ध डाक्को नहीं प्रब्रज्या देनी चाहिये । जो दे उसे दु क्क ट का दोष हो ।" 66

४—उस समय मगधराज सेनिय बि म्बिसार ने आज्ञा कर दी थी—'जो शाक्यपुत्रीय श्रमणोंके पास जाकर प्रव्रजित होंगे उनको (दंड आदि) कुछ नहीं किया जा सकता। (भगवान्का) धर्म सुन्दर प्रकारसे कहा गया है, (लोग) दुःखके अच्छी प्रकार अन्त करनेके लिये (जाकर) ब्रह्मचर्य पालन करें।

उस समय कोई पुरुष चोरी करके जेल (=कारा)में पळा था। वह जेलको तोळ भाग, कर भिक्षुओंके पास प्रव्रजित हो गया। लोग (उसे) देखकर ऐसा कहते थे—'यह वह जेल तोळनेवाला चोर है। अहो! इसे ले चलें।' कोई कोई ऐसा कहते थे—'आर्यो! मत ऐसा कहो। मगधराज सेनिय विम्विसारने आज्ञा दे दी है—'जो शाक्यपुत्रीय श्रमणोंके पास जाकर प्रव्रजित होंगे उनको (दंड आदि) कुछ नहीं किया जा सकता। (भगवान्का) धर्म सुन्दर प्रकारसे कहा गया है, (लोग) दुःखके अच्छीप्रकार अन्त करनेके लिए (जाकर) ब्रह्मचर्य पालन करें।' (इससे) लोग हैरान होते, धिक्कारते और दुखी होते थे—'यह शाक्यपुत्रीय श्रमण अभय चाहनेवाले हैं। इनका कुछ नहीं किया जा सकता। कैसे यह शाक्यपुत्रीय श्रमण जेल तोळनेवाले चोरको प्रव्रज्या देंगे!'

भिक्षुओंने भगवान्से यह बात कही। (भगवान्ने यह कहा)--

''भिक्षुओ ! जेल तोळनेवाले चोरको नहीं प्रब्रज्या देनी चाहिये। जो दे उसे दुक्कट का दोष हो।'' 67

५—उस समय कोई पुरुष चोरी करके भागकर भिक्षु बन गया था। वह राजाके अन्तःपुर (=कचहरी)में लिखित था—'(यह) जहाँ देखा जाय, वहीं मारा जाय।' लोग उसे देखकर ऐसा कहते थे—'यह वहीं लिखित क चोर है। अहों इसे मार दें।' कोई कोई ऐसा कहते थे 'आर्यो! मत ऐसा कहो। मगधराज सेनिय बिम्बिसारने आज्ञा दे दी है—जो शाक्यपुत्रीय श्रमणोंके पास०।' (भगवान् ने यह कहा)—

"भिक्षुओ! लिखित क चोरको नहीं प्रब्रज्या देनी चाहिये ।"68

६—उस समय कोळा मारनेका दंड पाया हुआ एक पुरुष भिक्षुओंके पास प्रव्रजित हुआ था। लोग हैरान होते । (भगवान्ने कहा)—

"भिक्षुओ! कोळा मारनेका दंड पाये हुएको नहीं प्रत्रजित करना चाहिये ।"69 ७—उस समय एक पुरुष (राज-)दंडसे लक्षणाहत (=आगमें लाल किये लोहे आदिसे दागा) हो भिक्षुओंमें आकर प्रव्रजित हुआ था।०। (भगवान्ने कहा)--

"भिक्षुओ ! (राज-)दंडसे लक्षणाहतको नहीं प्रव्रज्या देनी चाहिये०।" 7०

८—उस समय एक ऋणी पुरुष भागकर शिक्षुओं के पास प्रब्रजित हुआ था। धनियों (=ऋण देनेवालों)ने देखकर यह कहा—'यह हमारा ऋणी है। अहो ! इसको ले चलें।' दूसरोंने ऐसा कहा—'मत आर्यों! ऐसा कहो। मगधराज सेनिय विस्विसारने आज्ञा दे रखी हैं। '(भगवान्ने यह कहा)—

"भिक्षुओ ! ऋणीको नहीं प्रव्रज्या देनी चाहिये०।" 71

१—उस समय एक दास (=गुलाम) भागकर भिक्षुओंमें प्रक्रजित हुआ था। मालिकोंने देखकर ऐसा कहा—'यह वह हमारा दास है। अहो! इसे ले चलें०। (भगवान्ने यह कहा)— भिक्षुओ! दासको नहीं प्रव्रज्या देनी चाहियें।" 72

#### (५) मुंडनके लिये संघको सम्मति

उस समय एक स्वर्णकार (= कम्मार)का पुत्र माता-पिताके साथ झगळाकर आरामम जा भिक्षुओंके साथ प्रक्रिजित हो गया। तब उस स्वर्णकार-पुत्रके माता-पिताने उसे खोजते हुए आराममें जा भिक्षुओंसे पूछा— 'क्या भन्ते! इस प्रकारके लळकेको देखा है?' न जाननेके कारण भिक्षुओंने कहा— 'हम नहीं जानते।' न देखनेके कारण कहा— 'हमने नहीं देखा।' तब उस स्वर्णकार-पुत्रके माता-पिता खोज करके उसे भिक्षुओंमें प्रव्रजित हुआ देख हैरान होते, धिक्कारते और दुखी होते थे— 'यह शाक्यपुत्रीय श्रमण निर्लज्ज, दुःशील, झूठ बोलनेवाले हैं जिन्होंने जानते हुए कहा, हम नहीं जानते; देखते हुए कहा, हमने नहीं देखा। यह लळका तो यहाँ भिक्षुओंके पास प्रव्रजित हुआ है।' भिक्षुओंने उस स्वर्णकार-पुत्रके माता-पिताके हैरान होने, धिक्कारने और दुखी होनेको सुना। तब उन्होंने यह बात भगवान्से कही। (भगवान्ने यह कहा)—

"भिक्षुओ ! मृंडन-कर्म करनेके लिये संघकी अनुमति लेनेकी आज्ञा देता हूँ।"73

#### (६) बीस वर्षसे कमकी उपसम्पदा नहीं

उस समय राजगृह में सप्तद शव गींय (=जिस समुदायमें सत्रह आदमी हों) लड़के एक दूसरेके मित्र थे। उपा लि लळका उनका मुखिया था। तब उपालिके माता-पिताके (मनमें) ऐसा हुआ—'किस उपायसे हमारे मरनेके बाद उपा लि सुखसे रह सकेगा, दुख नहीं पायेगा ?' तब उपा लि के माता-पिताके (मनमें) ऐसा हुआ—'यदि उपा लि लेखा सीखे तो वह हमारे मरनेके बाद मुखसे रह सकेगा, दुख नहीं पायेगा।' तब उपालि के माता-पिताके (मनमें) ऐसा हुआ—'यदि उपालि लेखा सीखेगा तो उसकी अँगुलियाँ दुखेंगी। हाँ यदि उपालि गण ना (=िहसाब) सीखे तो हमारे मरनेके बाद ।' तब उपा लि के माता-पिताके (मनमें) ऐसा हुआ—'यदि उपालि गण ना सीखेगा तो उसकी जाँघ दुखेगी। हाँ यदि उपालि रूप (=सराफी) सीखे तो हमारे मरनेके बाद ।' तब उपालि के माता-पिताके (मनमें) ऐसा हुआ—'यदि उपालि रूप को सीखेगा तो उसकी आँखें दुखेंगी। हाँ यह शावयपुत्रीय श्रमण मुखशील और सुख-समाचार हैं। ये अच्छा भोजन करके (अच्छे) निवासों और शय्याओंमें सोते हैं। क्यों न उपालि भी शाक्यपुत्रीय श्रमणोंमें जाकर भिक्षु बन जाय। इस प्रकार उपालि हमारे मरनेके बाद ।'

उपालि लळकेने (अपने) माता-पिताके इस कथा-संलापको सुना। तब उपालि लळका जहाँ उसके (साथी) लळके थे वहाँ गया। जाकर उन लळकोंसे बोला—'आओ आर्यो! हम सब शाक्य-पुत्रीय श्रमणोंके पास जाकर प्रव्रजित हों।' तब उन लळकोंने अपने अपने माँ-बापके पास जाकर यह कहा — 'हमें घरसे-वेघर हो प्रव्रज्या लेनेकी आज्ञा दें।' तब उन लळकोंके माता-पिताने एक सी रुचि रखनेवाले लळकोंके अभिप्रायको सुंदर जान अनुमति दे दी। उन्होंने भिक्षुओंके पास आकर प्रव्रज्या

माँगी। भिक्षुओंने उन्हें प्रव्रज्या और उपसंपदा दी। तव रातके भिनसारको उठकर वह (यह कह) रोते थे—-'खिचळी दो! भात दो! खाना दो!'

भिक्षु ऐसा कहते थे—'ठहरो आवुसो! जब तक कि विहान हो जाता है; यदि य वा गू (=पतली खिचळी) होगा तो पीना, यदि भात होगा तो खाना, यदि खाना होगा तो भोजन करना। यदि खिचळी, भात या खाना न होगा तो भिक्षा करके खाना।'

भिक्षुओं के ऐसा कहनेपर भी वह रोते ही रहते थे—खिचळी दो ! ०।' और बिस्तरेपर लोटते-पोटते रहते थे। भगवान्ने रातके अन्तिम पहरमें उठकर बच्चों के गब्दको सुनकर आयुष्मान् आनन्दको संबोधित किया—

"आनन्द! कैसा यह बच्चोंका शब्द है?"

आयुष्मान् आनन्दने भगवान्से सब बात बतलाई। (भगवान्ने उन भिक्षुओंसे पूछा)—
"भिक्षुओं! सचमुच जानबूझकर भिक्षु बीस वर्षसे कमके व्यक्तिको उपसंपदा देते हैं?"
"सचमुच भगवान्!"

बुद्ध भगवान्ने—''कैसे भिक्षुओ! यह मोघ-पुरुष (=िनकम्मे आदमी) जानते हुए बीस वर्षसे कमके व्यक्तिको उपसंपदा देते हैं? भिक्षुओ! बीस वर्षसे कमका पुरुष सर्दी-गर्मी, भूख-प्यास, मच्छर-मक्खी, धूप-हवा, सरीसृप (=साँप, बिच्छू आदि रेंगनेवाले जीव)की पीळाके सहनेमें असमर्थं होता है। कठोर, दुरागतके वचनों (के सहनेमें), और दुखमय, तीव्र, खरी, कटु, प्रतिकूल, अप्रिय प्राण हरनेवाली उत्पन्न हुई शारीरिक पीळाओंको न स्वीकार करनेवाला होता है, भिक्षुओ! बीस वर्ष वाला पुरुष सर्दी-गर्मी ० के सहनेमें समर्थं होता है। ० स्वीकार करनेवाला होता है। भिक्षुओ! यह न अप्रसन्नोंके प्रसन्न करनेके लिये हैं। १ निन्दा करके भगवान्ने धार्मिक कथा कह भिक्षुओंको मंबोधित किया—

"भिक्षुओ! जानते हुए बीस वर्षसे कमके व्यक्तिको नहीं उप संपदा देनी चाहिये। जो उपसंपदा दे उसे धर्मानुसार (प्रतिकार) करना चाहिये।" 74

#### (७) पंद्रह वर्षसे कमका श्रामगोर नहीं

१—उस समय एक खान्दान महामारीके रोगसे मर गया। उसमें पिता-पुत्र (दोही) बच रहे। वह भिक्षुओंके पास जा प्रव्रजित हो एक साथही भिक्षाके लिये जाते थे। जब पिताको कोई भिक्षा देता था तो वह बच्चा दौळकर यह कहता था—'तात! मुझे भी दो, तात! मुझे भी दो।' लोग हैरान होते, धिक्कारते और दुखी होते थे—'शाक्यपुत्रीय श्रमण अ-ब्रह्मचारी होते हैं। यह बच्चा भिक्षुणीसे उत्पन्न हुआ है।' भिक्षुओंने उन मनुष्योंके हैरान होने०। (भगवान्ने यह कहा)—

"भिक्षुओ ! पन्द्रह वर्षसे कमके बच्चेको नहीं श्रामणेर बनाना (=प्रव्रज्या देना) चाहिये। जो श्रामणेर बनाये उसे दुक्क टका दोष हो।" 75

२—उस समय आयुष्मान् आ न न्द का एक श्रद्धालु = प्रसन्न, सेवक-कुल महामारीसे मर गया। सिर्फ दो बच्चे बच रहे। वह (अपने घरकी) परिपाटीके अनुसार भिक्षुओंको देखकर दौळकर पास आते थे। भिक्षु उन्हें फटकार देते थे। उन भिक्षुओंके फटकारनेसे वह रोने लगते थे। तब आयुष्मान् आनन्दके मनमें ऐसा हुआ— भगवान्की आज्ञा है कि पन्द्रह वर्षसे कमके बच्चेको श्रामणेर नहीं बनाना चाहिये, और यह बच्चे पन्द्रह वर्षसे कमके ही हैं। किस उपायसे यह बच्चे विनष्ट होनेसे बचाये जा सकते हैं। तब आयुष्मान् आनन्दने भगवान्से यह बात कही। (भगवान्ने कहा)—

<sup>°</sup> देखो पृष्ठ १०३ [(३) १ क]।

"आनन्द ! क्या वह बच्चे कौवा उळाने लायक हैं?" "हाँ हैं, भगवान् !"

तव भगवान्ने इसी संबंधमें, इसी प्रकरणमें धार्मिक कथा कह भिक्षुओंको संबोधित किया—

"भिक्षुओ ! कौवा उळानेमें समर्थ पन्द्रह वर्षसे कम उम्रके बच्चेको श्रामणेर बनानेकी अनुमित देता हूँ।" 76

#### (८) श्रामणेर शिष्योंकी संख्या

३— उस समय आयुष्मान् उप नंद शाक्यपुत्रके पास कंट क और महक दो श्रामणेर थे। वह एक दूसरेको दुर्वचन कहते थे। भिक्षु (यह देख) हैरान होते, धिक्कारते और दुखी होते थे— 'कैसे श्रामणेर इस प्रकारका अत्याचार करेंगे!' उन्होंने भगवान्से यह बात कही। (भगवान्ने यह कहा)—

"भिक्षुओं! एक (भिक्षु)के दो श्रामणेर नहीं रखना चाहिये। जो रखे उसे दुक्कटका दोष हो।"77

#### (९) निश्रयको ऋवधि

उस समय भगवान्ने राज गृह में ही वर्षा, हेमन्त और ग्रीष्मको बिताया। लोग हैरान होते, धिक्कारते और दुखी होते थे— 'शा क्य पुत्री य श्रमणोंके लिये दिशाएँ अन्धकारमय हैं, शून्य हैं। इन्हें दिशाएँ जान नहीं पळतीं।' भिक्षुओंने उन मनुष्योंके हैरान होने, धिक्कारने और दुखी होनेको सुना। तब उन भिक्षुओंने भगवान्से यह बात कही। तब भगवान्ने आयुष्मान् आनंदको संबोधित किया— "जा आनन्द! जलछक्का (=अवापुरण) ले एक ओरसे भिक्षुओंको कह— 'आवुसो! भगवान् दक्षिणा- गिरिमें चारिका करनेके लिये जाना चाहते हैं। जिस आयुष्मान्की इच्छा हो आये।'

"अच्छा भन्ते!" (कह) भगवान्को उत्तर दे आयुष्मान् आनन्दने जल छक्का ले एक ओरसे भिक्षुओंको कहा—'आवुसो! भगवान् दक्षिणागिरिमें चारिका करनेके लिये जाना चाहते हैं। जिस आयुष्मान्की इच्छा हो आये।' भिक्षुओंने यह कहा—'आवुस आनंद! भगवान्ने आज्ञा दी है, दस वर्ष तक निश्चय लेकर वसनेकी, दस वर्ष (के भिक्षु)को निश्चय देनेकी। उसके लिये हमें जाना होगा और निश्चय ग्रहण करना होगा। थोळे दिनका निवास होगा और फिर लौटकर आना होगा, और फिर दो-बारा निश्चय ग्रहण करना होगा। इसलिये यदि हमारे आचार्य और उपाध्याय चलेंगे तो हम भी चलेंगे। न चलेंगे तो हम भी नहीं चलेंगे। (अन्यथा) आवुस आनन्द! हमारे चित्तका ओछापन समझा जायगा।' तब भगवान् छोटेसे भिक्षु-संघके साथ दक्षिणा गिरिमें विचरनेके लिये चले गये। तब भगवान् दक्षिणा-गिरिमें इच्छानुसार विहारकर राजगृहमें लौट आये। तब भगवान्ने आयुष्मान् आनंदसे पूछा—

"क्या था आनंद ! जो तथागत छोटेसे भिक्षु-संघके साथ दक्षिणागिरिमें विचरनेके लिये गये ?"

तब आयुष्मान् आनंदने भगवान्को वह सब बात बतलाई। भगवान्ने इसी संबंधमें इसी प्रक-रणमें धार्मिक कथा कह भिक्षुओंको संबोधित किया—

"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ चतुर और समर्थ भिक्षुको पाँच वर्ष तक निश्रय लेकर बसने की; और अ-चतुरको जीवन भर तक (निश्रय लेकर बसने की)। 78

## (१०) किसके लिये निश्रय आवश्यक है और किसके लिये नहीं है

क--भिक्षुओ ! पाँच बातोंसे युक्त भिक्षुको निश्चय के बिना वास नहीं करना चाहिये--(१) न वह संपूर्णशील-पुँजसे युक्त होता है, ० १ (५) न संपूर्ण विमुक्तियोंके ज्ञानके साक्षात्कार-पुजसे संयुक्त होता है। भिक्षु इन पाँच बातोंसे युक्त भिक्षुको निश्चयके बिना वास नहीं करना चाहिये। 79

ख—भिक्षुओ ! पाँच बातोंसे युक्त भिक्षुको निश्रयके बिना वास करना चाहिये——(१) वह संपूर्णशील-पुंजसे युक्त होता है, ० १ (५) संपूर्ण विमुक्तियोंके ज्ञानके साक्षात्कार पुंजसे संयुक्त होता है। भिक्षु इन पाँच बातोंसे युक्त भिक्षुको निश्रयके बिना वास करना चाहिये। 80

ग—और भी भिक्षुओ ! पाँच वातोंसे युक्त भिक्षुको निश्रयके बिना वास नहीं करना चाहिये— (१) अ-श्रद्धालु होता है; (२) लज्जा रहिन होता है; (३) संकोच-रहित होता है; (४) आलसी होता है; (५) भूल जाने वाला होता है। ०।8ा

घ—भिक्षुओ ! पाँच बातोंसे युक्त भिक्षुको निश्रयके बिना वास करना चाहिये—

(१) श्रद्धालु होता है ०। (५) याद रखने वाला होता है।०।82

ङ—और भी भिक्षुओ ! पाँच वातोंसे युक्त भिक्षुको निश्रयके बिना नहीं रहना चाहिये— (१) शीलके विषयमें शील-हीन होता है; (२) आचारके विषयमें आचार-हीन होता है; (३) धारणा-के विषयमें बुरी धारणावाला होता है; (४) विद्याहीन होता है; (५) प्रज्ञाहीन होता है। ०।83

च—भिक्षुओ ! पाँच बातोंसे युक्त भिक्षुको निश्चयके विना रहना चाहिये—(१) शीलहीन नहीं होता; (२) आचारहीन नहीं होता; (३) धारणाके विषयमें बुरी धारणावाला नहीं होता; (४) विद्यावान् होता है; (५) प्रज्ञावान् होता है।  $\circ$  । 84

छ—और भी भिक्षुओ ! पाँच बातोंसे युक्त भिक्षुको निश्रयके बिना नहीं रहना चाहिये— (१) दोषको नहीं जानता; (२) न निर्दोषताको जानता है; (३) न छोटे दोषको जानता है; (४) न बळे दोषको जानता है; और (४) भिक्षु-भिक्षुणी दोनोंके प्रातिमोक्षोंको विस्तारके साथ नहीं हृद्गत किये रहता। सूक्त (=बुद्धोपदेश)से और प्रमाणसे प्रातिमोक्षको न सुविभाजित किये रहता, न सुप्रवर्तित, न सु-निर्णीत किये रहता है। ०। 85

ज—भिक्षुओ ! पाँच बातोंसे युक्त भिक्षुको निश्चय के बिना रहना चाहिये—(१) दोषको जानता है;  $\circ$  (५) प्रातिमोक्षोंको विस्तारके साथ हृद्गत किये रहता है ।  $\circ$  । 86

ञा—भिक्षुओ ! पाँच बातोंसे युक्त भिक्षुको निश्रयके बिना रहना चाहिये—(१) दोषको जानता है; (२) निर्दोषताको जानता है; (३) छोटे दोषको जानता है; (४) बळे दोषको जानता है; (५) पाँच वर्षसे अधिकका भिक्षु होता है। ०। 88

ट—भिक्षुओ ! इन छ बातोंसे युक्त भिक्षुको निश्रयके बिना नहीं रहना चाहिये— (१) न संपूर्ण शील-पुंजसे युक्त होता है;  $\circ$  २ (६) न पाँच वर्षसे अधिकका भिक्षु होता है।  $\circ$  189

ठ-- विश्रयके बिना रहना चाहिये--(१) संपूर्ण शील-पुंजसे युक्त होता है; ० (६) पाँच

१ देखो पुष्ठ ११२-१३

<sup>े</sup>ड से व तक पिछले पंचकके प्रकरणके ग से ञा तक की तरह पाँच पाँच बातें और छठी बात पाँच वर्षसे कम या अधिक का भिक्ष होना समझो।

वर्षसे अधिकका भिक्षु होता है। ०। 90

ड—० निश्रयके बिना नहीं रहना चाहिये—(१) अ-श्रद्धालु होता है; (२) लज्जा-रहित होता है; (३) संकोच-रहित होता है; (४) आलसी होता है; (५) भूल जानेवाला होता है; (६) पाँच वर्षसे कमका भिक्षु होता है। ०। 91

ढ—० निश्रयके बिना रहना चाहिये—(१) श्रद्धालु होता है; (२) लज्जालु होता है; (३) संकोच-शील होता है; (४) उद्योगी होता है; (५) याद रखने वाला होता है; (६) पाँच वर्षसे अधिक-

का भिक्षु होता है। ०। 92

ण—० निश्चयके विना नहीं रहना चाहिये—(१) शीलहीन होता है; (२) आचारहीन होता है; (३) धारणाके विषयमें बुरी धारणावाला होता है; (४) विद्याहीन होता है; (५) प्रज्ञाहीन होता है; (६) पाँच वर्षसे कमका भिक्षु होता है। ०। 93

त—-० निश्रयके विना रहना चाहिये—-(१) शीलहीन नहीं ०; (६) पाँच वर्षसे अधिक

का भिक्षु होता है।०। 94

थ—० निश्चयके बिना नहीं रहना चाहिये—(१) न दोषको जानता है; (२) न निर्दोषता-को जानता है; (३) न छोटे दोषको जानता है; (४) न बळे दोषको जानता है; (५) (भिक्षु-भिक्षुणी) दोनोंके प्रातिमोक्षोंको विस्तारके साथ नहीं हृद्गत किये रहता, सूक्त (=बुद्धोपदेश) और प्रमाण से प्रातिमोक्षको न सु-विभाजित किये रहता, न सु-प्रवर्तित, न सु-निर्णीत किये रहता; (६) पाँचवर्षसे कमका भिक्ष होना है। ०।95

द—० निश्चयके बिना रहना चाहिये—(१) दोषको जानता है; ० (६) पाँच वर्षसे अधिक-का भिक्ष होता है। ०। 96

#### अष्टम भाणवार समाप्त ॥८॥

#### *ई —कपिलवस्तु*

#### (११) प्रबच्याके लिये माता-पिताकी आज्ञा

(क) रा हुल की प्र ब्र ज्या—तब भगवान् राजगृहमें इच्छानुसार विहार करके कपिलवस्तु-की ओर विचरण करनेके लिये चल दिये। क्रमशः विचरण करते जहाँ कपिलवस्तु है वहाँ पहुँचे। और भगवान् वहाँ शाक्य (-देश)में कि पिल वस्तु के न्य ग्रोधा राम में विहार करते थे।

भगवान् पूर्वाह्ण समय पहनकर पात्र-चीवर ले जहाँ शु द्वो द न शाक्यका घर था, वहाँ गये। जाकर विछाये आसनपर बैठे। तव रा हुल - माता-देवीने रा हुल - कुमारको यो कहा—-''राहुल ! यह तेरे पिता हैं, जा दायज (=वरासत) माँग।''

तब राहुल-कुमार जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। जाकर भगवान्के सामने खळा हो कहने लगा— "श्रमण ! तेरी छाया सुखमय है।" तब भगवान् आसनसे उठकर चल दिये। राहुलकुमार भी भगवान्के पीछे पीछे लगा—

"श्रमण! मुझे दायज दे, श्रमण! मुझे दायज दे।"

तब भगवान्ने आयुष्मान् सारिपुत्रसे कहा

"तो सारिपुत्र! राहुल-कुमारको प्रव्रजित करो।"

'भन्ते! किस प्रकार राहुल-कुमारको प्रव्रजित करूँ?"

इसी मौकेपर इसी प्रकरणमें धार्मिक कथा कहकर, भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया— (ख) श्रामणेर बनानेकी विधि—"भिक्षुओ ! तीन शरण-गमनसे श्रामणेर-प्रब्रज्या- की अनुज्ञा देता हूँ। इस प्रकार प्रव्रजित करना चाहिये। पहिले शिर-दाडी मुँळवा कापाय-वस्त्र पहिना, एक कंधेपर उपरना करवा, भिक्षुओंकी पाद-वन्दना करवा, उकळूँ बैठवा, हाथ जोळवा ऐसा कहो बोलना चाहिये—-''बुद्धकी शरण जाता हूँ, धर्मकी शरण जाता हूँ, संघकी शरण जाता हूँ। दूसरी बार भी०। तीसरी बार भी बुद्धकी शरण०।'' 97

तव आयुप्मान् सारिपुत्रने राहुल-कुमारको प्रव्रजित किया । तव शु द्घो द न शाक्य जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया ; और भगवान्को अभिवादन कर, एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे हुए शुद्धोदन शाक्यने भगवान्से कहा—

"भन्ते ! भगवान्से मैं एक वर चाहता हूं ।"

"गौतम! तथागत वरसे दुरहो चुके हैं।"

"भन्ते! जो उचित है, दोप-रहित है।"

"बोलो गौतम!"

"भगवान्के प्रव्रजित होनेपर मुझे बहुत दुःख हुआ था, बैसेही न न्द (के प्रव्रजित) होनेपर भी। रा हु ल के (प्रव्रजित) होनेपर अत्यधिक। भन्ते ! पुत्र-प्रेम मेरी छाल छेद रहा है। छाल छेदकर०। चमड़ेको छेदकर मांसको छेद रहा है। मांसको छेदकर नसको छेद रहा है। नसको छेदकर हड्डीको छेद रहा है। हड्डीको छेदकर घायल कर दिया है। अच्छा हो, भन्ते ! आर्य (=भिक्षुलोग) माता पिताकी अनुमतिके बिना (किसीको) प्रव्रजित न करें।"

(ग) मा ता - पि ता की आज्ञा से प्र ब्र ज्या—भगवान्ने शुद्धोदन शाक्यसे धार्मिक कथा कही....। तब शुद्धोदन शाक्य...आसनसे उठ अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर चला गया। भगवान्ने इसी मौकेपर, इसी प्रकरणमें धार्मिक कथा कह, भिक्षुओंको संबोधित किया—"भिक्षुओ! माता पिताकी अनुमतिके बिना, पुत्रको प्रब्रजित न करना चाहिये। जो प्रब्रजित करे, उसे दुक्कटका दोष है।" 98

#### ( १२ ) श्रामणेरोंके विषयमें नियम

(क) श्रामणे रों की संख्या—तव भगवान् कि पिल व स्तु में इच्छानुसार विहारकर श्रावस्तीमें विचरणके लिये चल दिये। कमशः विचरण करते जहाँ श्रावस्ती है वहाँ पहुँचे और भगवान् वहाँ श्रावस्तीमें अ ना थि ि इक के आराम जेतवनमें विहार करते थे। उस समय आयुष्मान् सारिपुत्रके सेवक एक खान्दानने आयुष्मान् सारिपुत्र के पास (अपने) बच्चेको (यह कहकर) मेजा—'इस बच्चेको स्थविर प्रव्रज्या दें।' तव आयुष्मान् सारिपुत्रके (मनमें) ऐसा हुआ—भगवान्ने आज्ञा दी है कि एक (भिक्षु)को दो श्रामणेर न रखने चाहिये और मेरे पास यह राहुल श्रामणेर है ही। मुझे क्या करना चाहिये ?'

उन्होंने भगवान्से वात कही । (भगवान्ने कहा)--

''भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ, चतुर और समर्थ एक भिक्षुको भी दो श्रामणेर रखनेकी, या जितनोंको वह उपदेश और अनुशासन कर सके उतनोंके रखनेकी।'' 99

(ख) श्रामणे रों के शिक्षाप द—तब श्रामणेरोंके (मनमें) यह हुआ—'हम लोगोंके कितने शिक्षा-पद (=आचार-नियम) हैं, हमें क्या क्या सीखना चाहिये।' (भिक्षुओंने) भगवान्से यह बात कही। (भगवान्ने कहा)—

"भिक्षुओ! अनुमित देता हूँ, श्रामणेरोंको दस शिक्षा - प दों की, जिन्हें श्रामणेर सीखें— (१) प्राण-हिंसासे बाज आना; (२)चोरी करनेसे बाज आना; (३) अ-ब्रह्मचर्यसे बाज आना; (४) झूठ बोलनेसे बाज आना; (५) मद्य, कच्ची शराब (आदि) बुद्धि-भ्रष्ट करने वाली (चीजों)से बाज आना; (६) दो पहर बाद भोजन करनेसे बाज आना; (७) नाच, गीत, बाजा, और चित्तको चंचल करनेवाले तमाशोंसे वाज आना; (८) माला, गंध और उबटनेके धारण, मंडन, विभूषणकी वातसे वाज आना। (९) ऊँची शय्या और महार्घ शय्यासे बाज आना; (१०) सोना-चाँदीको ग्रहण करनेसे बाज आना। भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ, श्रामणेरोंको (इन) दस शिक्षा - प दों की जिन्हें श्रामणेर सीखें।''100

( १३ ) दंडनीय श्रामऐगोंको दंड

(क) दंड नी य—उस समय श्रामणेर भिक्षुओं के साथ गौरव और प्रतिष्ठा न रखते हुए उल्टी वृत्तिके हो रहे थे। भिक्षु हैरान होते, धिक्कारते और दुखी होते थे—'कैसे श्रामणेर भिक्षुओं के साथ गौरव और प्रतिष्ठा न रखते हुए उल्टी वृत्तिके हो रहे हैं?' उन्होंने यह बात भगवान्से कही। (भग-वान्ने यह कहा)—

'भिक्षुओ! अनुमित देता हूँ, पाँच वातोंसे युक्त श्रामणेरको दंड करनेकी—(१) भिक्षुओंके अ-लाभकी कोशिश करता है; (२) भिक्षुओंके अनर्थकी कोशिश करता है; (३) भिक्षुओंके वास न पानेकी कोशिश करता है; (४) भिक्षुओंकी निन्दा, शिकायत करता है; (५) भिक्षुओंमें परस्पर विगाळ कराता है। भिक्षुओं! अनुमित देता हूँ, (इन) पाँच वातोंसे युक्त श्रामणेरको दंड करनेकी।"101

(ख) इंड—तव भिक्षुओंके (मनमें) ऐसा हुआ— 'क्या इंड करना चाहिये?'

उन्होंने भगवान्से यह बात कही । (भगवान्ने यह कहा)—

"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ, आवरण (=घरके भीतर आनेसे रोकना) करनेको ।" 102

(ग) दंड में नियम—(a) उस समय भिक्षु श्रामणेरोंके लिये सारे संघारामका आवरण करते थे जिसमे श्रामणेर आरामके भीतर प्रवेश न पानेसे चले जाते, गृहस्थाश्रममें लौट जाते या तीर्थिकोंके मतमें चले जाते थे। उन्होंने भगवान्से यह बात कही। (भगवान्ने यह कहा)—

"भिक्षुओ ! सारे संघारामका आवरण नहीं करना चाहिये। जो करे उसे दु क्क ट का दोष होता है। भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ, जहाँ वह बसता हो या घूमता हो वहाँ आ व र ण करनेकी।" 103

(b) उस समय भिक्षु श्रामणेरोंके मुखके आहारका आवरण (चरोक) करते थे। लोग खिचळी,पान, और संघ-भोजन तैयार करते वक्त श्रामणेरोंसे यह कहते थे—'आओ भन्ते! खिचळी पिओ, आओ भन्ते! भात खाओ।' श्रामणेर ऐसा उत्तर देते थे—'आबुसो! वैसा नहीं कर सकते। भिक्षुओंने हमारा आवरण किया है।' लोग हैरान होते, धिक्कारते और दुखी होते थे—'कैसे भदन्त लोग श्रामणेरोंके मुखके आहारका आवरण करेंगे!' लोगोंने भगवान्से यह बात कही। (भगवान्ने यह कहा)—

"भिक्षुओ ! मुखके आहारका आवरण नहीं करना चाहिये। जो करे उसको दुक्कटका दोष होता है।" 104

#### इंड करनेका वर्णन समाप्त ।

(c) उस समय ष इ व र्गी य १ (=छ पुरुषोंवाला समुदाय) भिक्षु उपाध्यायोंसे बिना पूछे ही श्रामणेरोंका आवरण करते थे। उपाध्याय खोजते थे—हमारे श्रामणेर क्यों नहीं दिखलाई पळ रहे हैं! (दूसरे) भिक्षुओंने यह कहा—'आवुसो! ष इ व र्गी य भिक्षुओंने आवरण कर दिया है।' उन श्रामणेरोंके (उपाध्याय) हैरान होते, धिक्कारते और दुखी होते थे—'कैंसे षड्वर्गीय भिक्षु बिना हमसे पूछे ही हमारे श्रामणेरोंका आवरण करेंगे!' (उन्होंने) भगवान्से यह बात कही। (भगवान्ने यह कहा)—

"भिक्षुओ ! उपाध्यायोंसे बिना पूछे आ व र ण नहीं करना चाहिये। जो करे उसे दुक्कटका दोष हो।" 105

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>षड्बर्गीयों के बारेमें देखो पाति मोक्ख पृष्ठ १४ टि०।

(d) उस समय प ड्वर्गी य भिक्षु स्थिवर भिक्षुओंके श्रामणेरोंको फुमला ले जाते थे। स्थिवर लोग अपने ही दतौन और मुख धोनेके जलको लेते तकलीफ पाने थे। (लोगोंने) भगवान्से यह बात कही। (भगवान्ने यह कहा)—

"भिक्षुओ ! दूसरेकी परिपद् (=अनुचरगण)को नहीं फुसलाना चाहिये। जो फुसलाये उसे दुक्कटका दोप हो।" 106

उस समय आयुष्मान् उपनंद शाक्य-पुत्रके श्रामणेर कंटकने कंटकी नामक भिक्षुणीको दूपित किया। भिक्षु हैरान होते, धिक्कारते, दुखी होते थे— 'कैसे श्रामणेर इस प्रकारके अनाचारको करेंगे!' भगवान्से यह बात कही। (भगवान्ने यह कहा)—

घ. निकाल ने का दं ड— "भिक्षुओ! अनुमित देता हूँ, दस बातोंसे युक्त श्रामणेरको निकाल देनेकी—(१) प्राणि-हिंसका दोषी होता है; (२) चोर होता है; (३) अ-ब्रह्मचारी होता है; (४) झूठ बोलने बाला होता है; (५) गराव पीनेवाला होता है; (६) बुद्धकी निंदा करता है; (७) धर्मकी निंदा करता है; (८) संघकी निंदा करता है; (९) झूठी धारणावाला होता है; (१०) भिक्षुणी-दूपक होता है। भिक्षुओ! अनुमित देता हूँ, (इन) दस बातोंसे युक्त श्रामणेरको निकाल देनेकी।" 107

#### (१४) उपसंपदाके लिये अयोग्य व्यक्ति

१—उस समय एक पंडक (=िहंजळा) भिक्षुओंके पास आकर प्रक्रजित हुआ था। वह जवान-जवान भिक्षुओंके पास आकर ऐसा कहता था—'आओ आयुष्मानो ! मुझे दू पि त करो ।' भिक्षु फटकारते थे—'भाग जा पंड क, हट जा पंडक, तुझसे क्या मतलब है ?' भिक्षुओंके फटकारनेपर वह बड़े बड़े स्थल शरीर वाले श्रामणेरोंके पास जाकर ऐसा कहता था—'आओ आयुष्मानो ! मुझे दू ि त करो ।' श्रामणेर फटकारते थे—'भाग जा पंडक, हट जा पंडक, तुझसे क्या मतलव है ?' श्रामणेरोंके फटकारनेपर हाथीवानों और साईसोंके पास जाकर ऐसा कहता था—'आओ आवुसो ! मुझे दू ि त करो ।' हाथीवानों और साईसोंके पास जाकर ऐसा कहता था—'आओ आवुसो ! मुझे दू ि त करो ।' हाथीवानों और साईसोंके दूषित किया और वह हैरान होते, धिक्कारते...थे—'यह शाक्यपुत्रीय श्रमण पंडक है । जो इनमें पंडक नहीं हैं वह पंडकोंको दूषित करते हैं। इस प्रकार यह सभी अब्रह्मचारी हैं।' उन हाथीवानों और साईसोंके हैरान होने, धिक्कारने...को भिक्षुओंने सुना। (उन्होंने) भगवान्से यह वात कही। (भगवान्ने यह कहा)—

"भिक्षुओ ! उपसंपदा न पाये पंडकको उपसंपदा नहीं देनी चाहिये; और उपसंपदा पायेको निकाल देना चाहिये।" 108

२—उस समय कुलीनतासे च्युत एक पुराने खान्दानका सुकुमार लळका था। तब उस कुलीनतासे च्युत पुराने खानदानके सुकुमार लळके के (मनमें) यह हुआ—मैं सुकुमार हूँ (इसलिये) अप्राप्त भोगको न प्राप्त करनेमें समर्थ हूँ, न प्राप्त भोगके प्रतिकार करनेमें (समर्थ हूँ)। किस उपायसे मैं सुखसे जी सकता हूँ, कष्टको न प्राप्त हो सकता हूँ ?' तब उस कुलीनतासे च्युत पुराने खानदानके सुकुमार पुत्रके (मनमें) यह हुआ—'यह शाक्य-पुत्रीय श्रमण सुख शी ल और सुख - आ चा र हैं। ये अच्छा भोजन करके (अच्छे) निवासों और शय्याओंमें सोते हैं। क्यों न में स्वयं पा त्र - ची व र संपादितकर दाढ़ी-मूँछ मूँछा, काषाय वस्त्र पहन आराममें जाकर भिक्षुओंके साथ वास करूँ ?' तब उस कुलीनतासे च्युत पुराने खानदानके लळकेने स्वयं पा त्र - ची व र संपादितकर केश दाढ़ी मुळा, काषाय वस्त्र पहन आ रा म (=भिक्ष्-निवास)में जा भिक्षुओंका अभिवादन किया। भिक्षुओंने पूछा—

. "आवुस ! कितने वर्षके (भिक्षु) हो ?"

"आवुसो! कितने वर्षके होनेका क्या मतलब?"

"आवुस! कौन तेरा उपाध्याय है ?"

"आवुसो! उपाध्याय क्या चीज है?"

तव भिक्षुओंने आयुष्मान् उपालिसे यह कहा---

''आवुस उपा लि इस प्रव्रजित (=साधु)की पूछताछ करो ।''

तब आयुष्मान् उपा लि द्वारा पूछनाछ करनेपर उस कुलीनतामे च्युत पुराने खान्दानके लळकेने सब बात कह दी। आयुष्मान् उपालिने वह बात भिक्षुओंसे कह दी। भिक्षुओंने वह बात भगवान्से कही। (भगवान्ने यह कहा)—

"भिक्षुओ! चोरीमे वस्त्र पहने उपसंपदा-रहित (पुरुष)को नहीं उपसंपदा देनी चाहिये। उप-मंपदा प्राप्त कर लिये हो तो उसे निकाल देना चाहिये। भिक्षुओ! तीिथिकों (=अन्य पन्थके अनु-यायियों)के पास चले गये उपसंपदा-रहित (पुरुष)को उपसंपदा न देनी चाहिये। यदि उपसंपदा पा गया हो तो उसे निकाल देना चाहिये।" 109

३—उम समय एक नाग (अपनी) नाग-योनिसे घृणा करता, दिक होता, जुगुप्सा करता था। तब उस नागके (मनमें) ऐसा हुआ—'किस उपायसे मैं नाग-योनिसे मुक्त होऊँ और जल्दी मनुष्यत्वको पाऊँ?' तब उस नागके (मनमें) ऐसा हुआ—'यह शाक्यपुत्रीय श्रमण धर्मचारी, ...ब्रह्मचारी, सत्य-वादी, शीलवान् और पृण्यात्मा हैं। यदि मैं शाक्यपुत्रीय श्रमणोंके पास प्रब्रज्या पा सकूँ, तो इस प्रकार नाग-योनिसे मुक्त हो सकता हूँ, और शीध्य ही मनुष्यत्वको प्राप्त हो सकता हूँ।' तब उस नाग ने तरुण ब्राह्मण (चमाणवक) का रूप धारणकर भिक्षुओंके पास जा प्रब्रज्या माँगी। भिक्षुओंने उसे प्रब्रज्या और उप-संपदा प्रदानकी। उस समय वह नाग एक भिक्षुके साथ सीमान्तके विहारमें निवास करता था। एक दिन वह भिक्षु रातके भिनसारको उठकर टहलने लगा। तब वह नाग उस भिक्षुके बाहर निकलनेपर बेफिक हो सोने लगा और सारा विहार सांपसे भर गया, तथा खिळिकियोंसे फण निकल रहे थे। तब उस भिक्षुने विहारमें प्रवेश करनेके लिये किवाळको खोलते वक्त देखा कि सारा विहार सांपसे भर गया है और खिळिकियोंसे फण निकल रहे हैं। देखकर भयभीत हो चिल्ला उठा। (दूसरे) भिक्षु दौळ आ उस भिक्षुसे बोले—आवृस! किसलिये तू चिल्ला उठा?'

"आवुसो ! यह सारा विहार साँपसे भरा है, और खिळिकियोंसे फण निकल रहे हैं।'' तव वह नाग उस शब्दके कारण सिमिटकर अपने आसनपर बैठ गया। भिक्षुओंने उससे यह कहा—

"आवुस! तू कौन है ?"

"भन्ते ! मैं नाग हूँ।"

 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 

"आवुस! तूने क्यों ऐसा किया?"

तब उस नागने भिक्षुओंसे वह सब बात कह दी। भिक्षुओंने उस वातको भगवान्से कहा। तब भगवान्ने इसी संबंधमें इसी प्रकरणमें भिक्षु-संघको जमाकर उस नागसे यह कहा—

''तुम इस धर्म विनय के योग्य नहीं क्योंकि तुम नागहो। जाओ नाग ! वहीं अपने (लोकमें)। चतुर्वशी पूर्णमासी, और अष्टर्मा, और पक्षके उपोसथको उपवास करो। इस प्रकार तुम नागयोनिसे मुक्त हो जाओगे और जल्दी मनुष्यत्वको प्राप्त करोगे।"

तब वह नाग—'मैं इस धर्मके योग्य नहीं हूँ—' (सोच) दुःखी (≃दुर्मना) आँसू बहाते हुए चीत्कार कर चला गया। तब भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—

"भिक्षुओ! नागके स्वभावको प्रगट करनेके दो सयय हैं—(१) जब अपने स्वजातीय स्त्रीसे मैथुन करता है; (२) और जब निधड़क हो निद्रा लेता है। भिक्षुओ! यह दो नागके स्वभावको प्रगट करनेके समय है। भिक्षुओ! तिर्यक् योनिवाले प्राणीको बिना उपसंपदाके होनेपर उपसंपदा न देनी चाहिये और उपसंपदा पाया हुआ होनेपर उमे निकाल देना चाहिये।" 110

४—उस समय एक ब्राह्मण-पुत्र (=माणवकने) माताको जानमे मार डाला। उस समय वह उस बुरे कर्ममे पञ्चालाप करता, हैरान होता और जुगुप्सा करता था। तब उस ब्राह्मण-पुत्रके (मनमें) ऐसा हुआ—'किस उपायसे मैं इस बुरे कर्मसे निकल सकता हूँ?' तब उस माणवकके मनमें ऐसा हुआ—'यह शाक्यपुत्रीय श्रमण धर्मचारी, समचारी ब्रह्मचारी, सत्यवादी, शीलवान्, उत्तमधर्मबाले हूँ। यदि में शाक्यपुत्रीय श्रमणोंके पास प्रव्रज्या पाऊँ तो इस प्रकार मैं इस बुरे कामसे मुक्त हो जाऊँ। तब उस माणवकने भिक्षुओंके पास जा प्रव्रज्या माँगी। भिक्षुओंने आयुष्मान् उपालिसे यह बात कही—'आवुस उपालि ! पहले भी एक नाग ब्राह्मण-पुत्रका रूप धारणकर भिक्षुओंमें प्रव्रजित हुआ था। अच्छा हो आवुस उपालि ! इस माणवककी पूछ-ताछ करो।' तब उस माणवकने आयुष्मान् उपालि के पूछताछ करनेपर यह सब बात कही। भिक्षुओंने भगवान्से वह बात कही। (भगवान्ने यह कहा)—

"भिक्षुओ ! उपसंपदा-रहित माताके हत्यारेको नहीं उपसंपदा देनी चाहिये, और उपसंपदा पाये हुए हो तो उसे निकाल देना चाहिये।" III

५—उस समय एक माणवकने पिताको मार डाला था। उस समय वह उस बुरे कर्मसे पश्चात्ताप करता, हैरान होता और जुगुप्सा करता था। तब उस ब्राह्मण-पुत्रके (मनमें) ऐसा हुआ—'किस उपायसे में इम बुरे कर्मसे निकल सकता हूँ?' तब उस माणवकके (मनमें) ऐसा हुआ—'यह शाक्य-पुत्रीय श्रमण धर्मचारी, समचारी, ब्रह्मचारी, सत्यवादी, शीलवान्, उत्तमधर्मवाले हैं। यदि मैं शाक्य-पुत्रीय श्रमणोंके पाम प्रब्रज्या पाऊँ तो इस प्रकार में इस बुरे कामसे मुक्ति पाऊँ।' तब उस माणवकने भिक्षुओंके पास जा प्रब्रज्या मांगी।

भिक्षुओंने आयुष्मान उपा िल से यह बात कही— 'आवुस उपािल ! पहले भी एक नाग ब्राह्मण-पुत्रका रूप धारणकर भिक्षुओंमें प्रव्रजित हुआ था। अच्छा हो आवुस उपािल ! इस माणवककी पूछताछ करो।' तब उस माणवकने आयुष्मान् उपािलके पूछताछ करनेपर वह सब बात कह दी। आयुष्मान् उपािलने भिक्षुओंसे वह बात कही। भिक्षुओंने भगवान्से वह बात कही। (भगवान्ने यह कहा)—

"भिक्षुओ! उपसंपदा-रहित पिताके हत्यारेको नहीं उपमंपदा देनी चाहिये, और उपसंपदा पाये हुए हो तो उसे निकाल देना चाहिये।" 112

६—उस समय सा के त (=अयोध्या)से श्रावस्ती जानेवाले मार्गपर बहुतसे भिक्षु जा रहे थे। मार्गके बीचमें चोरोंने निकलकर किन्हीं किन्हीं भिक्षुओंको लूटा और किन्हीं किन्हींको मार डाला। श्रावस्तीसे निकलकर राजसैनिकोंने भी किन्हीं किन्हीं चोरोंको पकळ लिया और कोई कोई चोर भाग गये। वह भागे हुए चोर भिक्षुओंके पास जाकर प्रब्रजित हो गये। जो पकळे गये थे वे बधके लिये ले जाये जाने लगे। उन प्रब्रजित (चोरों)ने उन चोरोंको बधके लिये ले जाते देखा। देखकर उन्होंने यह कहा—'अच्छा हुआ जो हम भाग गये। यदि पकळे जाते तो हम भी इसी प्रकार मारे जाते।' उन भिक्षुओंने यह पूछा—'क्यों आवुसो! तुम क्या कहते हो?'

तब उन प्रव्रजितोंने भिक्षुओंसे वह सब बात कह दी। भिक्षुओंने भगवान्से यह बात कही। (भगवान्ने यह कहा)—

"भिक्षुओ ! यह भिक्षु (लोग) अर्हत् हैं। भिक्षुओ ! अर्हत्-घातकको यदि उपसंपदा न मिली हो तो उपसंपदा न देनी चाहिये, और उपसंपदा मिली हो तो उसे निकाल देना चाहिये।" 113

७--उस समय सा के त से श्रा व स्ती जानेवाले मार्गपर बहुतसी भिक्षुणियाँ जा रही थीं।

मार्गके वीचमें चोरोंने निकलकर किन्हीं किन्हीं भिक्षुणियोंको लूटा और किन्हीं किन्हींको मार डाला। श्रावस्तीसे निकलकर राजसैनिकोंने भी किन्हीं किन्हीं चोरोंको पकळ लिया और कोई कोई चोर भाग गये। वह भागे हुए चोर भिक्षुओंके पास जाकर प्रव्नजित हो गये। जो पकळे गये थे वधके लिये ले जाये जाने लगे। उन प्रव्नजित (चोरोंने) उन चोरोंको वधके लिये ले जाते देखा। देखकर उन्होंने कहा— 'अच्छा हुआ जो हम भाग गये। यदि पकळे जाते तो हम भी इसी प्रकार मारे जाते।' उन भिक्षुओंने पूछा— 'क्यों आवुसो! तुम क्या कहते हो?'

तव उन प्रव्रजितोंने भिक्षुओंसे वह सब वात कह दी। भिक्षुओंने भगवान्से वह सब बात कही। (भगवान्ने यह कहा)—

"भिक्षुओ ! यह भिक्षुणियाँ अर्हत् हैं। भिक्षुओ ! अर्हत्घातकको उपसंपदा न पाये होनेपर उपसंपदा न देनी चाहिये, और उपसंपदा पाये हो तो उसे निकाल देना चाहिये ।" 114

८—उस समय एक (स्त्री-पुरुष) दोनों लिंगवाला व्यक्ति भिक्षुओंके पास प्रव्रजित हुआ था। वह (व्यभिचार) करता कराता था। भगवान्से यह बात कही। (भगवान्ने यह कहा)—

"भिक्षुओ ! उपसंपदा-रहित (स्त्री-पुरुष) दोनों लिंगवाले व्यक्तिको उपसंपदा न देनी चाहिये। उपसंपदा पा गया हो तो उसे निकाल देना चाहिये।" 115

९—उस समय भिक्षु उपाध्यायके बिना उपसंपदा देते थे। भगवान्से यह बात कही। (भगवान्ने यह कहा)—

"भिक्षुओ ! उपाध्यायके बिना उपसंपदा न देनी चाहिये। जो उपसंपदा दे उसे दुक्कटका दोष हो।" 116

१०—उस समय भिक्षु संघको उपाध्याय बना उपसंपदा देते थे। भगवान्से यह बात कही। (भगवान्ने यह कहा)—

"भिक्षुओं! संघको उपाध्याय बना उपसंपदा नहीं देनी चाहिये। जो उपसंपदा दे उसे दुक्कट का दोप हो।" II7

११--उस समय भिक्षु गणको उपाध्याय बना उपसंपदा देते थे। ०--

"भिक्षुओ ! गणको उपाध्याय बना नहीं उपसंपदा देनी चाहिये। जो उपसंपदा दे उसे दुक्कट का दोप हो।" 118

१२--उस समय भिक्षु पंडकको उपाध्याय बना उपसंपदा देते थे। ०--

१३-- ० चोरीके वस्त्र पहनेको उपाध्याय बना उपसंपदा देते थे ०। 119

१४--- तीर्थिकोंके पास चले गयेको उपाध्याय बना उपसंपदा देते थे । 120

१५-- तिर्यग्-योनिवालेको उपाध्याय बना उपसंपदा देते थे । 121

१६--- मातृ-घातकको उपाध्याय वना उपसंपदा देते थे । 122

१७--- पितृ-घातकको उपाध्याय बना उपसंपदा देते थे । 123

१८---० अर्हत्-घातकको उपाध्याय बना उपसंपदा देते थे०। 124

१९-- भक्षुणी-दूषकको उपाध्याय वना उपसंपदा देते थे । 125

२०---० संघमें फूट डालनेवालेको उपाध्याय बना उपसंपदा देते थे०।

२१-- (बुद्धके शरीरसे) लोहू निकालनेवालेको उपाध्याय बना उपसंपदा देते थे । 126

२२—० (स्त्री-पुरुष) दोनों लिंगवालेको उपाध्याय बना उपसंपदा देते थे। भगवान्से यह बात कही। (भगवान्ने कहा)—

"भिक्षुओ ! (स्त्री-पुरुष) दोनों लिंगवालेको उपाध्याय बनाकर उपसंपदा न देनी चाहिये। जो उपसंपदा दे उसे दुक्कट का दोष हो।" 127 २३—उस समय भिक्षु पात्र-रहित (व्यक्ति)को उपसंपदा देते थे। वह पात्रके विना हाथोंमें ही भिक्षा माँगते थे। लोग हैरान होते, धिक्कारते थे—'कैसे यह पात्रके विना हाथोंमें ही भीख माँगते हैं जैसे कि नीथिक।' भगवान्ने यह वात कही। (भगवान्ने कहा)—

''भिक्षुओ ! पात्र-रहितको उपसंपदा न देनी चाहिये। जो उपसंपदा दे उसे दुक्कटका दोष हो।'' 128

२४—-उस समय भिक्षु चीवर-रहित (ब्यक्ति)को उपसंपदा देते थे और वह नंगेही भिक्षाटन करते थे। लोग हैरान होते. थे— 'कैसे ये नंगेही भिक्षाटन करते हैं जैसे कि तीर्थिक! भग-वान्से यह वात कही। (भगवान्ने यह कहा)—

''भिक्षुओ! चीवर-रहित (व्यक्ति)को उपसंपदा न देनी चाहिये। जो उपसंपदा दे उसे दुक्कट का दोप हो।'' 129

२५—-उम ममय भिक्षु पात्र-चीवर-रहित (व्यक्ति)को उपसंपदा देते थे। वह नंगे हो हाथोंमें ही भिक्षा माँगते थे०—-

"भिक्षुओ ! पात्र-चीवर-रहितको उपसंपदा न देनी चाहिये, ०।" 130

२६—उस समय भिक्षु मँगनीके पात्रके साथ उपसंपदा देते थे। उपसंपदा हो जानेपर पात्र ले लिया जाता था और वह हाथोंमें भिक्षा माँगते थे।०—

"भिक्षुओं ! मँगनीके पात्रके साथ उपसंपदा न देनी चाहिये। जो दे उसे दुक्कटका दोप हो।" 131

२७—उस समय भिक्षु मॅगनीके चीवरके साथ उपसंपदा देते थे। उपसंपदा हो जानेपर चीवर हे लिया जाता था, और वह नंगेही भिक्षाटन करते थे। ०—

"भिक्षुओ ! मँगनीके चीवरके साथ उपसंपदा न देनी चाहिये। जो उपसंपदा दे उसे दुक्कटका दोष हो।" 132

२८—उस समय भिक्षु मँगनीके पात्र-चीवरके साथ उपसंपदा देते थे। उपसंपदा हो जानेपर पात्र-चीवर ले लिया जाता था और वह नंगे हो हाथोंमें भिक्षा माँगते थे। लोग हैरान होते, दुखी होते, धिक्कारते थे—'(कैसे यह नंगे हो हाथोंमें भिक्षा माँगते हैं) जैसे कि तीथिक।' भगवान्से यह बात कही। (भगवान्ने यह कहा)—

"भिक्षुओ ! मॅगनीके पात्र-चीवरके साथ उपसंपदा न देनी चाहिये। जो दे उसे दुक्कटका दोष हो।" 133

#### (१५) प्रत्रज्याके तिये श्रयोग्य व्यक्ति

१—उस समय भिक्षु कटे हाथवालेको प्रव्रज्या देते (=श्रामणेर बनाते) थे। मनुष्य देख कर हैरान होते..थे। भगवान्से यह बात कही। (भगवान्ने यह कहा)—

"भिक्षुओ! कटे हाथवालेको प्रव्रज्या न देनी चाहिये। जो प्रव्रज्या दे उसे दुक्कटका दोष हो।" 134

२-- ०-- कटे पैरवालेको । 135

३---०-कटे हाथ-पैरवालेको०। 136

४---०-कटे कानवालेको०। 137

५--- कटी नाकवालेको । 138

६---०-कटे नाक-कानवालेको । 139

७----कटी अँगुलियोंवालेको०। 140

८---नोक कटी (अँगुलियों)वालेको । 141

९---०-पोर कटी (अंगुलियों)वालेको०। 142

१०----(सभी अंगुलियोंके कट जानेसे) फण जैसे हाथवालेको०। 143

११---०--कुवड़ेको०। 144

१२---०--वौनेको०। 145

१३—०—घेघेवालेको०। 146

१४--- लक्ष णा हत (=जलते लोहेसे दागे हुए)को०। 147

१५--०-कोळे मारे गयेको०। 148

१६—लि वितक को०। 149

१७--सीपदि (=एक रोग)को ०। 150

१८—बुरे रोगवालेको०। 151

१९--परिषद्-दूपकको०। 152

२०--कानेको०। 153

२१--लूलेको ा 154

२२---लँगड़ेको०। 155

२३-पक्षाघातवालेको०। 156

२४--ईर्यापथ (=अच्छी रहन सहन)रहितको०। 157

२५-बुढ़ापासे दुर्वलको०। 158

२६--अंधेको०। 159

२७--गूँगेको०। 160

२८-वहिरेको०। 161

२९-अंधे और गूंगेको०। 162

३०--अंधे और बहरेको०। 163

३१—गूंगे और वहिरेको०। 164

३२—अघे, गूँगे, बहरेको प्रव्रज्या देते थे, ० भगवान्से यह बात कही। (भगवान्ने यह कहा)—
"भिक्षुओ ! अघे, गूँगे, बहरेको नहीं प्रव्रज्या देनी चाहिये। जो प्रव्रज्या दे उसे दुक्कटका दोष
हो।" 165

#### प्रबच्या-न-देने-योग्य (प्रकरण) समाप्त ॥ नवम भाणवार समाप्त ॥९॥

## ४─उपसम्पद्यकी विधि

#### (१) निश्रयके नियम

१—उस समय ष ड्व गीं य भिक्षु लज्जाहीनों <sup>१</sup>को नि श्रय देते थे। भगवान्से यह बात कही। (भगवान्ने यह कहा)—

"भिक्षुओ ! लज्जाहीनोंको निश्रय नहीं देना चाहिये; जो दे उसे दुक्कटका दोष हो।" 166

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>देखो पृष्ठ १०१ टि०।

२—उस समय भिक्षु लज्जाहीनोंका निश्रय लेकर वास करते थे, और वह भी जल्दी ही लज्जा-हीन बुरे भिक्ष हो जाते थे। भगवान्से यह वात कही। (भगवान्ने यह कहा)—

"भिक्षुओ! लज्जाहीनोंका निश्रय लेकर वास नहीं करना चाहिये। जो वास करे उसे दुक्कटका दोप हो।" 167

३—तव भिक्षुओंके (मनमें) ऐसा हुआ—'भगवान्ने आज्ञा दी है कि लज्जाहीनोंको न निश्रय देना चाहिये न लज्जाहीनोंका निश्रय ले वास करना चाहिये; लेकिन लज्जाशील (चलज्जी), लज्जाहीन (चअलज्जी)को कैसे हम जानेंगे?' भगवान्से यह वात कही। (भगवान्ने यह कहा)—

"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ चार पाँच दिन तक प्रतीक्षा करनेकी जितनेमें कि भिक्षुके स्वभाव को जान जाय।" 168

४—उस समय एक भिक्षु को स ल देशमें रास्तेमें जा रहा था। उस समय उस भिक्षुके (मनमें) ऐसा हुआ—'भगवान्ने आजा दी है कि निश्रयके बिना नहीं रहना चाहिये और मैं निश्रय लेने योग्य होते हुए रास्तेमें हूँ। कैसे मुझे करना चाहिये?' भगवान्से यह बात कही। (भगवान्ने यह कहा)—

"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ, रास्तेमें जाते हुए भिक्षुको, निश्चय न पानेपर बिना निश्चयहीके रहनेकी।" 169

५—उस समय दो भिक्षु को सल देशमें रास्तेमें जा रहे थे। वह एक वास-स्थानमें गये। वहाँ एक भिक्षु बीमार पळ गया। तब उस बीमार भिक्षुके (मनमें) ऐसा हुआ—'भगवान्ने आज्ञा दी है कि निश्रयके बिना नहीं रहना चाहिये; मैं निश्रय लेने योग्य होते हुए रोगी हूँ। कैसे मुझे करना चाहिये?' भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ, रोगी भिक्षुको निश्रय न पानेपर विना निश्रयहीके रहनेकी ।" 170

६—तव उस बीमारके परिचारक भिक्षुके (मनमें) ऐसा हुआ— 'भगवान्ने आज्ञा दी है कि निश्रयके बिना नहीं रहना चाहिये और मैं निश्रय लेने योग्य हूँ और यह भिक्षु रोगी है, मुझे कैसा करना चाहिये?' भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ! अनुमित देता हूँ बीमारके परिचारक भिक्षुको इच्छा रखते भी निश्रय न पाने पर बिना निश्रयके रहनेकी।" 171

७—उस समय एक भिक्षु जंगलमें रहता था। उस निवास-स्थानपर उसे अच्छा था। तब उस भिक्षुके (मनमें) ऐसा हुआ—'भगवान्ने आज्ञा दी है कि निश्रयके बिना नहीं रहना चाहिये, और मैं निश्रय लेने योग्य होते हुये जंगलमें हूँ; तथा मुझे इस वास-स्थानपर अच्छा है। मुझे कैसा करना चाहिये?' भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ! अनुमित देता हूँ जंगलमें रहनेवाले भिक्षुको निवास अनुकूल मालूम होनेपर, निश्रयके न मिलनेपर बिना निश्रयके ही रहनेकी; (यह सोचकर) जब अनुकूल निश्रयदायक आयेगा तो उसका निश्रय लेकर वास कहँगा।" 172

## (२) बळोंको गोत्रके नामसे पुकारना

उस समय आयुष्मान् म हा का श्य प के पास एक उपसंपदा चाहनेवाला था। तब आयुष्मान् महाकाश्यपने आयुष्मान् आनन्दके पास (यह कहकर) दूत भेजा— 'आनन्द! आओ और इस पुरुषके लिये अनुश्राव ण करो।'

९ उपसंपदा देने (भिक्षु बनाने)के समय उपसंपदा देनेकी स्वीकृति तथा उपाध्याय और आचार्यके नाम संघके सामने ऊँचे स्वरसे लिये जाते थे। इसीको अनुश्रावण कहते हैं।

आयुप्मान् आनंदने ऐसा कहा—'स्थिवर (महाकाश्यप)का नाम भी लेनेमें में असमर्थ हूँ। स्थिवर मेरे गुरु हैं।'

—भगवान्से यह बात कही। (भगवान्ने यह कहा)— "भिक्षुओ! अनुमति देता हूँ, गोत्र (के नाम)से पुकारनेकी।" 173

## (३) श्चनुश्रावगाके नियम

१—उस समय आयुष्मान् महाकाञ्यपके पास दो उपसंपदा चाहनेवाले थे। 'मैं पहले उपसंपदा लूंगा, मैं पहले उपसंपदा लूंगा' कहकर वे विवाद करते थे। भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षो! अनुमति देता हूँ एक साथ दोके अनुश्रावणकी।" 174

२—उस समय बहुतमे स्थिवरोंके पास उपसंपदा चाहनेवाले थे। 'मैं पहले उपसंपदा लूँगा, मैं पहले उपसंपदा लूँगां कहकर वे विवाद करते थे। तब स्थिवरोंने कहा—'आवृसो! (आओ) हम सब एकहीं अनु था व ण करें।' भगवान्से यह वात कही।—

"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ दो तीनके लिये एक अनुश्रावण करनेकी । लेकिन यदि उनका उपाव्याय एक हो, अनेक न हों।" 175

#### (४) गर्भसे दीस वर्षकी उपसम्पदा

उस समय आयुष्मान् कुमा र का इय प ने गर्भ से बीस वर्ष गिनकर उपसंपदा पाई थी तब आयुष्मान् कुमा र का इय प के (मनमें) ऐसा हुआ— 'भगवान् ने विधान किया है कि बीस वर्षसे कमके व्यक्तिको उपसंपदा न देनी चाहिये और मैंने गर्भमें (आने)से लेकर बीस वर्ष जोळ उपसंपदा पाई। क्या मेरी उपसंपदा ठीक है?' भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ! जब माताकी कोखमें पहले पहल चित्त उत्पन्न होता है, पहले पहल विज्ञा न प्रादुर्भृत होता है तबसे लेकर जन्म माननेकी है। भिक्षुओ! अनुमित देता हूँ गर्भसे बीस (वर्षवाले)को उपसंपदा देनेकी।" 176

#### (५) उरसम्पदाके बाधक शारीरिक दोष

उस समय कोडी भी, फोळेवाले भी (वुरे) चर्म-रोगवाले भी, शोथवाले भी, मृगीवाले भी उप-संपदा पाये देखे जाते थे। भगवान्से यह वात कही—

"भिक्षुओं! अनुमित देता हूँ उपसंपदा करते वक्त तेरह प्रकारके (उपसंपदामें) अन्त रा यि क (=वाधक) बातोंके पूछनेकी। और भिक्षुओं! इस प्रकार पूछना चाहिये— क्या तुझे ऐसी बीमारी (जैसेिक) (१) कोढ़, (२) गंड (=एक प्रकारका बुरा फोळा), (३) किलास (=एक प्रकारका बुरा चर्म-रोग), (४) शोथ, (५) मृगी, (६) तू मनुष्य है, (९) तू पुरुष है? (८) तू स्वतंत्र (अदास) हैं? (९)तू उऋण हैं? (१०) तू राज-सैनिक तो नहीं हैं? (११) तुझे माता पिताने (भिक्षु बननेकी) अनुमित दी हैं? (१२) तू पूरे बीस वर्षका हैं? (१३) तेरे पास पात्र-चीवर (संख्यामें) पूर्ण हैंं? तेरा क्या नाम हैं? तेरे उपाध्यायका क्या नाम हैं?" 177

#### (६) उपसम्पदा कर्म

(क) १—अ नु शा स न—उस समय अनुशासन न किये ही उपसंपदा-चाहनेवालेसे भिक्षु लोग (तेरह) विघ्नकारक बातोंको पूछते थे। उपसंपदा चाहनेवाले चुप हो जाते थे, मूक हो जाते थे, उत्तर नहीं दे सकते थे। भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ, पहले अनुशासन दे (=िसखा) करके, पीछे अन्तरायिक वाधक बातोंके पूछनेकी।" 178

२—(भिक्षु लोग) वहीं संबक्ते बीचमें अनु बास न करते थे। उपसंपदा चाहनेवाले (फिर) उसी तरह चुप रह जाने थे, मुक हो जाते थे, उत्तर न दे सकते थे। भगवानमे यह बात कही।—

"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ, एक ओर ले जाकर विघ्नकारक वातोंके अनुशासन करनेकी; और संघके बीचमें पूछनेकी । भिक्षुओ ! इस प्रकार अनुशासन करना चाहिये—पहले उपाध्याय ग्रहण कराना चाहिये। उपाध्याय ग्रहण करा पात्र-चीवरको बतलाना चाहिये—यह तेरा पात्र है, यह संघा टी, यह उत्तर संघ, यह अन्तर बासक। जा उस स्थानमें खड़ा हो।" 179

३——(उस समय) मूर्फ, अजान, अनुशासन करते थे। ठीकसे अनुशासन न होनेके कारण उप-संपदा चाहनेवाले चुप रह जाते, मुक हो जाते, उत्तर न दे सकते थे। भगवानुसे यह बात कही।——

"भिक्षुओ ! मूर्ख, अजान अनुशासन न करें । जो अनुशासन करें तो. दुक्कटका दोष हो । भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ चतुर समर्थ भिक्षको अनुशासन करनेकी ।"180

(ख) अनु शा स क का चु ना व—उस समय सम्मितिके विना ही अनुशासन करते थे। भग-वान्से यह वात कही।—भिक्षुओ! सम्मितिके विना अनुशासन नहीं करना चाहिये। जो अनुशासन करे उसे दुक्कटका दोष हो। भिक्षुओ! अनुमित देना हूँ सम्मिनि प्राप्तको अनुशासन करनेकी। 181

"और भिक्षुओ! इस प्रकार सम्मंत्रण करना चाहिये—अपने ही अपने लिये सम्मंत्रण करना चाहिये या दूसरे को दूसरेके लिये सम्मंत्रण करना चाहिये। कैमे अपने ही अपने लिये सम्मंत्रण करना चाहिये?—चत्र, समर्थं भिक्षु संघको सूचित करे—

भन्ते ! संघ मेरी (बात) मुने, यह अमुक नामवाला अमुक नामवाले आयुष्मान्का उपसंपदा चाहनेवाला (शिप्य) है। यदि संघ उचित समझे तो मैं अमुक नामवाले (इस पुरुष)को अनुशासन करूँ।—इस प्रकार अपनेही अपने लिये सम्मंत्रण करना चाहिये।

"कैसे दूसरेके लिये सम्मंत्रण करना चाहिये ?--चत्र समर्थ भिक्षु संघको सूचित करे--

क. ज्ञ प्ति—भन्ते ! संघ मेरी (वात) सुने। यह इस नामवाला इस नामवाले आयुष्मान्का उपसंपदा चाहनेवाला (शिष्य) है। यदि संघ उचित समझे तो इस नामवाला (भिक्षु) इस नामवाले (उपसंपदा चाहनेवाले)को अनुशासन करे।—इस प्रकार दूसरेको दूसरेके लिये सम्मंत्रणा करनी चाहिये।

तव उस सम्मित प्राप्त भिक्षुको उपसंपदा चाहनेवालेके पास जाकर ऐसा कहना चाहिये—

ख. अ नु शा स नै— "अमुक नामवाले ! सुनते हो ?यह तुम्हारा सत्यका काल (=भूतका काल) है। जो जानता है मंघके बीच पूछनेपर है होनेपर ''हैं'' कहना चाहिये; 'नहीं' होनेपर नहीं कहना चाहिये। चुप मत हो जाना, मूक मत हो जाना, (संघमें) इस प्रकार तुझसे पूछेंगे— क्या तुझे ऐसी बीमारी है (जैसे कि) कोढ़, गंड, किलास, शोथ, मृगी ? क्या तू मनुष्य है; पुरुप है; स्वतंत्र है; उऋण है; राज-सैनिक तो नहीं है; तुझे माता-पिताने (भिक्षु बनानेकी) अनुमित दी है; तू पूरे वीस वर्षका है; तेरे पास पात्र-चीवर (पूर्ण संख्यामें) हैं ? तेरा क्या नाम है ? तेरे उपाध्यायका क्या नाम है ?"

(उस समय अनुशासक और उपसंपदा चाहनेवाले दोनों) एक साथ (संघमें) आते थे। (भग-वान्से यह बात कही)—

"भिक्षुओ! एक साथ नहीं आना चाहिये।" 182

ग. उपसंपदामें ज्ञप्ति, अनुश्रावण और धारणा—अनुगासक पहले आकर संघको सूचित करे—

भन्ते ! संघ मेरी (बात) सुने ! यह इस नामका इस नामवाले आयुष्मान्का उपसंपदा चाहने-वाला शिष्य है । मैंने उसको अनुशासन किया है । यदि संघ उचित समझे तो इस नामवाला (उपसंपदा चाहनेवाला) आवे । 'आओ !' कहना चाहिये । (फिर) एक कंधेपर उत्त रासंघको करवाकर भिक्षुओंके चरणोंमें बंदना करवा, उकळूँ बैठवा, हाथ जुळवा, उपसंपदाके लिये याचना करवानी चाहिये ।

- (१) 'भन्ते ! संघसे उपसंपदा माँगता हूँ । पूज्य संघ अनुकंपा करके मेरा उद्घार करे ।
- (२) दूसरी बार भी ०।
- (३) तीसरी बार भी याचना करवानी चाहिये—पूज्यसंघसे उपसंपदा माँगता हूँ। पूज्यसंघ अनुकंपा करके मेरा उद्धार करे।'

(फिर) चतुर समर्थ भिक्ष् संघको ज्ञापित करे--

'भन्ते ! संघ मेरी मुने—यह इस नामवाला इस नामवाले आयुष्मान्का 'उपसंपदा चाहनेवाला शिष्य है। यदि संघ उचित समझे तो इस नामवाले (उम्मेदवार)से विघ्नकारक बातोंको पूछूँ '

'सुनता है इस नामवाले! यह तेरा सत्यका (भूतका) काल है। जो है उसे पूछता हूँ। होने पर ''हैं" कहना, नहीं होनेपर ''नहीं हैं'' कहना। क्या तुझे ऐसी बीमारी है (जैसे कि) कोढ ० तेरे पात्र-चीवर (पूर्ण संख्यामें) हैं? तेरा क्या नाम है? तेरे उपाध्यायका क्या नाम है?

(फिर) चतुर समर्थ भिक्षु संघको सूचित करे--

क. ज्ञ प्ति—"भन्ते! संघ मेरी (बात)सुने। यह इस नामवाला, इस नामवाले आयुष्मान्का उपसंपदा चाहनेवाला (शिष्य), (तेरह) विघ्नकारक बातोंसे शुद्ध है। (इसके) पात्र-चीवर परिपूर्ण हैं। (यह) इस नामवाला (उम्मीदवार) इस नामवाले (भिक्षुको) उपाध्याय बना संघसे उपसंपदा चाहना है। यदि संघ उचित समझे तो इस नामवाले (उम्मीदवार)को इस नामवाले (आयुष्मान्)के उपाध्यायत्वमें उपसंपदा दे—यह सूचना है।

ख. (अनु श्रा व ण)—"(१) भन्ते! संघ मेरी सुने। यह इस नामवाला इस नामवाले आयु-ध्मान्का उपसंपदा चाहनेवाला शिष्य अन्तरायिक बातोंसे परिशुद्ध है, (इसके) पात्र-चीवर परिपूर्ण हैं। (यह) इस नामवाला उम्मीदवार इस नामवाले (आयुष्मान्)के उपाध्यायत्वमें उपसंपदा चाहता है। संघ इस नामवाले (उम्मीदवार)को इस नामवाले (आयुष्मान्)के उपाध्यायत्वमें उपसंपदा देता है। जिस आयुष्मान्को इस नामवाले (उम्मीदवार)की इस नामवाले (आयुष्मान्)के उपाध्यायत्वमें उपसंपदा पसंद है वह चुप रहे। जिसको पसंद नहीं है वह बोले। (२) दूसरी बार भी इसी बातको कहता हूँ—पूज्य संघ मेरी सुने ०। (३) तीसरी बार भी इसी बातको कहता हूँ——पूज्यसंघ मेरी सुने ० जिसको पसंद नहीं है वह बोले।

ग. धा र णा—''इस नामवाले (उम्मीदवार)को इस नामवाले (आयुष्मान्)के उपाध्यायत्वमें उपसंपदा संघने दी। संघको पसंद है, इसलिये चुप है—ऐसा मैं इसे धारण करता हूँ।''

#### उपसंपदा कर्म समाप्त

# ( ७ ) पंद्रह वर्षसे कमका श्रामगोर

उसी समय (समय जाननेके लिये) छाया नापनी चाहिये, ऋतुका प्रमाण बतलाना चाहिये, दिनका भाग बतलाना चाहिये, संगी ति १ बतलानी चाहिये। चारों निश्रय १ बतलाने चाहियें— (१) यह प्रव्रज्या भिक्षा माँगे भोजनके निश्रयसे हैं। इसके (पालनमें) जिन्दगी भर तुझे उद्योग करना चाहिये। हाँ (यह) अतिरेक लाभ (भी तेरे लिये विहित हैं)—संघ-भोज, तेरे उद्देश्यसे बना भोजन निमंत्रण, शला का भोजन, पाक्षिक (भोज) उपोसथके दिनका (भोज), प्रतिपद्का (भोज)। (२) पळे चीथळोंके बनाये चीवरके निश्रयसे यह प्रव्रज्या है; इसके (पालनमें) जिन्दगी भर उद्योग करना

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> छाया ऋतु और दिनका भाग—इन तीनोंके इकट्ठा करनेको संगीति कहते हैं। <sup>२</sup> देखो पृष्ठ १२१–२२ भी।

चाहिये। हाँ (यह) अतिरेक लाभ (भी तेरे लिये विहित हैं)— क्षौ म (अलसीकी छालका वस्त्र), कपासका (वस्त्र), कौशेय (=रेशमी वस्त्र), कम्वल (=ऊनी वस्त्र), सनका (वस्त्र), भाँगकी (छालका वस्त्र)। (३) वृक्षके नीचे निवासके निश्रयसे यह प्रव्रज्या है। इसके (पालनमें) जिन्दगी भर उद्योग करना चाहिये। हाँ (यह) अतिरेक लाभ (भी तेरे लिये विहित हैं)—विहार, आढ्ययोग, प्रासाद, हर्म्य, गृहा। (४) गोमूत्रकी ओपिधके निश्रयसे यह प्रव्रज्या है। इसके (पालनमें) जिन्दगी भर उद्योग करना चाहिये। हाँ (यह) अतिरेक लाभ (भी तेरे लिये विहित हैं)—घी, मक्खन, तेल, मधु, खांळ। विहित हैं)

#### चार निश्रय समाप्त

#### (८) श्रामगोर शिष्योंको संख्या

उस समय (कुछ) भिक्षु एक भिक्षुको उपसंपदा दे, अकेले ही छोळ चले गये। पीछे अकेले ही चलते वक्त रास्तेमें उसे अपनी पहलेकी स्त्री मिली। उसने पृछा——

"क्या इस वक्त प्रव्रजित हो गये हो?"

"हाँ प्रव्रजित हो गया हूँ।"

''प्रव्रजितोंके लिये स्त्री-समागम बहुत दुर्लभ है । आओ ! मैथुन-सेवन करो ।''

वह उसके साथ मैथुन कर, देरसे गया। भिक्षुओंने पूछा--

"आवुस! क्यों तूने इतनो देर लगाई?"

तब उसने भिक्षुओंसे वह सब बात कह दी। भिक्षुओंने भगवान्से वह सब बात कही । (भग-वान्ने यह कहा)----

"भिक्षुओ ! अनुभित देता हूँ, उपसंपदा करके एक दूसरे (भिक्षुको साथी) देनेकी और चार अकरणीयोंके वतलानेकी—

- "(१) उपसम्पन्न भिक्षुको अन्ततः पशुसे भी मैथुन नहीं करना चाहिये। जो भिक्षु मैथुन करे वह अश्रमण होता है, अशाक्य-पुत्रीय होता है। जैसे शिर-कटा-पुरुष उस शरीरसे जीनेमें असमर्थ होता है ऐसे ही भिक्षु मैथुन करके अश्रमण होता है, अशाक्यपुत्रीय होता है। यह तेरे लिये जीवन भर अकरणीय है।
- "(२) उपसम्पदा प्राप्त भिक्षुको चोरी समझे जाने वाली (किसी वस्तुको) चाहे वह तृणकी शलाका ही क्यों न हो न लेना चाहिये। जो भिक्षु पाद १ या पाद के मूल्य या पादसे अधिककी चोरी समझी जानेवाली (चीज)को ग्रहण करे वह अश्रमण, अशाक्य-पुत्रीय होता है। जैसे ढेंपसे छूटा पीला पत्ता फिर हरा होनेके अयोग्य है, ऐसेही भिक्षु पाद या पाद के मूल्यके या पादसे अधिककी चोरी समझी जानेवाली (चीज)को ग्रहण करे वह अश्रमण, अशाक्यपुत्रीय होता है। यह तेरे लिये जीवन भर अकरणीय है।
- "(३) उपसम्पदा प्राप्त भिक्षुको जान बूझकर प्राण न मारना चाहिये चाहे वह चींटा मांटा ही क्यों न हो। जो भिक्षु जान वूझकर मनुष्यके प्राणको मारता है या अन्ततः गर्भपात भी कराता है वह अश्रमण, अशाक्यपुत्रीय होता है। जैसे कोई मोटी शिला दो टूक हो जानेपर फिर जोळने लायक नहीं रहती ऐसेही भिक्षु जान बूझकर मनुष्यको प्राणसे मारनेसे अश्रमण अशाक्यपुत्रीय होता है। यह तेरे लिये जीवन भर अकरणीय है।
- "(४) उपसम्पदा प्राप्त भिक्षुको (अपने) दिव्य शक्ति (=उत्तरमनुष्यधर्म)को न कहना चाहिये। अन्ततः शून्यागारमें मैं रमण करता हूँ, इतना भर भी (नहीं कहना चाहिये)। जो बुरी नीयत-

९ पाँच माषक (=मासा)=१ पाद; ४ पाद=१ कार्षापण; (देखो पृष्ठ ८,९ भी) ।

वाला लोभके वशमें पळा भिक्षु अविद्यमान, असत्य—दिव्य-शक्ति, ध्यान, विमोक्ष, समाधि, समापित, मार्ग या फल—को (अपनेमें) वतलाता है वह अश्रमण अशाक्यपृत्रीय होता है। जैसे शिर कटा ताळ फिर बढ़नेके योग्य नहीं होता, ऐसे ही वुरी नीयतवाला लोभके वशमें पळा भिक्षु अविद्यमान, असत्य—दिव्य-शिवत (अपनेमें) वतलाकर अश्रमण अशाक्यपृत्रीय होता है। यह तेरे लिये जीवन भर अकरणीय है।" 184

#### ं चार अकरणीय समाप्त

## (९) निश्रयको अवधि

उस समय एक भिक्षु (दोपको करके) दोषको न देखनेसे उ त्क्षि प्त होनेपर धर्म छोळकर चला गया। उसने फिर आकर भिक्षओंसे उपसंपदा माँगी। भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षओ! यदि कोई भिक्षु दोष (=आपत्ति)के न देखनेसे उत्क्षिप्त हो निकल जाता है और वह फिर आकर उपसंपदा माँगता है तो उससे ऐसा पूछना चाहिये—'क्या तुम उस दोपको देखते हो ?'— यदि वह कहे--'मैं देखता हैं' तो उसे प्रबज्या देनी चाहिये। यदि कहे 'नहीं देखता हूँ' तो प्रबज्या नहीं देनी चाहिये। प्रव्रज्या देकर पूछना चाहिये- 'क्या तुम उस आपत्तिको देखते हो ?' यदि कहे 'मैं देखता हुँ' तो उपसंपदा देनी चाहिये। यदि कहे 'नहीं देखता हुँ' तो उपसंपदा नहीं देनी चाहिये।' उपसंपदा देकर पूछना चाहिये—'क्या तुम उस आपत्तिको देखते हो ?' यदि कहे 'मैं' देखता हूँ' तो उसका ओसारण १ करना चाहिये; यदि कहे 'नहीं देखता हैं' तो उसका ओसारण नहीं करना चाहिये। ओ सा र ण करके पूछना चाहिये—'क्या तूम उस आपत्तिको देखते हो ?' यदि कहे कि 'देखता हुँ'—तो अच्छा है । यदि कहे 'नहीं देखता' तो एकमत होनेपर फिर उ त्क्षि प्त करना चाहिये । यदि एकमत न मिलता हो तो साथके भोजन और निवासमें दोष नहीं। यदि भिक्षुओ ! आपत्तिके न प्रतिकारसे भिक्षु उत्क्षिप्त होनेपर चला जाये और वह फिर आकर भिक्षओंसे उपसंपदा माँगे तो उससे ऐसा पूछना चाहिये--'क्या उस दोषका तुम प्रतिकार करोगे ?' यदि कहे 'प्रतिकार करूँगा' तो प्रव्रज्या देनो चा*ि*ये, यदि कहे 'प्रतिकार नहीं करूँगा' तो प्रब्रज्या नहीं देनी चाहिये । प्रव्रज्या देकर पूछना चाहिये 'क्या तूम उस दोषका प्रतिकार करोगे ?' यदि कहे 'प्रतिकार करूँगा' तो उपसंपदा देनी चाहिये ; यदि कहे 'प्रतिकार नहीं करूँगा' तो उपसम्पदा नहीं देनी चाहिये। उपसंपदा देकर पूछना चाहिये 'क्या तुम उस आपत्तिका प्रतिकार करोगे?' यदि कहे 'प्रतिकार करूँगा' तो ओ सा र ण करना चाहिये। यदि कहे 'प्रतिकार नहीं करूँगा' तो ओ सा र ण नहीं करना चाहिये। ओ सा र ण करके पूछना चाहिये 'क्या उस दोषका प्रतिकार करते हो ?' यदि वह प्रतिकार करे तो ठीक; यदि प्रतिकार न करे तो एकमत होनेपर किर उत्क्षिप्त करना चाहिये। यदि एकमत न प्राप्त हो तो साथके भोजन और निवासमें दोष नहीं। 185

"यदि भिक्षुओ ! कोई भिक्षु बुरी दृष्टिके न त्यागनेसे उित्सप्त होकर चला गया हो और वह फिर आकर भिक्षुओंसे उपसंपदा माँगे तो उससे पूछना चाहिये— 'क्या तुम उस बुरी धारणाको छोळे गे ?' यदि कहे कि—छोळूँगा—तो प्रब्रज्या देनी चाहिये; यदि कहे कि—नहीं छोळूँगा—तो प्रब्रज्या नहीं देनी चाहिये। प्रब्रज्या देकर पूछना चाहिये—क्या तुम उस बुरी धारणाको छोळोगे?—यदि कहे कि—छोळूँगा—तो उपसम्पदा देनी चाहिये; यदि कहे कि—नहीं छोळूँगा—तो उपसम्पदा नहीं देनी चाहिये। उपसंपदा देकर पूछना चाहिये—क्या तुम उस बुरी धारणाको छोळोगे—यदि कहे—छोळूँगा—तो

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>अपराध होनेपर संघकी ओरसे उ त्क्षिप्त करनेका दंड होता है। उस दंडको हटा लेना ओ सारण कहा जाता है।

ओ सारण करना चाहिये; यदि कहे—नहीं छोळूँगा—तो ओसारण नहीं करना चाहिये। ओसारण करके कहना चाहिये—उस बुरी धारणाको छोळो!—यदि छोळता है तो अच्छा है। यदि नहीं छोळता तो एकमत मिलनेपर फिर उत्क्षिप्त करना चाहिये। एकमत न मिलनेपर साथ भोजन और निवासमें दोष नहीं। 186

प्रथम महाक्लन्धक ( समाप्त ) ॥१॥

# २-उपोसथ-स्कन्धक

१--उपोसथका विधान और प्रातिमोक्षकी आवृत्ति । २--उपोसथ-केन्द्रकी सीमा और उपो-सथोंकी संख्या । ३--प्रातिमोक्षकी आवृत्ति और उसके पूर्वके कृत्य । ४--असाधारण अवस्थामें उपोसथ । ५--कुछ भिक्षुओंकी अनुपस्थितिमें किये गये नियम-विरुद्ध उपोसथ । ६--उपोसथमें काल, स्थान और व्यक्ति संबंधी नियम ।

# ९ १-प्रातिमोत्तको स्रावृत्ति

#### १-राजगृह

#### (१) उपोसथका विधान

उस समय बुद्ध भगवान् राज गृह के गृध्य कूट पर्वतपर रहते थे। उस समय दूसरे मतवाले (परिव्राजक) चतुर्दशी, पूर्णमासी और पक्षकी अष्टमीको इकट्ठा होकर धर्मोपदेश करते थे। उनके पास लोग धर्म सुननेके लिये जाया करते थे, (जिससे कि) वह दूसरे मतवाले परिब्राजकोंके प्रति प्रेम और श्रद्धा करते थे; और दूसरे मतवाले परिव्राजक (अपने लिये) अनुयायी पाते थे। तब मगधराज सेनिय वि मित्र सार को एकान्तमें विचार करते वक्त चित्तमें ऐसा ख्याल पैदा हआ--'इस समय दूसरे मत-वाले परिव्राजक चतुर्दशी, पूर्णमासी और पक्षकी अष्टमीको इकट्ठा होकर धर्मोपदेश करते हैं। उनके पास लोग धर्म सुननेके लिये जाया करते हैं, (जिससे कि) वह दूसरे मतवाले परिव्राजकोंके प्रति प्रेम और श्रद्धा करते हैं; और दूसरे मतवाले परिब्राजक (अपने लिये) अनुयायी पाते हैं। क्यों न आर्य (=बौद्ध-भिक्ष) लोग भी चतुर्दशी, पूर्णमासी और पक्षकी अष्टमीको एकत्रित हों?' तब मगधराज सेनिय बिम्बि-सार, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। जाकर : अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे मगधराज सेनिय बिम्बिसारने भगवान्से यह कहा-- "भन्ते ! मुझे एकान्तमें बैठे विचार करते चित्तमें ऐसा स्याल हआ-- 'इस समय दूसरे मतवाले परिवाजक चतुर्दशी, पूर्णमासी और पक्षकी अष्टमीको इकट्ठा होकर धर्मोपदेश करते हैं। उनके पास लोग धर्म सुननेके लिये जाया करते हैं, (जिससे कि) वह दूसरे मत वाले परिवाजकोंके प्रति प्रेम और श्रद्धा करते हैं और दूसरे मतवाले परिवाजक (अपने लिये) अनयायी पाते हैं। क्यों न आर्य (=िमक्षु) लोग भी चतुर्वशी, पूर्णमासी और पक्षकी अष्टमीको एकत्रित हों?' अच्छा हो भन्ते ! आर्य लोग भी चतुर्दशी, पूर्णमासी और पक्षकी अष्टमीको इकट्ठा हों।"

तब भगवान्ने मगधराज सेनिय बिम्बिसारको धार्मिक कथा कह. समुत्तेजित, संप्रहर्षित किया। तब मगधराज सेनिय बिम्बिसार भगवान्की धार्मिक कथासे समुत्तेजित, संप्रहर्षित हो आसनसे उठ भगवान्को अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर चला गया। तब भगवान्ने इसी संबंधमें इसी प्रकरणमें धार्मिक कथा कह भिक्षुओंको संबोधित किया—

"भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ चतुर्दशी, पूर्णमासी और पक्षकी अष्टमीको एकत्रित होनेकी ।" I

#### (२) उपांसथके दिन धर्मोपदेश

उस समय (यह सोचकर कि) भगवान्ने चनुर्दशी, पूर्णमासी और पक्षकी अप्टमीको एकत्रित होनेकी आजा दी है। भिक्षु लोग चनुर्दशी, पूर्णमासी और पक्षकी अप्टमीको एकत्रित हो चुपचाप बैठते थे। जो मनुष्य धर्मोपदेश सुननेके लिये आते थे वह (यह देख) हैरान होते. . थे— 'कैसे शाक्यपुत्रीय श्रमण चनुर्दशी, पूर्णमासी और पक्षकी अप्टमीको एकत्रित हो चुपचाप बैठते हैं, जैसे कि गूंगे भेळ! एकत्रित होकर तो धर्मोपदेश करना चाहिये था न।' भिक्षुओंने उन मनुष्योंके हैरान होनेको सुना। तब उन भिक्षुओंने भगवान्से इस वातको कहा, और भगवान्ने इसी संबंधमें, इसी प्रकरणमें धार्मिक कथा कह भिक्षुओंको संबोधित किया—

''भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ चतुर्दशी, पूर्णमासी और पक्षकी अष्टमीको एकत्रित हो धर्मोपदेश करनेकी।' 2

#### (३) प्रातिमोत्तकी आवृत्तिमें नियम

१—एक समय एकान्तमें स्थित विचारमग्न भगवान्के चित्तमें विचार उत्पन्न हुआ—'क्यों न, जिन शिक्षा-पदों (=भिक्षु-नियमों)को मैंने भिक्षुओंके लिये विधान किया है उन्हें लेकर प्रा ति मो क्ष की आवृत्तिकी अनुमित दूँ। यही उनका उपो सथ कर्म हो।' तब भगवान्ने सायंकाल एकान्त चिन्तनसे उठ इसी संबंधमें, इसी प्रकरणमें धार्मिक कथा कह भिक्षुओंको संबोधित किया—

"भिक्षुओ! आज एकान्तमें स्थित विचारमग्न मेरे चित्तमें विचार उत्पन्न हुआ—क्यों न, जिन शिक्षा-पदोंको मैंने भिक्षुओंके लिये विधान किया है उन्हें लेकर प्रा ति मो क्ष की आवृत्तिकी अनुमति दूँ।3 "भिक्षओ! अनमति देता हूँ, प्रातिमोक्षकी आवृत्तिकी।

"और भिक्षुओ ! इस प्रकार आवृत्ति करनी चाहिये—चतुर समर्थ भिक्षु संघको सूचित करे— ज्ञ प्ति—भन्ते ! संघ मेरी (बात) सुने । यदि संघ ठीक समझे तो उपोसथ करे और प्रा ति मो क्ष की आवृत्ति करे—'संघका क्या है पूर्वे कृत्य ? आयुष्मानो ! (अपनी आचार-)शुद्धिको कहो, ० १ प्रकट करना उसके लिये अच्छा होता है ।" 4

प्रा ति मो क्ष (=पातिमोक्ख), प्राति=आदि, मुख=प्रमुख (=प्रधान)। यह भलाइयोंमें प्रमुख हैं, इसलिये प्रा ति मौ ख्य<sup>२</sup> कहा जाता हैं।.....

#### (४) प्रातिमोत्तकी आवृत्तिमें दिन-नियम

२—उस समय भिक्षु लोग (यह सोचकर कि) भगवान्ने प्रातिमोक्ष-आवृत्तिकी अनुमित दी है, प्रतिदिन प्रातिमोक्ष-आवृत्ति करने लगे। भगवान्से यह बात कही—

"भिक्षुओ ! प्रतिदिन प्रातिमोक्ष-आवृत्ति नहीं करनी चाहिये। जो करे उसे दुक्कटका दोष हो। भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ, उपोसथके दिन प्रातिमोक्षकी आवृत्ति करनेकी।" 5

उस समय भिक्षुलोग (यह सोचकर कि) भगवान्ने प्रातिमोक्ष-आवृत्तिकी अनुमित दी है चतु-र्देशी, पंचदशी और अष्टमी, पक्षमें तीन तीन बार प्रातिमोक्षकी आवृत्ति करते थे। भगवान्से यह बात कही—

१ देखो पृष्ठ ७ भी ।

र पालीमें पाति मो क्ख के संस्कृत करनेमें मोक्ख का मोक्ष किया जाता है किन्तु प्राचीन कालमें मो क्ख का मोक्ष के अर्थमें न लेकर मौ ख्य या प्रधानताके अर्थमें लेते थे।

"भिक्षुओ! पक्षमें तीन तीन बार प्रातिमोक्ष-आवृत्ति नहीं करनी चाहिये। जो करे उसे दुक्कट-का दोष हो। भिक्षुओ! अनुमित देता हूँ पक्षमें एक बार चतुर्दशी या पंचदशीको प्रातिमोक्ष-आवृत्ति करने की।" 6

#### (५) प्रातिमोत्तकी आवृत्तिमें समग्र होनेका नियम

१—-उस समय षड्वर्गीय भिक्षु परिषद्के अनुसार अपनी-अपनी परिषद्के लिये प्रातिमोक्ष-आवृत्ति करते थे। भगवान्से यह बात कही---

"भिक्षुओं! परिषद्के अनुसार अपनी-अपनी परिषद्के लिये प्रातिमोक्ष-आवृत्ति नहीं करनी चाहिये। जो पाठ करे उसे दुक्कटका दोप हो। भिक्षुओं! अनुमित देता हूँ, समग्र (= सभी एकत्रित भिक्षु-मंडली)को उपो सथ कर्म की।" 7

तव भिक्षुओंके मनमें यह हुआ—"भगवान्ने समग्र (≕सभी एकत्रित भिक्षु-मंडली)के लिये उपोस थ कर्म का विधान किया है, यह समग्रता क्या चीज है ? क्या एक निवास-स्थानमें रहने वाले सभी, या सारी पृथ्वी (के भिक्षुओंको समग्र कहेंगे) ?" भगवान्से यह बात कही।——

''भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ, एक निवास-स्थानमें जितने (भिक्षु) हैं उन्हींको समग्र माननेकी ।''8

२—उस समय आयुष्मान् म हा क प्पिन रा ज गृह के म द्दे कु च्छि (= मद्रकुक्षि) मृग दा व-में रहते थे। तब आयुष्मान् महाकप्पिनको एकान्तमें विचारमग्न होने समय ऐसा चित्तमें विचार उत्पन्न हुआ— 'क्या उ पो स थ में में जाऊँ या नहीं जाऊँ ? क्या सं घ क में में में जाऊँ या न जाऊँ ? में तो अत्यन्त ही विशुद्ध हूँ।' तब भगवान्ने आयुष्मान् महाकप्पिनके मनके विचारको अपने मनसे जानकर, जैसे बलवान् पुरुष समेटी बाँहको (बिना प्रयास) पसारे या पसारी बाँहको (बिना प्रयास) समेटे, वैसे ही गृधकूट पर्वतपर अन्तर्ध्यान हो म द्र कु क्षि मृग दा व में आयुष्मान् महाकप्पिनके सामने प्रकट हुए। भगवान् विछे आसनपर वैठे। आयुष्मान् महाकप्पिन भी भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे आयुष्मान् महाकप्पिनसे भगवान्ने यह कहा—

"क्या किप्पन ! एकान्तमें विचार मग्न होते समय तुम्हें ऐसा चित्तमें विचार उत्पन्न हुआ—— 'क्या उपोस थ में मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ ? क्या संघकर्ममें मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ ? मैं तो अत्यन्त ही विशुद्ध हूँ' ?"

. "हाँ भन्ते ! "

"यदि तुम (जैसे) ब्राह्मण उपोसथका सत्कार=गुरुकार नहीं करेंगे, मान=पूजा नहीं करेंगे तो कौन उपोसथका सत्कारः गुरुकार, मान=पूजा करेगा ? ब्राह्मण ! उपोसथमें तुम्हें जाना चाहिये, न जाना नहीं चाहिये; संघ-कर्ममें तुम्हें जाना चाहिये, न-जाना नहीं चाहिये।"

''अच्छा भन्ते ! '' (कह) आयुष्मान् महाकप्पिनने भगवान्को उत्तर दिया ।

तव भगवान् आयुष्मान् महाकिप्पनको धार्मिक कथा कह. ..समुत्तेजितकर ... जैसे बलवान् पुरुष समेटी बाँहको पसारे या पसारी बाँहको समेटे ऐसे ही मद्र कुक्षि मृगदाव में आयुष्मान् महा-कप्पिनके सम्मुख अन्तर्धान हो गृध्यकूट पर्वत पर प्रकट हुए।

# ९२-उपोसथ केन्द्रकी सीमा श्रीर उपोसथोंकी संख्या

## (१) सीमा बाँधना

१—तब मिक्षुओंके मनमें यह हुआ— 'भगवान्ने एक निवास-स्थानमें जितने (भिक्षु) हो उतनों को समग्र कहा, किन्तु एक निवास- स्थान कितनेका होता है ?' भगवान्से यह बात कही— "भिक्षुओ! अनुमति देता हूँ मीमाके निर्णय करनेकी।" 9

"भिक्षुओं! इस प्रकार सीमाका निर्णय करना चांहिये; पहले चिह्न—पर्वत-चिह्न, पाषाण-चिह्न, वन-चिह्न, वृक्ष-चिह्न, मार्ग-चिह्न, बल्मीक (चदीमककी घरकी मिट्टी)-चिह्न, नदी-चिह्न, उदक-चिह्न—वतलाना चाहिये। चिह्नोंको बतलाकर चतुर समर्थ भिक्षु संघको सूचित करे—

क. ज्ञ प्ति—''भन्ते ! संघ मेरी (वात) सुने । चारों ओरके जितने चिह्न हैं वे बतला दिये गये । यदि संघ उचित समझे तो इन चिह्नोंवाली सीमाको एक उपोसथवाला एक निवास-स्थान स्वीकार करे—यह मूचना है ।

ख. अनु श्रा व ण——(१) "भन्ते! संघ मेरी (बात) सुने। जितने चारों ओरके चिह्न वतलाये गये हैं, संघ इन चिह्नोंबाली मीमाको एक उपोसथवाला एक निवास-स्थान स्वीकार करता है। जिस आयुष्मान्को इन चिह्नोंबाली सीमाका एक उपोसथवाला एक निवास-स्थान मानना पसंद है वह चुप रहे; जिसको पसंद नहीं है वह बोले।...।

ग. धा र णा—-''संघको यह चिह्न एक उपोसथवाले एक निवास-स्थानकी सीमाके लिये स्वीकार है, इसलिये चुप है—-ऐसा इसे मैं समझता हैं।''

२—उस समय ष ड्व गीं य भिक्षु (यह सोचकर कि) भगवान्ने सीमा निर्णय करनेकी अनुमित दी है, बड़ी भारी चार योजन, पाँच योजन, छः योजनकी सीमानिश्चित करते थे। दूर होनेसे भिक्षु लोग उपो स थ के लिये प्रातिमोक्षका पाठ करते वक्त भी आते थे। पाठ हो चुकनेपर भी आते थे। बीचमें भी रह जाते थे। भगवान्से यह बात कही।—

''भिक्षुओ ! चार योजन, पाँच योजन, या छः योजनकी बहुत भारी सीमा नहीं निश्चित करनी चाहिये। जो निश्चित करे उसे दुवकटका दोष हो। भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ अधिकसे अधिक तीन योजनकी मीमा निश्चित करनेकी।" 10

३——उस समय पड्वर्गीय भिक्षु नदीके परले पार तककी सीमा निश्चित करते थे। उपोसथके लिये आते वक्त भिक्षु बह जाते थे, (उनके) पात्र-चीवर भी बह जाते थे। भगवान्से यह बात कही।——

"भिक्षुओ ! नदीके पार सीमा नहीं निश्चित करनी चाहिये । जो निश्चित करे उसे दुक्कटका दोष हो । भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ, ऐसी जगह नदीके पार भी सीमा निश्चित करनेकी जहाँ हमेशा रहनेवाली नाव, या हमेशा रहनेवाला पुल हो ।"  $_{
m II}$ 

## (२) उपोसथागार निश्चित करना

१—-उस समय भिक्षु लोग वारी-वारीसे परिवेणों में विना सूचना दिये प्रातिमोक्ष-पाठ करते थे। नये आये भिक्षु नहीं जानते थे कि कहाँ आज उपो स थ होगा। भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ! बारी-बारीसे परिवेणमें बिना सूचना दिये प्रातिमोक्ष-पाठ नहीं करना चाहिये। जो पाठ करे उसे दुक्कट का दोष हो। भिक्षुओ! अनुमित देता हूँ विहार, अटारी, प्रासाद, हर्म्यया गृहा जिस किसीको संघ चाहे उपोस था गार के लिए सम्मित लेकर उसमें उपोस थ करनेकी। 12

"भिक्षुओ ! इस प्रकार सम्मित लेनी चाहिये—चतुर समर्थ भिक्षु संघको सूचित करे— क. ज्ञ प्ति—"भन्ते ! संघ मेरी सुने, यदि संघ उचित समझे तो इस नामवाले विहारको उपोसथागार करार दे—यह सूचना है।"

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> आँगन ।

र उपोसथ करनेका शाल।

ख. अ नुश्रा व ण—(१) "भन्ते! संघ मेरी सुने, संघ इस नामवाले विहारको उपोसथागार करार देता है; जिस आयुष्मान्को इस नामवाले विहारका उपोसथागार करार देना पसन्द हो बह चुप रहे; जिसको न पसन्द हो बोले।...।

ग. धा र णा---''संघको इस नामवाले विहारको उपोसथागार करार देना स्वीकृत है, इसलिये चुप है---इसे मैं ऐसा समझता हूँ।''

२—उस समय एक (भिक्षु-)आश्रममें दो उपोसथागार करार दिये गये थे। यह समझकर कि यहाँ उपोसथ होगा भिक्षु दोनों जगह एकत्रित होते थे। भगवान्से यह बात कही:—

"भिक्षुओ ! एक आवास (=आश्रम)में दो उपोसथागार नहीं करार देना चाहिये । जो करार दे उसे दुक्कटका दोप हो । भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ, एकको हटाकर दूसरेमें उपोसथ करनेकी । 13

"और भिक्षुओ! इस प्रकार त्याग करना चाहिये, चतुर, समर्थ भिक्षु संघको सूचित करे—

क. ज्ञ प्ति—''भन्ते ! संघ मेरी सुने । यदि संघ उचित समझे तो इस नामवाले उपोसथागारको त्याग दे—यह सूचना है ।

ख. अ नुश्रा व ण—(१) ''भन्ते! संघ मेरी सुने। संघ इस नामवाले उपोसथागारको त्यागना है। जिस आयुष्मान्को इस नामवाले उपोसथागारका त्याग पसन्द हो वह चृप रहे; जिसको पसन्द न हो वह बोले।...

ग. धा र णा—''संघने इस नामवाले उपोसथागारको त्याग दिया। संघको पसन्द है, इसलिये चुप है—ऐसा में इसे समझता हुँ।''

3—उस समय एक आवासमें बहुत छोटा उपोसथागार करार दिया गया था। एक उपोसथ (के दिन) बड़ा भारी भिक्षु-संघ एकत्रित हुआ। भिक्षुओंने न करार दी हुई भूमिमें बैठकर प्रातिमोक्ष को सुना। तब उन भिक्षुओंको ऐसा हुआ—'भगवान्ने विधान किया है कि उपोसथागारके लिये सम्मित लेकर उसमें उपोसथ करना चाहिये और हमने न करार दी हुई भूमिमें बैठकर प्रातिमोक्षको सुना। क्या हमारा उपोसथ करना ठीक हुआ या बेठीक ?' भगवान्से यह बात कही—

"भिक्षुओ! चाहे करार दी हुई भूमिमें, चाहे करार न दी हुई भूमिमें प्रातिमोक्षको सुने, उपो-सथका करना ठीक ही होता है। इसलिये भिक्षुओ! संघ जितने बड़े उपोसथके बरामदेको चाहे उतने बड़े उपोसथके बरामदेको करार दे। 14

"और भिक्षुओ! करार इस प्रकार देना चाहिये—पहले चिह्नोंको बतलाना चाहिये। चिह्नों को बतलाकर चतुर समर्थ भिक्षु संघको सूचित करे—

क. ज्ञ प्ति— "भन्ते! संघ मेरी सुने। चारों ओर जिन चिह्नोंकी सीमा बतलाई गई है उन चिह्नोंसे घिरे उपोसथके बरामदेको यदि संघ उचित समझे तो करार दे—यह सूचना है।

ख. अ नृश्रा व ण—(१) "भन्ते ! संघ मेरी सुने—चारों ओर जिन चिह्नोंकी सीमा बतलाई गई है उन चिह्नोंसे घिरे उपोक्षथके बरामदेको संघ करार देता है । इन चिह्नोंसे घिरे बरामदेका उपोसथ करार देना जिस आयुष्मान्को पसंद हो वह चुप रहे, जिसको पसंद न हो वह बोले।...

ग. धारणा—-''इन चिह्नोंसे घिरे (स्थानका) उपोसथका बरामदा करार देना संघको स्वीकार है, इसिलये चुप है—इसे ऐसा मैं समझता हूँ।''

४—उस समय एक आवासमें उपोसथके दिन नये नये भिक्षु सबसे पहिले ही एकत्रित हो, स्थविर भिक्षु नहीं आ रहे हैं, यह सोच चले गये और उपोसथ अपूर्ण हो गया। भगवान्से यह बात कही—

"भिक्षुओं ! अनुमति देता हूँ उपोसथके दिन सबसे पहिले स्थविर भिक्षुओंके एकत्रित होनेकी ।" 15

#### (३) एक आवासमें उपासथागारको संख्या और स्थान

१—उस समय राज गृह में बहुतसे आवासोंकी एक सीमा थी, जिसके लिये भिक्षु विवाद करते थे—हमारे आवासमें उपोसथ किया जाय, हमारे आवासमें उपोसथ किया जाय। भयवान्से यह बात कही—

"यदि भिक्षुओं! बहुतसे आवासोंकी एक सीमा हो जिससे भिक्षु हमारे आवासमें उपोसथ किया जाय, हमारे आवासमें उपोसथ किया जाय, कहकर विवाद करें, तो भिक्षुओं! उन सभी भिक्षुओंको एक जगह एकत्रित हो उपोसथ करना चाहिये। और जहाँ स्थविर भिक्षु रहते हैं वहाँ एकत्रित हो उपोसथ करना चाहिये। (अलग) वर्ग वाँधकस संघको उपोसथ नहीं करना चाहिये। जो करे उसे दुक्कट का दोष हो।" 16

२—उस समय आयुष्मान् महा का श्यप अंधक विदसे राजगृह उपोसथके लिये आते हुए नदी पार करते वक्त गिर गये और उनके चीवर भीग गये। भिक्षुओंने आयुष्मान् महाकाश्यपसे पूछा—

"आवुस! किसलिये तुम्हारे चीवर भीगे हैं?"

''आबुसो ! आज मैं अंध क विंद से राजगृह उपोसथके लिये आ रहा था। रास्तेमें नदी पार करते गिर गया इसलिये मेरे चीवर भीगे हैं। भगवान्से यह बात कही।—

''भिक्षुओ ! एक उपोसथवाले एक निवास-स्थानकी जो सीमा संघने करार दी है संघ उस सीमाको तीन चोवरोंका नियम न रखकर करार दे। 17

और भिक्षुओ ! इस प्रकार करार देना चाहिये, चतुर समर्थ भिक्षु संघको सूचित करे—

क. ज्ञिल्त—''भन्ते ! संघ मेरी सुने । संघने जो एक उपोसथवाले एक निवास-स्थानकी सीमा करार दी है, यदि संघ उचित समझे तो वह उस सीमाको तीन चीवरका नियम न रखकर करार दे—यह सूचना है ।

ख. अ नुश्रा व ण——(१) ''भन्ते ! संघ मेरी सुने। संघने जो एक उपोसथवाले एक निवास-स्थानकी सीमा करार दी है उस सीमाको संघ तीन चीवरका नियम न रखकर करार देता है। जिस आयुष्मान्को इस सीमामें तीन चीवरका नियम न रहनेका करार देना पसंद हो वह चुप रहे; जिसको पसंद न हो बोले।...

ग. धा र णा—-''संघको उस सीमाका तीन चीवरका नियम न रहनेका करार देना स्वीकृत है इसिलये चुप है—-इसे मैं ऐसा सयझता हूँ ।''

#### (४) उपोसथमें आनेमें चीवरोंका नियम

१— उस समय भिक्षु यह सोच कि भगवान्ने तीन चीवरके नियम न होनेके करार देनेकी अनुमित दी है, (गृहस्थोंके) घरमें चीवरोंको साल आते थे और वह चीवर खो भी जाते थे, चृहोंसे खा भी लिये जाते थे और भिक्षु कम कपड़ेवाले या रूखे चीवरोंवाले हो जाते थे। (जब दूसरे) भिक्षु ऐसा पूछते— आवुसो! क्यों तुम कम कपळेवाले रूखे चीवरों वाले हो?"

''आवुसो! हमने (यह सोचा कि) भगवान्ने तीन चीवरोंके नियम न होनेके करार देनेकी अनुमित दी हैं, (गृहस्थोंके) घरमें चीवरोंको डाल आये थे और वे चीवर खो गये, जल गये, चूहोंसे खा भी लिये गये, इसी कारण हम कम कपळेवाले या रूखे चीवरोंवाले हो गये हैं। भगवान् से यह बात कही—

''भिक्षुओ ! संघने जो वह एक उपोसथवाले, एक निवास-स्थानकी सीमा करार दी है संघ उस सीमाको ग्राम और ग्रामके टोलेके अपवादके साथ तीन चीवरका नियम न होनेका करार दे। 18 ''और भिक्षुओ ! इस प्रकार करार देना चाहिये। चतुर समर्थं भिक्षु संघको सूचित करें— क. ज्ञ प्ति—-''भन्ते ! संघ मेरी सुने। संघने जो एक उपोसथवाले एक निवासस्थानकी सीमा करार दी है यदि संघ उचित समझे तो गाँव और गाँवके टोलेके अपवादके साथ उस सीमाको तीन चीवरोंका नियम लागू न होना करार दें'—-यह सूचना है।

ख. अ नुश्रा व ण— ''भन्ते ! संघ मेरी सुने— संघने जो एक उपोसथवाले एक निवास-स्थानकी सीमा करार दी थी गाँव और गाँवके टोलेके अपवादके साथ संघ उस सीमामें तीन चीवरोंका नियम न होना करार देता है। जिस आयुष्मान्को गाँव और गाँवके टोलेके अपवादके साथ इस सीमामें तीन चीवरका नियम न होना, करार देना पसंद हो वह चुप रहे, जिसे पसंद न हो वह बोले।...।

ग. धा र णा—-''संघको गाँव और गाँवके टोलेके अपवादके साथ उस सीमाका तीन चीवरोंका नियम न रखना करार देना पसन्द है, इसीलिये चुप है—ऐसा मैं इसे समझता हूँ।''

#### (५) सोमा और चोवरके नियम

१——"भिक्षुओ! सीमाके करार देते वक्त पहिले एक निवासकी सीमा करार देनी चाहिये। फिर तीन चीवरके नियम न रहनेको करार देना चाहिये। भिक्षुओ! सीमाका त्याग करते वक्त पहले तीन चीवरके नियम न रहनेको त्यागना चाहिये, पीछे (एक निवास-स्थानकी) सीमाको त्यागना चाहिये। 19

"और भिक्षुओ! तीन चीवरके नियम न रहनेको इस प्रकार त्यागना चाहिये, चतुर समर्थ भिक्षु संघको सूचित करे—

क. ज्ञ प्ति—-''भन्ते ! संघ मेरी सुने । जो वह संघने तीन चीवरके नियम न रहनेको करार दिया था, यदि संघ उचित समझे तो उसे त्याग दे—यह सूचना है ।

ख. अनुश्रा व ण— "भन्ते ! संघ मेरी सुने। जो वह संघने तीन चीवरके नियम न होनेको करार दिया था संघ उसे...त्यागता है। जिस आयुष्मान्को यह तीन चीवरोंके नियम न रहनेका त्याग पसंद है वह चुप रहे; जिसको पसंद नहीं है वह बोले।...

ग. धारणा—''संघको...पसंद है, इसलिये चुप है—इसे मैं ऐसा समझता हूँ।''

२— "और भिक्षुओ! इस प्रकार (एक निवास-स्थानकी) सीमाको त्यागना चाहिये, चतुर समर्थ भिक्षु संघको सूचित करे—

क. ज्ञ प्ति—''भन्ते ! संघ मेरी सुने। संघने जो एक उपोसथवाले निवास-स्थानकी सीमा करार दी थी, यदि संघ उचित समझे तो संघ उस सीमाको त्याग दे—यह सूचना है।

ख. अ नुश्रा व ण—''भन्ते ! संघ मेरी सुने। संघने जो वह एक उपोसथवाले एक निवास-स्थान की सीमा करार दी थी, संघ उस सीमाको त्यागता है। जिस आयुष्मान्को इस...सीमाका त्याग पसंद है वह चुप रहे, जिसको पसंद नहीं है वह बोले।...।

ग. धार णा—''संघने उस. . सीमाको त्याग दिया, संघको यह पसंद है, इसलिये चुप है— ऐसा मैं इसे समझता हूँ।''

३—"भिक्षुओं! सीमाके न करार देनेपर, न स्थापित किये जानेपर (भिक्षु) जिस गाँव या कस्बेका आश्रय लेकर रहता है उस गाँव या कस्बेकी जो सीमा है वही एक उपोसथवाला एक निवास-स्थान है। गाँव न होनेपर भिक्षुओ! जंगलके चारों ओर जो सात अवकाश हैं वही वहाँ एक उपोसथ वाले एक निवास-स्थानकी सीमा हैं। भिक्षुओ! सभी निदयाँ असीम हैं, सभी समुद्र असीम हैं, सभी स्वाभाविक सरोवर असीम हैं। भिक्षुओ! नदी, समुद्र, या स्वाभाविक सरोवरमें मझोले (कदके) पुरुषके चारों ओर जो पानीका घिराव होता है वही वहाँ एक उपोसथवाले एक निवास-स्थान की सीमा है।" 20

#### (६) सीमाके भीतर दूसरी सीमा नहीं

१—- उस समय प ड्वर्गीय भिक्षु सीमाके भीतर सीमा डालने थे। भगवान्से यह बात कही—-

"भिक्षुओ ! जिनकी सीमा पहले करार दी गई है उनका वह काम धर्मानुसार अटूट और यथार्थ है। भिक्षुओ ! जिनकी सीमा पीछे करार दी गई है उनका वह काम धर्म-विरुद्ध, टूटने लायक, अयथार्थ है। भिक्षुओ ! सीमाके भीतर सीमा न डालनी चाहिये। जो डाले उसे दुक्क ट का दोप हो।" 21

२--उस समय पड्वर्गीय भिक्षु सीमामें सीमा लगाते थे। भगवान्से यह बात कही--

"भिक्षुओ! जिनकी सीमा पहले करार दी गई है उनका काम धर्मानुकूल, अटूट, यथार्थ है। जिनकी सीमा पीछे करार दी गई उनका काम धर्मिविक्द्ध, टूटने लायक, अयथार्थ है। भिक्षुओ! सीमामें मीमा नहीं लगानी चाहिये। जो लगाये उसे दुक्क टका दोप हो। भिक्षुओ! अनुमित देता हूँ, सीमाको करार देते वक्त बीचमें फासिला रखकर सीमा करार देनेकी।" 22

### (७) उपोसथोंकी संख्या

१—-उस समय भिक्षुओंके (मनमें) ऐसा हुआ—-कितने उपोसथ हैं ? भगवान्से यह बात कही---

"भिक्षुओ ! चतुर्दशी, पंचदशी (=पूर्णमासी)के यह दो उपोसथ हैं, ...। 23

२—ि भिक्षुओं के (मनमें) यह हुआ— 'कितने उपोसथ कर्म हैं?' भगवान्से यह बात कही — "भिक्षुओ! यह चार उपोसथ कर्म हैं: (१) (संघके कुछ) भागका धर्म-विरुद्ध (=ितयम विरुद्ध) उपोसथ कर्म करना; (२) समग्र (संघ)का धर्म-विरुद्ध उपोसथ कर्म करना; (३) भागका धर्मानुकूल उपोसथ कर्म करना; (४) समग्रका धर्मानुकूल उपोसथ कर्म करना। इनमें भिक्षुओ! जो यह धर्म-विरुद्ध (कुछ) भागका उपोसथ कर्म है, भिक्षुओ! इस प्रकारका उपोसथ कर्म नहीं करना चाहिये। भिक्षुओ! मैंने इस प्रकारके उपोसथकर्म (करने)की अनुमित नहीं दी है। और भिक्षुओ! जो यह धर्म-विरुद्ध समग्रका उपोसथ कर्म है, भिक्षुओ! इस प्रकारके उपोसथ कर्मको नहीं करना चाहिये। मैंने इस प्रकारके उपोसथ कर्मकी अनुमित नहीं दी है। और भिक्षुओ! जो यह धर्मानुकूल भागका उपोसथ कर्म है, भिक्षुओ! इस प्रकारके उपोसथ कर्मकी अनुमित नहीं करना चाहिये। मेने इस प्रकारके उपोसथ कर्मकी अनुमित नहीं दी। उनमें भिक्षुओ! जो यह धर्मानुकूल समग्र (संघ)का उपोसथ कर्म है, भिक्षुओ! इस प्रकारके उपोसथ कर्मकी करना चाहिये। मैंने इस प्रकारके उपोसथ कर्म है, भिक्षुओ! इस प्रकारके उपोसथ कर्मकी करना चाहिये। मैंने इस प्रकारके उपोसथ कर्मकी अनुमित दी है। इसिलये भिक्षुओ! जो वह धर्मानुकूल समग्रका उपोसथ कर्म है उसे कहँगा—ऐसा भिक्षुओ! जुम्हें सीखना चाहिये। "24

# § ३—प्रातिमोत्तको आवृत्ति श्रोर पूर्वके कृत्य

#### (१) आवृत्तिमें क्रम

१—तब भिक्षुओंके (मनमें) ऐसा हुआ—'िकतने प्रातिमोक्षके पाठ हैं?' भगवान्से यह बात कही —

"भिक्षुओ! यह पाँच प्राति मो क्ष के पाठ हैं—(१) नि दा न का पाठ करके बाकीको सुने अनुसार सुनाना चाहिये—यह प्रथम प्रातिमोक्षका पाठ है; (२) निदानका पाठ करके चार पाराजिकोंका पाठ करना चाहिये। शेषको स्मृतिसे सुनाना चाहिये, यह दूसरा प्रातिमोक्षका पाठ है;

(३) निदानका पाठ करके और चार पा रा जि कों का पाठ करके और तेरह सं घा दि से सों का पाठ करके वाकीको स्मृतिसे सुनाना चाहिये; यह तीसरा प्रातिमोक्षका पाठ है; (४) निदानका पाठ करके, चार पाराजिकोंका पाठ करके, तेरह संघादिसेसोंका पाठ करके, दो अ नि य तों का पाठ करके वाकीको सुने अनुसार सुनाना चाहिये, यह चौथा प्रातिमोक्षका पाठ है। (५) और विस्तारके साथ पाँचवाँ। भिक्षुओ ! यह पाँच प्रातिमोक्षके पाठ हैं। "25

उस समय भगवान्ने प्रातिमोक्षके पाठको संक्षेपसे कहनेकी अनुमति दी थी, इस-लिये (भिक्ष) सर्वेदा संक्षेपसे प्रातिमोक्षका पाठ करते थे। भगवान्से यह वात कही——

"भिक्षुओ ! संक्षेपसे प्रातिमोक्षका पाठ नहीं करना चाहिये। जो पाठ करे उसे दुक्कटका दोष हो।" 26

#### (२) आपत्कालमें संचिप्त आयृत्ति

१—उस समय को स ल देशके एक आवासमें उपोसथके दिन शबरों (के उपद्रव)का भय था (इसलिये) भिक्षु विस्तारके साथ प्रातिमोक्षका पाठ नहीं कर सके। भगवान्से यह बात कही—

"भिक्षुओ अनुमित देता हूँ विघ्न होनेपर संक्षेपसे प्रातिमोक्षके पाठ करनेकी ।" 27

२—उस समय पड्वर्गीय भिक्षु बाधा न होनेपर भी संक्षेपसे प्रातिमोक्षका पाठ करते थे। भगवान् से यह बात कही—

"भिक्षुओ ! वाधा न होनेपर संक्षेपसे प्रातिमोक्षका पाठ नहीं करना चाहिये। जो पाठ करे उसे दुक्कटका दोष हो। भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ बाधा होनेपर संक्षेपसे प्रातिमोक्षके पाठ करनेकी। वह वाधाएँ यह हैं—(१) राज-वाधा, (२) चोर-बाधा, (३) अग्नि-बाधा, (४) उदक-बाधा, (५) मनुष्य-वाधा, (६) अमनुष्य-वाधा, (७) हिंसक-जंतु-वाधा, (८) सरीसृप-बाधा, (९) जीवनकी बाधा, (१०) ब्रह्मचर्यकी वाधा,—भिक्षुओ ! ऐसे विघ्नोंके होनेपर संक्षेपसे प्रातिमोक्षके पाठकी अनुमित देता हूँ; और बाधा न होनेपर विस्तारसे।" 28

#### (३) याचना करनेपर उपदेश देना

उस समय षड्वर्गीय भिक्षु संघके मध्यमें बिना याचना किये ही धर्मोपदेश करते थे। भगवान्से यह बात कही---

"भिक्षुओं! याचना किये बिना संघके बीचमें धर्मोपदेश नहीं करना चाहिये। जो करे उसे दुक्कटका दोष हो। भिक्षुओं! अनुमित देता हूँ स्थिवर भिक्षुको स्वयं उपदेश करनेकी या दूसरेको (इसके लिये) प्रार्थना करनेकी।" 29

## (४) सम्मति होनेपर विनय पूछना

१—उस समय ष ड्वर्गीय भिक्षु बिना सम्मितिके संघके बीचमें विनय पूछते थे। भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ! बिना सम्मितिक संघके बीचमें विनयको नहीं पूछना चाहिये। जो पूछे उसको दुक्कटका दोष हो।भिक्षुओ! अनुमित देता हूँ सम्मिति पाये (भिक्षु)को संघके बीच विनय पूछनेकी। 30

"और भिक्षुओ! इस प्रकार सम्मित लेनी चाहिये—स्वयं अपने लिये सम्मित लेनी चाहिये या दूसरेको दूसरेके लिये सम्मित लेनी चाहिये। कैसे स्वयं अपने लिये सम्मित लेनी चाहिये?— चतुर समर्थं भिक्षु संघको सूचित करे—भन्ते! संघ मेरी सुने। यदि संघ उचित समझे तो मैं इस नाम

वाले भिक्षुसे विनय पूछूँ। इस प्रकार स्वयं अपने लिये सम्मिति लेनी चाहिये। कैसे दूसरेको दूसरेके लिये सम्मिति लेनी चाहिये? चतुर समर्थ भिक्षु संघको सूचित करे। भन्ते! संघ मेरी सुने—यिद संघ उचित समझे तो इस नामवाला (भिक्षु), इस नामवाले (भिक्षु)से विनय पूछे। इस प्रकार दूसरेको दूसरेके लिये सम्मिति लेनी चाहिये।"

२—उस समय अच्छे भिक्षु (संघकी) सम्मितिसे संघके वीचमें विनय पूछते थे। षड्वर्गीय भिक्षुओंको प्रतिकूलता होती थी, नाराजगी होती थी, (और वह) बध करनेका डर दिखाते थे। भगवान्से यह वात कही।—-

"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ, संघके वीचमें (उसकी) सम्मितिसे परिषद्को देखकर व्यक्तिकी तुलना करके विनय पूछनेकी।"  $3 exttt{I}$ 

३—-उस समय ष ड्वर्गीय भिक्षु संघके बीचमें सम्मतिके बिना ही विनयका उत्तर देते थे। भगवान्से यह बात कही।—-

"भिक्षुओ! सम्मित न पाया संघके बीचमें विनयका उत्तर न देदे। जो उत्तर दे उसको दुक्क टका दोष हो। भिक्षुओ! अनुमित देता हूँ सम्मित-प्राप्तको संघके बीचमें विनयका उत्तर देनेकी।" 32

"और भिक्षुओं! इस प्रकार संमंत्रणा करनी चाहिये—स्वयं अपने लिये संमंत्रणा करनी चाहिये या दूसरेको दूसरेके लिये मंत्रणा करनी चाहिये। कैसे भिक्षुओं! स्वयं अपने लिये संमंत्रणा करनी चाहिये? चतुर समर्थ भिक्षु संघको सूचित करे—पूज्य संघ मेरी सुने। यदि संघ उचित समझे तो मैं इस नामवाले (भिक्षु) द्वारा विनय पूछनेपर उत्तर दूँ। इस प्रकार स्वयं अपने लिये संमंत्रणा करनी चाहिये। कैसे भिक्षुओं! दूसरेको दूसरेके लिये संमंत्रणा करनी चाहिये?—'चतुर समर्थ भिक्षु संघको सूचित करे—पूज्य संघ मेरी सुने। यदि संघ उचित समझे तो इस नामवाला (भिक्षु) इस नामवाले भिक्षुद्वारा विनय पूछनेपर उत्तर दे।' इस प्रकार दूसरेको दूसरेके लिये संमंत्रणा करनी चाहिये।"

४—उस समय भले भिक्षु सम्मित पाकर संघके बीचमें विनयका उत्तर देते थे। षड्वर्गीय भिक्षुओं-को प्रतिक्लता और नाराजगी होती थी, (और वह) बध करनेका डर दिखलाते थे। भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ संघके बीचमें सम्मित-प्राप्त द्वारा परिषद्की देख भालकर व्यक्तिकी तुलनाकर विनयके उत्तर देनेकी।"33

#### (५) अवकाश लेकर दोषारोप करना

१—ंउस समय ष ड्वर्गीय भिक्षु मौका न दिये ही भिक्षुओंपर दोष लगाते थे। भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ! बिना अवकाश दिये भिक्षुको दोष नहीं लगाना चाहिये। जो दोष लगाये उसे दु क्क ट का दोप हो। भिक्षुओ! अनुमित देता हूँ अवकाश कराके दोष लगानेकी। आयुष्मान् मेरे लिये अवकाश करें, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ।" 34

२—उस समय भले भिक्षुओंसे ष ड्वर्गीय भिक्षु अवकाश कराकर दोष लगाते थे। षड्वर्गीय भिक्षुओंको डाह नाराजगी थी, और वह बघ करनेकी धमकी देते थे। भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ, अवकाश करनेपर भी तुलना करके व्यक्तिको दोष लगानेकी।"

३—उस समय ष ड्व र्गी य भिक्षु, भले भिक्षु हमसे पहले अवकाश कराते हैं (यह सोच) पहिले ही आपत्ति-रहित शुद्ध भिक्षुओंको व्यर्थ, अकारण, अवकाश कराते थे। भगवान्से यह बात कही। 35 "भिक्षुओं! आपत्ति-रहित शुद्ध भिक्षुओंको व्यर्थ अकारण अवकाश (Point of order) नहीं करना चाहिये, जो कराये उसे दुक्कटका दोष हो। भिक्षुओ! अनुमित देता हूँ व्यक्तिको तोलकर अवकाश करानेकी।"36

#### (६) नियम-विरुद्ध कामके लिये फटकार

१—उस समय षड्वर्गीय भिक्षु संघके वीचमें अधर्मका (=सभाके नियमके विरुद्ध) काम करते थे। भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ ! अधर्मका काम नहीं करना चाहिये। जो करे उसे दुक्कटका दोष हो।"37

तिसपर भी अधर्मका काम करते ही थे। भगवान्से यह वात कही।---

''भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ अधर्मका काम करनेपर धिक्कारनेकी ।'' 38

२—उस समय भले भिक्षु पड्वर्गीय भिक्षुओंको अधर्मके काम करनेपर धिक्कारते थे । षड्-वर्गीय भिक्षु द्रोह करते नाराज होते थे और वध करनेकी धमकी देते थे। भगवान्से यह बात कही।— "भिक्षुओं! अनुमति देता हूँ देखेको प्रगट करनेकी।" 39

३—-उन्हीं पड्वर्गीय (भिक्षुओं)के पास देखेको प्रकट करते थे (इसपर) षड्वर्गीय भिक्षु द्रोह करते, नाराज होते और वधकी धमकी देते थे। भगवान्से यह वात कही।—

''भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ चार पाँच (व्यक्तियों) द्वारा धिक्कारनेकी और दो तीन द्वारा देखेको प्रकट करनेकी; और एकको 'यह मुझे पसन्द नहीं है' ऐसा अधिष्ठान करनेकी।'' 40

#### (७) प्रातिमोत्तको ध्यानसे सुनाना

उस समय ष ड्व र्गी य भिक्षु संघके बीचमें प्रातिमोक्षका पाठ करते हुए जानबूझकर नहीं सुनाते थे। भगवान्से यह बात कही।——

"भिक्षुओ! प्रातिमोक्ष पाठ करनेवालेको जानबूझकर-न-सुनाना नहीं करना चाहिये। जो न सुनाये उसे दुक्कटका दोष होता है।" 41

#### (८) प्रातिमोत्तकी आवृत्तिमें स्वर-नियम

उस समय आयुष्मान् उदायि संघके प्रातिमोक्ष-पाठ करनेवाले थे। उनका स्वर कौवे जैसा था। तव आयुष्मान् उदायि को ऐसा हुआ—-'भगवान्ने विधान किया है प्रातिमोक्ष-पाठ करने वालेको (जोरसे) सुनानेका; और मैं काक जैसे स्वरवाला हूँ। मुझे कैसे करना चाहिये?' भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओं! अनुमित देता हूँ, प्रातिमोक्ष-पाठ करनेवालेको (जोरसे) सुनानेके लिये कोशिश करनेकी, कोशिश करनेवालेको दोष नहीं।" 42

## (९) कहाँ श्रीर कब प्रातिमोत्तकी श्रावृत्ति निषिद्ध है

१—-उस समय देवदत्त गृहस्थोंसे युक्त परिषद्में प्रातिमोक्ष-पाठ करता था । भगवान्से यह वात कही।—-

"भिक्षुओ ! गृहस्थ-युक्त परिषद्में प्रातिमोक्ष-पाठ नहीं करना चाहिये। जो पाठ करे उसे दुक्कटका दोष हो।" 43

२—उस समय षड्वर्गीय भिक्षु बिना कहे ही संघके बीचमें प्रातिमोक्षका पाठ करते थे। भग-वान्से यह बात कही।—

''भिक्षुओ ! बिना प्रार्थना किये संघके बीचमें प्रातिमोक्ष-पाठ नहीं करना चाहिये। जो पाठ करे उसे दुक्कटका दोष हो। भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ स्थविरके आश्रयसे प्रातिमोक्षकी।''44

अन्यतीर्थिक भाणवार समाप्त ॥१॥

#### २-चोडनावत्थु

तब भगवान् राजगृह में इच्छानुसार विहार करके चो दना व त्थुकी ओर विचरनेके लिये चल पळे। क्रमणः विचरते जहाँ चोदनावत्थु था, वहाँ पहुँचे। वहाँ भगवान् चोदनावत्थु (=चोदना-वस्तु)में विहार करते थे।

(१०) प्रातिमोत्तकी आवृत्ति कैसा भिन्नु करे

१—उस समय एक आवासमें बहुतसे भिक्षु रहते थे। वहाँका स्थिवर (चवृद्ध) भिक्षु मूर्ख अजान था। वह उपो सथ या उपोसथ-कर्म, प्रा ित मो क्ष या प्रातिमोक्ष-पाठको नहीं जानता था। तव उन भिक्षुओं (के मनमें) यह हुआ—-'भगवान्ने स्थिवर (चवृद्ध) के आश्रयसे प्रातिमोक्षका विधान किया है। और यह हमारा स्थिवर मूर्ख, अजान है। यह उपोसथ या उपोसथ कर्म, प्रातिमोक्ष या प्रातिमोक्ष-पाठको नहीं जानता। हमें कैसे करना चाहिये?' भगवान्मे यह बात कही—

"भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ, वहाँ जो भिक्षु चतुर, समर्थ हो, उसके आश्रयमें प्रातिमोक्ष हो।"45

२—उस समय उपोसथ के दिन एक आवासमें बहुतसे मूर्ज, अजान भिक्षु रहते थे; वह उपोसथ या उपोसथ-कर्म, प्रातिमोक्ष या प्रातिमोक्ष-पाठको नहीं जानते थे। उन्होंने स्थिवरसे प्रार्थना की—'भन्ते! स्थिवर प्रातिमोक्ष-पाठ करें।' उसने उत्तर दिया—'आवुसो! मेरे लिये (यह) नहीं है।' दूसरे स्थिवरसे प्रार्थना की—०। तीसरे स्थिवरसे प्रार्थना की—'भन्ते! स्थिवर प्रातिमोक्ष-पाठ करें।' उसने भी उत्तर दिया—'आवुसो! मेरे लिये (यह) नहीं है।' इसी प्रकारसे संघके (सबसे) नये (भिक्षु)तकसे प्रार्थना-की— 'आयुष्मान् प्रातिमोक्ष-पाठ करें।' उसने भी उत्तर दिया—'भन्ते! मेरे लिये (यह) नहीं है।' भगवानसे यह वात कही—

'यदि भिक्षुओ ! एक आवासमें बहुतसे मूर्ज अजान भिक्षु रहते हैं और वह उपोसथ या उपो-सथ-कर्म, प्रातिमोक्ष या प्रातिमोक्ष-पाठ नहीं जानते, वह स्थविर (= भिक्षु)से प्रार्थना करते हैं— 'भन्ते ! स्थविर प्रातिमोक्ष-पाठ करें' और वह ऐसा कहे—'मेरे लिये यह करना नहीं है।' ० इसी प्रकार संघके (सबसे) नये (भिक्षु)से प्रार्थना करते हैं—'आयुष्मान् ! प्रातिमोक्षका पाठ करें।' वह भी ऐसा कहे—'यह मेरे लिये करना नहीं है।' तो भिक्षुओ ! उन भिक्षुओंको एक भिक्षु यह कहकर चारों ओर आवासमें भेजना चाहिये—जा आवुस ! संक्षेप या विस्तारमे प्रातिमोक्षको याद करके आजा।''

तव भिक्षुओंको ऐसा हुआ 'किसके द्वारा भेजना चाहिये?' भगवान्से कहा।——
"भिक्षुओ! अनुमित देता हूँ स्थिवर भिक्षुको नये भिक्षुके लिये आज्ञा देनेकी।" 46

३--स्थिवरके आज्ञा देनेपर नये भिक्षु नहीं जाते थे। भगवान्से यह बात कही--

"भिक्षुओ ! स्थविरके आज्ञा देनेपर नीरोग (भिक्षु)को जानेसे इनकार नहीं करना चाहिये। जो जानेसे इनकार करे उसे दुक्कटका दोष हो।" 47

#### ३---राजगृह

#### (११) काल और श्रंककी विद्या सीखनी चाहिये

१—तब भगवान् चो द ना व त्थु में इच्छानुसार विहार करके फिर राजगृह चले आये। उस समय भिक्षाटन करते भिक्षुओंसे लोग पूछते थे—'भन्ते !पक्षकी (आज) कौन (तिथि) है ?'भिक्षु ऐसा बोलते थे—'आवुसो ! हमें मालूम नहीं।' लोग हैरान...होते थे—'यह शाक्य-पुत्रीय श्रमण पक्ष-की गणना मात्रको भी नहीं जानते। यह और भली बात क्या जानेंगे!' भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ! अनुमति देता हूँ पक्षकी गणना सीखनेकी।" 48

तब भिक्षुओंके (मनमें) यह हुआ—-'िकनको. पक्ष-गणना सीखनी चाहिये?' भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ सबको ही पक्ष-गणना सीखनेकी।"49

२—उस समय लोग भिक्षाटन करते भिक्षुओंसे पूछते थे—'भन्ते ! भिक्षु कितने हैं ?' भिक्षु ऐसा बोलते थे—'आवुसो !हमें मालुम नहीं।' लोग हैरान...होते थे—'यह शाक्य-पुत्रीय श्रमण एक दूसरेको भी नहीं जानते और यह क्या किमी भली वातको जानेंगे!' भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ, भिक्षुओंके गिननेकी।" 50

३—तव भिक्षुओंके (मनमें) यह हुआ—'भिक्षुओंकी गणना अब करनी चाहिये ?' भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ उपोसथके दिन नाम लेकर या शालाका बाँटकर गिन्ती करनेकी।" 5 र

( १२ ) उपोसथके समयकी पूर्वसे सूचना

१—उस समय आज उपोसथ है—यह न जानकर दूरके गाँवको भिक्षाटनके लिये चले जाते थे और वह (उपोसथमें) प्रातिमोक्षके पाठ करते वक्त भी पहुँचते थे, पाठके समाप्त हो जानेपर भी पहुँचते थे।—भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ, आज उपोसथ है, इसको बतलानेकी।" 52

२—तब भिक्षुओंके (मनमें) यह हुआ—'िकसको कहना चाहिये?'—भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ अधिक बूढ़े स्थिवर भिक्षुको बतलानेकी।" 53

३— उस समय एक अधिक वृद्ध स्थिविर याद नहीं रखता था। भगवान्से यह बात कही। — "भिक्षुओ! अनुमति देता हूँ, भोजनके वक्त बतलानेकी।" 54

४---भोजनके समय भी नहीं याद रखता। भगवान्से यह बात कही।---

"भिक्षुओ! अनुमित देता हूँ, जिस समय याद हो उसी समय बतलानेकी।" 55

#### ( १३ ) उपोसथागारकी सफाई आदि

१—(क) उस समय एक आवासमें उपोसथागार मिलन रहता था। नये आनेवाले भिक्षु हैरान. .होते थे—'क्यों भिक्षु उपोसथागारमें झाळू नहीं देते!' भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ उपोसथागारमें झाळू देनेकी।" 56

(ख) तब भिक्षुओंको ऐसा हुआ—'िकसे उपोसथागारमें झाळू देना चाहिये?' भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ, स्थविर भिक्षुको नये भिक्षुके लिये आज्ञा देनेकी।" 57

- (ग) स्थिवर भिक्षुके आज्ञा देनेपर नये भिक्षु नहीं झाळू देते थे। भगवान्से यह बात कही।—— "भिक्षुओ! स्थिवर भिक्षुके आज्ञा देनेपर नीरोग होते झाळू देनेसे इनकार नहीं करना चाहिये। जो झाळू देनेसे इनकार करे उसे दुक्कटका दोष हो।" 58
- २—(क) उस समय उपोसथागारमें आसन बिछा नहीं होता था। भिक्षु भूमिपर ही बैठ जाते थे, जिससे शरीर भी, चीवर भी मैले होते थे। भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ! अनुमित देता हूँ, उपोसथागारमें आसन बिछानेकी।" 59

(ख) तब भिक्षुओंको ऐसा हुआ—'उपोसथागारमें किसे आसन बिछाना चाहिये?' भग-वान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ, स्थविर भिक्षुको नये भिक्षुके लिये आज्ञा देनेकी।" 6०

(ग) स्थिवर भिक्षुके आज्ञा देनेपर भी नये भिक्षु नहीं मानते थे। भगवान्से यह बात कही।——
"भिक्षुओ! स्थिवर भिक्षुके आज्ञा देनेपर नीरोग होते इनकार नहीं करना चाहिये। जो इनकार करे उसे दक्कटका दोष हो।" 61

३——(क) उस समय उपोसथागारमें दीपक नहीं होता था। भिक्षु अंधकारमें शरीरको भी चहल देते थे, चीवरको भी चहल देते थे। भगवान्से यह बात कही।——

"भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ, उपोसथागारमें दीपक जलानेकी।" १०। 62

## **९४**—ऋसाधारगा ऋवस्थामें उपोसथ

#### (१) लम्बी यात्राके लिये आज्ञा

उस समय बहुतसे मूर्ख अजान भिक्षुओंने लंबी यात्राको जाते वक्त आचार्य उपाध्यायसे नहीं पूछा। भगवान्से यह बात कही।——

"भिक्षुओ ! यहाँ बहुतसे मूर्खं अजान भिक्षु लम्बी यात्रा जाते वक्त आचार्य उपाध्यायसे नहीं पूछते । भिक्षुओ ! उन्हें आचार्य उपाध्यायसे पूछना चाहिये कि वह कहाँ जायँगे किसके साथ जायँगे । भिक्षुओ ! यदि वह मूर्खं अजान भिक्षु दूसरे मूर्खं अज्ञान भिक्षुओंको साथी वतलायें तो आचार्य उपाध्यायोंको अनुमित नहीं देनी चाहिये । यदि अनुमित दें तो दुक्कटका दोप हो ; और यदि भिक्षुओं ! वह मूर्खं अज्ञान भिक्षु आचार्य उपाध्यायकी अनुमित बिना ही चले जायँ तो उन्हें दुक्कटका दोप हो ।" 63

#### (२) प्रातिमोच्च जाननेवाला भिच्च न होनेपर त्र्यावासमें नहीं रहना चाहिये

"(क) यदि भिक्षुओ ! एक आवासमें बहुतसे मूर्ख अजान भिक्षु रहते हैं और वह उपोसथ या उपो-सथ कर्म, प्रातिमोक्ष या प्रातिमोक्ष-पाठ नहीं जानते, वहाँ दूसरे बहुश्रुत (= विद्वान्), आ ग म (= बुद्ध उपदेश)को जाननेवाले हैं, धर्मधर (-वुद्धके सुत्तोंको जाननेवाले), विनयधर (=िभक्ष नियमोंको याद रखनेवाले), मात्रि का धर (=सूतोंमें आई दर्शन-संबंधी पंक्तियोंको याद रखनेवाले), पंडित, चतुर, मेधानी, लज्जाशील, संकोची और सीख चाहनेवाले भिक्षु आवें तो भिक्षुओ! उन भिक्षुओंको उस भिक्षुका संग्रह करना चाहिये = अनुग्रह करना चाहिये, (आवश्यक वस्तुएँ) प्रदान करनी चाहिए। (स्नान) चूर्ण, मिट्टी, दतौन, मुँह धोनेके पानीसे सेवा करनी चाहिये। यदि संग्रह≕अनुग्रह, (आवश्यक वस्तु) प्रदान, चूर्ण, मिट्टी, दतौन, मुँह धोनेका पानी द्वारा सेवान करे तो दुक्कटका दोष हो। (ख) यदि भिक्षुओ ! किसी आवासमें उपोसथके दिन वहुतसे मुर्ख अजान भिक्ष रहते हैं और वह उपोसथ या उपोसथ कर्म, प्रातिमोक्ष या प्रातिमोक्ष-पाठको नहीं जानते तो भिक्षुओ उन भिक्षुओंको आवासके चारों ओर (यह कहकर) एक भिक्षुको भेजना चाहिये—आवुस ! जा संक्षेप या विस्तारसे प्रातिमोक्षको सीख कर चला आ। इस प्रकार यदि हो जाय तो अच्छा नहीं तो उन सभी भिक्षुओंको, जहाँ उपोसथ या उपो-सथ-कर्म, प्रातिमोक्ष या प्रातिमोक्ष-पाठ जाननेवाले रहते हैं उस आवासमें चला जाना चाहिये; यदि न चले जायँ तो दुक्कटका दोष हो। (ग) यदि भिक्षुओ ! किसी आवासमें बहुतसे मुर्ख अजान भिक्षु वर्षावास करते हैं, वह उपोसथ या उपोसथ-कर्म, प्रातिमोक्ष या प्रातिमोक्ष-पाठ नहीं जानते, तो भिक्षुओ ! उन भिक्षुओंको (अपनेमेंसे) एक भिक्षुको (यह कहकर) आवासके चारों ओर भेजना चाहिये--जा आवुस, संक्षेप या विस्तारसे प्रातिमोक्षको सीख आ । इस प्रकार यदि मिले तो अच्छा, नहीं तो भिक्षुओ! उन्हें उस आवासमें वर्षावास नहीं करना चाहिये; यदि वर्षावास करें तो उन्हें दुक्कटका दोष हो ।" 64

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> आसन और झाळू देनेके प्रकरणके समानही यहाँ भी पाठ है।

# (३) उपोसथ या संघकर्ममें ऋनुपस्थित व्यक्तिका कर्तव्य

१---तब भगवान्नं भिक्षुओंको संबोधित किया---

''भिक्षुओ ! (सब लोग) जमा हो जाओ, संघ उपोसथ करेगा।''

ऐसा कहनेपर एक भिक्षुने भगवान्से यह कहा--

"भन्ते ! एक भिक्षु रोगी है। वह नहीं आया है।"

"भिक्षुओ! अनुमित देता हूँ, रोगी भिक्षुको (अपनी) शुद्धि (की बात)भेजनेकी।" 65

"और भिक्षुओ ! (शुद्धिकी वात) इस प्रकार भेजनी चाहिये—उस रोगीको एक भिक्षुके पास जाकर उत्त रा सं ग को एक कंधेपर कर, उकळूँ वैठ, हाथ जोळ ऐसा कहना चाहिये—'शुद्धि देता हूँ, मेरी शुद्धिको ले जाओ, मेरी शुद्धिको (संघमें जाकर) कहना।' इस प्रकार कायासे सूचित करे, वचनसे सूचित करे, काय-वचनसे सूचित करे तो शुद्धि भेजी गई (समझी) जाती है। यदि न कायासे सूचित करे, न वचनसे सूचित करे, न काय-वचनसे सूचित करे तो शुद्धि भेजी गई नहीं होती। इस प्रकार यदि कर सके तो ठीक, यदि न कर सके तो भिक्षुओ ! वह भिक्षु चारपाई, या चौकीपर (बैठाकर) संघके बीचमें लाया जाय, और उपोसथ करे। यदि भिक्षुओ! रोगीके परिचारक भिक्षुओंको ऐसा हो—'यदि हम रोगीको उसकी जगहसे हटायेंगे तो रोग बढ़ जायगा या मृत्यु होगी', तो भिक्षुओ! रोगीको उस जगहमे नहीं हटाना चाहिये। (बिल्क) संघको वहाँ जाकर उपोसथ करना चाहिये, किन्तु संघके एक भागको उपोसथ नहीं करना चाहिये; यदि करे तो दु कक ट का दोष हो।

"यदि भिक्षुओ ! शुद्धि (की बात कह) देनेपर शुद्धि ले जानेवाला वहाँसे चला जाय तो शुद्धि दूसरेको देनी चाहिये। यदि भिक्षुओ! शुद्धि (की बात कह) देनेपर शुद्धि ले जानेवाला (भिक्षु-पनसे) निकल जाये या मर जाये या श्रामणेर बन जाये, या भिक्षु-नियमको त्याग दे, या अन्तिम अपराध (= पाराजिक)का अपराधी हो जाये, या पागल विक्षिप्त-चित्त, मुख्ति हो जाये, या दोष न स्वीकार करनेसे उ क्किप्त क हो जाये, या दोष या दोषके कामसे उक्किप्तक हो जाये, या बुरी धारणाके न छोळनेसे उत्क्षिप्तक माना जाने लगे, पंडक माना जाने लगे, चोरीसे भिक्ष-वस्त्र पहननेवाला माना जाने लगे, या तीथिकोंमें चला गया हो, या तिर्यक् योनिमें चलागया माना जाने लगे,मात्चातक ०, पित्चातक०, अर्हत्-घातक०, भिक्ष्णी-दूषक०, संघमें फूट डालनेवाला०, (बुद्धके शरीरसे) लोह निकालनेवाला०, (स्त्री-पुरुष) दोनोंके लिंगवाला माना जाने लगे, तो दूसरेको शुद्धि-प्रदान करनी चाहिये। भिक्षुओ! यदि शद्धि ले जानेवाला शुद्धि दे देनेके बाद चला जाये तो शुद्धि नहीं ले जाई गई समझनी चाहिये। भिक्षुओ ! यदि शुद्धि ले जाने वाला शुद्धिके दे देनेके बाद रास्तेमें ही (भिक्षु आश्रमसे) निकल जाय॰ (स्त्री-पूरुष) दोनोंके लिंगवाला माना जाने लगे तो शुद्धि ले जाई गई समझनी चाहिये। यदि भिक्षुओ ! शुद्धि ले जानेवाला शुद्धि दे देनेके बाद संघमें जाकर सो जानेसे नहीं बतलाता, प्रमाद करनेसे नहीं बोलता. (अपराध) करनेसे नहीं बोलता तो शुद्धि ले जाई गई होती है। और शुद्धि ले जानेवालेको दोष नहीं। यदि भिक्षुओ ! शुद्धि ले जानेवाला शुद्धिके दे देनेके बाद संघमें पहुँचकर जान बूझकर नहीं बतलाता, तो भी शुद्धि ले जाई गई होती है; और शुद्धि ले जानेवालेको दुक्कटका दोष होता है।" 66

२—तब भगवान् ने भिक्षुओं को संबोधित किया। "भिक्षुओ ! जमा हो। संघ (विवाद-निर्णय आदि) कर्मको करेगा।"

ऐसा कहने पर एक भिक्षुने भगवान्से यह कहा— "भन्ते ! एक भिक्षु रोगी है, नही आया है।" "भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ रोगी भिक्षुको (अपना) छंद (=सम्मति, vote) भेजने की।" 67

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> पहलेहीकी तरह दुहराना चाहिये।

''और भिक्षुओ! छंद इस प्रकार भेजना चाहिये—० १। छंद ले जानेवाला छंद के दे देनेके वाद संघमें पहुँचकर जान वूझकर नहीं वतलाता, तो भी छंद ले जाया गया होता है, और छंद ले जानेवालेको दुक्कट का दोप होता है। भिक्षुओ! अनमित देता हूँ उपोसथके दिन शृद्धि देने वक्त छंदके भी देनेकी, यदि संघको कुछ करणीय हो।"

३—उस समय एक भिक्षुको उपोसथके दिन उसके खान्दानवालींने पकळ लिया। भगवान्से यह वात कही।—

"भिक्षुओ ! यदि उपोसथके दिन किसी भिक्षुको उसके खान्दानवाले पकळ लें तो (दूसरे) भिक्षुओं-को खान्दानवालोंसे ऐसा कहना चाहिये—'अच्छा हो आयुष्मानो ! तुम मुहूर्त भर इस भिक्षुको छोळ दो जितनेमें कि यह भिक्षु उपोसथ करले।' यदि ऐसा हो सके तो अच्छा, यदि न हो सके तो भिक्षुओंको खान्दानवालोंसे ऐसा कहना चाहिये—आयुष्मानो ! मुहूर्त भरके लिये जरा एक ओर हो जाओ, जितनेमें कि यह भिक्षु अपनी शुद्धि दे दे।' इस प्रकार यदि हो सके तो अच्छा, यदि न हो सके तो भिक्षु खान्दान वालोंसे ऐसा कहे—'आयुष्मानो ! तुम लोग मुहूर्त भरके लिये इस भिक्षुको सीमाके बाहर ले जाओ जितनेमें कि संघ उपोसथ करले।' इस प्रकार यदि हो सके तो अच्छा, यदि न हो सके तो भी संघके एक भागको उपोसथ नहीं करना चाहिये, यदि करे तो दुक्कटका दोष हो।'' 68

४— "भिक्षुओ ! यदि उपोसथके दिन किसी भिक्षुको राजा पकळे, ०। 69

५—"भिक्षुओ! यदि उपोसथके दिन किसी भिक्षुको चोर पकळे, ०। 70

६--- " ० बदमाश पकळे, ०। ७१

उ—"०भिक्षुके शत्रु पकळें, ० । 72

### (४) पागलके लिये संघकी स्वीकृति

८—तब भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया— "भिक्षुओ ! जमा हो । संघको करणीय (काम) है।" ऐसा कहनेपर एक भिक्षुने भगवान्से यह कहा—

"भन्ते! एक गर्ग नामवाला भिक्षु उन्मत्त है। वह नहीं आया।"

"भिक्षुओ! यह दो प्रकारके उन्मत्त होते हैं—(१) भिक्षु उन्मत्त है और उपोसथको याद भी रखता है, नहीं भी रखता है, (२) भिक्षु उन्मत्त है और संघ कर्मको याद भी रखता है, नहीं भी रखता है, नहीं भी रखता है, है लेकिन (उपोसथ) नहीं याद रखता, उपोसथमें आता भी है नहीं भी आता, संघ-कर्ममें आता भी है नहीं भी आता; है किन्तु नहीं आता। "भिक्षुओ! उनमें जो वह उन्मत्त -पागल, उपोसथको याद भी रखता है, नहीं भी याद रखता, संघ-कर्मको याद भी रखता है नहीं भी याद रखता; उपोसथमें आता भी है, नहीं भी आता; संघ-कर्ममें आता भी है, नहीं भी आता; संघ-कर्ममें आता भी है, नहीं भी आता; भिक्षुओ! अनुमित देता हूँ ऐसे उन्मत्तके लिये उन्मत्त होनेके ठहराव करनेकी। 73

"और भिक्षुओ! इस प्रकार ठहराव करना चाहिये—चतुर समर्थ भिक्षु संघको सूचित करे—

क. ज्ञ प्ति—''भन्ते ! संघ मेरी सुने, गर्ग भिक्षु उन्मत्त है, वह उपोसथको याद भी रखता है, नहीं भी याद रखता; संघ-कर्मको, याद भी रखता है, नहीं भी याद रखता; उपोसथमें आता भी है, नहीं भी आता; संघ-कर्ममें आता भी है, नहीं भी आता। यदि संघ उचित समझे तो वह गर्ग भिक्षुके उन्मत्त होनेका ठहराव करे। गर्ग भिक्षु चाहे उपोसथको याद रखे या न रखे; संघ-कर्मको याद रखे

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> शुद्धि भेजनेकी तरह ही सभी बातें यहाँ भी दुहरानी चाहिएं।

या न रखे; उपोसथमें आये या न आये; संघ-कर्ममें आये या न आये; मंघ गर्ग भिक्षुके साथ या उसके विना उपोसथ करे, संघ-कर्म करे—यह सूचना है।

ख. अनुश्रा व ण—(१) ''भन्ते! संघ मेरी सुने—गर्ग भिक्षु उन्मत्त है। वह उपोसथको याद भी रखता है नहीं भी रखता० संघ गर्ग भिक्षुके उन्मत्त होनेका टहराव करता है। गर्ग भिक्षु चाहे उपोसथको याद रखे या न रखे, संव-कर्मको याद रखे या न रखे; उपोसथमें आये या न आये; संघ-कर्ममें आये या न आये। संघ गर्ग भिक्षुके विना उपोसथ करेगा, संघ-कर्म करेगा। जिस आयुष्मान्को गर्ग भिक्षुके लिये उन्मत्त होनेका टहराव०, पसन्द है वह चुप रहे, जिसको पसंद नहीं है वह बोले।..।

ग. धा र णा—''संघने ग र्ग भिक्षुके लिये उन्मत्त होनेका टहराव स्वीकार किया॰ संघ ग र्ग भिक्षुके साथ या गर्ग भिक्षुके विना उपोसथ करेगा, संघ-कर्म करेगा। यह संघको पसंद है, इसलिये चुप है—इसे मैं ऐसा समझता हूँ।''

## (५) उपोसथके लिये अपेद्यित वर्ग-संख्या

उस समय एक आवासमें उपोसथके दिन चार भिक्षु रहते थे। तब उन भिक्षुओंको यह हुआ—— 'भगवान्ने उपोसथ करनेका विधान किया है और हम चार ही जने हैं, कैसे हमें उपोसथ करना चाहिये।' भगवान्से यह बात कही।——

"भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ, चार (भिक्षुओं)के प्रातिमोक्ष-पाटकी।" 74

### (६) शुद्धिवाला उपोसथ

१—उस समय एक आवासमें उपोसथके दिन तीन भिक्षु रहते थे। तब उन भिक्षुओंको यह हुआ—'भगवान्ने चार भिक्षुओंके प्रातिमोक्ष-पाठकी अनुमित दी है और हम तीन ही जने हैं। कैसे हमें उपोसथ करना चाहिये?' भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ! अनुमित देता हूँ, तीनको शुद्धिवाले उपोसथके करनेकी।" 75

"और इस प्रकार करना चाहिये—चतुर समर्थ भिक्षु उन भिक्षुओंको सूचित करे—'आयु-ष्मानो ! मेरी सुनो, आज उपोसथ है। यदि आयुष्मानोंको पसंद हो तो हम एक दूसरेके साथ शुद्धि वाला उपोसथ करें।' (तव) स्थविर भिक्षुको एक कंधेपर उत्तरासंगकर, उकळूँ बैठ, हाथ जोळ, उन भिक्षुओंस ऐसा कहना चाहिये—'आवुसो ! मैं दोषोंसे शुद्ध हूँ, मुझे शुद्ध समझो, आवुसो ! मैं शुद्ध हूँ, मुझे शुद्ध समझो; आवुसो मै शुद्ध हूँ मुझे शुद्ध समझो !' नये भिक्षुको एक कंधेपर उत्तरासंगकर उकळूँ बैठ, हाथ जोळ, उन भिक्षुओंसे ऐसा कहना चाहिये—'भन्ते ! मैं शुद्ध हूँ, मुझे शुद्ध समझें, भन्ते ! मैं शुद्ध हूँ, मुझे शुद्ध समझें; भन्ते ! मैं शुद्ध हूँ, मुझे शुद्ध समझें।'"

२—उस समय एक आवासमें उपोसथके दिन दो भिक्षु रहते थे। तब उन भिक्षुओंको यह हुआ— 'भगवान्ने चारके प्रातिमोक्ष-पाठकी अनुमित दी है और तीनको शुद्धिवाले उपोसथको करनेकी किन्तु हम दो ही जने हैं, कैसे हमें उपोसथ करना चाहिये ?' भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ! अनुमित देता हूँ दोको शुद्धिवाला उपोसथ करनेकी।" 76

"और भिक्षुओ! इस प्रकार करना चाहिये—(पहले) स्थविर (=वृद्ध) भिक्षुको उत्तरा-संग एक कंघेपर कर, उकळूँ बैठ, हाथ जोळ, नये भिक्षुसे ऐसा कहना चाहिये—'आवुस! मैं शुद्ध हूँ, मुझे शुद्ध समझो; आवुस! मैं शुद्ध हूँ, मुझे शुद्ध समझो; आवुस! मैं शुद्ध हूँ, मुझे शुद्ध समझो।' (फिर) नये भिक्षुको एक कंघेपर उत्तरासंगकर, उकळूँ बैठ, हाथ जोळ, स्थविर भिक्षुसे कहना चाहिये—'भन्ते! मैं शुद्ध हूँ, मुझे शुद्ध समझें; भन्ते! मैं शुद्ध हूँ, मुझे शुद्ध समझें।'" ३—उस समय उस आवासमें उपोसथके दिन एक भिक्षृ रहता था। उस भिक्षुको ऐसा हुआ—'भगवान्ने अनुमित दी हे चारको प्रातिमोक्ष-पाठ करनेकी; तीनको बुद्धिवाला उपोसथ, दोको बुद्धिवाला उपोसथ करनेकी, किन्तु मैं अकेला हूँ, मुझे कैंसे उपोसथ करना चाहिये ?' भगवान्से यह बात कही।—

"यदि भिक्षुओ ! किसी आवासमें उपोसथके दिन एक भिक्षु रहता है तो भिक्षुओ ! उस भिक्षुको जिस उपस्थान-शाला (=चाँपाल), मंडप, वृक्ष-छायामें भिक्षु आया करते हैं, उस स्थानको झाळू दे, पीने और इस्तेमाल करनेके पानीको रख, आसन विछा, दीपक जला वैठना चाहिये। यदि दूसरे भिक्षु आवें तो उनके साथ उपोसथ करना चाहिये। यदि न आयें तो, आज मेरा उपोसथ है, ऐसा दृढ संकल्प (=अधिप्ठान) करना चाहिये। यदि अधि ष्ठान न करे तो दुक्कटका दोष हो। भिक्षुओ ! जहाँ पर चार भिक्षु रहें, वहाँ एककी शुद्धि लाकर तीनको प्राति मो क्ष-पाठ नहीं करना चाहिये। यदि पाठ करें तो दुक्कटका दोप हो। भिक्षुओ ! जहाँपर तीन भिक्षु हैं, वहाँ एककी शुद्धि लाकर (वाकी) दोको शुद्धिवाला उपोसथ नहीं करना चाहिये। यदि करें तो दुक्कटका दोप हो। भिक्षुओ ! जहाँपर दो भिक्षु हैं वहाँ एककी शुद्धि लाकर (बचे एकको) अधि प्ठान न करना चाहिये। यदि अधिष्ठान करें तो दुक्कटका दोष हो।" 77

# (७) उपोसथके दिन दोषांका प्रतिकार

उस समय उपोसथके दिन एक भिक्षुसे दोप (=अपराध) हो गया । तब उस भिक्षुको यह हुआ—-'भगवान्ने विधान किया है कि सदोप (भिक्षु)को उपोसथ नहीं करना चाहिये, और मैं सदोप हूँ। मुझे कैमे करना चाहिये?' भगवान्से यह बात कही।—

१— ''भिक्षुओ ! यदि उपोसथके दिन किसी भिक्षुको दोप याद आया हो; तो भिक्षुओ ! उस भिक्षु को एक भिक्षुके पास जाकर उत्तरानंग एक कंधेपर कर उकछं बैठ, हाथ जोळ ऐसा बोलना चाहिये— 'आवुस ! मुझसे ऐसा दोष हुआ है । उसकी मैं प्रति दे श ना (=अपराध-स्वीकार, Confession) करता हूँ' (और) उस (दूसरे भिक्षु)को कहना चाहिये— 'क्या तुम देखते हो (अपने दोषको)?'' 'हाँ देखता हूँ।'

'आगेके लिये बचाव करना।' 78

२—"यदि भिक्षुओ ! एक भिक्षुको उपोसथके दिन दोष (किया या नहीं किया इसमें) संदेह हो तो उस भिक्षुको एक भिक्षुके पास जाकर उत्तरासंग एक कंधेपर कर उकळूँ बैठ, हाथ जोळ ऐसा कहना चाहिये—

'आवुस! मैं इस नामवाले दोषके विषयमें संदेहमें पळा हूँ। जब संदेह-रहित होऊँगा तो उस दोषका प्रतिकार करूँगा'—इस प्रकार कह वह उपोसथ करे, प्रातिमोक्ष सुने। उसके लिए उपोसथ में क्कावट नहीं करनी चाहिये।" 79

### (८) दोषका प्रतिकार कैसे और किसके सामने

१—(क). उस समय षड्वर्गीय भिक्षु अधूरे दोषकी देशना (=अपराध-स्वीकार) करते थे। भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओं! अधूरे दोषकी देश ना नहीं करनी चाहिये। जो (अधूरी) देशना करे उसे दुक्क ट का दोष हो।" 80

(ख). उस समय ष ड्वर्गीय भिक्षु अधूरे दोष (की देश ना करनेपर उस)को ग्रहण करते थे। भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ! अध्रे दोष (की प्रति देश ना) को नहीं ग्रहण करना चाहिये। जो ग्रहण करे उसे दुक्क टका दोप हो। "81

२—उस समय एक भिक्षुको प्रातिमोक्ष-पाटके समय दोष याद आया। तब उस भिक्षुको ऐसा हुआ—'भगवान्ने विधान किया है कि सदोष (भिक्षु)को उपो सथ नहीं करना चाहिये, और मैं सदोष हैं। मुझे कैसा करना चाहिये ?' भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओं! यदि किसी भिक्षुको प्रातिमोक्ष-पाठके समय दोष याद आये तो भिक्षुओ! उस भिक्षुको अपने पासके भिक्षुसे ऐसा कहना चाहिये— 'आवुस! मैंने इस नामवाले दोषको किया है। यहाँसे उठकर मैं उस दोपका प्रतिकार करूँगा।' (यह) कह उपो सथ करना चाहिये, प्रातिमोक्ष मुनना चाहिये; उसके लिये उपोसथमें रुकावट न डालनी चाहिये। यदि भिक्षुओ! प्रातिमोक्ष-पाठके समय किसी भिक्षुको दोषके विषयमें संदेह हो तो उस भिक्षुको पासके भिक्षुसे ऐसा कहना चाहिये— 'आवुस! मुझे इस नामवाले दोपके विषयमें संदेह है। जब संदेह-रहित हूँगा तब उस दोषका प्रतिकार करूँगा।' (यह) कह उपोसथ करना चाहिये, प्रातिमोक्ष सुनना चाहिये। उसके लिये उपोसथको छोळना नहीं चाहिये।' 82

३—(क). उस समय एक आवासमें उपोसथके दिन सभी संघसे अधूरा दोष हुआ था। तब उन भिक्षुओंको ऐसा हुआ—'भगवान्ने विधान किया है कि अधूरे दोषकी प्रति देश ना नहीं करनी चाहिये, न अधूरे दोष(की प्रति देश ना)को ग्रहण करना चाहिये। और इस सारे संघसे अधूरा दोष हुआ है। हमें कैसा करना चाहिये?' भगवान्से यह बात कही—

"भिक्षुओं! यदि किसी आवासमें उपोसथके दिन सारे संघसे अध्रा (=सभाग) दोष हुआ हो, तो भिक्षुओं! उन भिक्षुओंको (अपनेमेंसे) एक भिक्षुको पासवाले आवासोंमें (यह कहकर) भेजना चाहिये— 'आवुस! जा, इस दोपका प्रतिकार कर चला आ। फिर हम तेरे पास दोषका प्रतिकार करेंगे।' यदि ऐसा हो सके तो अच्छा, न हो सके तो चतुर समर्थ भिक्षु संघको सूचित करे— 'भन्ते! संघ मेरी सुने—इस सारे संघसे अध्रा दोष हुआ है (संघ) जब दूसरे दोष-रहित शुद्ध भिक्षुको देखेगा तो उसके पास उस दोषका प्रतिकार करेगा।' (यह) कह उपोसथ करना चाहिये, प्रातिमोक्ष पढ़ना चाहिये। उसके लिये उपोसथको छोळ नहीं देना चाहिये। 83

- (ख). ''यदि भिक्षुओ! किसी आवासमें उपोसथके दिन सारे संघको सभाग दोषके होनेमें सन्देह हो गया हो तो चतुर समर्थ भिक्षु संघको सूचित करे—भन्ते! संघ मेरी सुने। इस सारे संघको सभाग दोषके विषयमें संदेह है। जब वह संदेह-रहित होगा तो उस दोषका प्रतिकार करेगा।' (यह) कह उपोसथ करे। प्रातिमोक्षका पाठ करे उसके लिये उपोसथको छोळ नहीं देना चाहिये। 84
- (ग). "यदि भिक्षुओ ! एक आवासमें वर्षावास करते संघसे सभाग दोष हो गया हो तो उन भिक्षुओंको (अपनेमेंसे) एक भिक्षुको (यह कहकर) आस-पासके आवासमें भेजना चाहिये——'जा आवृस! उस दोषका प्रतिकार कर चला आ; (फिर) हम तेरे पास उस दोषका प्रतिकार करेंगे।' यदि यह हो सके तो अच्छा है; न हो सके तो एक भिक्षुको सप्ताह भरके लिये (यह कहकर) भेजना चाहिये——'जा आवृस! उस दोषका प्रतिकार कर चला आ; फिर हम तेरे पास दोषका प्रतिकार करेंगे।' "85

४—उस समय एक आवासमें सारे संघसे सभाग दोष हुआ था और वह उस दोषके नाम-गोत्र को नहीं जानता था। तब वहाँ एक दूसरा बहु-श्रुत, आगमज्ञ, धर्म-घर, विनय-धर, मात्रिका-धर, पंडित, चतुर, मेधावी, लज्जा-शील, संकोची और सीखनेकी चाहवाला भिक्षु आया। तब उसके पास एक भिक्षु गया। जाकर उस भिक्षुसे यह बोला—

"आवुस! जो ऐसा ऐसा काम करे वह किस दोषका भागी होता है?"

उसने जवाब दिया—''आवुस! जो ऐसा ऐसा करे वह इस नामवाले दोषका भागी होता है। आवुस! तुम इस नामवाले दोषके भागी हो, सो उस दोषका प्रतिकार करो।''

उसने कहा—-''आवुस ! मैं अकेलाही इस दोषका भागी नहीं हूँ। इस सारे संघसे यह दोष हुआ है।''

दूसरेने कहा—"आवृस! दूसरेके सदोष या निर्दोष होनेसे तुम्हें क्या? आवृस! तू अपने दोषको हटा।"

तव उस भिक्ष्ने उस भिक्षुके वचनसे उस दोषका प्रतिकार कर जहाँ उसके साथी दूसरे भिक्षु थे वहाँ गया। जाकर उन भिक्षुओंसे यह बोला—

"आवुस! जो ऐसे ऐसे (काम)को करता है, वह इस नामवाले दोषका भागी होता है। आवुसो! तुम इस नामवाले दोपके भागी हो, सो उस दोषका प्रतिकार करो।"

परन्तु उन भिक्षुओंने उस भिक्षुके वचनसे उस दोषका प्रतिकार करना नहीं चाहा। भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ ! यदि किसी आवासमें सारे संघसे सभाग दोष हुआ हो० १ आवुसो ! तुम इस नामवाले दोषके भागी हो, सो उस दोषका प्रतिकार करो ।' यदि भिक्षुओ ! वह भिक्षु, उस भिक्षुके वचनसे उस दोषका प्रतिकार करे तो ठीक; यदि प्रतिकार न करे तो भिक्षुओ ! उन भिक्षुओंको उस भिक्षुसे अनिच्छुक नहीं रहना चाहिये।'' 86

### चोदनावस्तु भाणवार समाप्त ॥२॥

# 

- (१) अन्य आश्रमवासियोंकी अनुपरिथितमें आश्रमवासियोंका उपोसथ
- क. (a) श्रन्य श्राश्रमवासियोंकी श्रनुपस्थितिको जानकर दोषरिहत उपोसथ

उस समय एक आवासमें बहुतसे—चार या अधिक—आश्रमवासी भिक्षु, उपोसथके दिन एकत्रित हुए। उन्होंने नहीं जाना कि कृछ आश्रमवासी भिक्षु नहीं आये। उन्होंने धर्म समझ, विनय समझ (संघका एक) भाग होने भी (अपनेको) समग्र समझ उपोसथ किया, प्रातिमोक्ष-पाठ किया। उनके प्रातिमोक्ष-पाठ करते समय दूसरे आश्रमवासी भिक्षु जो संख्यामें उनसे अधिक थे, आ गये। भगवान्से यह बात कही।—

- १—(१) "यदि भिक्षुओ! किसी आवासमें बहुतसे—चार या अधिक—आश्रमवासी भिक्षु उपोसथके दिन एकत्रित हों और वे न जानें िक कुछ दूसरे आश्रमवासी भिक्षु नहीं आये, वे धर्म समझ, विनय समझ, (संघका एक) भाग होते भी (अपनेको) समग्र समझ उपोसथ करें, प्रातिमोक्षका पाठ करें और उनके प्रातिमोक्ष-पाठ करते समय दूसरे आश्रमवासी भिक्षु जो संख्यामें उनसे अधिक हैं आजायँ तो भिक्षुओ! उन भिक्षुओंको फिरसे प्रातिमोक्ष-पाठ करना चाहिये। (फिरसे) पाठ करनेवालोंको दोष नहीं। 87
  - (२) ''यदि भिक्षुओ ! किसी आवासमें उपोसथके दिन बहुतसे—चार या अधिक—आश्रम-

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> देखो ऊपर।

वासी भिक्षु एकिवत होते हैं, वह नहीं जानते कि कुछ आश्रमवासी भिक्षु नहीं आये हैं। वे धर्म समझ, विनय समझ (संघका एक) भाग होते भी (अपनेको) समग्र समझ उपोसथ करें, प्रातिमोक्षका पाठ करें और उनके प्रातिमोक्ष-पाठ करते समय दूसरे आश्रमवासी भिक्षु—जो संख्यामें समान हों—आजायँ तो जो पाठ हो चुका वह ठीक. वाकीको (वह भी) सुनें। पाठ करनेवालोंको दोष नहीं। 88

- (३) ''यदि भिक्षुओ ! किसी आवासमें उपोसथके दिन बहुतसे—चार या अधिक—आश्रम-वासी भिक्षु एकवित हों और वे न जानें कि कुछ आश्रमवासी भिक्षु नहीं आये । वे धर्म समझ, विनय समझ, (संघका एक) भाग होने भी (अपनेको) समग्र समझ उपोसथ करें, प्रातिमोक्षका पाठ करें और उनके प्रातिमोक्ष-पाठ करते समय दूसरे आश्रमवासी भिक्षु जो संख्यामें उनसे कम हैं० तो जो पाठ हो चुका वह ठीक, वाकीको वह भी सुनें। पाठ करनेवाळोंको दोष नहीं। 89
- २—(४) 'यदि भिक्षुओ ! किमी आवासमें उपोसथके दिन बहुतसे—चार या अधिक—आधमवासी भिक्षु एकत्रित हों० और उनके प्रातिमोक्ष-पाठ कर चुकनेपर दूसरे आश्रमवासी भिक्षु जो संच्यामे उनमे अधिक हैं आजायँ तो भिक्षुओ ! उन भिक्षुओंको फिरसे प्रातिमोक्षपाठ करना चाहिये। पाठ करनेवालोंको दोप नहीं। 90
- (५) ''यदि भिक्षुओ ! किसी आवासमें उपोसथके दिन बहुतसे—चार या अधिक—आश्रमवासी भिक्षु एकत्रित हों । और उनके प्रातिमोक्ष-पाठ कर चुकनेपर दूसरे आश्रमवासी भिक्षु जो संख्यामें उनके समान हैं, आजायँ तो भिक्षुओ ! जो पाठ हो चुका सो ठीक । उनके पास (आये भिक्षुओंको) शु द्वि वतलानी चाहिये। पाठ करनेवालोंको दोष नहीं। 91
- (६) ''यदि भिक्षुओ ! किसी आवासमें उपोसथके दिन बहुतसे—चार या अधिक—भिक्षु एकत्रित हों० और उनके प्रातिमोक्ष-पाठ कर चुकनेपर दूसरे आश्रमवासी भिक्षु—जो संख्यामें उनसे कम हं—आजायँ तो भिक्षुओ ! पाठ हो चुका सो ठीक । उनके पास (आये भिक्षुओंको) शु द्धि वतलानी चाहिये। पाठ करनेवालोंको दोप नहीं। 92
- ३—-(७) "यदि भिक्षुओ ! किसी आवासमें उपोसथके दिन बहुतसे——चार या अधिक—— आश्रमवासी भिक्षु एकत्रित हों० और उनके प्रातिमोक्ष-पाठ कर चुकनेपर किन्तु परिषद्के अभी न उठने पर दूसरे आश्रमवासी भिक्षु जो संख्यामें उनसे अधिक हैं आजायँ, तो भिक्षुओ ! उन भिक्षुओंको फिरसे प्रातिमोक्ष-पाठ करना चाहिये, (पहले) पाठ करनेवालोंको दोष नहीं। 93
- (८) ''यदि भिक्षुओ ! किसी आवासमें उपोसथके दिन बहुतसे—चार या अधिक—आश्रम-वासी भिक्षु एकत्रित हों० और प्रातिमोक्ष-पाठकर चुकने किन्तु परिषद्के अभी न उठनेपर दूसरे आश्रम-वासी भिक्षु जो संख्यामें उनके समान हैं, आजायँ तो भिक्षुओ होगया पाठ ठीक । उनके पास शु द्धि वतलानी चाहिये। पाठ करनेवालोंको दोष नहीं। 94
- (९) ''यदि भिक्षुओ ! किसी आवासमें उपोसथके दिन बहुतसे—चार या अधिक—आश्रम-वासी भिक्षु एकत्रित हों०और प्रातिमोक्ष-पाठ कर चुकने किन्तु परिषद्के अभी न उठनेपर भी दूसरे आश्रमवासी भिक्षु जो संख्यामें उनसे कम हैं, आजायँ, तो भिक्षुओ ! होगया पाठ ठीक । उनके पास शुद्धि वतलानी चाहिये । पाठ करनेवालोंको दोष नहीं । 95
- ४—(१०) "यदि भिक्षुओ ! किसी आवासमें उपोसथके दिन बहुतसे—चार या अधिक—आश्रमवासी भिक्ष एकत्रित हों० और उनके प्रातिमोक्ष-पाठ कर चुकनेपर किन्तु परिषद्के कुछ लोगोंके रहते तथा कुछ लोगोंके उठ जानेपर दूसरे आश्रमवासी जो संख्यामें उनसे अधिक हों आजायँ तो भिक्षुओ ! उन भिक्षुओंको फिरसे प्रातिमोक्ष-पाठ करना चाहिये। (पहले) पाठ करनेवालोंको दोष नहीं। 96
  - (११) "यदि भिक्षुओ ! किसी आवासमें उपोसथके दिन बहुतसे—चार या अधिक—आश्रमवासी

निक्षु एक त्रित हों० और उनके प्रातिमोक्ष-पाठ कर चुकनेपर किन्तु परिषद्के कुछ लोगोंक रहते तथा कुछ लोगोंके उठ जानेपर दूसरे आश्रमवासी जो संख्यामें उनके समान हों आजायँ तो भिक्षुओ ! जो पाठ हो चुका सो ठीक; उनके पास शुद्धि बतलानी चाहिये । पाठ करनेवाले (भिक्षुओं)को दोष नहीं। 97

- (१२) ''यदि भिक्षुओ ! किसी आवासमें उपोसथके दिन बहुतसे—चार या अधिक-आश्रम-वासी भिक्षु एकत्रित हों० और उनके प्रातिमोक्ष-पाठ कर चुकनेपर किन्तु परिषद्के कुछ लोगोंके रहते तथा कुछ लोगोंके उठ जानेपर दूसरे आश्रमवासी भिक्षु जो संख्यामें उनसे कम हों आजायँ तो भिक्षुओ ! पाठ हो चुका सो ठीक; उनके पास शुद्धि वतलानी चाहिये। पाठ करनेवाले (भिक्षुओं)को दोष नहीं। 98
- ५—(१३) "यदि भिक्षुओ! किसी आवासमें उपोसथके दिन बहुतसे—चार या अधिक—आश्रमवासी भिक्षु एकत्रित हों० और उनके प्रातिमोक्ष-पाठ कर चुकनेपर तथा सारी परिषद्के उठ जानेपर दूसरे आश्रमवासी भिक्षु जो संख्यामें उनसे अधिक हों, आजायँ तो भिक्षुओं! उन भिक्षुओंको फिरसे प्रातिमोक्ष-पाठ करना चाहिये। पाठ करनेवाले (भिक्षुओं)को दोष नहीं। 99
- (१४) ''यदि भिक्षुओ ! किसी आवासमें उपोसथके दिन बहुतसे—चार या अधिक— आश्रमवासी भिक्षु एकश्रित हों० और उनके प्रातिमोक्ष-पाठ कर चुकनेपर तथा सारे परिषद्के उठ जानेपर दूसरे आश्रमवासी भिक्षु जो संख्यामें उनके समान हों, आजायँ तो भिक्षुओ ! पाठ हो चुका सो ठीक; उनके पास शुद्धि बतलानी चाहिये। पाठ करनेवाले (भिक्षुओं)का दोष नहीं। 100
- (१५) "यदि भिक्षुओ ! किसी आवासमें उपोसथके दिन बहुतसे—चार या अधिक—आश्रमवासी भिक्षु एकत्रित हों० और उनके प्रातिमोक्ष-पाठ कर चुकनेपर तथासारी परिषद्के उठ जाने पर दूसरे आश्रमवासी भिक्षु जो संख्यामें उनसे कम हों, आजायँ,तो भिक्षुओ ! पाठ हो चुका सो ठीक; उनके पास शुद्धि बतलानी चाहिये। पाठ करनेवाले (भिक्षुओं)का दोष नहीं।" IOI

### पन्द्रह अदोषता समाप्त ।

## (b) ग्रन्य त्राश्रमवासियोंकी ग्रनुपिस्थितिको जानकर किया गया दोषयुक्त उपोसथ

- ६—(१) "यदि भिक्षुओ ! किसी आवासमें बहुतसे—चार या अधिक—आश्रमवासी भिक्षु उपोसथके दिन एकत्रित हों और वे जानें कि कुछ आश्रमवासी भिक्षु नहीं आये। वे धर्म समझ, विनय समझ, (संघका एक) भाग होते भी (अपनेको) समग्र समझ उपोसथ करें, प्रातिमोक्षका पाठ करें और उनके प्रातिमोक्ष-पाठ करते समय दूसरे आश्रमवासी भिक्षु जो संख्यामें उनसे अधिक हैं, आजायँ, तो भिक्षुओ ! उन भिक्षुओंको फिरसे प्रातिमोक्ष-पाठ करना चाहिये और (पहले) पाठ करनेवालोंको दुक्क टका दोष है। 102
- (२) "यदि भिक्षुओ! किसी आवासमें बहुतसे—चार या अधिक—आश्रमवासी भिक्षु उपोसथके दिन एकत्रित हों० और वे जानें० और उनके प्रातिमोक्ष-पाठ करते समय दूसरे आश्रमवासी भिक्षु जो संख्यामें उनके समान हों, आजायँ, तो भिक्षुओ! जो पाठ होगया वह ठीक; बाकीको (वह भी) सुनें। पाठ करनेवालोंको दुक्क टका दोष है। 103
- (३) "यदि० उपोसथके दिन एकत्रित हों और वे जानें० और उनके प्रातिमोक्ष-पाठ करते समय दूसरे आश्रमवासी भिक्षु जो संख्यामें उनसे कम हों, आजायँ, तो भिक्षुओ ! जो पाठ होगया वह ठीक; बाकीको (वह भी) सुनें। पाठ करनेवालोंको दुक्कटका दोष है। 104
- ७—(४) "यदि० उपोसथके दिन एकत्रित हों और वे जानें० और उनके प्रातिमोक्ष-पाठ कर चुकनेपर दूसरे आश्वमुखासी भिक्षु जो संख्यामें उनसे अधिक हैं, आजायँ, तो भिक्षुओं ! उन भिक्षुओंको

फिरमे प्रातिमोध-पाठ करना चाहिये; और (पहले) पाठ करनेवालोंको दुक्कटका दोप है। 105

- (५) ''यदि० उपोसथके दिन एकत्रित हों और वे जानें०और उनके प्रातिमोक्ष-पाठ कर चुकने पर दूसरे आश्रमवासी भिक्षु जो संख्यामें उनके समान हों, आजायँ, तो भिक्षुओं ! जो पाठ हो गया वह ठीक; उनके पास गु द्वि बतलानी चाहिये। पाठ करनेवालोंको दुक्क टका दोष है। 106
- (६) ''यदि० उपोसथके दिन एकत्रित हों और वे जानें० और उनके प्रातिमोक्ष-पाठ कर चुकने पर दूसरे आश्रमवासी भिक्षु जो संख्यामें उनसे कम हों, आजायँ, तो भिक्षुओ ! जो पाठ होगया वह ठीक; उनके पाम शुद्धि वनलानी चाहिये। पाठ करनेवालोंको दुक्कटका दोष है। 107
- Z=-(9) "यदि० उपोसथके दिन एकत्रित हों और वे जानें० और उनके प्रातिमोक्ष-पाठ कर वुकनंपर किन्तु परिपक्के अभी न उठनेपर दूसरे आश्रमवासी भिक्षु जो संख्यामें उनसे अधिक हों, आजायँ, तो भिक्षुओं ! उन भिक्षुओंको फिरसे प्रातिमोक्ष-पाठ करना चाहिये (पहले) पाठ करनेवालोंको दुक्क टका दोप है। 108
- (८) "यदि० उपोसथके दिन एकत्रित हों और वे जानें० और उनके प्रातिमोक्ष-पाठ कर चुकनेपर किन्तु परिपद्के अभी न उठनेपर दूसरे आश्रमवासी भिक्षु जो संख्यामें उनके समान हों, आ जायँ, तो भिक्षुओं! जो पाठ होगया वह ठीक; उनके पास शुद्धि वत्लानी चाहिये। पाठ करनेवालोंको दुक्कटका दोप है। 109
- (९) "यदि ० उपोसथके दिन एकत्रित हों और वे जानें ० और उनके प्रातिमोक्ष-पाठ कर चुकनेपर किन्तु परिषद्के अभी न उठने पर दूसरे आश्रमवासी भिक्षु जो संख्यामें उनसे कम हों, आजायँ, तो भिक्षुओ! जो पाठ हो गया वह ठीक; उनके पास शुद्धि बतलानी चाहिये। पाठ करने वालोंको दुक्कट का दोष है। 110
- ९—(१०) "यदि ० उपोसथके दिन एकत्रित हों और वे जानें ० और उनके प्रातिमोक्ष-पाठ कर चुकनेपर किन्तु परिषद्के कुछ लोगोंके रहते तथा कुछ लोगोंके उठ जानेपर दूसरे आश्रमवासी भिक्षु जो संख्यामें उनसे अधिक हों, आजायँ, तो भिक्षुओं! उन भिक्षुओंको फिरसे प्रातिमोक्ष पाठ करना चाहिये। पाठ करनेवालोंको दुक्क टका दोष है। 111
- (११) "यदि ० उपोसथके दिन एकत्रित हों और वे जानें ० और उनके प्रातिमोक्ष पाठ कर चुकनेपर किन्तु परिपद्के कुछ लोगोंके रहते तथा कुछ लोगोंके उठ जानेपर दूसरे आश्रमवासी भिक्षु जो संख्यामें उनके समान हों, आजायँ, तो भिक्षुओ ! पाठ हो गया वह ठीक; उनके पास शुद्धि बतलानी चाहिये। पाठ करनेवाले भिक्षुओंको दुक्कटका दोष है। 112
- (-१२) "यदि ० उपोसथके दिन एकत्रित हों और वे जानें ० और उनके प्रातिमोक्ष पाठ कर चुक्नेपर किन्तु परिषद्के कुछ लोगोंके रहते तथा कुछ लोगोंके उठ जानेपर दूसरे आश्रमवासी भिक्षु जो संख्यामें उनसे कम हों, आजायँ, तो भिक्षुओ ! पाठ हो गया वह ठीक; उनके पास शुद्धि बतलानी चाहिये। पाठ करनेवाले भिक्षुओंको दुक्क टका दोष है। 113
- १०—(१३) "यदि ० उपोसथके दिन एकत्रित हों और वे जानें ० और उनके प्रातिमोक्ष-पाठ कर चुकने तथा सारी परिषद्के उठ जानेपर दूसरे आश्रमवासी भिक्षु जो संख्यामें उनसे अधिक हों, आजायँ, तो भिक्षुओ ! उन भिक्षुओंको फिरसे प्रातिमोक्ष पाठ करना चाहिये। पाठ करनेवालोंको दुक्कटका दोष है। 114
- ं (१४) "यदि ० उपोसथके दिन एकत्रित हों और वे जानें ० और उनके प्रातिमोक्ष-पाठ कर चुकनेपर तथा सारी परिषद्के उठ जानेपर दूसरे आश्रमवासी भिक्षु जो संख्यामें उनके समान हों, आजायँ, तो भिक्षुओं! पाठ हो गया सो ठीक; उनके पास शुद्धि बतलानी चाहिये। पाठ कुरनेवाले भिक्षुओंको

#### दुक्कटका दोष है। 115

(१५) "यदि ० उपोक्षयके दिन एकत्रित हों और वे जानें ० और उनके प्रातिमोक्ष पाठ कर चूकनेपर तथा पारी पिष्यक्के उठ जानेगर दूसरे आश्रमवासी भिक्षु जो संख्यामें उनसे कम हों, आ जायँ, तो भिक्षुओं! पाठ हो गया भो ठीक; उनके पास बृद्धि बतलानी चाहिये। पाठ करनेवाले भिक्षुओं- को दुक्क टका दोप है।" 116

#### पंत्रह वर्ग-अवर्गके ज्ञान समाप्त

### (c) यन्य याथमातियों हो। यहुमिथतिये सन्देहित साथ किया गया दोन-युक्त-उपोसथ

- ११—(१) "यदि भिक्षुओ! किसी आवासमें बहुतसे—चार या अधिक-आश्रमवासी भिक्षु उपो स थ के दिन एकत्रित हों और वे जाने कि कुछ दूगरे आश्रमवासी भिक्षु नहीं आये। वह—हमें उपोस्त्रय करना युक्त हे या नहीं—इसमें सन्देह युक्त होत उपोस्त्रथ करें, प्रातिमोक्षका पाठ करें, और उनके प्रातिमोक्ष-पाठ करते समय दूनरे आश्रमवासी भिक्षु जो संख्यामें उनसे अधिक हों, आ जायें, तो भिक्षुओ! उन भिक्षुओंको फिरसे प्रातिमोक्ष-पाठ करना चाहिये, और (पहले) पाठ करनेवालोंको दुक्क टका दोष है। 117
- (२) "यदि ० उपोसथके दिन एकत्रित हों, और वे जानें ०, सन्देह युक्त होते उपोसथ करें ० प्रातिमोक्ष-पाठ करते समय ० भिक्षु जो संख्यामें उनके समान हों आ जायें, तो भिक्षुओ ! जो पाठ हो गया वह ठीक; वाकीको (वह भी) सुने, पाठ करनेवालोंको दुक्कट का दोष है। 118
- (३) ''यदि ० उपोसथके दिन एकत्रित हों, वे जानें ०, सन्देह-युक्त होते उपोसथ करें ० प्राति-मोक्ष-पाठ करते समय ० भिक्षु जो संख्यामें उनसे कम हों आ जायें, तो भिक्षुओ ! जो पाठ हो गया वह ठीक; बाकीको (वह भीं) सुने। पाठ करनेवालोंको दुक्क ट का दोष है। 119
- १२—(४) ''यदि ० उपोसथके दिन एकत्रित हों, और वे जानें ०, सन्देह-युक्त होते उपोसथ करें ० प्रातिमोक्ष-पाठ कर चुकनेपर ० भिक्षु जो संख्यामें उनसे अधिक हों, आजायें, तो भिक्षुओ ! उन भिक्षुओंको फिरसे प्रातिमोक्ष-पाठ करना चाहिये, और पाठ करनेवाळोंको दुक्कटका दोष है। 120
- (५) "यदि ० उपोसथके दिन एकत्रित हों, और वे जानें ०, सन्देह-युक्त होते उपोसथ करें ० प्रातिमोक्ष-पाठ कर चुकनेपर ० भिक्षु जो संख्यामें उनके समान हों आजायें, तो भिक्षुओ ! जो पाठ हो गया वह ठीक, उनके पास शृद्धि दतलानी चाहिये। पाठ करनेवालोंको दुक्कट का दोष है। 121
- (६) 'यदि ० उपोसथके दिन एकित्रत हों और वे जानें ० सन्देह-युक्त होते उपोसथ करें ० प्रातिमोक्षका पाट कर चुकने पर ० भिक्षु जो संख्यामें उनमे कम हों आजायें तो भिक्षुओ ! जो पाठ हो गया वह ठीक, उनके पास शुद्धि बतलानी चाहिये। पाट करनेवालोंको दुक्कट का दोष है। 122
- १३—(७) "यदि ० उपोसयके दिन एकत्रित हों, और वे जानें० सन्देह-युक्त होते उपोसय करें ० प्रातिमोक्षका पाठ कर चुकने किन्तु परिषद्के अभी न उठनेपर ० भिक्षु जो संख्यामें उनसे अधिक हों आजायें, तो भिक्षुओं! उन भिक्षुओंको फिरसे प्रातिमोक्ष-पाठ करना चाहिये। पाठ करनेवालोंको दुक्कटका दोष हैं। 123
- (८) "यदि ० उपोसथके दिन एकत्रित हों, और वे जानें ० सन्देह-युक्त होते उपोसथ करें ० प्रातिमोक्षका पाठ कर चुकने किन्तु परिपद्के अभी न उठनेपर ० भिक्षु जो संख्यामें उनके समान हों आजायें, तो भिक्षुओ ! जो पाठ हो गया वह ठीक, उनके पास शुद्धि बतलानी चाहिये। पाठ करनेवालों को दुक्कट का दोष है। 124
  - (९) "यदि ० उपोसथके दिन एकत्रित हों, और वे जानें ० सन्देह-युक्त होते उपोसथ करें ० २१

प्रातिमोक्षका पाठ कर चुकने किन्तु परिपद्के अभी न उठनेपर ० भिक्षु जो संख्यामें उनसे कम हों आ-जाये, तो भिक्षुओं! जो पाठ हो गया वह ठीक, उनके पास गुद्धि वतलानी चाहिये। पाठ करनेवालोंको इ कह टका दोप है। 125

- १४—(१०) "यदि ० उपोमथके दिन एकत्रित हों, और वे जानें ० सन्देह-युक्त होते उपो-सथ कर ० प्रातिमोक्षका पाठ कर चुकनेपर किन्तु परिपद्के कुछ लोगोंके रहते तथा कुछ लोगोंके उठ जानेपर ० भिक्षु जो संख्यामें उनसे अधिक हों आजायें, तो भिक्षुओं! उन भिक्षुओंको फिरसे प्रातिमोक्ष पाठ करना चाहिये। पाठ करनेवालोंको दुक्क टका दोप है। 126
- (११) "यदि ० उपोसथके दिन एकत्रित हों, और वे जानें ० सन्देह-युक्त होते उपोसथ कर ० प्रात्माक्षका पाट कर चुकनेपर किन्तु परिपद्के कुछ लोगोंके रहते तथा कुछ लोगोंके उठ जानेपर ० भिक्षु जो मंख्यामें उनके समान हों आजायें तो भिक्षुओ ! जो पाठ हो गया वह ठीक; उनके पास शुद्धि वनलानी चाहिये। पाठ करनेवालोंको दुक्कटका दोष है। 127
- (१२) 'यदि ० उपोसथके दिन एकत्रित हों, और वे जानें ० सन्देह-युक्त होते उपोसथ करें० प्रातिमोक्षका पाठ कर चुकनेपर तथा परिपद्के कुछ लोगोंके रहते तथा कुछ लोगोंके उठ जानेपर ० भिक्षु जो मंख्यामें उनसे कम हों आजायें तो भिक्षुओ! जो पाठ हो गया वह ठीक; उनके पास शु द्धि बतलानी चाहिये। पाठ करनेवालोंको दुक्कटका दोष है। 128
- १५—(१३) "यदि ० उपोसथके दिन एकत्रित हों, और वे जानें ० सन्देह-युक्त होते उपोसथ करें ० प्रािनमोक्षका पाठ कर चुकनेपर तथा सारी परिषद्के उठ जानेपर ० भिक्षु जो संख्यामें उनसे अधिक हों आजायें तो भिक्षुओं ! उन भिक्षुओंको फिरसे प्राितमोक्षका पाठ करना चाहिये। पाठ करने-वालोंको दुक्कटका दोप है। 129
- (१४) "यदि ० उपोसथके दिन एकत्रित हों, और वे जानें ० सन्देह-युक्त होते उपोसथ करें० प्रातिमोक्षका पाठ कर चुकनेपर तथा सारी परिषद्के उठ जानेपर ० भिक्षु जो संख्यामें उनके समान हों, आजायें तो भिक्षुओ ! पाठ हो चुका सो ठीक; उनके पास शुद्धि बतलानी चाहिये। पाठ करनेवालोंको दुक्कट का दोप है। 130
- (१५) ''यदि ० उपोसथके दिन एकत्रित हों, और वे जानें ० सन्देह-युक्त होते उपोसथ करें ० प्रातिमोक्षका पाठ कर चुकनेपर तथा सारी परिषद्के उठ जानेपर ० भिक्षु जो संख्यामें उनसे कम हों, आजायें तो भिक्षुओ ! पाठ हो चुका सो ठीक; उनके पास शुद्धि बतलानी चाहिये। पाठ करनेवालोंको दुक्कटका दोप है।'' 131

### पन्द्रह संदेहयुक्त समाप्त

# (d) ग्रन्य त्रावासिकोंकी त्रानुपस्थितिमें संकोचके साथ किया गया दोषयुक्त उपोसथ

- १६—(१) "यदि भिक्षुओ ! किसी आवासमें बहुतसे—चार या अधिक आश्रमवासी भिक्षु उपोसथके दिन एकत्रित हों, और वे जानें कि कुछ आश्रमवासी भिक्षु नहीं आये। वह—हमें उपोसथ करना युक्त ही है, अयुक्त नहीं है—ऐसे संकोचके साथ उपोसथ करें, प्रातिमोक्षका पाठ करें, और उनके प्रातिमोक्ष पाठ करते समय दूसरे आश्रमवासी भिक्षु जो संख्यामें उनसे अधिक हों आजायें, तो भिक्षुओ ! उन भिक्षुओंको फिरसे प्रातिमोक्ष पाठ करना चाहिये और (पहले) पाठ करनेवालोंको दुक्कटका दोष है। 132
- (२) "यदि ० संकोचके साथ उपोसथ करें ० भिक्षु जो संख्यामें उनके समान हों आजायँ, तो भिक्षुओ ! जो पाठ हो गया वह ठीक, बाकीको वह भी सुनें। पाठ करनेवालोंको दुक्कटका दोष है। 133

- २§५1१ (d) ]
- (३) "यदि ० संकोचके साथ उपोसथ करें ० भिक्षु जो संन्याम उनसे कम हों आ जायँ, तो भिक्षुओ ! जो पाठ हो गया वह ठीक; वाकीको वह भी सुनें। पाठ करनेवालोंको दुक्क टका दोप है। 134
- १७—(४) "यदि ० संकोचके साथ उपोसथ करें ० प्रातिमोक्षका पाठ हो चुकनेपर ० भिक्षु जो संख्यामें उनसे अधिक हों आजायँ, तो भिक्षुओं ! उन भिक्षुओंको फिरसे प्रातिमोक्ष पाठ करना चाहिये। पाठ करनेवालोंको दूककट का दोप है। 135
- (५) "यदि ० संकोचके साथ उपोसथ करें ० प्रातिमोक्षका पाठ हो चुकनेपर ० भिक्षु जो संख्यामें उनके समान हों, आजायँ, तो पाठ हो गया वह ठीक; उनके पास शुद्धि बतलानी चाहिये। पाठ करनेवालोंको दुक्कटका दोप है। 136
- (६) "यदि ० संकोचके साथ उपोसथ करें ० प्रातिमोक्षका पाठ हो चुकनेपर ० भिक्षु जो संख्यामें उनसे कम हों, आजायँ, तो पाठ होगया वह ठीक; उनके पास शुद्धि बतलानी चाहिये। पाठ करनेवालोंको दुक्कट का दोष है। 137
- १८—(७) "यदि ० संकोचके साथ उपोसथ करें ० प्रातिमोक्षका पाठ हो चुकनेपर ० किन्तु परिषद्के अभी न उठनेपर ० भिक्षु जो संख्यामें उनसे अधिक हों, आजायँ तो उन भिक्षुओंको फिरसे प्रातिमोक्षका पाठ करना चाहिये। पाठ करनेवालोंको दुक्क टका दोष है। 138
- (८) "यदि ० संकोचके साथ उपोसथ करें ० प्रातिमोक्षका पाठ हो चुकनेपर किन्तु परिषद्के अभी न उठनेपर ० भिक्षु जो संख्यामें उनके समान हों, आजायँ तो पाठ हो चुका सो ठीक, उनके पास शुद्धि बतलानी चाहिये। पाठ करनेवालोंको दुक्क टका दोष है। 139
- (९) "यदि ० संकोचके साथ उपोसथ करें ० प्रातिमोक्षका पाठ हो चुकनेपर किन्तु परिषद्के अभी न उठनेपर ० भिक्षु जो संख्या में उनसे कम हों, आ जायँ तो पाठ हो चुका सो ठीक, उनके पास शुद्धि बतलानी चाहिये। पाठ करनेवालोंको दुक्क टका दोष है। 140
- १९—(१०) "यदि ० संकोचके साथ उपोसथ करें ० प्रातिमोक्षका पाठ हो चुकनेपर किन्तु परिषद्के कुछ लोगोंके रहते तथा कुछ लोगोंके उठ जानेपर ० भिक्षु जो संख्यामें उनसे अधिक हों, आ जायँ, तो उन भिक्षुओंको फिरसे प्रातिमोक्षका पाठ करना चाहिये। पाठ करनेवालोंको दुक्कटका दोप है। 141
- (११) ''यदि ० संकोचके साथ उपोसथ करें ० प्रातिमोक्षका पाठ हो चुकनेपर किन्तु परि-षद्के कुछ लोगोंके रहते तथा कुछ लोगोंके उठ जानेपर ० भिक्षु जो संख्यामें उनके समान हों, आ जायँ तो पाठ हो चुका सो ठीक; उनके पास शुद्धि बतलानी चाहिये। पाठ करनेवालोंको दुक्कटका दोष है। 142
- (१२) "यदि ० संकोचके साथ उपोसथ करें ० प्रातिमोक्षका पाठ हो चुकनेपर किन्तु परि-षद्के कुछ लोगोंके रहते तथा कुछ लोगोंके उठ जानेपर ० भिक्षु जो संख्यामें उनसे कम हों, आ जायँ तो पाठ हो चुका सो ठीक; उनके पास शुद्धि बतलानी चाहिये। पाठ करनेवालोंको दुक्कटका दोष है। 143
- २०—(१३) "यदि ० संकोचके साथ उपोसथ करें ० प्रातिमोक्षका पाठ हो चुकनेपर तथा सारी परिषद्के उठ जानेपर ० भिक्षु जो संख्यामें उनसे अधिक हों आ जायँ, तो उन भिक्षुओंको फिरसे प्रातिमोक्षका पाठ करना चाहिये। (और पहिले) पाठ करनेवालोंको दुक्क टका दोष है। 144
- (१४) "यदि ० संकोचके साथ उपोसथ करें ० प्रातिमोक्षका पाठ हो चुकनेपर तथा सारी परिषद्के उठ जानेपर ० भिक्षु जो संख्यामें उनके समान हों आ जायँ, तो जो पाठ हो चुका सो ठीक; उनके पास शुद्धि करनी चाहिये। पाठ करनेवालोंको दुक्क टका दोष है। 145
  - (१५) "यदि ० संकोचके साथ उपोसथ करें ० प्रातिमोक्षका पाठ हो चुकनेपर तथा सारी

परिपदके उठ जानेपर ० भिक्षु जो संस्थामें उनसे कम हों आ जायँ, तो पाठ हो चुका सो ठीक; उनके पाम गुद्धि करनी चाहिये। पाठ करनेवालोंको दु क्क ट का दोप है।" 146

### पन्द्रह संद्रोच-सहित समाप्त

- (०) श्रम्य द्याधपवासियों ही द्यन्पितिमें का कि-पूर्वक विया गया दोषहुक्त उपोसथ
- २१—(१) "यदि भिक्षुओं! किया आवासनें बहुतसे—चार या अधिक—आश्रमवासी भिक्षु उपोस्थके दिन एकप्रित हों और वे जानें कि कुछ दूसरे आश्रमवासी भिक्षु नहीं आये; फिर—वह विनष्ट हो जायें. वह विनष्ट हो जायें. उनमें बया सतहव !—ऐसे कटूबित पूर्वक उपोस्थ करें, प्रातिमोक्षका पाठ करें और उनके प्रातिमोक्ष-पाठ करने समय दूशरे आश्रमवासी भिक्षु जो संख्यामें उनमें अधिक हों आ जाय तो भिक्षुओं! उन भिक्षुओंको फिरसे प्रातिसोक्ष पाठ करना चाहियें और (पहले) पाठ करनेवालोंको युल्ल च्वय (म्ब्यूल-अत्यय वळा अपराध)का दोष है। 147
- (२) ''यदि ० कटूबिन-पूर्वक उपोस्थ करें ० प्रातिमोक्ष पाठ करते समय ० भिक्षु जो संख्यामें उनके नमान हों आ जायँ तो भिक्षुओ ! जो पाठ हो गया वह ठीक; वाकीको (यह भी) सुनें। पाठ करने-वालोको थुल्ल च्च य का दोप है। 148
- (३) 'यदि ० कटूक्ति-पूर्वक उपोसथ करें ० प्रातिमोक्ष पाठ करते समय ० भिक्षु जो संख्यामें उनमें कम हों आ जायँ तो भिक्षुओ ! जो पाठ हो गया वह ठीक; बाकीको (वह भी) सुनें। पाठ करनेवालों-को युल्ल च्च य का दोप है। 149
- २२---(४) "यदि ० कटूक्ति-पूर्वक उपोसथ करें ० प्रातिमोक्ष पाठ कर चुकनेपर ० भिक्षु जो संख्यामें उनमे अधिक हों, आ जायँ तो उन भिक्षुओंको फिरसे प्रातिमोक्ष पाठ करना चाहिये और पाठ करनेवालोंको थुल्ल च्चय का दोप है। 150
- (५) ''यदि ० कट्क्ति-पूर्वक उपोसथ करें ० प्रातिमोक्षका पाठ कर चुकनेपर ० भिक्षु जो संख्यामें उनके समान हों, आ जायँ तो पाठ हो गया वह ठीक, उनके पास शुद्धि वतलानी चाहिये और पाठ करनेवालेको थुल्ल च्चय का दोष है। 151
- (६) ''यदि ० कटूबित-पूर्वक उपोसथ करें ० प्रातिमोक्षका पाठ कर चुकनेपर ० भिक्षु जो संख्यामें उनसे कम हों, आ जायँ तो पाठ हो गया वह ठीक, उनके पास शुद्धि बतलानी चाहिये और पाठ करनेवालेको थुल्ल च्च य का दोप है। 152
- २३— (७) "यदि ० कटूक्ति-पूर्वक उपोसथ करें ० प्रातिमोक्षका पाठ कर चुकने किन्तु परिषद्के अभी न उठनेपर ० भिक्षु जो संख्यामें उनसे अधिक हों, आ जायँ तो उन भिक्षुओंको फिरसे प्रातिमोक्ष-पाठ करना चाहिये और पाठ करनेवालोंको थूलल च्च य का १ दोष है। 153
- (८) ''यदि कटूक्ति-पूर्वक उपोसथ करें ० प्रातिमोक्षका पाठ कर चुकने किन्तु परिषद्के अभी न उठनेपर ० भिक्षु जो संख्यामें उनके समान हों, आ जायँ तो पाठ हो गया सो ठीक, उनके पास शुद्धि बतलानी चाहिये और पाठ करनेवालोंको थुल्ल च्च य का दोष है। 154
- (९) ''यदि० कटूक्ति-पूर्वक उपोसथ करें ० प्रातिमोक्षका पाठ कर चुकने किन्तु परिषद्के अभी न उटनेपर ० भिक्षु जो संख्यामें उनसे कम हों, आ जायँ तो पाठ हो गया सो ठीक, उनके पास शुद्धि बतलानी चाहिये और पाठ करनेवालोंको थुल्ल च्च य का दोष है । 155
- ९ थुल्लच्चय (=स्थूल-अत्यय) एकके भूलोंकी देशना करता है और जो उसे नहीं ग्रहण करता उसके समान दोष (अत्यय) नहीं इसलिये यह बसा कहा जाता है। (——अट्ठ कथा)।

- २४—(१०) ''यदि० कट्बित-पूर्वक उपोस्थ करें ० प्रातिसोक्ष पाठ कर चुकने किन्तु परिपद्के कुछ लोगोंके रहते तथा कुछ लोगोंके उठ जानेपर० भिक्षु जो संख्यामें उनसे अधिक हों आ जायँ तो भिक्षुओं! उन भिक्षुओंको फिरसे प्रातिसोक्ष पाठ करना चाहियं। (पहिले) पाठ करने वालोंको थुल्ल च्च य का दोप है। 156
- (११) ''यदि ० कट्क्ति-पूर्वक उपोसथ करें ० प्रातिमोक्ष पाठ कर चुकने किन्तु परिपद्के कुछ लोगोंके रहते तथा कुछ लोगोंके उठ जानेपर ० भिक्षु जो संख्यामें उनके समान हों आ जायँ तो भिक्षुओ ! पाठ हो चुका सो ठीक; उनके पास गृद्धि वतलानी चाहिये; और पाठ करनेवालोंको थुल्ल च्चय का दोप है। 157
- (१२) "यदि ० कटूबित-पूर्वक उपोसथ करें ० प्रातिमोक्ष-पाठ कर चुकने किन्तु परिषद्के कुछ लोगोंके रहते तथा कुछ लोगोंके उठ जानेपर ० भिक्षु जो संख्यामें उनसे कम हों, आ जायँ तो भिक्षुओ ! पाठ हो चुका सो ठोक, उनके पास गुढि बतलानी चाहिये; और पाठ करनेवालोंको थुल्ल च्चयका दोप है। 158
- २५—(१३) "यदि ० कटूक्ति-पूर्वक उपोमथ करें ० प्रातिमोक्षका पाठ कर चुकने तथा सारी परिपद्के उठ जानेपर ० भिक्षु जो संख्यामें उनमे अधिक हों, आ जायँ, तो भिक्षुओं ! उन भिक्षुओंको फिरसे प्रातिमोक्ष-पाठ करना चाहिये और पाठ करनेवालोंको थुल्ल च्च य का दोष है। 159
- (१४) "यदि ० कट्कित-पूर्वक उपोसथ करें ० प्रातिमोक्षका पाठ कर चुकने तथा सारी परिपद्के उठ जानेपर ० भिक्षु जो संख्यामें उनके समान हों आ जायँ, तो भिक्षुओ ! जो पाठ हो चुका मो ठीक, उनके पास शुद्धि बतलानी चाहिये; और पाठ करनेवालोंको थुल्ल च्चयका दोप है। 160
- (१५) ''यदि ० कटूक्ति-पूर्वक उपोसथ करें ० प्रातिमोक्षका पाठ कर चुकने तथा सारी परिषद्के उठ जानेपर ० भिक्षु जो संख्या में उनसे कम हों आ जायँ, तो भिक्षुओ ! जो पाठ हो चुका सो ठीक; उनके पास शुद्धि बतलानी चाहिये; और पाठ करनेवालोंको थुल्ल च्च य का दोष है।'' 161

### पन्द्रह कटूक्ति-पूर्वक समाप्त पचीसी समाप्त

- ख. अन्य यात्रासिकोंकी अनुपरिश्वतिको जाने विना किया गया उपोसथ
- २६-५०—"यदि भिक्षुओ ! किसी आवासमें बहुतसे—चार या अधिक—आश्रमवासी भिक्षु उपोसथके दिन एकत्रित हों, वह नहीं जानें कि कुछ अन्य आश्रमवासी भिक्षु सीमाके भीतर आ रहे हैं। ० $^{9}$ । 162-186
- ५१-७५--- ''यदि ० उपोसथके दिन एकत्रित हों, वह नहीं जा न ते कि कुछ अन्य आश्रमवासी भिक्षु सीमाके भीतर आ गये हैं। ०१।'' 187-212
  - ग. यन्य यावासिकोंकी यनुपरियतिको देखे बिना किया गया उपोसथ
- ७६-१००--''यदि ० उपोसथके दिन एकत्रित हों, वह नहीं दे ख ते कि कुछ अन्य आश्रमवासी भिक्षु सीमाके भीतर आ रहे हैं। ० $^{9}$ । 213-237

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> पिछली पचीसीकी तरह इसे भी उपो सथ करते, उपो सथ कर चुकने, परिषद्के बैठे रहने परिषद्में कुछके उठजाने तथा कुछके बैठे रहने और सारी परिषद्के उठ जाने, इन पाँचोंको न जानने, जानने, संदेहयुक्त, संकोचयुक्त और कटूक्ति-पूर्वकके साथ पढ़नेपर पच्चीस भेद होंगे।

१०१–१२५—''यदि ० उपोसथके दिन एकत्रित हों, वह नहीं दे ख ते कि कुछ अन्य आश्रमवासी भिक्ष सीमाके भीतर आ गये हैं। ०९। 238–262

### घ. अन्य आवासिकोंकी अनुपस्थितिको सुने बिना किया गया उपोसथ

१२६–१५०—''यदि ० उपोसथके दिन एकत्रित हों, वह नहीं सु न ते कि कुछ अन्य आश्रमवासी भिक्षु सीमाके भीतर आ रहे हैं। ० १। 263–287

१५१–१७५—"यदि ० उपोसथके दिन एकत्रित हों, वह नहीं सु न ते कि कुछ अन्य आश्रमवासी भिक्षु सीमाके भीतर आ गये हैं। ० $^{3}$ ।" 288–312

## (२) कुछ नवागन्तुकोंकी ऋनुपस्थितिको जानकर या जाने, देखे, सुने विना नवागन्तुकोंका किया उपोसथ

१७६–३५०—"यदि० भिक्षुओ ! किसी आवासमें बहुतसे—चार या अधिक—आश्रमवासी भिक्षु उपोसथके दिन एकत्रित हों और वे न जानें कि कुछ नवागन्तुक भिक्षु नहीं आये०  $^3$  ।"3 13 –487

# (३) कुछ त्र्याश्रमवासियोंकी त्र्यनुपस्थितिको जानकर या जाने, देखे, सुने बिना नवागन्तुकोंका किया उपोसथ

३५१-५२५—"यदि भिक्षुओ ! किसी आवासमें बहुतसे—चार या अधिक—नवागन्तुक भिक्षु उपोसथके दिन एकत्रित हों और वे न जानें कि कुछ आश्रमवासी भिक्षु नहीं आये ० ।"488-662

## (४) कुछ नवागन्तुकोंको ऋनुपस्थितिको जाने, देखे, सुने बिना नवागन्तुकोंका किया उपोसथ

५२६–७००—  $^{3}$  "यदि भिक्षुओ ! किसी आवासमें बहुतसे— चार या अधिक— नवागन्तुक भिक्षु उपोसथके दिन एकत्रित हों और वे न जानें कि कुछ नवागन्तुक भिक्षु नहीं आये  $^{8}$ ।" 663-837

# **९६-उपोसथके काल, स्थान श्रीर व्यक्तिके नियम**

### (१) उपोसथकी दो तिथियोंमें एक स्वोकार

१— "जव भिक्षुओ ! आश्रमवासी भिक्षुओंका (उपोसथ) चतुर्दशीका हो और नवागन्तुकोंका पंचदशीका, तो यदि आश्रमवासी (संख्यामें) अधिक हों तो नवागन्तुकोंको आश्रमवासियोंका अनुसरण करना चाहिये। यदि (दोनों) वरावर हों तो (भी) नवागन्तुकोंको आश्रमवासियोंका अनुसरण करना चाहिये। यदि नवागन्तुक (संख्यामें) अधिक हों तो आश्रमवासियोंको नवागन्तुकोंका अनुसरण करना चाहिये। 838

१ ''आश्रमवासी भिक्षु नहीं आयें'',को लेकर जैसे ऊपर १७५ प्रकारसे कहा गया है वैसेही यहाँ भी दुहराना चाहिये।

र'आश्रमवासी भिक्षु नहीं आये'को लेकर जैसे ऊपर १७५ प्रकारसे कहा गया है वैसेही यहाँ भी दुहराना चाहिये।

<sup>ै</sup>सर्द्धर्मप्रकाशप्रेसके (अलुतगम बेन्तोता, लंका १९११ ई०) 'महावग्ग'में 'सत्ततिक सतानि' (=सत्तर<sup>ं</sup>सौ) छपा है जिसमें 'तिक' यह दो अधिक अक्षर प्रमादसे छपे मालूम होते हैं, क्योंकि उपर्युक्त क्रमसे गिनती ७०० (=सत्त सतानि) ही होनी चाहिये।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>ऊपर जैसाही यहाँ भी समझो।

२—"जब भिक्षुओ ! आश्रमवासी भिक्षुओंका (उपोसथ) पंचदशीका हो और नवागन्तुकोंका चतुर्दशीका, तो यदि (संख्यामें) आश्रमवासी अधिक हों तो नवागन्तुकोंको आश्रमवासियोंका अनुसरण करना चाहिये ०१ । 839

३—"जब भिक्षुओ! आश्रमवासी भिक्षुओंका (उपोसथ) प्रतिपद्का हो और नवागन्तुकोंका पंचदरीका तो यदि (संन्यामें) आश्रमवासी अधिक हों तो आश्रमवासियोंको इच्छा बिना (अपनेको देकर) नवागन्तुकोंके (संघ)की पूर्णता नहीं करनी चाहिये; नवागन्तुकोंको सीमासे वाहर जाकर उपोस्थ करना चाहिये। यदि (दोनों संख्यामें) बराबर हों तो आश्रमवासियोंको इच्छा विना (अपनेको देकर) नवागन्तुकों(के संघ)की पूर्णता नहीं करनी चाहिये। यदि (संख्यामें) नवागन्तुक अधिक हों तो आश्रमवासियोंको आगन्तुकों(के संघ)की या तो संपूर्णता करनी चाहिये या सीमासे बाहर जाना चाहिये। 840

४— "जव भिक्षुओ! आश्रमवासी भिक्षुओंका (उपोसथ) पंचदशीका हो और नवागन्तुकों-का प्रतिपद्का तो यदि संख्यामें आश्रमवासी अधिक हों तो नवागन्तुकोंको आश्रमवासियोंके संघकी पूर्णता करनी चाहिये या सीमासे बाहर जाना चाहिये; यदि वराबर हों तो नवागन्तुकोंको आश्रमवासियोंकी पूर्णता करनी चाहिये या सीमासे बाहर जाना चाहिये; यदि संख्यामें नवागन्तुक अधिक हों तो नवागन्तुकों-को, इच्छा बिना, आश्रमवासियोंकी संपूर्णता नहीं करनी चाहिये, बिक्क आश्रमवासियोंको सीमाके बाहर जाकर उपोसथ करना चाहिये।" 841

### (२) त्रावासिकों त्रौर नवागन्तुकोंका त्रालग उपोसथ नहीं

१— "जब भिक्षुओ! नवागन्तुक भिक्षु आश्रमवासी भिक्षुओंकी आश्रमवासिताके आकार, िलंग = निमित्त; उद्देश्य, और अच्छी तरहसे बिछी चारपाई, चौकी, तिकया-बिछौना पीने घोनेके पानी, तथा अच्छी तरह साफ-वाफ आँगन देखें। और देखकर संदेहमें पळें—क्या आश्रमवासी भिक्षु हैं या नहीं। संदेहमें पळकर वह खोज न करें। और बिना खोजें उपोसथ करें, तो दुक्क टका दोष हैं। यदि संदेहमें पळकर वह खोज करें, खोज कर न देखें और बिना देखें उपोसथ करें तो दोष नहीं। संदेहमें पळकर वह अलग उपोसथ करें तो दुक्क टका दोष हैं। संदेहमें पळकर वह हों ये, विनष्ट हों ये, इनसे क्या मतलव?'—इस कटूक्ति-पूर्वक उपोसथ करें तो थुल्ल च्च य का दोष हैं। 842

, २—-''जब भिक्षुओ ! नवागंतुक भिक्षु आश्रमवासी भिक्षुओंकी आश्रमवासिताके आकार, िंग, उद्देश्य, टहलनेमें पैरका शब्द, पाठका शब्द, खाँसनेका शब्द और थूकनेका शब्द सुनें। और सुनकर संदेहमें पळें० रे थुल्लच्चयका दोष होता है। 843

३—''जब भिक्षुओ ! आश्रमवासी भिक्षु नवागंतुक भिक्षुओंकी नवागंतुकताके आकार लिंग =िनिमित्त, उद्देश, अपरिचित पात्र, अपरिचित चीवर, अपरिचित आसन, पाँवोंका धोना, पानीका सींचना देखें, देखकर संदेहमें पळें—क्या नवागंतुक है, या नहीं है ?—संदेहमें पळकर वह खोज न करें० रे थुल्लच्चयका दोष है । 844

४—"जब भिक्षुओं ! आश्रमवासी भिक्षु नवागंतुक भिक्षुओंकी नवागंतुकताके आकार लिंग = निमित्त, उद्देश्य, आते वक्त पैरका शब्द, जूताके फटफटानेका शब्द, खाँसनेका शब्द, थूँकनेका शब्द सुनते हैं । सुनकर संदेहमें पळते हैं—क्या नवागंतुक है, या नहीं है ?—संदेहमें पळकर खोज न करें० व

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> ऊपरहीकी तरह इसे भी पड़ो।

र ऊपरहीकी तरह इसे भी पढ़ो।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> ऊपरहीकी तरह पढ़ो ।

थुल्ल च्चयका दोप होता है। 845

- ्—'जब भिक्षुओं ! नवागंनुक भिक्षु नाना प्रकारके सहिनवासवाले आश्रप्रवासी भिक्षुओंको देखने हैं तो उन्हें एक प्रकारके सहिनवासका ख्याल आता है। एक प्रकारके सहिनवासका ख्याल आतेपर बह दर्याप्त नहीं करते। दर्याप्त किये बिना यदि अकेले उपोसथ करें तो दोष नहीं। वह पूछे। पूछकर निञ्चय न करें, निञ्चय किये बिना यदि अकेले उपोसथ करें तो दु क्क ट का दोप है। वे पूछें, पूछकर निञ्चय न करें, निञ्चय किये बिना अलग उपोसथ करें तो दोप नहीं। 846
- ६—"जब भिक्षुओं! नवागंतुक भिक्षु एक तरहके सहिनवासवाले आश्रमवासी भिक्षुओंको देखें और वह भिन्न महिनवासवाले हैं का ख्याल करकें, भिन्न सहिनवासका ख्याल करके दर्यापत न करें, वर्यापत किये विना अकेले उपोसथ करें तो दुक्क टका दोप है। यदि वह पूछें, पूछकर निश्चय करें, निश्चय करनेके बाद अलग उपोसथ करें तो दुक्क टका दोप है। वे पूछें, पूछनेके बाद निश्चय करें, निश्चय करके अलग उपोसथ करें तो दोप नहीं। 847
- ७—" जब भिक्षुओं ! आश्वमवासी भिक्षु, नवागंतुकोंको नाना प्रकारके वस्त्र पहने देखें और वे एक प्रकारके वस्त्रवाला होनेका ख्याल करें, एक प्रकारके वस्त्रवाला होनेका ख्याल करें के दर्याप्त न करें (-न पूछें), पूछे बिना अकेले उपोस्थ करें तो दोप नहीं। वे पूछें, पूछकर निश्चय न करें और निश्चय किये बिना अकेले उपोस्थ करें तो दुक्क टका दोष है। वे पूछें, पूछकर निश्चय न करें, निश्चय किये बिना अलग उपोस्थ करें तो दोप नहीं। 848
- ८—-''जब भिंक्षुओ ! आधमवासो भिक्षु नवागंतुक भिक्षुओंको एक प्रकारके वस्त्रवाला देखें, वे नाना प्रकारके वस्त्रवाला होनेका ख्याल करें, नाना प्रकारके वस्त्रवाला होनेका ख्याल करें दर्याप्त न करें, दर्याप्त किये बिना निश्चय करें, निश्चय करके अलग उपोसथ करें तो दुक्क टका दोप है। वे पूछें, पूछकर निश्चय करें, निश्चय करके एक साथ उपोसथ करें तो दोष नहीं।'' 849

### (३) उपोसथकं दिन आवासकं त्यागमें नियम

- १—-"भिक्षुओ ! संघका साथ होने या विघ्न-बाधा होनेके अतिरिक्त उपोसयके दिन भिक्षु वाले आश्रमको छोळ, भिक्षु रहित आश्रममें न जाना चाहिये । 850
- २—-''भिक्षुओ संघका साथ होने या विघ्न-बाधा होनेके अतिरिक्त उपोसथके दिन भिक्षुवाले आश्रमको छोळ जो आश्रम भी नहीं है और जहाँ भिक्षु भी नहीं है वहाँ नहीं जाना चाहिये। 851
- ३—-''भिक्षुओ ! संघका साथ होने या विघ्न-बाधा होनेके अतिरिक्त उपोसथके दिन भिक्ष् वाले आश्रमसे न भिक्षु रहित आश्रममें जाना चाहिये और न वहाँ ही जाना चाहिये जो आश्रम नहीं है<sub>।</sub> 852
- ४——''भिक्षुओ ! संघका साथ होने या विघ्न-बाधा होनेके अतिरिक्त उपोसथके दिन जो (भिक्षु) आश्रम नहीं है किन्तु वहाँ भिक्षु रहते हैं, ऐसे स्थानसे भिक्ष्-रहित आश्रममें नहीं जाना चाहिये। 853
- ५---''भिक्षुओ ! संघका साथ होने या विघ्न-वाधा होनेके अतिरिक्त उपोसथके दिन ऐसे स्थान से जो (भिक्षु) आश्रम नहीं है किन्तु जहाँ भिक्षु रहते हैं ऐसे स्थानसे उस स्थानको नहीं जाना चाहिये जो न (भिक्षु-) आश्रम है और न जहाँ भिक्षु रहते हैं। 854
- ६—-''भिक्षुओ ! संघका साथ होने या विघ्न-बाघा होनेके अतिरिक्त उपोसथके दिन जो (भिक्षु-) आश्रम नहीं है किन्तु जहाँ भिक्षु हैं, ऐसे स्थानसे उन स्थानोंको नहीं जाना चाहिये जो

भिक्षु-रहित (भिक्षु-) आश्रम है। या जो भिक्षु-रहित अन्-आश्रम है। 855

- ७—" भिक्षुओं ! संघका साथ होने या विघ्न-वाधा होनेके अतिरिक्त उपोसथके दिन भिक्षु-वाले आधमको छोळ अन्-आधम या भिक्षु-रहित आधममें न जाना चाहिये। 856
- ८—" भिक्षुओ ! संघका साथ होने या विघ्न-वाधा होनेके अतिरिक्त उपोसथके दिन भिक्षुवाले आश्रम या अनाश्रमको छोळकर भिक्षु-रहित अन्-आश्रममें नहीं जाना चाहिये । 857
- ९—" भिक्षुओ ! संघका साथ होने या विघन-बाधा होनेके अतिरिक्त उपोसथके दिन भिक्षु-बाले आश्रम या अनाश्रमसे भिक्षु-रहित आश्रम या अनाश्रममें नहीं जाना चाहिये। 858
- १०—'' भिक्षुओ ! संघका माथ होने या विघ्न-वाधा होनेके अतिरिक्त उपोसथके दिन भिक्षु-वाले आश्रमसे उस भिक्षुवाले आश्रममें जाना चाहिये जहाँपर कि नाना सहनिवासवाले भिक्षु हों।
- ११—'' भिक्षुओ ! मंघका साथ होने या विघ्न-बाधा होनेके अतिरिक्त उपोसथके दिन भिक्षुवाले आश्रमसे उस भिक्षुवाले अनाश्रममें नहीं जाना चाहिये जहाँ कि नाना सहनिवासवाले भिक्षु हों। 859
- १२—"भिक्षुओं ! संघका साथ होने या विघ्ना-वाधा होनेके अतिरिक्त उपोसथके दिन भिक्षु-वाले आश्रमसे ऐसे भिक्षुवाले आश्रम या अनाश्रममें नहीं जाना चाहिये जहाँपर नाना सहिनवासवाले भिक्षु हों। 860
- १२—''भिक्षुओ ! संघका साथ होने या विघ्न-बाधा होनेके अतिरिक्त उपोसथके दिन भिक्षु-वाले अन्-आश्रममे ऐसे भिक्षुवाले आश्रममें नहीं जाना चाहिये, जहाँ नाना सहनिवासवाले भिक्षु हों। 861
- १४—" भिक्षुओ ! संघका साथ होने या विघ्न-बाधा होनेके अतिरिक्त उपोसथके दिन भिक्षुवाले अन्-आश्रमसे ऐसे भिक्षुवाले आश्रम या अन्-आश्रममें नहीं जाना चाहिये जहाँ कि नाना सहिनवासवाले भिक्षु हों। 862
- १५—''भिक्षुओ! संघका साथ होने या विघ्न-बाघा होनेके अतिरिक्त उपोसथके दिन भिक्षुवाले आश्रम या अन्-आश्रमसे ऐसे भिक्षुवाले अन्-आश्रममें नहीं जाना चाहिये जहाँ कि नाना सहिनवासवाले भिक्षु हों। 863
- १६—''भिक्षुओ ! संघका साथ होने या विघ्न-वाधा होनेके अतिरिक्त उपोसथके दिन भिक्षु-वाले आश्रम या अन्-आश्रमसे भिक्षुवाले ऐसे आश्रम या अन्-आश्रम में नहीं जाना चाहिये जहाँ कि नाना सहनिवासवाले भिक्षु हों। 864
- १७—'' भिक्षुओ ! उपोसथके दिन भिक्षुवाले आश्रमसे ऐसे भिक्षुवाले आश्रममें जाना चाहिये जहाँपर एक प्रकारके सहिनवासवाले भिक्षु हों, और जहाँपर जानेके लिये वह उसी दिन पहुँच जा सके । 865
- १८—" भिक्षुओ ! उपोसयके दिन भिक्षुवाले आश्रमसे ऐसे भिक्षुवाले अन्-आश्रममें जाना चाहिये ० । 866
- १९—'' भिक्षुओ ! उपोसयके दिन भिक्षुवाले आश्रमसे भिक्षुवाले ऐसे आश्रम या अन्-आश्रममें जाना चाहिये जहाँपर कि एक सहनिवासवाले भिक्षु हों और जहाँपरके लिये वह समझे कि उसी दिन पहुँच सकता है। 867
- २०—'' भिक्षुओ ! उपोसयके दिन भिक्षुवाले अनावाससे ऐसे भिक्षुवाले आवासमें जाना चाहिये ० । 868
  - २१—" ॰ भिक्षुवाले अनाश्रमसे ऐसे भिक्षुवाले अन्-आश्रममें जाना चाहिये ०। ८६०

२२— ० भिक्षुवाले अन्-आश्रम भिक्षुवाले ऐसे आश्रमसे या अन्-आश्रममें जाना चाहिये ०। 870

२३—''० भिक्षुवाले आश्रम या अन्-आश्रममे भिक्षुवाले ऐसे आश्रममें जाना चाहिये०। 871

२४-- '' ० भिक्षुवाले आश्रमसे ऐसे भिक्षुवाले अन्-आश्रममें जाना चाहिये ० । 872

२५—'' ० भिक्षुओ ! उपोत्तथक दिन भिक्षुवाले आश्रम या अनाश्रमसे भिक्षुवाले ऐसे आश्रम या अनाश्रममें जाना चाहिये जहाँपर एक जैसे सहिनवासवाले भिक्षु हों, और जहाँपरके लिये वह जानता हो कि उसी दिन पहुँच सकेगा।'' 873

### (४) प्रातिमोत्त-त्रावृत्तिके लिये त्रयोग्य सभा

- ?—' भिक्षुओ ! जिस परिपद्में भिक्षुणी बैठी हो उसमें प्रातिमोक्ष पाठ नहीं करना चाहिये। जो पाठ करे उसे दुक्कटका दोप हो। 874
  - २-- " ० शिक्षमाणा बैठी हो ० । 875
  - ३--- " ० श्रामणेर बैठा हो ० । 876
  - ४-- " ० श्रामणेरी वेठी हो ० । 877
  - ५—'' ० (भिक्षु) नियमोंका प्रत्याख्यान करनेवाला बैठा हो ० । 878
  - ६—'' ० अन्तिम दोप (=पाराजिक) का दोषी बैठा हो ०। 879
- ७—'' ॰ दोपके न देखनेसे उ त्थि प्त हुआ (पुरुष) बैठा हो उसमें प्रातिमोक्ष पाठ नहीं करना चाहिये। जो पाठ करे उसे धर्मानुसार (दंड) करवाना चाहिये। ৪৪০
  - ८-- " ॰ दोषके प्रतिकार न करनेसे उ तिक्ष प्त हुआ पुरुष बैठा हो ॰ । 881
  - ९-- '' ० बुरी धारणाके न त्यागनेसे उ त्थि प्त हुआ पुरुष बैठा हो ० । 882
- १०—'' ० पंडक बैटा हो उसमें प्रातिमोक्ष पाठ नहीं करना चाहिये। जो पाठ करे उसे दुक्कट का दोप हो। 883
  - ११—'' ॰ चोरीसे ( = अपने आप ) चीवर पहन लेनेवाला ( पुरुप ) बैठा हो ॰ । 884
  - १२-- " ० तीर्थिकोंके पास चला गया बैठा हो ० । 885
  - १३—'' ० तिर्येग् योनिवाला (= नाग आदि ) बैठा हो ०। ४८६
  - १४--'' ० मातृ-घातक बैठा हो ०। 887
  - १५--'' ० पितृ-घातक बैठा हो ०। 888
  - १६-- '' ० अईद्-घातक बैटा हो ० । 889
  - १७--- ' ० भिक्षुणी-दूषक बैठा हो ०। 890
  - १८--'' ० संघमें फूट डालनेवाला बैठा हो ०। 891
  - १९—'' ॰ (बुद्धके शरीरसे) लोहू निकालनेवाला बैठा हो ॰ 1892
  - २०—'' ० (स्त्री-पुरुष) दोनों लिगोंवाला बैठा हो ०। 893
- २१—'' ० भिक्षुओं ! परिषद्के न उठी होनेके सिवाय परिवास संबंधी शुद्धि देकर उपोसथ नहीं करना चाहिये।'' 894

## ( ५ ) उपोसथके दिन ही उपोसथ

"भिक्षुओ ! संघकी समग्रताके अतिरिक्त उपोसथसे भिन्न दिनको उपोसथ नहीं करना चाहिये।" 895

तृतीय भाणवार समाप्त ॥३॥

# उपोसथ-क्खन्धक समाप्त ॥२॥

# ३-वर्षोपनायिका-स्कंधक

१—वर्षावासका विधान और उसका काल । २—वीचर्से सप्ताह भरके लिये वर्षावासका तोळना ३—वर्षावास करनेके स्थान । ४—स्थान-परिवर्तनमें सदोषता और निर्दोषता ।

# ९ १-वर्षावासका विधान और काल

१ ---गजगृह

### (१) वर्षावासका विधान

१—उस समय बुद्ध भगवान् राज गृह के वेणुवन कलंद कि निवाप में विहार करते थे उस समय तक भगवान्ने वर्षावास करने का विधान नहीं किया था और भिक्षु हेमन्तमें, भी ग्रीष्ममें भी, वर्षामें भी विचरण करते थे। लोग हैरान होते थे—'कैसे शाक्य-पुत्रीय श्रमण हरे तृणोंको मर्दन करते एक इन्द्रियवाले जीव (चवृक्ष-वनस्पति)को पीळा देते बहुतसे छोटे छोटे प्राणि समुदायोंको मारते हेमन्तमें भी, ग्रीष्ममें भी, वर्षामें भी विचरण करते हैं! यह दूसरे तीर्थ (चमत) वाले जिनका धर्म अच्छी तरह व्याख्यान नहीं किया गया है वह भी वर्षावासमें लीन होते हैं, एक जगह रहते हैं यह चिळियाँ वृक्षोंके ऊपर घोंसले बनाकर वर्षावासमें लीन होती हैं, एक जगह रहती हैं किन्तु ये शाक्य-पुत्रीय श्रमण हरे तृणोंको मर्दन करते० विचरण करते हैं। भिक्षुओंने उन मनुष्योंके हैरान होनेको सुना। तब उन भिक्षुओंने भगवान्से यह बात कही। भगवान्ने इसी संबंधमें इसी प्रकरणमें धार्मिक कथा कह भिक्षुओंको संबोधित किया—

''भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ वर्षावास करनेकी।'' I

# (२) वर्षावासका आरम्भ

१—तब भिक्षुओंको यह हुआ—'कबसे वर्षावास करना चाहिये ?'

भगवान्से यह बात कही।--

''भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ वर्षा (ऋतु) में वर्षावास करनेकी।" 2

२—तब भिक्षओंको यह हुआ—'क्या है व स्सूप ना यि का (=वर्षोपनायिका=जो तिथि वर्षा को ले आती है) ?'

भगवान्से यह बात कही।--

''भिक्षुओ ! पहिली और पिछली यह दो वर्षोपनायिका हैं। आषाढ़ पूर्णिमाके दूसरे दिनसे पहला (वर्षावास) आरम्भ करना चाहिये, या आषाढ़ पूर्णिमाके मास भर बाद पिछला (वर्षावास) आरम्भ करना चाहिये। भिक्षुओ ! यह दो (श्रावण कृष्ण-प्रतिपद् और भाद्र कृष्ण-प्रतिपद्) व र्षो-पना यिका है।'' 3

# (३) वर्षावासके बीच यात्रा नहीं

?—उस ममय पड्वर्गीय भिक्षु वर्पावास बसकर वर्षाकालके वीचहीमें विचरण करनेके लिये चल देते थे। लोग उसी प्रकार हैरान होते थे—'कैसे शाक्यपुत्रीय श्रमण हरे तृणोंको मर्दन करते० विचरण करने हैं!'

भिक्षुओं ने उन मनुष्यों के हैरान होने..को सुना । तब जो अल्पेच्छ (=लोभ रहित) भिक्षु थे वह हैरान होते थे—'कैंसे पड्वर्गीय भिक्षु वर्णावास आरम्भ करके वर्णाकालके भीतर ही विचरण करने चले जाते हैं!' तब उन भिक्षुओंने भगवान्से यह बात कही । भगवान्ने इसी प्रकरणमें इसी संबंधमें धार्मिक कथा कह भिक्षुओंको संबोधित किया।—

"भिजुओ ! वर्षावास आरंभ करके पहले तीन मास (श्रावण, भाद्र, आश्विन) या पिछले तीन (भाद्र, आश्विन, कार्तिक) बिना एक जगह बसे विचरणके लिये नहीं जाना चाहिये। जो जाये उसे दुवकट का दोप हो।"4

२—उस समय पड्वर्गीय भिक्षु वर्षावासके लिये (एक जगह) रहना नहीं चाहते थे। भग-वानुसे यह बात कही।—-

"भिक्षुओ ! वर्षावासके लिये (एक जगह) न-रहना, नहीं करना चाहिये। जो (वर्षावासके लिये) न रहे उसे दुक्कटका दोष हो।"5

## (४) वर्षापनायिकाको आवास नहीं छोळना

उस समयं पड्वर्गीय भिक्षु वर्षावास न रखनेकी इच्छासे वर्षोपना यिका के दिन ही जान बूझकर आश्रम छोळ देते थे। भगवान्से यह बात कही।—

''भिक्षुओ ! वर्षावास न रखनेकी इच्छासे वर्षोपनायिकाके दिन जान बूझकर आश्रमको नहीं छोळना चाहिये। जो छोळे उसको दुक्कटका दोप हो।''6

### (५) राजकीय श्रीधकमासका स्वीकार

उस समय मगधराज सेनिय वि म्बि सा र ने वर्षमें (अधिकमास) जोळनेकी इच्छासे भिक्षुओं के पास संदेश भेजा—'क्यों न आर्य लोग आनेवाली पूर्णिमासे वर्षा वा स आरम्भ करें।' भगवान्से यह बात कही।—

''भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ (अधिक मासके विषय में) राजाओंका अनुसरण करनेकी ।" 7

# ९२-बीचमें सप्ताह भरके लिये वर्षावासका तोळना

### २--शावस्ती

# (१) संदेश मिलनेपर सात दिनके लिये बाहर जाना

तब भगवान् राजगृह में इच्छानुसार विहार करके श्रावस्ती में विचरण करने चल दिये। कमशः विचरण करते जहाँ श्रावस्ती है वहाँ पहुँचे और वहाँ भगवान् श्रावस्ती में अनाथ पि डि क के आराम जेत व न में बिहार करते थे। उस समय को सल देशमें उदयन उपासकने संघके लिये विहार (=िनवास-स्थान=आश्रम) बनवाये थे। उसने भिक्षुओंके पास संदेश भेजा—'भदन्त लोग आवें। में दान देना चाहता हूँ, धर्मोपदेश सुनना चाहता हूँ, और भिक्षुओंका दर्शन करना चाहता हूँ।' भिक्षुओंने ऐसा कहा—'आवृस! भगवान्ने विधान किया है कि वर्षावास आरंभ

करके पहले तीन मास या पिछले तीन मास विना बसे विचरण करनेके लिये नहीं चल देना चाहिये। उदयन उपासक तब तक प्रतीक्षा करे, जब तक कि भिक्षु वर्षा वास करते हैं। वर्षावास समाप्त करके वे आयेंगे। यदि उसको काम करनेकी शीघ्रताहो तो वहीं आश्रम-वासी भिक्षुओंक पास विहार की प्रतिष्ठा करानी चाहिये।

(यह सुन कर) उदयन उपासक हैरान ... होता था—'कैंसे भदन्त लोग मेरे संदेश भेजनेपर नहीं आते ! में (दान-)दायक, (कर्म-)कारक, और संघका सेवक हूँ।' भिक्षुओंने उदयन उपासक के हैरान ... होनेको सुना । तव उन्होंने भगवान्से यह बात कही। भगवान्ने उसी मंबंधमें उसी प्रकरणमें धार्मिक कथा कह भिक्षुओंको संबोधित किया।—

- १—"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ, सात ( व्यक्तियों )के सप्ताह भरके कामके लिये संदेश भेजनेपर जानेकी, किन्तु बिना संदेश भेजे नहीं—( ? ) भिक्षुका (काम हो ), ( २ ) भिक्षुणीका (काम हो ), ( ३ ) शिक्षमाणाका (कामहो ), ( ४ ) श्रामणेरका (काम हो ), ( ५ ) श्रामणेरीका (काम हो ), ( ६ ) उपासकका (काम हो ), ( ७ ) उपासिकाका (काम हो); भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ, इन सातोंका सप्ताह भरका काम होनेपर संदेश भेजनेपर जानेकी, किन्तु बिना संदेश भेजे नहीं । सप्ताह भर रहकर फिर लीट आना चाहिये । 8
- २—(क)। "जब भिक्षुओं! (किसी) उपासकने संघके लिये विहार बनवाया हो और यिव वह भिक्षुओंके पास संदेश भेजे—'भदन्त लोग आवें, मैं दान देना चाहता हूँ, धर्मोपदेश सुनना चाहता हूँ, और भिक्षुओंका दर्शन करना चाहता हूँ"; तो भिक्षुओं! संदेश भेजनेपर सप्ताह भरके कामके लिये जाना चाहिये, किन्तु संदेश न भेजनेपर नहीं (जाना चाहिये) और सप्ताह भरमें लौट आना चाहिये। 9
- (ख) 'यदि भिक्षुओ ! (एक) उपासकने संघके लिये अटारी (अड्ढयोग) बनवाई हो, प्रासाद, हर्म्य, गुहा, परिवेण (=आँगनदार घर), कोठरी, उपस्थान-शाला (=चौपाल), अग्निशाला, कि प्यि कु टी (=भंडार), पाखाना, (=बच्च-कुटी), चंकम (=टहलनेकी जगह), चंकमनशाला (=टहलनेकी शाला), उदपान (=प्याव), उदपान-शाला, जन्ताघर (=स्नानगृह), जन्ताघरशाला, पुष्करिणी, मंडप, आराम (=बाग्), और आराम-वस्तु (=बागके भीतरके घर) बनवाये हों; और वह भिक्षुओंके पास संदेश भेजे—'भदन्त लोग आयें, मैं दान देना चाहता हूँ, धर्मोपदेश सुनना चाहता हूँ, भिक्षुओंका दर्शन करना चाहता हूँ, ।'—तो भिक्षुओ ! संदेश मिलनेपर सप्ताह भरके कामके लिये जाना चाहिये; बिना संदेश भेजे नहीं (जाना चाहिये); सप्ताह भरमें लौट आना चाहिये। 10
- $(\eta)$  ''यदि भिक्षुओ !  $(\nabla \phi)$  उपासकने बहुतसे भिक्षुओंके लिये अटारी॰ सप्ताह भरमें लौट आना चाहिये। II
  - (घ) " ० एक भिक्षुके लिये०। 12
  - (ङ) " ० भिक्ष्णी-संघके लिये०। 13
  - (च) " ० बहुतसी भिक्षुणियोंके लिये । 14
  - (छ) "० एक भिुक्षुणीके लिये०। 15
  - (ज) " ० बहुतसी शिक्षमाणाओंके लिये । 16
  - (झ) " ० एक शिक्षमाणाके लिये । 17
  - (ञ) '' ० बहुतसे श्रामणेरोंके लिये०। 18
  - (ट) "० एक श्रामणेरके लिये०। 19

- (ठ) " ० वहुतसी श्रामणेरियोंके लिये०। 20
- (ड) " ० एक श्रामणेरीके लिये०। 21
- ्ड) '' यदि भिक्षुओ ! उपासकने अपने लिये घर, शयनीय-घर, उ हो सि त (=रातके रहनेका घर), अटारी, मा ल (=पर्णकुटी), दूकान (=आपण), आपणशाला, प्रासाद, हर्म्य, गुहा, परिवेण, कोठरी. उपस्थान-शाला, अग्नि-शाला, र स व ती (रसोईघर), पाखाना, चंक्रम, चंक्रमनशाला, प्याव, प्यावशाला (पौसला), स्नान-गृह (=जन्ताघर), जन्ताघर-शाला पुष्करिणी, मंडप, आराम, आरामवस्तु, वनवाये हो, और वह पुत्रका व्याह करनेवाला हो, या कन्याका ब्याह करनेवाला हो, या रोगी हो, या उत्तम सुन न्तों (=बुद्धोपदेश)का पाठ करता हो, और वह भिक्षुओंके पास संदेश भेजे—'भदन्त लोग आयें०,—सप्ताह भरमें लौट आना चाहिये। 22
- ३—(क) ''यदि भिक्षुओं ! (किसी) उपासिकाने संघके लिये विहार बनवाया हो और वह भिक्षुओंके पास संदेश भेजे—'आर्य लोग आयें, मैं दान देना चाहती हूँ, धर्मोपदेश सुनना चाहती हूँ, भिक्षुओंका दर्शन करना चाहती हूँ' तो—संदेश भेजनेपर सप्ताह भरके लिये जाना चाहिये, बिना संदेश भेजे नहीं; और सप्ताह भरमें लौट आना चाहिये। 23
- (ख) ''यदि भिक्षुओ ! किसी उपासिकाने संघके लिये अङ्ढयोग (=अटारी)० सप्ताह भरमें लीट आना चाहिये। 24
  - (ग) " यदि भिक्षुओ ! किसी उपासिकाने बहुतसे भिक्षुओंके लिये०। 25
  - (घ) "० एक भिक्षके लिये०। 26
  - (इ) '० भिक्षुणीसंघके लिये०। 27
  - (च) "० बहुतसी भिक्षुणियोंके लिये०। 28
  - (छ) ''० एक भिक्षुणीके लिये०। 29
  - (ज) '' ० बहुतसी शिक्षमाणाओं के लिये ०। ३०
  - (झ) '' ० एक शिक्षमाणाके लिये ०। 31
  - ( ञ ) '' ० बहुतसे श्रामणेरोंके लिये० । 32
  - (ट) "० एक श्रामणेरके लिये०। 33
  - ( ट ) " ॰ बहुतसी श्रामणेरियोंके लिये ॰ । 34
  - (ङ) "० एक श्रामणेरीके लिये ०। 35
  - (ढ) " ० अपने लिये निवास घर—शयनीय घर ०। 36
- (णं) "० पुत्रका ब्याह करनेवाली, या कन्याका ब्याह करनेवाली हो, या रोगी हो, या उत्तम मुत्तन्तोंका पाठ करती हो और वह भिक्षुओंके पास संदेश भेजे—आर्य लोग आयें, इस मुत्तन्तको सीखें, कहीं ऐसा न हो कि यह मुत्तन्त (याद करनेवालेके बिना) नष्ट हो जाय', या उसका और कोई कृत्य करणीय हो और वह भिक्षुओंके पास संदेश भेजे—'आर्य लोग आवें, मैं दान देना चाहती हूँ, धर्मोपदेश मुनना चाहती हूँ, भिक्षुओंका दर्शन करना चाहती हूँ'—तो भिक्षुओ ! संदेश भेजनेपर सप्ताह भरके लिये जाना चाहिये, न संदेश भेजनेपर नहीं; और सप्ताह भरमें लौट आना चाहिये। 37
  - ४--(क) " यदि भिक्षुओ ! भिक्षुने संघके लिये ० । 38
  - (ख) " ॰ यदि भिक्षुओ ! भिक्षुने बहुतसे भिक्षुओंके लिये ॰ 139
  - ः (ग) "० एक भिक्षुके लिये ०। ४०
    - (घ) "० भिक्षुणी-संघके लिये ०। 41

- (ङ) " ० बहुत सी भिक्षुणियोंके लिये ० । 42
- (च) " ० एक भिक्षुणीके लिये ० । 43
- (छ) '' ० एक भिक्षुणीके लिये ०। 44
- (ज) '' ० बहुतसे शिक्षमाणाओंके लिये ० । 45
- (झ) " ० एक शिक्षमाणाके लिये ० । 46
- (ञ) '' ० बहुतसे श्रामणेरोंके लिये ०। 47
- (ट) "० एक श्रामणेरके लिये ०। 48
- (ठ) '' ० बहुतसी श्रामणेरियों के लिये ० । 49
- (ड) "० एक श्रामणेरीके लिये ०। 50
- (ढ) " ० अपने लिये ० । 5 ।
- ५—(क) " यदि भिक्षुओ ! भिक्षुणीने संघके लिये ० 152 ० ९ (ढ) अपने लिये ० । 65
- ६—(क) ''यदि भिक्षुओ ! शिक्षमाणाने ०।०। १६६ (ह) ० अपने लिये। 79
- ७—(क) " यदि भिक्षुओ ! श्रामणेरने ०। ० १८० (ह) ० अपने लिये ०। 93
- ८—(क) " यदि भिक्षुओ ! श्रामणेरीने ०। ०१ 94 (ढ) ० अपने लिये ०।" 107

### (२) संदेशके बिना भी सात दिनके लिये बाहर जाना

उस समय एक भिक्षु रोगी था। उसने भिक्षुओंके पास संदेश भेजा—'मैं रोगी हूँ, भिक्षु लोग आवें। भिक्षुओंके आगमनको चाहता हूँ।' भगवान्से यह बात कही।

- १—''भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ पाँच (व्यक्तियों) के सप्ताह भरके कामके लिये संदेश भेजें बिना भी जानेकी। संदेश भेजनेपरकी तो बात ही क्या—भिक्षुके, (कामके लिये), भिक्षुणीके, शिक्षमाणाके, श्रामणेरके और श्रामणेरीके। भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ इन पाँचोंके सप्ताह भरके कामके लिये बिना संदेश भेजें भी जानेकी। संदेश भेजनेपरकी तो बात ही क्या। सप्ताहमें लौटना चाहिये। 108
- २—(क) "भिक्षुओ ! यदि कोई भिक्षु रोगी हो और वह भिक्षुओंके पास संदेश भेजे—'मैं रोगी हूँ, भिक्षु लोग आवें; मैं भिक्षुओंका आगमन चाहता हूँ, तो भिक्षुओ ! सप्ताह भरके कामके लिये बिना संदेश भेजे भी जाना चाहिये, संदेश भेजनेपर तो वात ही क्या। रोगीके पथ्यका प्रबंध करूँगा, रोगीके सुश्रूषकका प्रबंध करूँगा, रोगीके लिये ओषधका प्रबंध करूँगा, देखभाल करूँगा या सुश्रूषा करूँगा—( इस विचारसे जाना चाहिये ) सप्ताहमें लौट आना चाहिये। 109
- (ख) "यदि भिक्षुओं ! भिक्षुका मन (संन्याससे) उचट गया हो और वह भिक्षुओं के पास संदेश भेजे—'मेरा मन उचट गया है, भिक्षु लोग आवें, भिक्षुओं का आगमन चाहता हूँ, तो भिक्षुओं ! बिना संदेश भेजे भी सप्ताह भरके कामके लिये जाना चाहिये। संदेश भेजनेपर तो बात ही क्या। (यह सोचकर कि) उचाटको दूर करूँगा या दूर करवाऊँगा, या धार्मिक कथा कहूँगा; सप्ताहमें लौट आना चाहिये। 110
- (ग) " यदि भिक्षुओ ! (किसी) भिक्षुको मंदेह (=कौकृत्य) उत्पन्न हुआ हो और वह भिक्षुओंके पास संदेश भेजे, मुझे संदेह (=कौकृत्य) उत्पन्न हुआ है ० (यह सोचकर कि) संदेहको

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> ऊपरकी तरह यहाँ भी दुहराना चाहिये।

हटाऊँगा या हटवाऊँगा, या धर्मकी बात सुनाऊँगा ०। 111

- (घ) ''यदि भिक्षुको ! भिक्षुको बुरी धारणा उत्पन्न हुई हो (यह सोचकर कि) बुरी धारणाको दूर कसँगा या कराऊँगा, या उसे धर्मको बात सुनाऊँगा । 112
- (ङ) "यदि भिक्षुओ ! भिक्षुने परिवास देने योग्य बळा दोष किया हो और वह भिक्षुओं के पास संदेश भेजे—मैंने परिवासके योग्य बळा दोष किया है ० (यह सोचकर कि) परिवास देनेका यत्न करूँगा या मुनाऊँगा, या गणके सामने होऊँगा ०। 113
- (च) "यदि भिक्षुओ ! भिक्षु मूल प्रति कर्षण (दंड) के योग्य हो और वह भिक्षुओं के पास संदेश भेजे—मैं मूल प्रतिकर्षणाई हूँ ० (यह सोचकर कि) मूल प्रतिकर्षणके लिये प्रयत्न करूँगा या सुनाऊँगा या गणके सम्मुख होऊँगा ०। 114
  - (छ) ''यदि भिक्षुओ ! (कोई) भिक्षु मान त्वा ई (=मानत्व दंड देनेके योग्य)हो ।० 115
  - (ज) "यदि भिक्षुओ ! (कोई) भिक्षु अब्भान (=आह्वान) के योग्य हो ०। 116
- (झ) "यदि भिक्षुओ ! संघ किसी भिक्षुका (दंड) कर्म—त र्ज नी:य, निय स्स, प्र ब्राजनीय, प्रति सार णीय, उत्केपणीय—करना चाहे और वह भिक्षुओं के पास संदेश भेजे—संघ मेरा (दंड-) कर्म करना चाहता है ० (यह विचारकर कि) संघ (दंड-) कर्म न करे या हल्का (दंड) करे। और सप्ताहमें लौट आना चाहिये। 117
- (ज) "यदि भिक्षुओं! संघने भिक्षुको तर्जनीय ० (दंड-)कर्म कर दिया हो, और वह भिक्षुओंक पास संदेश भेजे—'संघने मुझे (दंड-)कर्म कर दिया। भिक्षु लोग आवें। मैं भिक्षुओंका आगमन चाहता हूँ; तो भिक्षुओं! बिना संदेश भेजें भी सप्ताह भरके कामके लिये जाना चाहिये संदेश भेजनेपर तो बात ही क्या। ऐसा (प्रयत्न) करनेके लिये कि (वह भिक्षु) अच्छी तरह बर्ताव करे, रोवाँ गिरावे, निस्तारके लिये बर्ताव करे, (जिसमें कि) संघ उस दंडको उठा ले। सप्ताहमें लौट आना चाहिये। 118
  - -३—( क ) यदि भिक्षुओ ! कोई भिक्षुणी रोगिणी हो ०<sup>9</sup> । 128
- ४—(क) "यदि भिक्षुओ ! शिक्षमाणा रोगिणी हो ०। १ (ङ) शिक्षमाणाकी शिक्षा टूट गई हो ० (यह सोचकर कि) उसे शिक्षा (=आचार-नियम)के ग्रहण करानेका प्रयत्न करूँगा ०। (च) यदि भिक्षुओ ! शिक्षमाणा उपसंपदा ग्रहण करना (= भिक्षुणी बनना) चाहती है और वह भिक्षुओंके पास संदेश भेजें—'मैं उपसंपदा ग्रहण करना चाहती हूँ, आर्य लोग आयें। मैं आर्योंका आगमन चाहती हूँ तो भिक्षुओं ! विना संदेश भेजें भी सप्ताह भरके कामके लिये जाना चाहिये। संदेश भेजनेपर तो बात ही क्या। (यह सोचकर कि) उपसंपदा ग्रहणमें उत्सुकता पैदा करूँगा, सुनाऊँगा, या गणके सामनें होऊँगा, सप्ताहमें लीट आना चाहिये। 133
- ५—(क) ''यदि भिक्षुओ ! श्रामणेर रोगी हो ० शिक्षुओं वर्ष पूछना चाहे और वह भिक्षुओं के पास दूत भेजें ० (यह सोचकर कि) उससे पूछूँगा, या उसे बतलाऊँगा ०। या श्रामणेर उपसंपदा ग्रहण करना चाहता है ०। 138
  - ७-- "यदि भिक्षुओ ! श्रामणेरी हो ० र ।" र
  - ८--उस समय किसी भिक्षुकी माता रोगिणी थी। उसने पुत्रके पास संदेश भेजा-मैं रोगिणी

<sup>ै</sup> ऊपर भिक्षुके लिये आई हुई (ज) तक सभी बातें यहाँ भी दुहरानी चाहिए।

<sup>े</sup> भिक्षुके लिये ऊपर (घ) तक आई हुई सभी बातें यहाँ भी दुहरानी चाहिए।

<sup>&</sup>lt;sup>व</sup> श्रामणेरकी तरह यहाँ भी दुहराना चाहिये।

हूँ, मेरा पुत्र आये, मैं पुत्रका आगमन चाहती हूँ। तब उस भिक्षुको हुआ—'भगवान्ने विधान किया है मंदेश भेजनेपर सात जनोंके सप्ताह भरके कामके लिये जानेको। संदेश न भेजनेपर नहीं: और सन्देश भेजे विना भी पाँच जनोंके सप्ताह भरके कामके लिये जानेको: मंदेश भेजनेपर तो बात हो क्या। और यह मेरी माता रोगिणी है, किन्तु वह उपासिका (=बौद्ध स्त्री) नहीं है। मुझे कैसे करना चाहिये?' भगवान्से यह बात कही —

''भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ सात जनोंके सप्ताह भरके कामके लिये, विना संदेश भेजे भी जानेकी। संदेश भेजनेपर तो बान ही क्या—'भिक्षु, भिक्षुणो, शिक्षमाणा, श्रामणेर, श्रामणेरी, माता और पिता (के कामके लिये)। भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ इन सातोंके सप्ताह भरके कामके लिये विना संदेश भेजे भी जानेकी; संदेश भेजनेपर तो बात ही क्या। सप्ताह में लौट आना चाहिये। 139

९—''यदि भिक्षुओ ! (किसी) भिक्षुकी माता रोगिणी हो, और वह पुत्रके पास संदेश भेजे—'मैं रोगिणी हूँ, मेरा पुत्र आवे, मैं पुत्रका आगमन चाहती हूँ;' तो भिक्षुओ ! सप्ताह भरके कामके लिये विना संदेश पाये भी जाना चाहिये; संदेश पानेकी तो बात ही क्या । (इस विचारसे कि) पथ्यका प्रबंध करूँगा, रोगिणीकी सुश्रूपाका प्रबन्ध करूँगा, ओषधिका प्रबंध करूँगा, देखभाल करूँगा या सेवा करूँगा। सप्ताहमें लौट आना चाहिये। 140

१०—''यदि भिक्षुओ ! (किसी) भिक्षुका पिता रोगी हो ०  $^{9}$  ।'' 141

### (३) संदेश मिलनेपर सात दिनके लिये बाहर जाना

१—''यदि भिक्षुओ ! भिक्षुका भाई बीमार हो और वह भाईके पास संदेश भेजे—'मैं रोगी हूँ, मेरा भाई आये, मैं भाईका आगमन चाहता हूँ, तो भिक्षुओ ! सप्ताह भरके कामके लिये संदेश भेजनेपर जाना चाहिये, बिना संदेशके नहीं; और सप्ताह भरमें लौट आना चाहिये। 142

२—'' यदि भिक्षुओ ! (किसी) भिक्षुका जाति-भाई बीमार हो और वह भिक्षुके पास संदेश भेजे—'मैं बीमार हूँ, भदन्त आयें, मैं भदंतका आगमन चाहता हूँ' तो भिक्षुओ ! सप्ताह भरके कामके लिये संदेश भेजनेपर जाना चाहिये संदेश न भेजनेपर नहीं। और सप्ताहमें लौट आना चाहिये। 143

३—''यदि भिक्षुओं ! भिक्ष्का भृतिक (=विहारका नौकर) बीमार हो और वह भिक्षुओं के पास संदेश भेजें—'मैं वीमार हूँ, भदन्त लोग आयें, मैं भदन्तों का आगमन चहता हूँ;' तो भिक्षुओं ! संदेश भेजनेपर सप्ताह भरके कामके लिये जाना चाहिये। संदेश न भेजनेपर नहीं। सप्ताहमें लौट आना चाहिये।'' 144

४—उस समय संघका (बळा)विहार टूट रहा था। एक उपासकने जंगलमें (लकळी)सामान कटवाया था। उसने भिक्षुओंके पास सन्देश भेंजा—'यदि भदन्त लोग इस सामानको ले जा सकें तो मैं इसे उन्हें देता हूँ;' भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ, संघके कामसे जानेको (किन्तु) सप्ताहमें लौट आना चाहिये।" 145

#### वर्षावास भाणवार समाप्त

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> माताकी तरह यहाँ भी बुहराना चाहिये । २३

# **§**३-वर्षावास करनेके स्थान

## (१) विशेष परिस्थितिमें स्थान-त्याग

उस समय को सल देशके एक (भिक्षु)आश्रममें वर्षावास करनेवाले भिक्षुओंको जंगली जानवरों (=ब्यालों)ने उत्पीळित किया, पकळा, और मारा भी। भगवान्से यह वात कही।—

?—" यदि भिक्षुओ ! वर्षावास करते भिक्षुओंको जंगली जानवर पीळित करते, पकळते और मारते है तो इस विघ्न-वाधाके कारण, वहाँसे चल देना चाहिये। वर्षावास टूटनेका डर नहीं (करना चाहिये)। 146

२—यदि भिक्षुओ ! वर्षावास करते भिक्षुओंको सरीसृप (=साँप-विच्छू) पीळित करें, डसे और मारें तो इस विघ्न-वाधाके कारण, वहाँसे चल देना चाहिये। वर्षावास टूटनेका डर नहीं (करना चाहिये)। 147

३-- " ० चोर ०।" 148

४-- " ० पिशाच ० । 149

५—''यदि भिक्षुओ !वर्षावास करनेवाले भिक्षुओंका ग्राम आगसे जल जाये और भिक्षुओं को भिक्षाकी तकलीफ़ हो तो इस विघ्न-वाधाके कारण वहाँसे चल देना चाहिये। वर्षावास टूटनेका डर नहीं (करना चाहिये)। 150

६—'' ० भिक्षुओंका आसन और निवास आगसे जल गया हो और भिक्षु आसन और निवासके विना तकलीफ़ पाते हों ० । 151

७—'' ० भिक्षुओंका गाँव जलसे डूव गया हो और भिक्षुओंको भिक्षाकी तकलीफ़ हो ०।152

८—" ॰ भिक्षुओंका आसन और निवास पानीसे डूब गया हो, और भिक्षु आश्रम और निवासके बिना तकलीफ़ पातेहों ॰ ।" 153

### (२) गाँव उजळनेपर गाँववालोंके साथ

१—उस समय एक (भिक्षु) आवासमें वर्षावास करते समय भिक्षुओंका गाँव चोरोंने उठा दिया। भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओं ! अनुमति देता हूँ, जहाँ वह गाँव गया वहाँ जानेकी ।" 154

२-- ० गाँव दो टुकळे हो गया । भगवान्से यह वात कही ।--

''भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ, जिधर अधिक संख्या है, उधर जानेकी।'' 155

२--अधिक संख्यावाले श्रद्धा-रहित, प्रसन्नता-रहित थे। भगवान्से यह बात कही।--

"भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ, जिधर श्रद्धावान्, प्रसन्नतावान् है उधर जानेकी ।" 156

## (३) स्थानको प्रतिकूलतासे प्राम-त्याग

१—उस समय को स ल देशके एक (भिक्षु-)आवासमें वर्षावास करते भिक्षुओंको आवश्यकताः नुसार रूखा-अच्छा भोजन भी पूरा नहीं मिला । भगवान्से यह बात कही ।—

"भिक्षुओं! यदि वर्षावास करनेवाले भिक्षुओंको आवश्यकतानुसार रूखा-अच्छा भोजन भी पूरा नहीं मिलता तो इसी विघ्न-बाधाके कारण वहाँसे चल देना चाहिये। वर्षावास टूटनेका डर नहीं। 157

- २—''यदि भिक्षुओं ! वर्षावास करनेवाले भिक्षु आवश्यकतानुसार अच्छा या बुरा भोजन पूरा पाते हैं किन्तु वह भोजन अनुकूल नहीं है तो इसी विघ्न-बाधाके कारण वहाँसे चल देना चाहिये, वर्षावास टूटनेका डर नहीं । 158
- ३—''० भोजन पूरा पाते हैं और वह भोजन अनुकृष्ठ भी होता है, किन्तु अनुकूष्ठ ओषध नहीं पाते तो इसी विघ्न-वाधा ०। 159
- ४—''० अनुकूल ओपध भी पाते हैं लेकिन अनुकूल उपस्थाक (=अन्न, भोजन देनेवाला गृहस्थ ) नहीं पाते तो इसी विघ्न-वाधा०।'' 160

# (४) व्यक्तिको प्रतिकूलतासे स्थान-त्याग

- ?—''यिद भिक्षुओं ! वर्षावास करनेवाले भिक्षुको स्त्री बुलाती है—'आओ, भन्ते ! तुम्हें हि र ण्य (=अशर्फ़ी) दूँगी, तुम्हें सुवर्ण दूँगी, तुम्हें खेत, मकान, बैल, गाय, दास, दासी, भार्या बनाने- के लिये कन्या दूँगी या में तुम्हारी हूँगी या तुम्हारे लिये दूसरी भार्या लाऊँगी,' तब यदि भिक्षुके (मनमें) ऐसा हो—'भगवान्ने चित्तको जल्दी बदल जानेवाला कहा है, क्या जानें मेरे ब्रह्म चर्यमें विघ्न हो'तो वहाँसे चल देना चाहिये; वर्षावासके टूटनेका डर नहीं। 161
  - २—" ० भिक्षुको वेश्या बुलाती है ०१। 162
- ३—'' ० भिक्षुको स्थूलकुमारी (= अधिक अवस्थावाली अविवाहिता स्त्री) बलाती है ० $^{9}$ । 163
  - ४— ''० भिक्षुको पंडक (हिजळा) बुलाता है ०९। 164
  - ५—'' ० भिक्षुको जातिवाले बुलाते हैं ०१। 165
  - ६—'' ० भिक्षुको राजा बुलाते हैं ०९ । 166
  - ७—'' ० भिक्षुको चोर बुलाते हैं ० । 167
  - ८—'' ० भिक्षुको बदमाश बुलाते हैं ०१। 168
- ९—'' ॰ यदि भिक्षुओ ! वर्षावास करनेवाला भिक्षु जिसका स्वामी नहीं, ऐसे खजानेको देखे । तब भिक्षुको ऐसा हो—'भगवानने चित्तको जल्दी बदल जानेवाला कहा है, क्या जाने मेरे ब्रह्मचर्यमें विघ्न हो ।' तो वहाँसे चल देना चाहियें ; वर्षावासके टूटनेका डर नहीं ।" 169

## (५) संघ-भेद रोकनेके लिये स्थान-त्याग

- ंश—''यदि भिक्षुओं ! वर्षावास करनेवाला भिक्षु बहुतसे भिक्षुओंको संघमें फूट डालनेकी कोशिश करते देखें और वहाँ भिक्षुको ऐसा हो—'संघ में फूट डालनेको भगवान्ने भारी (दोष) कहा है, मेरे सामनेही संघमें कहीं फूट न पळ जाय;' (यह सोच) वहाँसे चल देना चाहिये। वर्षावास टूटनेका डर नहीं। 170
- २—''यदि भिक्षुओ ! वर्षावास करता भिक्षु सुने कि अमुक (भिक्ष्-)आवासमें बहुतसे भिक्षु संघमें फूट डालनेकी कोशिश कर रहे हैं ०। 171
- ३—'' ० भिक्षु सुनता है कि अमुक (भिक्षु-)आवासमें बहुतसे भिक्षु संघमें फूट डालनेकी कोशिश कर रहे हैं, और यदि भिक्षुको ऐसा हो—'यह भिक्षु मेरे मित्र हैं। यदि में इनको कहूँ कि आवुसो! भगवान्ने संघमें फूट डालनेको भारी (अपराध) कहा है, मत आप आयुष्मान् संघमें

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> ऊपर 'स्त्री' हीकी तरह यहाँ भी पढ़ना चाहिये।

कूट डालनेकी इच्छा करें;' तो वह मेरी बातको करेंगे, कान देकर सुनेंगे, ध्यान देंगे, तो वहां चला जाना चाहिये। वर्षावास टूटनेका डर नहीं। 172

- ८— यदि भिक्षुओ ! वर्षावास करनेवाला भिक्षु सुने कि अमुक (भिक्षु-)आवासमें बहुतसे भिक्षु सदमें फूट डालनेशी कोशिश कर रहे हैं, और यदि भिक्षुको ऐसा हो— 'वे भिक्षु मेरे मित्र नहीं है. किन्नु उनके मित्र मेरे मित्र हैं। यदि मैं उनके मित्रोंसे कहूँगा तो वे इन्हें कहेंगे— 'आवुसो ! भगवान्ने संघमे फूट डालनेको भारी (अपराध) कहा है, सत आप आयुष्मान् संघमें फूट डालनेको इच्छा करें: तो वह उनकी वातको करेंगे, कान देकर सुनेंगे, ध्यान देंगे, तो वहाँ चला जाना चाहिये। वर्षावास इटनेका डर नहीं। 173
- १—'यदि भिक्षुओं! वर्षावास करनेवाला भिक्षु सुते—'अमुक (भिक्षु-)आवासमें बहुतसे भिक्षुओंने संघमें फूट डाल दी। यदि भिक्षुको ऐसा हो—'यह भिक्षु मेरे मित्र हैं ० १। 174
- इ—'' ॰ भिक्षु मुने ॰। यदि भिक्षुको ऐसा हो—'वे भिक्षु मेरे मित्र नहीं हैं किन्तु उनके मित्र मेरे मित्र ० १। 175
- ५—'' ० भिक्षु सुने—अमुक (भिक्षुणी-)आवासमें बहुतसी भिक्षुणियाँ संघमें फूट डालनेकी कोशिश कर रही है। यदि भिक्षुको ऐसा हो—वे भिक्षुणियाँ मेरी मित्र हैं। यदि मैं उनसे कहूँगा— भिगिनियों ! भगवानने संघमें फूट डालनेको भारी (अपराध) कहा है ० ध्यान देंगी, तो वहाँ चला जाना चाहिये। वर्णावास टूटनेका डर नहीं। 176
- ८—"० वे भिक्षुणियाँ मेरी मित्र नहीं हैं, किन्तु उनके मित्र मेरे मित्र हैं। यदि मैं उनके मित्रोंमें कहूँगा तो वे इन्हें कहेंगे ० ध्यान देंगी । 177
- ९—''० भिक्षु सुने—अमृक (भिक्षुणी-)आवासमें बहुतसी भिक्षुणियोंने संघमें फूट डाल दी है और यदि भिक्षुको ऐसा हो—वे भिक्षुणियाँ मेरी मित्र हैं । 178
- १०—''० भिक्षु सुने—अमुक (भिक्षुणी-)आवासमें बहुतसी भिक्षुणियोंने संघमें फूट डाल दी है और यदि भिक्षुको ऐसा हो—वे भिक्षुणियाँ मेरी मित्र नहीं हैं, किन्तु उनके मित्र मेरे मित्र हैं।'' 179

### (६) घुमन्तू गृहस्थोंके साथ-साथ वर्षावास

(---) उस समय एक भिक्षु ब्रज (=- गायोंके रेवळ)में वर्षावास करना चाहता था । भगवान्से यह बात कही ।—

''भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ व्रजमें वर्षावास करनेकी।'' 180

(ख) ब्रज उठकर वहाँसे चला गया। भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ, जहाँ ब्रज उठकर जाए वहाँ जानेकी ।" 181

२—उस समय एक भिक्षु वर्षो पना यिका के समीप आनेपर सार्थ (= कारवाँ)के साथ जाना चाहता था। भगवान्से यह बात कही।—

''भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ सार्थ के साथ वर्षावास करनेकी ।'' 182

३—उस समय एक भिक्षु वर्षोप नायिका के समीप आनेपर नावसे जाना चाहताथा। भगवान्से यह बात कही।—

''भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ नावपर वर्षावास करनेकी ।" 183

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> ऊपरकी तरह यहाँ दुहराओ ।

## (७) वर्षावासके लिए अयोग्य स्थान

१—उस समय भिक्षु वृक्षोंके कोटरमें वर्षावास करते थे। लोग देखकर.. हैरान होते थे— कैसे (यह शाक्य-पुत्रीय श्रमण वृक्षोंके कोटरमें वर्षावास करते हैं) जैसे कि पिशाच ! भगवान्से यह बात कहीं।—

''भिक्षुओं ! वृक्षके कोटरमें वर्षावास नहीं करना चाहिये; जो करे उसको दुक्कटका दोष हो ।'' 184

२—उस समय भिक्षु वृक्ष-वाटिकामें वर्षावास करते थे । लोग हैरान . होते थे—(कैसे यह बाक्यपुत्रीय श्रमण वृक्ष-वाटिकामें वर्षावास करते हैं) जैसेकि शिकारी ! भगवान्से यह बात कही।—
''भिक्षुओ ! वृक्ष-वाटिकामें वर्षावास नहीं करना चाहिये। जो करे उसे दुक्कट का दोष है।'' 185

३—उस समय भिक्षु चौळेमें वर्षावास करने थे। वर्षा आनेपर वृक्षके नीचेकी ओर भी भागते थे; नीमके झुरमुटकी ओर भी भागते थे। भगवान्से यह बात कही।—

''भिक्षुओ ! चौळेमें वर्षावास नहीं करना चाहिये; जो करे उसे दुक्कटका दोप हो।'' 186

४—उस समय भिक्षु बिना घर-मकान के वर्षावास करते थे और सर्दीसे भी तकलीफ़ पाते थे गर्मीसे भी तकलीफ़ पाते थे। भगवान्से यह बात कही।—

''भिक्षुओ ! विना घर-मकानके वर्षावास नहीं करना चाहिये । जो करे उसे दुक्कटका दोप हो ।'' 187

५—उस समय भिक्षु मुर्दों (के रखने)की कुटियोंमें वर्षावास करते थे। लोग हैरान .. होते थे—(कैसे यह शाक्यपुत्रीय श्रमण मुर्दोकी कुटियोंमें वर्षावास करते हैं) जैसेकि मुर्दा जलानेवाले शवदाहक! भगवान्से यह बात कही।—

''भिक्षुओ ! मुर्दोंकी कुटियोंमें वर्षावास नहीं करना चाहियै, जो करे उसे दुक्कटका दोष हो।" 188

६—उस समय भिक्षु छप्परोंमें वर्षावास करते थे। लोग हैरान .. होते थे—(०) जैसेकि चरवाहे! भगवान्से यह बात कही।—

''भिक्षुओ ! छप्परोंमें वर्षावास नहीं करना चाहियें। जो करे उसे दुक्कटका दोषहो।'' 189

७—उस समय भिक्षु चाटी (=अनाज रखनेका मिट्टीका बड़ा कुंडा जिसे कहीं-कहीं छों ळ भी कहते हैं)में वर्षावास करते थे। लोग हैरान . होते थे ० जैसे तीर्थिक १ भगवान्से यह बात कही।—

''भिक्षुओ ! चाटी में वर्षावास नहीं करना चाहिये ० दुक्क ट०।" 190

### (८) वर्षावासमें प्रबज्या

१—उस समय श्रा व स्ती में संघने प्रतिज्ञा (=कितका) की थी—'वर्षाके भीतर प्रव्रज्या नहीं देंगे।' वि शा खा मृ गा र मा ता के नातीने भिक्षुओंके पास जाकर प्रव्रज्या माँगी। भिक्षुओंने कहा—'आवुस! संघने प्रतिज्ञा की है कि वर्षाके भीतर प्रव्रज्या न देगें। आवुस तब तक प्रतीक्षा करो, जब तक कि भिक्षु वर्षावास कर लेते हैं। वर्षा समाप्त होनेपर वे प्रव्रज्या देंगेंं।' तब भिक्षुओंने वर्षावास करके विशाखा मृगारमाताके नातीसे कहा—'अब आओ आवुस! प्रव्रज्या लो।' उसने

<sup>· &</sup>lt;sup>९</sup> बुद्धके समयके आजीवक, निर्म्रन्थ (=जैन) आदि साधु-सम्प्रदाय ।

कहा—'भन्ने ! यदि मैं पहले प्रव्रजित हुआ होता तो (भिक्षु जीवनमें) रमण करता; किन्तु अब मैं नहीं प्रवृक्तित होईगा। विशाला मृगारमाता हैरान . होती थी—कैसे आर्य लोग ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं कि वर्धांक भीतर प्रवृज्या नहीं देंगे ! कौन काल ऐसा है कि जिसमें धर्माचरण नहीं किया जाय है भिक्षुआंने विशाला मृगारमाताके हैरान . होतेको मुना। तब उन्होंने यह बात भगवानसे कही।—

"भिक्षुओ ! ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिये कि वर्षाके भीतर हम प्रब्रज्या नहीं देंगे। जो करे उसे दुक्कटका दोप हो।" 191

# ु४-स्थान-परिवर्तनमें सदोषता श्रौर निर्दोषता

# (१) पहिलो वर्पोपनायिकासे वचन दं वर्पावासमें व्यतिक्रम निषिद्ध

१—उस समय आयुष्मान् उपनंद शाक्यपुत्रने राजा प्रसेनजित् कोसलसे पहिली वर्षोपनायिका में वर्षावास करनेका वचन दिया था। और उन्होंने उस आवास (भिक्षु-आश्रम)में जाते वक्त रास्तेमें वहुन चीवरोंवाला एक आवास देखा। तब उनको हुआ—क्यों न मैं दोनों आवासोंमें वर्षावास कहें? इम प्रकार मुझे बहुत चीवर मिलेगा। तब वह दोनों आवासोंमें वर्षावास करने लगे। राजा प्रसेन जित् को सल हैरान ... होता था—'कैसे आर्य उपनंद शाक्यपुत्र हमें वर्षावासका वचन देकर झूठ करते हैं। भगवान्ने अनेक प्रकारसे झूठ बोलनेकी निंदा की है, और झूठ बोलनेके त्यागको प्रश्ना है।' भिक्षुओंने राजा प्रसेनजित् कोसलके हैरान होनेको सुना। तब जो अल्पेच्छ भिक्षु थे वह हैरान होते थे—'कैसे आयुष्मान् उपनंद शाक्यपुत्र राजा प्रसेनजित् कोसलको वर्षावासका वचन दे झूठ करते हैं! भगवान्ने तो अनेक प्रकारसे झुठ बोलनेकी निंदा की है और भूठ बोलनेके त्यागको प्रशंसा है।' तब उन भिक्षुओंने यह वात भगवान्से कही। भगवान्ने इसी संबंधमें इसी प्रकरणमें भिक्षु-संघको एकत्रित कर आयुष्मान् उपनंद शाक्यपुत्रसे पूछा—

''सचमुच उपनंद ! तूने राजा प्रसेन जित् कोसलको वर्षावासका वचन दे झूठ किया ?''

''हाँ सच भगवान्!''

वुद्ध भगवान्ने फटकारा—'कैसे तू निकम्मा आदमी राजा प्रसेनजित् कोसलको वर्षावासका वचन दे झृठा करेगा? मोघ-पुरुष ! मैंने तो अनेक प्रकारसे झृठ बोलनेकी निंदा की है और झूठ बोलनेके त्यागको प्रशंसा है। मोघ-पुरुष ! यह न अप्रसन्नोंको प्रसन्न करनेके लिये हैं ०।' फटकार कर धार्मिक कथा कह भगवान्ने (भिक्षुओंको) संबोधित किया—

''यदि भिक्षुओ ! कोई भिक्षु ( किसीको ) पहिली वर्षो प ना यि का से वर्षांवास करनेका वचन दे और उस आवासमें जाते वक्त रास्तेमें एक बहुत चीवरोंवाला आवास देखे। तब उसको हो—क्यों न मैं दोनों आवासोंमें वर्षावास करूँ ? इस प्रकार मुझे बहुत चीवर मिलेगा'। तब वह दोनों आवासोंमें वर्षावास करने लगे। भिक्षुओ ! उस भिक्षुको पहिली ( वर्षोपनायिका ) न मालूम हो, तोभी तुरंत उसको दुक्कटका दोष हो।'' 192

# (२) पहिली वर्षोपनायिकासे वचन दे आवाससे जाने-लौटनेके नियम

१—(दोष)—क.''यदि भिक्षुओं! किसी भिक्षुने पहिली वर्षोप नायि का से वर्षावास करनेका वचन दिया हो और उस आवासमें जाते वक्त वह बाहर उपोसथ करे पीछे विहारमें जाये, आसन-वासन विछाये, धोने-पीनेका पानी रखे, आँगनमें झाळू दे, और करने लायक कामके न रहने पर उसी दिन चला जाये। भिक्षुओ ! उस भिक्षुको पहली वर्षोप ना विकान मालूम हो, तो भी तुरंत उसको दुक्कटका दोष हो। 193

ख. ''यदि भिक्षुओ ! किसी भिक्षुने पहिली वर्षोपनायिकामे वर्षावास करनेका वचन दिया हो और उस आवासमें जाते वक्त वह बाहर उपोसथ करे पीछे विहारमें जाये, आसन-वासन विछाये, धोने-पीनेका पानी रखे, आँगनमें झाळूदे, और करने लायक कामके वाक्नी रहतेही उसी दिन चला जाये; भिक्षुओ ! उस भिक्षुको पहिली वर्षोपनायिका न मालूम हो, तो भी तुरन्त उसको दुवकटका दोप हो। 194

ग. ''आँगनमें झाळूदे और करने लायक कामके बाकी न रहनेपर दो-नीन दिन विता कर चला जाय; भिक्षुओ ! उस भिक्षुको० दुवकटका दोषहो। 195

घ. ''आँगनमें झाळू दे और करने लायक कामके बाकी रहते ही दो-तीन दिन बिताकर चला जाये; भिक्षुओ ! उस भिक्षुको० दुक्कटका दोषहो। 196

ङ. "० आँगनमें झाळू दे और सप्ताहभरके करने लायक कामके रहते दो-तीन दिन बिताकर चला जाय, और वह उस सप्ताहको बाहर वितावे; भिक्षुओ ! उस भिक्षुको० दुक्कटका दोष हो।" 197

## (३) कब आना-जाना और कब नहीं

२—(दोप नहीं)—क. "० आँगनमें झाळू दे और सप्ताह भरके करने लायक कामके रहते दो-तीन दिन विताकर चला जाय, और वह उस सप्ताहके भीतरही लौट आये; भिक्षुओ ! उस भिक्षुको दोप नहीं। 198

ख. "० आँगनमें झाळू दे और वह प्रवारणा के श्वानेके एक सप्ताह पहले करने लायक कामको बाकी रखकर चला जाता है तो भिक्षुओ ! वह भिक्षु चाहे उस आवासमें आये या न आये, उस भिक्षुको दोष नहीं। 199

३—(दोष) ८. "० आँगनमें झाळू दे और वह करने लायक काम बाकी न रखकर उसी दिन चला जाता ह। भिक्षुओ ! उस भिक्षुको० दुक्कटहो। 200

ख. ''० आँगनमें झाळू दे और वह करने लायक कामको बाकी रखकर उसी दिन चला जाता है • दुक्कट हो । 201

ग. ''० आँगनमें झाळूदे श्रौर करने लायक कामको न छोळ दो-तीन दिन रहकर चला जाता है ०। २०२

घ. "० आँगनमें झाळू दे और करने लायक कामको बाकी रख दो-तीन दिन रहकर चला जाता है ०। २०३

ङ. १२. ''० आँगनमें झाळू दे ग्रौर सप्ताह भरके लायक कामको छोळ दो-तीन दिन रहकर चला जाता है और वह सप्ताह भर बाहर बिताता है, उस भिक्षुको० दुक्कट हो। 204

च. ''० आँगनमें झाळू दे ग्रौर वह दो-तीन दिन बसकर सप्ताहभर करने लायक कामको छोळकर चला जाता है और उसी सप्ताहमें लौट आता है, उस भिक्षुको० दुक्कट हो। 205

४—(दोष नहीं) "० आँगनमें झाळू दे और प्रवारणा के एक सप्ताह पहिले करने लायक कामको बाकी रखकर चला जाता है, तो भिक्षुग्रो चाहे वह उस आवासमें आये या न आये उस भिक्षुको० दोष नहीं।" 206

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>वर्षावास समाप्तिपर पळनेवाली (आक्ष्विन) पूर्णिमाको प्रवारणा कहते हैं।

# ( ४ ) पिछलो वर्षोपनायिकासे वचन दे ऋ।वाससे जाने-लौटनेमें नियम

१—(दोप)—क. 'यदि भिक्षुग्रो ! भिक्षुने पिछली (वर्षोपनायिका)से वर्षावास करनेका वचन दिया हो और वह उस आवासको जाने वक्न वाहर उपोक्षथ करे, पीछे बिहार में जाय, आसन-वासन विछाये, धोने-पीनेका पानी रखे, आँगनमें झाळू दे ग्रौर वह उसी दिन करने लायक कामको वाकी न रखकर चला जाय, भिक्षुग्रो ! उस भिक्षुको पिछली वर्षोपनायिका न मालूम हो तो भी तुरंन उसको दुवक टका दोप हो । 207

ख. ''० आँगनमें झाळू दे और वह उसी दिन करने लायक कामको बाकी रखकरचला

जाय ० दुक्कटका दोष हो । 208

ग. "० आंगनमें झाळू देता है और दो-तीन दिन रहकर करने लायक कामको न बाकी रखकर चला जाता है ० दुक्क ट का दोप हो । 209

घ. "० ऑगनमें झाळू देता है और दो-तीन दिन रहकर करने लायक काम बाक़ी रखकर चला जाता है ० दुक्कटका दोष हो। 210

इ. "० आँगनमें झाळ्देता है और दो तीन दिन रहकर सप्ताहभर करने लायक कामको बाक़ी रखकर चला जाता है, और वह उस सप्ताहको बाहर बिताता है ० दुक्क टका दोष हो। 211

- २—( दो प न हीं)—क. ''० आँगनमें झाळू देता है और दो-तीन दिन रह सप्ताह भर करने लायक कामको बाक़ी रखकर चला जाता है और उस सप्ताहके भीतर ही लौट आता है ० दोष नहीं। 212
- ख. "० आँगनमें झाळू देता है और वह चातुर्मासी कौ मुदी (=शरद पूनो=आहिवन पूर्णिमा)के एक सप्ताह पूर्व करने लायक कामको बाकी रखकर चला जाता है तो भिक्षुओ ! चाहे वह भिक्षु उस आवासमें आवे या न आवे उस भिक्षुको ॰ दोष नहीं। 213
- ३—(दोप)—क. "० ऑगनमें झाळू देता है और वह उसी दिन करने लायक कामको बाकी न रख चला जाता है ० दुक्कटका दोष हो। 214
- ख. "० आँगनमें झाळू देता है और वह उसी दिन करने लायक कामको बाक़ी रखकर चला जाता है ०। 215
- ग. "० आँगनमें झाळू देता है और दो-तीन दिन रहकर करने लायक कामको बाक़ी न रखकर चला जाता है ०। 216
- घ. "० आँगनमें झाळू देता है और दो-तीन दिन रहकर करने लायक कामको बाक्नी रखकर चला जाता है ० । 217
- ड. ''० ऑगनमें झाळू देता है और दो तीन दिन रहकर सप्ताह भरके करने लायक कामको बाक़ी रखकर चला जाता है और वह उस सप्ताहको बाहर बिताता है उस भिक्षुको ० दुककटका दोष हो। 218
- ४—(दोषन हीं)—क. "० आँगनमें झाळू देता है, और दो-तीन दिन रह सप्ताह भरके कामको बाक़ी रखकर चला जाता है और उसी सप्ताहके भीतर लौट आता है, तो भिक्षुओ! उस भिक्षुको० दोष नहीं। 219
- ख. "० आँगनमें झाळू देता है, और वह चातुर्मासी कौ मुदी (=आहिवन पूर्णिमा)के एक सप्ताह पूर्व करने लायक कामको बाकी रखकर चला जाता है, तो भिक्षुओ ! चाहे वह भिक्षु उस आवासमें आये या न आये उस भिक्षुको० दोष नहीं। 220

# वस्सूपनायिकक्खन्धक समाप्त ॥३॥

# ४-प्रवारणा-स्कंधक

१.—प्रवारणामें स्थान, काल और व्यक्ति-संबंधी नियम । २—कुछ भिक्षुओंकी अनुपस्थितिमें की गई नियम-विरुद्ध प्रवारणा । ३—असाधारण प्रवारणा । ४—प्रवारणा स्थिगित करना । ५—प्रवारणाकी तिथिकी आगे बढ़ाना ।

# §१-प्रवारगामें स्थान, काल श्रीर व्यक्ति सम्बन्धी नियम

#### १--शावस्ती

# (१) मौन व्रतका निषेध

१—उस समय बुद्धभगवान् श्राव स्ती में अना थि पि डिक के आराम जेत व न में विहार करते थे। उस समय बहुतसे प्रसिद्ध संभ्रान्त भिक्षु को सल देशके एक भिक्षु-आश्रममें वर्णवास करते थे। तब उन भिक्षुओं को यह हुआ—'किस उपायसे हम एक मत विवाद-रहित हो मोद-युक्त, अच्छी तरह वर्णवास करें, और भोजनसे न दुख पायें।' तब उन भिक्षुओं को यह हुआ—'यदि हम एक दूसरेसे आलाप-संलाप न करें, जो भिक्षा करके गाँवसे पहले आये वह आसन बिछावे, पैर धोनेका जल, पैर धोनेका पीढ़ा, पैर रगळनेकी कठली, रक्खे, कूळेकी थालीको घोकर रक्खे, धोने-पीनेके पानीको रक्खे, भिक्षा करके गाँवसे पीछे आये, तो जो कुछ खाकर बचा हुआ हो यदि चाहे तो उसे खाय, न चाहे तो तृण-रहित स्थानमें छोळदे या प्राणी-रहित पानीमें डाल दे, और वह आसनको उठाये, पैर घोनेका जल, पैर धोनेका पीढ़ा, पैर रगळनेकी कठली समेटे, कूळेको थालीको घोकर रखदे, धोने-पीनेका पानी उठावे, और चौकेको साफ करे। जो पीनेवाले पानीके घळे, इस्तेमाल करनेवाले पानीके घळे, या पाखानेके घळेंको रिक्त, खाली देखे तो उसे भरके रखदे। यदि उससे न होसके तो हाथके इशारेसे बुलाकर हाथके संकेनमे रखवा दे। उसके कारण दुर्वचन न बोले। इस प्रकार हम एकमत, विवाद रहित हो मोदयुक्त, अच्छी तरह वर्षावास कर सकेंगे और भोजनसे भी न दुख पायेंगे।

तव उन भिक्षुओंने एक दूसरेसे आलाप-संलाप नहीं किया ० उसके कारण दुर्ववचन नहीं बोले। यह नियम था कि वर्षाके बाद वर्षावास करके भिक्षु भगवान्के दर्शनके लियें जाते थे। तब वर्षावास समाप्त कर तीन महीनेके बाद आसन-वासन समेट, पात्र-चीवर ले वह भिक्षु श्राव स्ती की ओर चल पळे। कमशः जहाँ श्रावस्तीमें अना थि दिक का आराम जेत वन था और जहाँ भगवान् थे वहाँ पहुँचे। पहुँचकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठे। बुद्ध भगवानोंका यह नियम है कि वह आये भिक्षुओंसे कुशल-प्रश्न पूछते हैं। तब भगवान्ने उन भिक्षुओंसे यह कहा—

"भिक्षुत्रो ! अच्छा तो रहा, यापन करने योग्य तो रहा ? तुम लोगोंने एकमत, विवाद-रहित हो मोद-युक्त अच्छी तरह वर्षावास तो किया ? भोजनके लिये तुम्हें तकलीफ तो नहीं हुई ?"

88818 ]

''हाँ भगवान् ! अच्छा रहा, यापन करने योग्य रहा, हमने एक मत विवाद-रहित हो मोद-युक्त अच्छी तरह वर्षावास किया, भोजनके लिये हमें तकलीफ़ नहीं हुई।''

जानते हुए भी (किसी किसी बातको) तथागत पूछते हैं, जानते हुए भी (किसी किसी बातको) नहीं पूछते। काल जानकर पूछते हैं, (न पूछने का) काल जानकर नहीं पूछते। तथागत सार्थक (बात) को पूछते हैं, व्यर्थकी (बातको) नहीं (पूछते)। व्यर्थकी (बातका पूछना) तथागतकी मर्यादासे परे हैं। बुद्ध भगवान दो कारणोंसे भिक्षुओंसे पूछते हैं—(१) धर्म उपदेश करने के लिए; (२) या शिष्योंके लिए शिक्षापाद (= नियम) विधान करनेके लिए। तब भगवान्ने उन भिक्षुओंसे यह कहाः—

"भिक्षुओं ! कैसे तुमने एकमत विवाद-रहित हो मोद-युक्त अच्छी तरह वर्षावास किया और तुम्हें भोजनके लिये तकलीफ़ नहीं हुई।"

"भन्ते ! हम बहुतसे प्रसिद्ध संभ्रान्त भिक्षु कोसल देशके एक भिक्षु-आश्रममें वर्षावास करने लगे । तब हम भिक्षुओंको यह हुआ—िकस उपायसे० पित्र उसके कारण दुर्वचन न बोले । इस प्रकार भन्ते ! हमने एकमत विवाद-रहित हो मोद-युक्त अच्छी तरह वर्षावास किया; और भोजनके लिये तकलीफ नहीं हुई ।"

तब भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया-

"भिक्षुओ ! न-अच्छी-तरहसे ही इन मोघ-पुरुषों (= निकम्मे आदिमयों)ने वर्षावास किया तो भी यह समझते हैं कि इन्होंने अच्छी तरहसे वर्षावास किया । भिक्षुओ ! इन मोघ-पुरुषोंने पशुओंकी तरह ही एक साथ वास किया, तो भी यह समझते हैं कि इन्होंने अच्छी तरह वर्षावास किया भिक्षुओ ! इन मोघ-पुरुषोंने भेळोंकी तरह ही एक साथ वास किया, तो भी० । भिक्षुओ ! इन मोघ-पुरुषोंने पिक्षयोंकी तरहही एक साथ वास किया, तो भी० । भिक्षुओ ! कैसे इन मोघ-पुरुषोंने ती थि कों के मूक ब्रतको ग्रहण किया ! भिक्षुओ ! यह न अप्रसन्नोंको प्रसन्न करनेके लिए हैं०।"

फटकार कर धर्म-संबंधी कथा कह, भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया-

"भिक्षुओं ! मूक व्रतकों, जिसको कि तीर्थिक लोग ग्रहण करते हैं—नहीं ग्रहण करना चाहिये। जो ग्रहण करे उसको दुक्कट का दोष हो। भिक्षुओं ! अनुमित देता हूँ वर्षावास समाप्त किये भिक्षुओंको देखें, सुने और सन्देह वाले इन तीन तरह (के अपराधों या दोषों)की प्रवारणा (=वारणा = मार्जन) करनेकी और वह तुम्हें एक दूसरेके लिये अनुकूल, दोष हटाने वाली, विनय-अनुमोदित होगी।" 1

"और भिक्षुओ ! प्रवारणा इस प्रकार करनी चाहिये—चतुर, समर्थ भिक्षु संघको सूचित करे—'भन्ते ! संघ मेरी सुने । आज प्रवारणा (=पवारणा) है । यदि संघ उचित समझे तो वह प वारणा करे ।' तब स्थविर (=वृद्ध) भिक्षु एक कंधेपर उत्तरासंग रख उकळूँ बैठ, हाथ जोळ ऐसा कहे—'आवुस ! संघके पास देखे, सुने और संदेह वाले इन तीन प्रकारके (अपने अपराधोंकी) मैं प्रवारणा करता हूँ । आयुष्मान् कृपा करके मुझे (मेरे) देखे, सुने और संदेह वाले अपराधोंको बतलावें । देखनेपर में उनका प्रतिकार करूँगा । दूसरी बार भी० । तीसरी बार भी० ।' (फिर) नये भिक्षुको एक कंधेपर उत्तरासंघ करके उकळूँ बैठ, हाथ जोळकर ऐसा कहना चाहिये—'भन्ते ! संघके पास (देखे, सुने और संदेहवाले इन तीन प्रकार अपराधोंको ) मैं प्रवारणा करता हूँ । आयुष्मान् कृपा करके मुझे (मेरे ) देखे, सुने और संदेहवाले अपराधोंको बतलावें । देखनेपर मैं उनका प्रतिकार करूँगा । दूसरी बार भी० । तीसरी बार भी०'।"

बेखो पृष्ठ १८५ (१)।

### (२) वृद्धोंके सामने बैठनेमें नियम

?—उस समय पड्वर्गीय भिक्षु स्थिवर भिक्षुओंके उकळूँ बैठ प्रवारणा करते वक्त आमनोंपर ही बैठे रहते थे। (इससे) जो वह अल्पेच्छ भिक्षु थे हैरान होते थे— 'कैसे षड्वर्गीय भिक्षु स्थिवर भिक्षुओंके उकळूँ बैठ प्रवारणा करने वक्त अपने आसनोंपर ही बैठे रहते हैं!' तब उन भिक्षुओं ने भगवान्से यह वात कही—

''सचमुच भिक्षुओ !षड्वर्गीय भिक्षु स्थविर भिक्षुओंके उकळूँ वैठ प्रवारणा करते वक्त आसनोंपर ही बैठे रहते हैं ?''

"(हाँ) सचमुच भगवान् !"

वृद्ध भगवान्ने फटकारा—''कैसे भिक्षुओ ! वे मोघपुरुष स्थविर भिक्षुओंके उकळूँ बैठे प्रवा-रणा करते वक्त आसनपर ही बैठे रहते हैं ? भिक्षुओ ! न यह अप्रसन्नोंको प्रसन्न करनेके लिये है०।''

—फटकार करके धर्म संबंधी कथा कह भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—

"भिक्षुओं ! स्थविर भिक्षुओं के उकळूँ बैठ प्रवारणा करते वक्त आसनपर नहीं बैठना चाहिये। जो बैठे उसे दुक्कट का दोष हो। भिक्षुओं ! अनुमित देता हूँ, सभीको उकळूँ बैठ प्रवारणा करने की।"2

२—उस समय बुढ़ापेसे अतिदुर्बल एक स्थविर सबके प्रवारणा कर लेनेकी प्रतीक्षामें उकळूँ बैठे मूर्छित होकर गिर पळे । भगवान्से यह बात कही—

"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ तब तक उकळूँ बैठने की जब तक कि उसके पासवाला प्रवारणा करे और (अनुमित देता हूँ) प्रवारणा कर लेनेपर आसनपर बैठने की।"3

### (३) प्रवारणाकी तिथियाँ

तब भिक्षुओंको ऐसा हुआ—'कितनी प्रवारणाएँ हैं !' भगवान्से यह बात कही— ''भिक्षुओ !चतुर्दशीकी और पंचदशीकी, यह दो प्रवारणाएँ हैं ।''4

### (४) प्रवारणाके चार कर्म

तब भिक्षुओंको ऐसा हुआ—"िकतने प्रवारणाके कर्म हैं ?" भगवान्से यह बात कही—

"भिक्षुओ ! यह चार प्रवारणाके कर्म हैं—(१) धर्म-विरुद्ध वर्ग (=अपूर्ण संघ)का प्रवारणा कर्म, (२) धर्म-विरुद्ध संपूर्ण (संघ)का प्रवारणा कर्म, (३) धर्मानुसार वर्गका प्रवारणा कर्म, (४) धर्मानुसार संपूर्ण (संघ) का प्रवारणा कर्म । भिक्षुओ ! जो यह धर्म-विरुद्ध वर्गका प्रवारणा कर्म है, ऐसे प्रवारणा कर्मको नहीं करना चाहिये, और मैंने इस प्रकारके प्रवारणा कर्मको अनुमित नहीं ,दी है । भिक्षुओ ! जो यह धर्म-विरुद्ध समग्र (संघ) का प्रवारणा कर्म है ऐसे प्रवारणा कर्मको नहीं करना चाहिये; और मैंने ऐसे प्रवारणा कर्मकी अनुमित नहीं दी है । भिक्षुओ ! जो यह धर्मानुसार वर्गका प्रवारणा कर्म है, ऐसे प्रवारणा कर्म को नहीं करना चाहिये; और ऐसे प्रवारणा कर्मकी मैंने अनुमित नहीं दी है । भिक्षुओ ! जो यह धर्मानुसार समग्र (संघ)का प्रवारणा कर्म है ऐसे प्रवारणा कर्मको करना चाहिये । इस प्रकारके प्रवारणा कर्मको मैंने अनुमित दी है । इसिल्ये भिक्षुओ ! तुम्हें यह सीखना चाहिये कि जो यह धर्मानुसार समग्र (संघ) का प्रवारणा कर्म है ऐसे प्रवारणा कर्मको मैं करूँगा।" 5

### ( ५ ) ऋनुपस्थितकी प्रवारणा

१—तब भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—

"भिक्षुओ ! एकत्रित हो जाओ, संघ प्रवारणा करेगा।" ऐसा कहनेपर एक भिक्षुने भगवान्से यह कहा-

ंभन्ते ! एक भिक्षु वीमार है . वह नहीं आया है । 🖰

भिक्षुओं ! अनुमिन देता हूँ—रोगी भिक्षुकी प्रवारणा (को दूसरे हारा भेज) देने की । 6

ास लाहर एक कंश्रेपर उत्तरामंग रख, उकळूँ वैठ, हाथ जोळकर ऐसे कहना चाहिये—'मैं प्रवारणा देना हूँ। मेरी प्रवारणाको छेजाओ ! मेरे िळये प्रवारणा करना।' इस प्रकार कायासे मूचिन करे. बचनसे मूचित करे, या काय—बचनसे मूचिन करे तो प्रवारणा देवी गई होती है। यदि न कायासे मूचिन करे, न बचनसे मूचिन करे, न काय—बचनसे मूचिन करे, तो प्रवारणा देवी गई होती है। यदि न कायासे मूचिन करे, न बचनसे मूचिन करे, न काय—बचनसे सूचित करे, तो प्रवारणा दी गई नहीं होती। इस प्रकार यदि प्रवारणा मिल सके तो ठीक नहीं और यदि नहीं तो भिक्षुओ ! उस रोगी भिक्षुको चारपाई या चौकीपर उठाकर ले आकर प्रवारणा करनी चाहिये। यदि भिक्षुओ ! रोगीके परिचारक भिक्षुओंको ऐसाहो—यदि हम रोगीको उसकी जगहसे हटायेंगे तो रोग बढ़ जायगा और उसकी मृत्यु होगी—तो भिक्षुओं रोगीको उस जगहसे नहीं हटाना चाहिये बिल्क संघको वहाँ जाकर प्रवारणा करनी चाहिये। किन्तु संघके एक भागको प्रवारणा नहीं करनी चाहिये; यदि करे तो दुक्कटका दोप हो।

२—"यदि भिक्षुओ प्रवारणा देनेपर प्रवारणा ले जाने वाला वहाँसे चला जाये तो प्रवारणा दूसरेको देनी चाहिये। यदि भिक्षुओ ! प्रवारणा देनेपर प्रवारणा लेजानेवाला (भिक्षुपनसे) निकल जाये या भर जाये या श्रामणेर वनजाय या भिक्षुनियमको त्यागदे या श्रन्तिम अपराध (=पाराजिक) का अपराधी हो जाय, या पागल, विक्षिप्त-चित्त, या मूच्छित हो जाये या दोष न स्वीकार करनेसे उत्भिष्तक हो जाये, या दोष या दोष के कामसे उत्भिष्तक हो जाये, या बुरी धारणाके न छोळनेसे उत्भिष्तक माना जाने लगे, पंडक माना जाने लगे, चोरीसे भिक्षुवस्त्र पहिनने वाला माना जाने लगे, मानृधातक०, अर्हद्-पातक०, भिक्षुणीद्वातक०, संघमें पूटडालन वाला०, बुढके बारीरसे लोहू निकालने वाला०, (स्त्री-पुष्तप) दोनोंके लिगवाला माना जाने लगे, तो दूसरेको प्रवारणा प्रदान करनी चाहिये ० १।"

# (६) प्रवारणामें अपेत्तित भिद्ध-संख्या

४— उस समय एक आवासमें प्रवारणाके दिन पाँच भिक्षु रहते थे। तब उन भिक्षुओंको यह हुआ—भगवान्ने संघको प्रवारणा करनेका विधान किया है और हम पाँचही जने हैं। कैसे हमें प्रवारणा करनी चाहिये। भगवान्से यह बात कही—

"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ (कमसे कम) पाँच (भिक्षुओं)के संघको प्रवारणा करने की । "7

### (७) श्रन्यान्य-प्रवारणामें नियम

१---उस समय एक आवासमें प्रवारणाके दिन चार भिक्षु रहते थे। तव उन भिक्षुओंको यह

<sup>ै</sup> देखो उपोसथ-स्कंधक २ $\S$ २।३ (२-४) (पृष्ठ १५२-५३, 67-69) 'शुद्धि' और 'उपोसथ' की जगह 'प्रवारणा' पढ्ना चाहिये ।

<sup>ै</sup> १, २, ३ स्तंभके लिये उपोसथ-स्कंधक २ $\S$ २।३ (२-४) (पृष्ठ १५२-५३,67-69) देखना चाहिये ।

हुआ---भगवान्ने पाँच भिक्षुओंके संघको प्रवारणा करनेकी अनुमित दी है और हम चार ही जने हैं। हमें कैसे प्रवारणा करनी चाहिये ?, यह बात भगवान्से कही ---

''भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ चार (भिक्षुओं)को एक दूसरेके साथ (=अन्योन्य) प्रवारणा करनेकी । 8

''और भिक्षुओं ! इस प्रकार प्रवारणा करनी चाहिये—'चतुर समर्थं भिक्षु उन भिक्षुओंको सूचिन करे—'आयुष्मानों ! मेरी सुनो, आज प्रवारणा है। यदि आयुष्मानोंको पसंद हो तो हम एक हमनेके साथ प्रवारणा करें।' (तव) स्थिवर भिक्षुको एक कंधेपर उत्तरासंग कर उकळूँ बैठ, हाथ जोळ, उन भिक्षुओंमे ऐसा कहना चाहिये—आवृसो ! मैं आयुष्मानोंके पास प्रवारणा करता हूँ। आयुष्मानों ! कृपा करके मुझे (मेरे) देखे, सुने और संदेहवाले अपराधोंको वतलावें। देखनेपर मैं उनका प्रतिकार करूँगा। इसके वाद भी०। तीसरी बार भी०।' (फिर्) नये भिक्षुको एक कंथेपर उत्तरासंग करके, उकळूँ बैठ, हाथ जोळकर उन भिक्षुओंसे ऐसा कहना चाहिये—'भन्ते! आयुष्मानोंके पास देखे, सुने मैं प्रवारणा करता हूँ। आयुष्मान् कृपा करके (मेरे) देखे, सुने, संदेहवाले अपराधोंको वतलावें। देखनेपर मैं उनका प्रतिकार करूँगा। दूसरी वार भी०। तीसरी वार भी०।'"

२—उस समय एक आवासमें प्रवारणांके दिन तीन भिक्षु रहते थे। तब उन भिक्षुओंको यह हुआ—'भगवान्ने अनुमति दी हैं, पाँचके संघको प्रवारणा करनेकी। चारको एक दूसरेके साथ प्रवारणा करनेकी, किन्तु हम तीनहीं जने हैं; कैसे हमें प्रवारणा करनी चाहिये?' भगवान्से यह बात कही।—

''भिक्षुओं ! अनुमित देताहूँ तीन (भिक्षुओं)को एक दूसरेके साथ प्रवारणा करनेकी। 9

"और भिक्षुओ ! इस प्रकार प्रवारणा करनी चाहिये—० १।"

३—उस समय एक आवासमें प्रवारणा के दिन दो भिक्षु रहते थे। तब उन भिक्षुओंको यह हुआ—'भगवान्ने अनुमित दी हैं, पाँचके संघको प्रवारणा करनेको और चारको एक दूसरेके साथ प्रवारणा करनेकी, और तीन को (भी) एक दूसरेके साथ प्रवारणा करनेकी, किन्तु हम दोही जने हैं; कैसे हमें प्रवारणा करनी चाहिये ?'भगवान्से यह बात कही।—

''भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ, दो (भिक्षुओं)को एक दूसरेके साथ प्रवारणा करने की । 10

"और भिक्षुओ इस प्रकार प्रवारणा करनी चाहिये—० १।"

#### (८) एक भिद्धकी प्रवारणा

उस समय एक आवासमें प्रवारणाके दिन एक भिक्षु रहता था। उस भिक्षुको ऐसा हुआ— 'भगवान्ने अनुमति दी है ०३ और दोको (भी) एक दूसरेके साथ प्रवारणा करने की, किन्तु मैं अकेला हूँ ; मुझे कैसी प्रवारणा करनी चाहिये ?' भगवान्से यह बात कही।—

"यदि भिक्षुओ ! किसी आवासमें प्रवारणाके दिन एक भिक्षु रहता है, तो भिक्षुओ ! उस भिक्षुको जिस उपस्थान-शाला (=चौपाल) ० र उसके लिये उपोसथमें रुकावट नहीं करनी चाहिये।" 11

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> चार भिक्षुओं वाली प्रवारणाकी तरह यहाँ भी दुहराना चाहिये।

<sup>ै</sup> देखो २ $\S$ ४।६ (३) (पृष्ठ १५५-77)—'उपोसथ' और 'शुद्धि'की जगहपर 'प्रवारणा' पढ़ना चाहिये।

# (९) प्रवारणामें दोष-प्रतिकार कैसे त्र्यौर किसके सामने

<sup>९</sup> उस समय एक भिक्षुको प्रवारणा करते समय दोप याद आया । "०<sup>३</sup> जब वह संदेह रहित होगा तो उस दोपका प्रतिकार करेगा ।' (यह) कह प्रवारणा करे । इसके लिये प्रवारणाको छोळ नहीं देना चाहिये" । 12-13

#### प्रथम भाणवार समाप्त

# <sup>§</sup>२—कुछ भिनुश्रोंकी श्रनुपस्थितिमें की गई नियम-विरुद्ध प्रवारगा

क. (क) अन्य आश्रमवासियोंकी अनुपस्थितिको जानकर की गई दोषरहित प्रवारणा

उस समय एक आवासमें प्रवारणांके दिन बहुतसे—पाँच या अधिक आश्रमवासी भिक्षु एकत्रित हुए। उन्होंने नहीं जाना कि कुछ आश्रमवासी भिक्षु नहीं आये। ० रे और भिक्षुओ ! संघकी समग्रनाके अतिरिक्त प्रवारणांसे भिन्न दिनको प्रवारणा नहीं करनी चाहिये।"821

#### द्वितीय भाणवार समाप्त

# <sup>§</sup>३-ऋसाधारण प्रवारणा

# (१) विशेष अवस्थाओं में संज्ञिप्त प्रवारणा

१—(क) उस समय को सल देशमें एक आवासमें प्रवारणाके दिन शबरों का भय होगया। भिक्षु तीन वचनसे प्रवारणा नहीं कर सके। भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ दो वचनसे प्रवारणा करनेकी।" 822

(ख) और अधिक शवरोंका भय हुआ जिससे भिक्षु दो वचनसे भी प्रवारणा नहीं कर सके। भगवान्से यह वात कही।—

"भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ एक वचनसे प्रवारणा करनेकी । 823

(ग) और भी अधिक शबरोंका भय हुआ। भिक्षु एक वचनसे भी प्रवारणा नहींकर सके।—

''भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ उसी वर्षमें प्रवारणा करनेकी।" 824

२—उस समय एक आवासमें प्रवारणाके दिन लोग दान देते थे, जिससे बहुत अधिक रात बीत जाती थी। तब उन भिक्षुओंको हुआ—'लोग दान देते हैं जिससे अधिक रात बीत गई; यदि संघ तीन वचनसे प्रवारणा करेगा तो संघकी प्रवारणा भी नहीं पूरी होगी और बिहान होजायगा। हमें कैसे करना चाहिये ?' भगवान्से यह बात कही।—

 $<sup>^{9}</sup>$  इसके लिये २ $\S$ ४।७ (पृष्ठ १५५,78,79)को देखना चाहिये ।

<sup>ै</sup> देखो २ $\S$ ४।८ (१,२) (पृष्ठ १५५-५६) 'प्रातिमोक्ष'की जगह 'प्रवारणा' पढ़ना चाहिये

<sup>ै</sup> देखो वर्षोपनायिक-स्कंघक ३ु३-४ (पृष्ठ १७८-८४) चार भिक्षुके स्थानपर पाँच भिक्षु और 'उपोस थ'के स्थानपर 'प्रवारणा' पढ़ना चाहिये ।

<sup>ै</sup> संघके सामने निवेदन करते समय 'दूसरी बार भी', 'तीसरी बार भी' कहकर जो वही बाक्यावली दो बार, तीन बार, दुहराई जाती है उसीको 'दो वचन', 'तीन वचन' कहते हैं।

"यदि भिक्षुओ! किसी आवासमें प्रवारणांके दिन लोग दान दें जिससे बहुत आंधक रात बीत जाये और भिक्षुओंको ऐसा हो—'लोग दान देते हैं जिससे अधिक रात बीत गई; यदि संघ तीन वचनसे प्रवारणा करेगा तो संघकी प्रवारणा भी नहीं पूरी होगी और विहान होजयागा,' तो चतुर समर्थ भिक्षु संघको सूचित करे—'भन्ते! संघ मेरी सुने, लोगोंके दान देनेमें आज बहुत रात बीत गई यदि संघ तीन वचनसे प्रवारणा करेगा तो संघकी प्रवारणा भी नहीं पूरी होगी और बिहान होजायगा। यदि संघ उचित समझे तो वह दो-वचन-वाली, एक-वचन-वाली, या उसी-वर्ष-वाली प्रवारणा करे।' 825

३—''यदि भिक्षुओ ! किमी आवासमें प्रवारणाके दिन भिक्षुओं के धर्म (= सुत्तंत = वृद्धोपदेश) का पाठ करते, सुत्त पाठियोंके सुत्तंतका संगायन करते विनयधर्मके विनयका निर्णय करते, धर्मकथिकों (=धर्मोपदेशकों) के धर्मकी परीक्षा करते, भिक्षुओंके कलह करते, अधिक रात बीत जाये और तब भिक्षुओंको ऐसा हो-—० भिक्षुओंके कलह करते आज बहुत अधिक रात चली गई, यदि संघ तीन-वचन-वाली प्रवारणा करेगा तो संघकी प्रवारणा भी नहीं पूरी होगी और बिहान हो जायगा'; तो चतुर समर्थ भिक्षु संघको सूचित करे—'० भिक्षुओंके कलह करते (आज) बहुत अधिक रात बीत गई। यदि संघ तीन-वचन-वाली प्रवारणा करेगा तो संघकी प्रवारणा भी नहीं होगी और बिहान होजायगा। यदि संघ उचित समझे तो वह दो-वचन-वाली, एक-वचन-वाली, या उसी वर्ष वाली प्रवारणा करे।' " 826

४—उस समय को स ल देशके एक आवासमें प्रवारणाके दिन बहुत भारी भिक्षु-संघ एकत्रित हुआ था। वहाँ वर्णासे वचनेका स्थान कम था और बहुत भारी मेघ उठा हुआ था। तब उन भिक्षुओंको यह हुआ—'यह बहुत भारी भिक्षु-संघ एकत्रित हुआ है। यहाँ वर्षासे बचनेका स्थान कम है और बहुत भारी मेघ उठा हुआ है यदि संघ तीन-वचन-वाली प्रवारणा करेगा तो संघकी प्रवारणा भी पूरी न होगी और यह मेघ बरसने लगेगा। (इस वक्त) हमें कैसे करना चाहिये?' भगवान्से ०।—

''यदि भिक्षुओ ! किसी आवासमें प्रवारणाके दिन बहुत भारी भिक्षु-संघ एकत्रित हुआ हो, वहाँ वर्षासे वचनेका स्थान कम हो; और बहुत भारी मेघ उठा हुआ हो; और उस वक्त भिक्षुओंको ऐसा हो—'यह बहुत भारी भिक्षु-संघ एकत्रित हुआ है। यहाँ वर्षासे बचनेका स्थान कम है, और बहुत भारी मेघ उठा हुआ है। यदि संघ तीन-वचन-वाली प्रवारणा करेगा तो संघकी प्रवारणा भी पूरी न होगी और यह मेघ बरसने लगेगां; तो चतुर समर्थ भिक्षु संघको सूचित करे—'भन्ते! संघ मेरी सुने, यह बहुत भारी भिक्षु-संघ एकत्रित हुआ है ० यह मेघ बरसने लगेगा। यदि संघ उचित समझे तो वह दो-वचन-वाली, एक-वचन-वाली या उसी वर्ष वाली प्रवारणा करे।'' 827

५—''यदि भिक्षुओ ! किसी आवासमें प्रवारणाके दिन राजाकी तरफ़ से विघ्न हो ०। 828

६—''यदि भिक्षुओ ! किसी आवासमें प्रवारणाके दिन चोरका विघ्न हो ०। 829

७--- ' ० अग्निका विघ्न हो ०। 830

८-- '' ० पानीका विघ्न हो ०। 831

९--- ''० मनुष्यका विघ्न हो ०। 832

१०-- ''० अमनुष्यका विघ्न हो ०। 833

११--- '' ० हिंसक जन्तुओं का भय हो ०। 834

१२-- "० सरीसृपोंका भय हो ०। 835

१२-- "० जीवनका भय हो ०। 836

१४—''० ब्रह्मचर्यमें विघ्न हो और वहाँ भिक्षुओंको ऐसा हो—'यह ब्रह्मचर्यका विघ्न उपस्थित है, यदि सब तोत-बचन-वाली प्रवारणा करेगा तो संघकी प्रवारणा भी पूरी न होगी और ब्रह्मचर्यका विघ्न भी होजायगाः' तो चतुर नमर्थ भिक्षु संघको सूचित करे—'भन्ते ! संघ मेरी सुने, यह ब्रह्मचर्यका विघ्न (उपस्थित) है ०, यदि संघ उचित समझे तो वह दो-वचन-वाली, एक-वचन वाली या उसी वर्षवाली प्रवारणा करे।' "837

# (२) दोषयुक्त व्यक्तिको प्रवारणाका निषेध

१—उस समय पड्वर्गीय भिक्षु दोपयुक्त होते प्रवारणा करते थे। भगवान्से यह बात कही। "भिक्षुओं हिंपयुक्त हो प्रवारणा नहीं करनी चाहिये। जो प्रवारणा करे उसे दुक्क ट का दोप हे। भिक्षुओं ! अनुमित देता हूँ जो दोपयुक्त होते प्रवारणा करे उसे अवकाश करा दोषारोपण करनेकी।" 838

# **98-प्रवारणाका स्थगित करना**

# (१) अवकाश न करनेपर स्थगित

उस समय पड्वर्गीय भिक्षु अवकाश करवाते वक्त अवकाश करना नहीं चाहते थे। भगवान् से यह बात कही—

''भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ अवकाश न करनेवालेकी प्रवारणाको स्थिगित करनेकी । 839 ''और भिक्षुओ ! इस प्रकार स्थिगित करना चाहिये । चतुर्दशी या पंचदशीको उस प्रवारणा को उस व्यक्तिके साथ होनेपर संघके बीचमें बोलना चाहिये—'भन्ते ! संघ मेरी सुने, अमुक नाम बाला व्यक्ति दोप-युक्त है । उसकी प्रवारणाको स्थिगित करता हूँ । सामने होनेपर भी उसकी प्रवारणा नहीं करनी चाहिये'; इस प्रकार प्रवारणा स्थिगत होती है ।''

## (२) अनुचित स्थगित करना

उस समय षड्वर्गीय भिक्षु (यह सोच) कि अच्छे भिक्षुके मुखपर हमारी प्रवारणा स्थिगित करते हैं, ईर्ष्यासे दोष-रहित शुद्ध भिक्षुओंकी प्रवारणाको भी झूठ-मूठ विना कारण स्थिगित करते थे; और जिनकी प्रवारणा होगई उनकी प्रवारणाको भी स्थिगित करते थे। भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ ! दोषरिहत शुद्ध भिक्षुओंकी प्रवारणाको बिना कारण झूठ-मूठ स्थिगित न करना चाहिये। जो स्थिगित करे उसको दुक्क टका दोष है। और भिक्षुओ ! जिनकी प्रवारणा हो चुकी उनकी प्रवारणाको स्थिगित नहीं करना चाहिये; जो स्थिगित करे उसको दुक्क टका दोष है।" 840

# (३) स्थगित करनेका प्रकार

''भिक्षुओ ! इस प्रकार प्रवारणा स्थिगित होती है और इस प्रकार अ-स्थिगित ।

१— ''कैसे भिक्षुओ ! प्रवारणा अस्थिगत होती है ? यदि भिक्षुओ ! तीन वचनसे प्रवारणाको भाषण कर, कह कर समाप्त की गई प्रवारणाको स्थिगत करे, तो वह प्रवारणा अ-स्थिगत होती है । भिक्षुओ ! यदि दो वचनसे ० । भिक्षुओ ! यदि एक वचनसे ० । भिक्षुओ ! यदि उसी वर्ष वाली प्रवारणाको भाषणकर, कहकर समाप्त की गई प्रवारणाको स्थिगत करे तो वह प्रवारणा अ-स्थिगत (ही) है—इस प्रकार भिक्षुओ ! प्रवारणा अ-स्थिगत होती है ।

२—"कैसे भिक्षुओं! प्रवारणा स्थागित होती है? यदि भिक्षुओं! तीन वचनमे भाषणकी गई, कही गई प्रवारणाके ममाप्त न होते उसे (कोई) स्थागित करता है तो वह प्रवारणा स्थागित होती है। दो वचनवाली ०।० एक वचनवाली ०।० उसी वर्षवाली ०।—इस प्रकार भिक्षुओं! प्रवारणा स्थागित होती है।"

## (४) फटकार करके प्रवारणा पूरा करना

- १—''यदि भिक्षुओं ! प्रवारणाके दिन एक भिक्षु (दूसरे) भिक्षुकी प्रवारणाको स्थिगित करता है, और उस भिक्षुको दूसरे भिक्षु जानते हैं—इन आयुष्मान्का कार्यिक आचार गृद्ध नहीं, वाचिक आचार गृद्ध नहीं, आजीविका गृद्ध नहीं, यह मूर्खे अजान हैं। प्रेरित करनेपर ऐसा कहनेमें समर्थ नहीं हैं—वस भिक्षु मत भंडन-कलह, विग्रह, विवाद कर—इस प्रकार फटकार करके संघको प्रवारणा करनी चाहिये। 841
- २—''जब भिक्षुओ ! प्रवारणाके दिन, एक भिक्षु दूसरे भिक्षुकी प्रवारणाको स्थिगित करता है, उस भिक्षुको यदि दूसरे भिक्षु जानते हैं—इन आयुष्मान्का कायिक आचार शुद्ध है, वाचिक आचार अशुद्ध है, आजीविका अगुद्ध है, यह अज सूर्य है, प्रेरणा करनेपर भी अनियोग देने में समर्थ नहीं, तो—मत भिक्षु भंडन=कलह, विग्रह, विवाद कर,—यह कह फटकार संघको प्रवारणा करनी चाहिये। 842
- २—''जब भिक्षुओ ! प्रवारणाके दिन एक दूसरे भिक्षुकी प्रवारणाको स्थिगित करे । उस भिक्षुको यदि दूसरे भिक्षु जानते हैं—इस आयुष्मान्का कार्यिक आचार शुद्ध है (किंन्तु) आजीविका शुद्ध नहीं है, यह अज्ञ मूर्ख है, प्रेरित करनेपर भी अनियोग देनेमें समर्थ नहीं है, तो—मत भिक्षु ! भंडन=कलह, विग्रह, विवाद कर—(कह) फटकार कर संघको प्रवारणा करनी चाहिये । 843
- ४—"जब भिक्षुओ ! ० इन आयुप्मान्का कायिक आचार शुद्ध है, वाचिक आचार शुद्ध है, आजीविका शुद्ध है (िकन्तु) यह मूर्ख अज्ञ हैं, प्रेरित करनेपर भी अनियोग देनेमें समर्थं नहीं हैं, तो—मत भिक्षु ! ० विवाद कर—(कह) फटकार कर संघको प्रवारणा करनी चाहिये।" 844

#### (५) दंड करके प्रवारणा करना

१—''जब भिक्षुओ! ० दूसरे भिक्षु जानते हैं—इन आयुष्मान्का कायिक समाचार, वाचिक समाचार गृद्ध है, आजीविका शृद्ध है, यह पंडित चतुर है, प्रेरित करनेपर अनियोग देनेमें समर्थ हैं; तो उससे ऐसा कहना चाहिये—'आवुस! जो तुमने इस भिक्षुकी प्रवारणा स्थिगितकी सो किस लिये स्थिगित की ? क्या जील-संबंधी दोपमे स्थिगितकी, या आचार-संबंधी दोपमे स्थिगित की, या दृष्टि (धारणा)-संबंधी दोपसे स्थिगितकी ? यदि वह ऐसा कहे—'शील-संबंधी दोपसे स्थिगित करता हूँ, या आचार-संबंधी दोपमे स्थिगित करता हूँ, या आचार-संबंधी दोपमे स्थिगित करता हूँ, या दृष्टि-संबंधी दोषसे स्थिगित करता हूँ।' तो उससे ऐसे पूछना चाहिये—क्या आयुष्मान् शील-संबंधी दोषको जानते हैं ? आचार-संबंधी दोपको जानते हैं ? या धारणा (चदृष्टि)-संबंधी दोपको जानते हैं ?' यदि वह ऐसा कहे—आवुसो! मैं शील-संबंधी दोपको जानता हूँ, आचार-संबंधी दोपको जानता हूँ, धारणा-संबंधी दोपको जानता हूँ; तो उसे ऐसा कहना चाहिये—'आवुस! क्या है शील-संबंधी दोष, क्या है आचार-संबंधी दोष, क्या है धारणा-संबंधी दोष ?' यदि वह ऐसा कहे—'वार पाराजिक, तेरह संघा विसे स, यह शील-संबंधी दोष हैं; युल्ल च्च य, पा चि त्ति य, पा टि दे स नि य, दुक्क ट, दुर्भाषण यह आचार -संबंधी दोष हैं; मिथ्या-दृष्टि, अन्त-ग्राहिका दृष्टि, ९ यह दृष्टि-संबंधी दोष हैं; तो उसे यह कहना चाहिये—आवुस! जो तुमने

५ आत्माको नित्य या संतति-रहित मानना।

इस भिक्षुकी प्रवारणा स्थगित की है वह क्या देखेसे स्थगित की है, मुनेसे स्थगित की है, या शंकाके कारण स्थिति की है ? यदि बह कहे—'देखेमें मेंने स्थितित की है, या सुनेसे मैंने स्थितित की है. या संदेहसे मेंने स्थिगित की है, तो उसको ऐसा कहना चाहिये—आवुस ! जोिक तुमने इस भिक्षुकी प्रवारणा देखे (दोप)के कारण स्थगित कर दी तो क्या तुमने देखा, कैसे देखा, कब तुमने देखा, कहाँ तुमने देखा कि उसने पाराजिकका अपराध किया संघादिसेसका अपराध किया, थुल्ट च्चय, पाचित्तिय, पाटिदेसनिय, दुक्कट, दुर्भाषणका अपराध किया ? (उस बक्त) कहाँ तुम थे और कहाँ यह भिक्षु था। क्या तुम करते थे और क्या यह भिक्षु करता था ? यदि वह ऐसा कहे—'आवुसो ! मैं' इस भिक्षुकी प्रवारणाको देखे (अपराध)से स्थगित नहीं करता, बश्कि सुने (अपराध )से स्थगित करता हूँ ।' तो उसको कहना चाहिये—'आवुस ! जोिक तुमने इस भिक्षुकी प्रवारणाको मुते (अपराघ)से स्थगित किया, तो तुमने क्या सुना, कब सुना, कहाँ सुना, कि इसने पाराजि क० दुर्भापणका अपराध किया? भिक्षुसे सुनाया भिक्षुणीसे सुना, या शिक्षमाणासे मुना या श्रामणेरसे मुना या श्रामणेरीसे सुना, या उपासकसे सुना, या उपासिकासे सुना, या राजासे सुना, या राजाके महामात्यसे सुना, या तीर्थिकोंसे सुना या तीर्थिकोंके अनुयायियोंसे सूना ?' यदि वह ऐसा कहे—'आवुसो ! मैं इस भिक्षुकी प्रवारणाको सुने अपराधसे स्थगित नहीं करता बल्कि संदेहसे स्थिगत करता हूँ'; तो उससे ऐसा पूछना चाहिये--- 'आवुस! जो तूने इस भिक्षुकी प्रवारणाको संदेहसे स्थगित किया है, तो तू क्या संदेह करता है, कैसे संदेह करता है, कब संदेह करता है, कहाँ संदेह करता है, कि इसने पाराजिक० दुर्भाषण का अपराध किया ? भिक्षुसे सुनकर संदेह करता है ० या तीर्थिकोंके अनुयायियोंसे सुनकर संदेह करता है ?'यदि वह ऐसा कहे—आवुसो ! मैं इस भिक्षुकी प्रवारणाको संदेहसे नहीं स्थगित करता बल्कि मैं नहीं जानता कि मैं क्यों इस भिक्षुकी प्रवारणाको स्थगित करता हूँ। यदि भिक्षुओ ! वह दोषारोपण करनेवाला (=चोदक) भिक्षु प्रत्युत्तर (=अनुयोग )से जानकार गृरुभाइयों (=स-ब्रह्मचारियों) के चित्तको संतुष्ट न कर सके तो कहना चाहिये कि उसका दोषा-रोपण ठीक नहीं। यदि भिक्षुओ ! दोपारोपण करनेवाला भिक्ष् प्रत्युत्तरसे स-ब्रह्मचारियोंके चित्तको संतुष्ट कर सके तो कहना चाहिये उसका दोषारोपण ठीक है। यदि भिक्षुओ ! दोषारोपण करनेवाला भिक्षु बिना जळके पाराजिक (दोष) लगानेको स्वीकार करेतो उसपर संघादिसे स (दोष)का आरोप कर संघको प्रवारणा करनी चाहिये। यदि वह दोषारोपण करनेवाला भिक्षु बिना जळके संघादिसे स दोष लगानेको स्वीकार करेतो उसपर धर्मानुसार (दंड) करवाके संघको प्रवारणा करनी चाहिये।० विना जळके थुल्ल च्च य० दुर्भाषण (दोष) लगानेको स्वीकार करे तो धर्मानुसार (दंड) करवाके संघको प्रवारणा करनी चाहिये। यदि भिक्षुओ ! वह भिक्षु जिसपर दोषारोपण किया गया है, (अपनेको) पा रा जि क का दोषी स्वीकार करता है तो उसे (हमेशाके लिये संघसे) निकालकर संघको प्रवारणा करनी चाहिये। यदि भिक्षुओ ! वह भिक्षु जिसपर दोपारोपण किया गया है, संघादिसेसका दोषी (अपनेको) स्वीकार करता है तो उसपर संघादिसेस दोष लगाकर संघको प्रवारणा करनी चाहिये। यदि० थुल्ल च्च य० दुर्भाषण का दोषी (अपनेको) स्वीकार करता है तो, धर्मानुसार (दंड) करवाके संघको प्रवारणा करनी चाहिये। 845

२—''यदि भिक्षुओ ! एक भिक्षुने प्रवारणा के दिन थुल्ल च्चय दोष किया हो और कोई कोई भिक्षु (उस भिक्षुके दोषको) थुल्ल च्चय समझते हों, और कोई कोई संघादिसेस; तो जो भिक्षु थुल्लच्चय समझनेवाले हैं वह उस भिक्षुको एक ओर लेजाकर धर्मानुसार (दंड) करवाकर संघमें

आ ऐसाकहें— 'आवुसो ! इस भिक्षुने जो दोप किया था उसका इसने धर्मानुसार प्रतिकार कर दिया। यदि संघ उचिन समझे तो प्रवारणा करे। 846

३—"यदि भिक्षुओ ! एक भिक्षुने प्रवारणाके दिन थुल्ल च्च य का बोप किया हो और; कोई कोई भिक्षु (उस भिक्षुके दोपको) थुल्ल च्च य मानते हों, और कोई कोई पा चि त्ति य; कोई कोई थुल्ल च्च य मानते हों और कोई कोई थुल्ल च्च य मानते हों और कोई कोई थुल्ल च्च य मानते हों और कोई कोई हु क्क ट; कोई कोई थुल्ल च्च य मानते हों और कोई कोई दु भी पण; तो भिक्षुओ ! जो थुल्ल च्च य समझनेवाले हैं वह उस भिक्षुको एक ओर ले जाकर धर्मानुसार (दंड) करवाकर संघमें आ ऐमा कहें—'आवुमो ! इम भिक्षुने जो बोप किया था उसका इसने धर्मीनुसार प्रतिकार कर लिया। यदि संघ उचित समझे तो प्रवारणा करे।" 847

४-- "यदि भिक्षुओ ! ० पा चि नि य दोप किया हो ०। 848

५— ''०पाटिदेस निय (दोप) किया हो ०। 849

६--- "०दु क्कट (का दोप) किया ०। 850

७—''॰ दुर्भाषण (दोष) किया हो और कोई कोई भिक्ष (उस भिक्षुके दोषको) दुर्भाषण मानते हों और कोई कोई संघा दिसे स, तो भिक्षुओ ! जो वह दुर्भाषण समझनेवाले हैं उस भिक्षु को एक ओर लेजाकर धर्मानुसार (दंड) करवाकर संघ में आ ऐसा कहें—'आवुसो ! इस भिक्षुने जो दोष किया था उसका इसने धर्मानुसार प्रतिकार कर दिया। यदि संघ उचित समझे तो प्रवारणा करे।' यदि भिक्षुओ ! एक भिक्षुने प्रवारणाके दिन दुर्भाषण (दोष) किया हो और कोई कोई भिक्षु (उस भिक्षुके दोषको) दुर्भाषण मानते हों और कोई कोई थुल्ल च्च य; कोई कोई दुर्भाषण मानते हों और कोई कोई पा वि त्तिय, कोई कोई दुर्भाषण मानते हों और कोई कोई पा टिदेस निय, कोई कोई दुर्भाषण मानते हों और कोई कोई दुर्भाषण मानते हों अौर कोई कोई दुर्भाषण मानते हों अौर कोई कोई दुर्भाषण मानते हों अौर कोई कोई दुर्भाषण माननेवाले हैं, उस भिक्षुको एक ओर लेजाकर० यदि संघ उचित समझे तो प्रवारणा करे।'' 851

# (६) वस्तु या व्यक्तिको स्थगित करना

१—"यदि भिक्षुओ ! कोई भिक्षु प्रवारणाके दिन संघमें कहे—'भन्ते ! संघ मेरी सुने, यह यस्तु (=दोष) जान पळती है किन्तु व्यक्ति नहीं जान पळता; यदि संघ उचित समझे तो वस्तुको स्थिगित कर प्रवारणा करे,' तो उसे ऐसा कहना चाहिये—'आवुस ! भगवान्ने शुद्ध (भिक्षुओं )को प्रवारणा करनेका विधान किया है । यदि वस्तु जान पळती है और व्यक्ति नहीं तो उसे इसी वक्त कहो ।" 852

२—''यदि भिक्षुओ ! कोई भिक्षु प्रवारणाके दिन संघके बीचमें ऐसा कहे—'भन्ते! संघ मेरी सुने, यहाँ व्यक्ति जान पळता है किन्तु वस्तु नहीं; यदि संघ उचित समझे तो व्यक्तिको स्थिगितकर प्रवारणा करे,' तो उसको ऐसा कहना चाहिये—'आवुस ! भगवान्ने शुद्ध और समग्र (भिक्षुओं )के (संघको ) प्रवारणा करनेका विधान किया है। यदि व्यक्ति जान पळता है वस्तु नहीं तो उस (वस्तु )को इसी वक्त कहो।'' 853

३—"यदि भिक्षुओ! कोई भिक्षु प्रवारणाके दिन संघमें ऐसा कहे—'भन्ते! संघ! मेरी सुने, यह वस्तु भी जान पळती है व्यक्ति भी; यदि संघ उचित समझे तो वस्तु और व्यक्तिको स्थिगितकर प्रवारणा करे, तो उसे ऐसा कहना चाहिये—'आवुस! भगवान्ने शुद्ध और समग्र (भिक्षुओं) के (संघको) प्रवारणा करनेका विधान किया है। यदि वस्तु भी जान पळती है व्यक्ति भी तो उसको इसी वक्त कहो।" 854

"यदि भिक्षुओं ! प्रवारणामें पहले वस्तु (=दोप) जान पळे और पीछे व्यक्ति (=अपराधी, दोषी): की (कोपका) बनलाना उचित है। यदि भिक्षुओं ! प्रवारणाके पहले व्यक्ति जान पळे और दीछे वस्तु: तो (दोषका) बनलाना उचित है। यदि भिक्षुओं ! प्रवारणामें पहले वस्तु भी जान पळे और ब्यक्ति भी और उसका आरोप (=उत्कोटन) प्रवारणा कर चुकनेपर कहे, तो (आरोपीकों) उन्कोटन कपा चित्ति यहोना है। 855

# (७) भगळालु ओं मे वचनेका ढंग

उस समय कोसल देशके एक आवासमें बहुतसे प्रसिद्ध और संभ्रान्त भिक्षु वर्षावास कर रहे हैं । उनके अप्तयास दूसरे भंडन (=कलह), विवाद, और शोर करनेवाले तथा संघमें झगळा (=मुक-दमा) लगानेवाले भिक्षु (यह सोचकर) वर्षावास करने गये—'उन भिक्षुओंके वर्षावास कर लेनेपर प्रवारणा के दिन हम उनकी प्रवारणाको स्थिगित करेंगे।' उन भिक्षुओंने सुना कि हमारे पासमें दूसरे० झगळा लगानेवाले भिक्षु (यह सोचकर) वर्षावास कर रहे हैं—०'कैसे हमें करना चाहिये?' भगवानसे यह बान कही।—

"यदि भिक्षओ ! किसी आवासमें बहुतसे प्रसिद्ध संभ्रान्त भिक्षु वर्षावास करते हों और उनके पासमें प्रवारणाको स्थगित करेंगे; तो भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ, उन भिक्षुओंको दो-तीन चतुर्दशीके उपोसथ करनेकी जिसमें कि वे उन भिक्षुओंसे पहिले ही प्रवारणा कर सकें। यदि भिक्षुओ! वे ॰ संघमें झगळा लगानेवाले भिक्ष उस आवासमें आते हें, तो उन आवासमें रहनेवाले भिक्षुओं को जल्दी जल्दी एकत्रित हो प्रवारणा कर लेनी चाहिये, और प्रवारणा करके कहना चाहिये— 'आवृसो ! हमने प्रवारणा कर ली । आयुष्मानोंको जैसा जान पळे वैसा करें।' भिक्षुओ ! यदि वे ० संघमें झगळा डालने वाले भिक्षु विना प्रबंध किये उस आवारमों आवें तो आवासमें रहनेवाले भिक्षुओंको आसन विछाना चाहिये, पैर धोनेका जल, पैर धोनेका पीढ़ा, पैर रगळनेकी कठली रख देनी चाहिये, और अगवानी करके ( उनके ) पात्र, चीवरको ग्रहण करना चाहिये। पानीके लिये पूछना चाहिये और उनको कहकर सीमाके बाहर जाकर प्रवारणा करनी चाहिये। प्रवारणा करके कहना चाहिये—'आवसो ! हमने प्रवारणा कर ली। आयुष्मानोंको जैसा जान पळे वैसा करें।' यदि ऐसा हो सके तो ठीक, न हो सके तो एक चत्र समर्थ आश्रम-निवासी भिक्षु दूसरे आश्रम-निवासी भिक्षुओंको सूचित करे--'आवासके-रहनेवाले-आयुष्मानो ! मेरी सुनो, यदि आयुष्मान् उचित समझें तो इस वक्त हम उपोसथ करें, प्रातिमोक्ष-पाठ करें और आगामी अमावस्यामें प्रवारणा करेंगे।' यदि भिक्षुओ ! वे ॰ संघमें झगळा लगानेवाले भिक्षु ऐसे कहें—'अच्छा हो आवुसो ! कि हम अभी प्रवारणा करें।'तो उन्हें इस प्रकार कहना, चाहिये—'आवसो ! हमारी प्रवारणामें तुम्हें अधिकार नहीं। हम (अभी) प्रवारणा नहीं करेंगे। यदि भिक्षुओ ० वे संघमें झगळा डालनेवाले भिक्ष उस अमावस्या तक (भी) रहें तो एक चतुर समर्थ आश्रमवासी भिक्षुओंको सचित करे-आवासके रहनेवाले आयुष्मानो ! मेरी सुनो । यदि आयुष्मान् उचित समझें तो इस वक्त हम उपोसथ करें, प्रातिमोक्ष-पाठ करें और आगामी पूर्णिमामें प्रवारणा करेंगे। यदि भिक्षुओ ! ० वे संघमें झगळा लगानेवाले भिक्षु ऐसा कहें०। यदि भिक्षुओ!० वे संघमें झगळा लगाने वाले भिक्षु उस पूर्णिमा तक रहें तो भिक्षुओ ! उन सभी भिक्षुओंको आगामी चातुर्मासी कौमुदी (आश्विन) पूर्णिमाको इच्छा न रहनेपर भी प्रवारणा करनी चाहिये। 856

''यदि भिक्षुओ ! उन भिक्षुओंके प्रवारणा करते समय एक रोगी (भिक्षु) दूसरे नीरोगो (=भिक्षु)की प्रवारणाको स्थिगित करे तो उससे ऐसा कहना चाहिये—आयुष्मान् ! रोगी हैं और रोगी को भगवान्ने दोषारोपण (=अनुयोग) करनेके लिये अयोग्य कहा है। आवुस ! तब तक प्रतीक्षा करो

जब तक कि नीरोग हो जाओ । नीरोग हो चुकनेपर इच्छा हो तो दोषारोपण करना ।' ऐसा कहनेपर भी यदि वह (दोप-)आरोप करे तो उसे अनादर-संबंधी पाचित्तिय है ।'' 857

#### (८) प्रवारणा स्थागित करनेके व्यनधिकारी

१—"यदि भिक्षुओं ! उन भिक्षुओं के प्रवारणा करते समय एक नीरोग (भिक्षु) दूसरे रोगी भिक्षुकी प्रवारणाको स्थिगिन करे तो उससे कहना चाहिये—'आवुस ! यह भिक्षु रोगी हैं। रोगीको भगवान्ने आरोप न लगाने योग्य कहा है। आवुस ! प्रतीक्षा करो जब तक कि यह नीरोग हो जाय। नीरोग हो जानेपर यदि इच्छा हो तो दोप लगाना।' ऐसा कहनेपर भी यदि वह आरोप करे तो उसे अनादर-संबंधी पा चि नि य है। 858

्— 'यदि भिक्षुओं ! उन भिक्षुओं के प्रवारणा करते समय एक रोगी (भिक्षु) दूसरे रोगी (भिक्षु) की प्रवारणाको स्थिगत करे, तो उन्हें ऐसा कहना चाहिये— '(आप दोनों) आयुष्मान् रोगी है। रोगीको भगवान्ने आरोपण करनेके अयोग्य कहा है। आवुसो ! प्रतीक्षा करो जब तक कि तुम दोनों नीरोग हो जाओ। नीरोग हो जानेपर यदि उच्छा हो तो दूसरे नीरोग (भिक्ष्)पर आरोप करना।' ऐसा कहनेपर भी यदि वह आरोप करे तो उसे अनादर-संबंधी पा चि लि य है। 859

३—"यदि भिक्षुओ ! उन भिक्षुओंके प्रवारणा करते समय एक (भिक्षु) दूसरे (भिक्षु)की प्रवारणाको स्थगित करे, तो संघको दोनोंसे जिरह करके, वात करके, पता लगा करके, धर्मानुसार (दंड) करवा संघको प्रवारणा करनी चाहिये।" 860

# §५-प्रवारगाकी तिथिको त्रागे बदाना

# (१) ध्यान आदिकी अनुकूलताके लिये

उस समय कोसल देशके एक आवासमें बहुतसे प्रसिद्ध संभ्रान्त भिक्षु वर्षावास कर रहे थे। उनके एकमत, विवाद-रहित हो मोदयुक्त (वहाँ) रहते एक अच्छा विहार (=ध्यान समाधि आदि) प्राप्त हुआ। तब उन भिक्षुओंको यह हुआ—'हमें एकमत विवाद-रहित हो मोदयुक्त रहनेमें एक अच्छा विहार प्राप्त हुआ है। यदि हम इसी वक्त प्रवारणा करेंगे तो हो सकता है कि प्रवारणा करके भिक्षु विचरनेके लिये चले जायें और इस प्रकार हम इस उत्तम विहार से बाहर हो जायेंगे; हमें कैसे करना चाहिये?' भगवान्से यह बात कही।—

"यदि भिक्षुओ ! किसी आवासमें बहुतसे प्रसिद्ध संभ्रान्त भिक्षु० इस प्रकार हम इस उत्तम विहारसे बाहर हो जायँगे,' तो भिक्षुओ ! अनुमित देता हुँ प्रवारणाके संग्रह करने की । 861

''और भिक्षुओ ! इस प्रकार (संग्रह) करना चाहिये—सबको एक जगह एकत्रित होना चाहिये। एकत्रित होनेके बाद चतुर समर्थ भिक्षु संघको सूचित करे—

क. ज्ञप्ति—भन्ते ! संघ मेरी सुने, हमें एकमत विवाद-रहित हो मोदयुक्त रहनेमें एक अच्छा विहार प्राप्त हुआ है; यदि हम० वाहर हो जायँगे। यदि संघ उचित समझे तो प्रवारणाका संग्रह (=रोक रखना) करे इस वक्त उपोसथ करे, प्रातिमोक्ष-पाठ करे और चातुर्मासी कौमुदी—पूर्णिमा को प्रवारणा करेगा—यह सूचना है।

ख. अनुश्रावण—(१) भन्ते ! संघ मेरी सुने, हमें एकमत विवाद-रहित हो मोद-युक्त रहने में एक अच्छा विहार प्राप्त हुआ है । यदि हम ० और आगामी चातुर्मासी कौमुदी पूर्णिमाको प्रवारणा करेगा । जिस आयुष्मान्को पसंद है प्रवारणाका संग्र ह किया जाय और इस समय उपोसथ किया जाय तथा प्रातिमोक्षका पाठ किया जाय और आगामी चातुर्मासी कौ मुदी पूर्णिमाको प्रवारणा की जाय वह चूप रहे और जिसको पसंद नहीं है वह बोले ।'.....

ग. धारणा—'संघने स्वीकार किया कि प्रवारणाका संग्रह किया जाय । इस समय उपो-सथ किया जाय तथा प्रातिमोक्षका पाठ किया जाय और आगामी चातुर्मासी कौ मुदी पूर्णिमा को प्रवारणा की जाय संघको पसंद है, इसलिये चुप है—इसे मैं ऐसा समझता हूँ।'

# (२) प्रवारणाको वढ़ा देनेपर जानेवालेके लिये गुंजाइश

"यदि भिक्षुओं ! उन भिक्षुओंके प्रवारणा-संग्रह कर लेनेपर एक भिक्षु ऐसा बोले—आवुसो ! मं देशमें विचरण करने जाना चाहता हूँ । देशमें मेरा कुछ काम है ।' तो उससे ऐसा कहना चाहिये—'अच्छा आवुस ! प्रवारणा करके चले जाना ।' यदि भिक्षुओ ! वह भिक्षु प्रवारणा करते समय दूमरे भिक्षुकी प्रवारणाको स्थिगत करे तो वह उससे ऐसा कहे—आवुस ! मेरी प्रवारणामें तुम्हें अधिकार नहीं । मेरी प्रवारणा तुम्हारे साथ न होगी ।' यदि भिक्षुओ ! प्रवारणा करते वक्त उस भिक्षुकी प्रवारणाको दूसरा भिक्षु स्थिगत करे तो संघको दोनोंसे जिरह करके, बात करके, पता लगा करके, धर्मानुसार (दंड ) करना चाहिये । 862

"यदि भिक्षुओ ! वह भिक्षु देशमें उस कामको भुगताकर उस चातुर्मासी कौमुदी (पूर्णिमा) के भीतर फिर आवासमें लौट आये तो उन भिक्षुओंके प्रवारणा करते वक्त यदि कोई भिक्षु उस भिक्षुकी प्रवारणाको स्थिगित करे तो वह उससे ऐसा कहे— 'आवुस मेरी प्रवारणामें तुम्हारा अधिकार नहीं है। मेरी प्रवारणा हो चुकी है।' यदि उन भिक्षुओंके प्रवारणा करते वक्त वह भिक्षु किसी भिक्षुकी प्रवारणाको स्थिगित करे तो संघको दोनोंसे जिरह करके, बात करके, पता लगा करके, धर्मानुसार (दंड) करके प्रवारणा करनी चाहिये।'' 863

इस खंधकमें ४६ वस्तु हैं

## पवारगाक्खन्धक समाप्त ॥४॥

# ५-चर्म-स्कंधक

१--जूते संबंधी नियम । २--सवारी, चारपाई, चौकीके नियम । ३---मध्यदेशसे बाहर विशेष नियम ।

# <sup>§</sup>१-ज्ते संबंधी नियम

#### १---राजगृह

# (१) सोगा कोटिबिंशको प्रवज्या

१—उस समय बुद्ध भगवान् राजगृह में गृथ्रकूट पर्वतपर बिहार करते थे। उस समय मगधराज सेनिय वि म्बि सा र अस्सी हजार गाँवोंका स्वामी हो राज्य करता था। उस समय चंपा में सोण कोटिवीस (=वीस करोड़का धनी) नामक सुकुमार थ्रे टिठ पुत्र रहता था। उसके पैरके तलवोंमें रोएँ उगे थे। तब मगधराज सेनिय बि म्बि सा र ने उन अस्सी हजार गाँवों (के मुखियों) को किसी कामके लिये जमाकर सो ण को टिवीस के पास दूत भेजा—'सो ण का आगमन चाहता हूँ।' तब सो ण कोटिवीसके माता-पिताने सो ण से यह कहा—'तात सोण! राजा तेरे पैरोंको देखना चाहता हैं। सो तात सोण! तू राजाकी ओर पैर न फैलाना। राजाके सामने पल्थी मारकर बैठनेपर राजा तेरे पैरोंको देख लेगा।'

तब सो ण कोटिबीसके लिये पालकी लाई गई। सो ण कोटिबीस जहाँ मगधराज सेनिय विम्बिसार था वहाँ गया। जाकर मगधराज सेनिय विम्बिसार को प्रणाम कर पत्थी मारकर बैटा। मगधराज सेनिय विम्बिसारने सो ण कोटिबीसके पैरके तलवों में उत्पन्न रोमों को देखा। तब मगधराज सेनिय विम्बिसारने उन अस्सी हज़ार गाँवों के मुखियों को इस जन्मके हितकी बातका उपदेश कर प्रेरित किया—'भणे १! मैंने तुम्हें इस जन्मके हितकी बातके लिये उपदेश किया। जाओ! उन भगवान्की सेवामें। वह भगवान् तुम्हें जन्मान्तरके हितकी बातके लिये उपदेश करेंगे।'

तब वह अस्सीहजार गाँवोंके मुखिया जहाँ गृष्ठक ट पर्वत था वहाँ गये। उस समय आयु-ष्मान् स्वागत भगवान्के उपस्थाक (= निरंतर सेवक) थे। तब उन अस्सी हजार गाँव (के-मुखियों) ने आयुष्मान् स्वागत के पास..जाकर यह पूछा—"भन्ते! यह अस्सी हजार गाँवोंके (मुखिया) भगवान्के दर्शनको यहाँ आये हैं। अच्छा हो भन्ते! हम भगवान्का दर्शन पायें।"

"तो तुम आयुष्मानो ! मुहूर्त भर यहीं रहो, जब तक कि मैं भगवान्से निवेदन करूँ।"

तब आयुष्मान् स्वागत ने उन अस्सी हजार गाँवों (के मुखियों)के सामने देखते-देखते पटिया (=अर्धचन्द्रपाषाण)में डूबकर (=अन्तर्धान हो) भगवान्के सामने प्रकट हो यह

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> अपनेसे छोटेको संबोधन करनेमें इस शब्दका व्यवहार होता था ।

कहा—''भन्ते ! यह अस्सी हजार गाँवोंके मृखिया भगवान्के दर्शनको यहाँ आये हैं, सो अब जिसका भगवान् काल समझें (वैसा वह करें)।''

''नो स्वागन ! विहारकी छायामें आसन विछा ।

"अच्छा भन्ते ।"—(कह) आयुष्मान् स्वागतने भगवान्को उत्तर दे, चौकी ले, भगवान्के सामने अन्तर्थान हो उन अस्मी हजार गाँवोंक देखते-देखते उनके सामने पिट या से प्रकटहो बिहारकी छायामें आसन विछाया। तब भगवान् विहार (=रहनेकी कोठरी) ये निकलकर बिहारकी छायामें विछे आसनपर बैटे। तब वह अस्मी हजार गाँवोंके मुखिया जहाँ भगवान् थे वहाँ गये। जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बेटे। तब वह अस्मी हजार गाँवोंके मुखिया आयुष्मान् स्वागत की और ही निहारते थे, भगवान्की ओर नहीं। तब भगवान्ने उन अस्सी हजार गाँवोंके मुखियांके मनकी वातको जानकर आयुष्मान् स्वागतको संबोधित किया—

ंतो, स्वागत! ओर भी प्रसन्नताके लिये तू दिव्य-शक्ति ऋदि-प्राति हार्य (=ऋदियोंका विखाना) को दिखा। "

''अच्छा भन्ते !'' (कह) आयुष्मान् स्वा ग त भगवान्को उत्तर दे आकाशमें जाकर टहलते भी थे, खळे भी होते थे, बँठते भी थे, लेटते भी थे, धुआँ भी देते थे, प्रज्ज्विल्त भी होते थे, अन्तर्धान भी होते थे। तब आयुष्मान् स्वा ग त ने आकाशमें अनेक प्रकारकी दिव्य-शिक्त ऋ द्धि-प्रा ति हा यें को दिखा भगवान्के पैरोंमें सिरसे बंदनाकर भगवान्से यह कहा—

"भन्ते ! भगवान् मेरे शास्ता (ः गुरु) हैं और मैं श्रावक (=शिष्य) हूँ । भन्ते ! भगवान् मेरे शास्ता हैं और मैं श्रावक हूँ । भन्ते ! भगवान् मेरे शास्ता हैं और मैं श्रावक हूँ । "

तव उन अस्सी हजार गाँवोंके मुखियोंने—'आश्चर्य है हो ! अद्भुत है हो !! जो कि शिष्य ऐसा दिव्य-शक्तिधारी है । ऐसा महा ऋद्विवाला है !! अहो ! शास्ता कैसे होंगे !'—(कह) भगवान्की ओरही निहारते थे. आयुप्मान् स्वागतकी ओर नहीं ।

तव भगवान्ने उन अस्सी हजार गाँवों (के मुखियों) के मनकी वातको जानकर दान-कथा, शील-कथा, स्वर्ग-कथा और काम-भोगों दुष्परिणाम, अपकार, मालिन्य और काम-भोगसे रहित होने के गुणको प्रकट किया। जब भगवान्ने उन्हें भव्य-चित्त, मृदु-चित्त, अनाच्छादित-चित्त, आह्लादित-चित्त, प्रसन्न-चित्त देखा; तब जो बुद्धोंका उठानेवाला उपदेश है—दुःख, दुःखका कारण, दुःखका नाश, और दुःखके नाशका उपाय—उसे प्रकाशित किया। जैसे कालिमा रहित देवेत वस्त्र अच्छी तरह रंगको पकळता है, इसी प्रकार उन अस्सी हजार गाँवोंके मुखियोंको उसी आसनपर—'जो कु छ उत्पन्न हो ने वाला है, वह नाश हो ने वाला है, यह बिरज=निर्मल धर्मकी आँख उत्पन्न हुई। तब उन्होंने दृष्ट-धर्म (=धर्मका साक्षात्कार करनेवाला), प्राप्त-धर्म, विदित-धर्म, पर्यवगाढ़-धर्म (अच्छी तरह धर्मका अवगाहन करनेवाला), संदेह-रहित, वाद-विवाद-रहित और विशारदताको प्राप्त हो भगवान्के धर्ममें अत्यन्त निष्ठावान् हो भगवान्से यह कहा—'आश्चर्य ! भन्ते !! अद्भुत ! भन्ते !! जैसे औंधेको सीधा करदे, ढँकेको उघाळ दे, भूलेको रास्ता बतलाये, अँधेरेमें तेलका दीपक रखदे, जिससे कि आँखवाले देखें। ऐसेही भगवान्ने अनेक प्रकारसे धर्मको प्रकाशित किया। यह हम भगवान्की शरण जाते है; धर्म और भिक्षु संघकी भी। आजसे भगवान् हमें अंजलिबद्ध शरणागत उपास क स्वीकार करें।

२—तब सो ण को टि बी स को ऐसा हुआ—'मैं भगवान्के उपदेशे धर्मको जिस प्रकार समझ रहा हूँ (उससे जान पळता है कि) यह सर्वथा परिपूर्णा, सर्वथा परिशुद्ध, खरादे-शंखसा उज्ज्वल ब्रह्मचर्य, घरमें स्हकर सुकर नहीं है। क्यों न मैं शिर-दाढ़ी मुँळा, काषाय वस्त्र पहिन घरसे बेघर हो प्रव्रजित हो जाऊँ ?'

तव वह अस्सी हजार गाँवोंके मुखिया भगवान्के भाषणका अभिनंदनकर अनुमोदनकर आसनसे उठ भगवान्को अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर चले गये। तव मो ण को टिवी स उन अस्मी हजार गाँवोंके मुखियोंके चले जानेके थोळीही देर बाद जहाँ भगवान् थे वहाँ गया। जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठ सो ण कोटिवीसने भगवान्से यह कहा—

"मैं भगवान्के उपदेश धर्मको जिस प्रकार समझ रहा हूँ (उससे जान पळता है कि) यह० ब्रह्मचर्य घरमें रहकर सुकर नहीं। भन्ते ! मैं शिर-दाढी मुँळा, काषाय वस्त्र पहिन, घर-से-बेघर हो प्रव्रजित होना चाहना हूँ। भन्ते ! भगवान् मुझे प्रव्रज्या दें।"

सो ण कोटिवीसने भगवान्के पास प्रबच्या पाई, उपसम्पदा पाई। उपसम्पदा पानेके थोळे ही समय वादसे आयुप्मान् सो ण, सी त व न में विहार करते थे। उनके बहुत उद्योग-परायण हो टहलते वक्त पैर फट गये और टहलनेकी जगह खूनसे वैसे ही भर गई जैसे कि गाय मारनेकी जगह। तब एकान्त में विचारमग्न हो वैठे आयुप्मान् सोणके मनमें यह विचार उत्पन्न हुआ——''भगवान्के जितने उद्योग-परायण हो विहरनेवाले शिष्य हैं मैं उनमेंसे एक हूँ, तो भी मेरा मन आख़वों (=चित्तमलों)को छोळ कर मुक्त नहीं हो रहा है। मेरे घरमें भोग-सामग्री है। वहाँ रहते मैं भोगोंको भी भोग सकता हूँ और पुण्य भी कर सकता हूँ। क्यों न मैं लीटकर गृहस्थ हो भोगोंका उपभोग करूँ और पुण्य भी करूँ।"

३—तब भगवान्ने आयुष्मान् सोणके चित्तके विचारको अपने मनसे जानकर, जैसे बलवान् पुरुष (विना प्रयास) मगेटी वाँहको फैलाये और फैलाई वाँहको समेटे वैसे, ही गृध्य कूट पर्वतपर अन्त-धान हो (भगवान्) सी त व न में प्रकट हुए। तब भगवान् बहुतसे भिक्षुओंके साथ आश्रममें टहलते, जहाँ आयुष्मान् सो ण के टहलनेका स्थान था, वहाँ गये। भगवान्ने आयुष्मान् सो ण के टहलनेकी जगह खूनसे भरी देखी। देखकर भिक्षुओंको संबोधित किया—

"भिक्षुओ! यह किसका टहलनेका स्थान खूनसे भरा है जैसे कि गाय मारनेका स्थान?" "भन्ते! बहुत उद्योग-परायण हो टहलते हुए आयुष्मान् सो ण के पैर फट गये। उन्हींकी टह-लनेकी जगह है जो खुनसे भरी है जैसे कि गाय मारनेका स्थान।"

#### (२) ऋत्यन्त परिश्रम भी ठोक नहीं

तव भगवान् जहाँ आयुष्मान् सो ण का बिहार (=रहनेकी कोठरी) था वहाँ गये। जाकर विछे आसनपर बैठे। आयुष्मान् सो ण भी भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे आयुष्मान् सो ण से भगवान्ने यह कहा—

"क्या सो ण ! एकान्तमें विचारमग्न हो बैठे तेरे मनमें यह विचार उत्पन्न हुआ—० पुण्य भी कहूँ?"

"हाँ, भन्ते ! "

"तो क्या मानता है सो ण ! क्या तू पहले गृहस्थ होते समय वी णा बजानेमें चतुर था ?" "हाँ, भन्ते !"

"तो क्या मानता है सो ण! जब तेरी वी णा के तार बहुत जोरसे खिंचे होते थे तो क्या उस समय तेरी वी णा स्वरवाली होती थी, काम लायक होती थी?"

"नहीं, भन्ते!"

"तो क्या मानता हैं सो ण ! जब तेरी वीणाके तार अत्यन्त ढीले होते थे, क्या उस समय तेरी वीणा स्वरवाली होती थी, काम लायक होती थी?"

"नहीं, भन्ते!"

"तो क्या मानता है सो ण ! जब तेरी वीणाके तार न बहुत जोरसे खिंचे होते थे, न अत्यन्त दीले होते थे, क्या उस समय तेरी वीणा स्वरवाली होती थी, काम लायक होती थी ?"

"हाँ, भन्ने!"

"इसी प्रकार मोण ! अत्यिधिक उद्योग-परायणता औं द्वत्य को उत्पन्न करती है, अत्यन्त शिथिलता को सी द्य (=शारीरिक आलस्य) उत्पन्न करती है, इसलिये सो ण उद्योग करनेमें समता को ग्रहणकर, इन्द्रियोंके संबंधमें समता ग्रहण कर, और वहाँ कारणको ग्रहण कर।"

"अच्छा भन्ते ! "——(कह) आयुष्मान् सोणने भगवान्को उत्तर दिया ।

तव भगवान् आयुष्मान् सो ण को यह उपदेशकर जैसे बलवान् पुरुष० वैसेही सीतवनमें आयुष्मान् सो ण के सामने अन्तर्धान हो गृह्मक्टमें जा प्रकट हुए। तब आयुष्मान् सो ण ने दूसरे समय उद्योग करनेमें समताको ग्रहण किया, इन्द्रियों के संबंधमें समताको ग्रहण किया, और वहाँ कारणको ग्रहण किया; और आयुष्मान् सो ण एकान्तमें प्रमादरिहत, उद्योगयुक्त, आत्मिनग्रही हो विहरते अचिर में ही, जिसके लिये कुलपुत्र घरसे बेघर हो प्रव्रजित होते हैं उस अनुपम ब्रह्मचर्यके अन्त (चित्रिण) को, इसी जन्ममें स्वयं जानकर, साक्षात्कार कर, प्राप्त कर विहरने लगे। 'जन्म क्षय हो गया, ब्रह्मचर्यवास पूरा होगया, करना था सो कर लिया और यहाँ कुछ करनेको नहीं —यह जान लिया। और आयुष्मान् सोण अर्हतों (चित्रीवन्मुक्त)मेंसे एक हुए।

# (३) ऋहत्वका वर्णन

तव अर्हत्व प्राप्त कर लेनेपर आयुष्मान् सो ण को यह हुआ—'क्यों न मैं भगवान्के पास (अपने) अर्हत्व-प्राप्तिको वखान्ँ।' तव आयुष्मान् सो ण जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये। जाकर अभिवादनकर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे आयुष्मान् सो ण ने भगवान्से यह कहा—

"भन्ते! जो क्षीण मलवाला (ब्रह्मचर्य)वासको पूरा कर चुका, करणीयको कर चुका, भार-मुक्त, निर्वाण-प्राप्त, भव-बंधन-क्षीण, ठीक तरहसे ज्ञानसे विमुक्त अर्हत् होता है वह छ बातोंके कारण मुक्त होता है—(१)निष्कामतासे मुक्त होता है, (२) प्रविवेक (=एकान्त चिन्तन)से मुक्त होता है, (३) द्रोह-रहित होनेसे मुक्त होता है, (४) (विषयोंके) ग्रहणके क्षयसे मुक्त होता है, (५) तृष्णाके क्षयके कारण मुक्त होता है, (६) मोहके नाशसे मुक्त होता है। भन्ते ! शायद यहाँ किसी आयुष्मान् को ऐसा हो कि यह आयुष्मान् (अर्हत्) सिर्फ श्रद्धामात्रसे निष्कामताके कारण मुक्त हैं, किन्तु भन्ते ! ऐसा नहीं देखना चाहिये। भन्ते ! जिसका चित्त-मल क्षीण होगया है, जिसने ब्रह्मचर्य (-वास) पूरा कर लिया, जो करने लायक कामको कर चुका है, वह करने लायक सभी कामोंको न देखते हुए, किये हुए कामोंके संचयको न देखनेसे और रागके नाशसे वीतराग होनेसे निष्कामताके कारण मुक्त होता है; द्वेषके क्षय होनेसे, दोषरहित हो निष्कामताके कारण मुक्त होता है; मोहके क्षयसे मोहरहित हो निष्कामताके कारण मुक्त होता है। शायद भन्ते ! यहाँ किसी आयुष्मान्को ऐसा हो--'यह आय-ष्मान् लाभ-सत्कार और प्रशंसाकी इच्छासे एकान्त-सेवन करके मक्त हुए; किन्तू भन्ते ! ऐसा नहीं देखना चाहिये। जिसका चित्त-मल क्षीण होगया है, जिसने ब्रह्मचर्य पूरा कर लिया है, जो करने लायक कामको कर चुका है, वह करने लायक सभी कामोंको न देखते हुए, किये हुए कामोंके संचयको न देखने से और रागके नाशसे वीतराग होनेसे विवेक (=एकान्तचिन्तन)के कारण मुक्त होता है, द्वेषके क्षय होनेसे, दोष-रहित हो विवेकके कारण मुक्त होता है। मोहके क्षय होनेसे मोह-रहित हो विवेक के कारण मुक्त होता है। शायद भन्ते ! यहाँ किसी आयुष्मान्को ऐसा हो—'यह आयुष्मान् ! शी छ-व त प रा म र्श (=शील और व्रतके अभिमान)को सारके तौरपर मान, द्रोह-रहित (=पायदा-

रहित) हो मुक्त हुए; 'किन्तु भन्ते ! ऐसा नहीं देखना चाहिये० पे मोह-रहित हो द्रोहरिहत होनेके कारण मुक्त होता है। शायद भन्ते ! ० (विषयोंके) ग्रहण (=उपादान)के क्षयसे मुक्त हुए हैं ।० मोहरिहत हो (विषयोंके) ग्रहणके क्षयसे मुक्त होता है। (५) शायद भन्ते !० तृष्णाके क्षयके कारण मुक्त हुए हैं० मोहरिहत हो तृष्णाके क्षयके कारण मुक्त हुए हैं० मोहरिहत हो तृष्णाके क्षयके कारण मुक्त होता है। (६) शायद भन्ते !० मोहके नाशसे मुक्त हुए हैं० मोहरिहत हो मोहरु नाशसे मुक्त होता है।

"भन्ते! इस प्रकार अच्छी तरहसे जिसका चित्त मुक्त होगया है, ऐसे भिक्षुके सामने यदि आँख द्वारा जानने योग्य रूप बार-बार भी आएँ तो भी उसके चित्तमें नहीं लिपट सकते। उसका चित्त निर्लेप ही रहेगा। स्थिर और अ-चंचलही रहेगा और वह उसके व्यय (=िवनाश)को देखेगा।० यदि कान द्वारा जानने योग्य शब्द ० बार बार भी आवें०।० यदि नाक द्वारा जानने योग्य गंध बार बार भी आवें०।० यदि किह्वा द्वारा जानने योग्य रस बार बार भी आवें० यदि काया द्वारा जानने योग्य (शीत उष्ण आदिवाले) स्पर्श बार बार भी आवें०।० यदि मनद्वारा जानने योग्य धर्म बार बार भी आवें तो भी उसके चित्तमें नहीं लिपट सकते। उसका चित्त निर्लेप ही रहेगा। स्थिर और अ-चंचल ही रहेगा और वह उसके व्यय (=िवनाश)को देखेगा। जैसे भन्ते! छिद्र-रहित, दरार-रहित, ठोस पथरीला पर्वत हो, तो चाहे (उसकी) पूर्व दिशासे भी बार बार आँधी-पानी आये किन्तु उसे कम्पित, सम्प्रकम्पित = सम्प्रवेपित नहीं कर सकता; पिश्चम दिशासे भी०; उत्तर दिशासे भी०; दक्षिण दिशासे भी बार बार आँधी-पानी आये किन्तु उसे कम्पित, सम्प्रकम्पित वहार आँधी-पानी आये किन्तु उसे कम्पित , सम्प्रकम्पित वहार आँधी-पानी आये किन्तु उसे कम्पित, सम्प्रकम्पित वहार आँधी-पानी आये किन्तु उसे कम्पत, सम्प्रकम्पत वार आँधी-पानी आये किन्तु उसे कम्पत उसे कम्पत नहीं कर सकता। ऐसेही भन्ते! इस प्रकार अच्छी तरहसे जिसका चित्त मुक्त होगया है० उसके व्यय (=िवनाश)को देखेगा।—

निष्कामतासे मुक्त, विवेक-युक्त चित्तवाले,
अद्रोहसे मुक्त और उपादान-क्षयवाले;
तृष्णाके क्षयसे मुक्त, सम्मोह-रहित-चित्तवाले (पुरुष)का,
चित्त आयतनोंकी उत्पत्तिको देखकर मुक्त होता है।
उस अच्छी तरहसे मुक्त, शान्त चित्तवाले भिक्षुको,
किये (कामों)का संचय नहीं, न कुछ करणीय शेष है।
जैसे ठोस पहाळ हवासे कंपायमान नहीं होता,
इसी प्रकार प्रिय रूप, रस, शब्द, गंध, और स्पर्श;
(यह) पदार्थ अनित्य हैं और वह अर्हत्को कंपित नहीं करते।
वह विनाशको देखता है और उसका चित्त सुमुक्त हो स्थित होता है।
तव भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—

"भिक्षुओ! इस प्रकार कुलपुत्र लोग अर्हत्व-प्राप्तिको बखानते हैं; (जिसमें कि) बात भी कह दी जाती है और आत्म-श्लाघा भी नहीं होती, किन्तु कोई कोई मोघ-पुरुष तो मानो परिहास करते अर्हत्व-प्राप्तिको बखानते हैं, वह पीछे विनाशको प्राप्त होते हैं।"

फिर भगवान्ने आयुष्मान् सो ण को संबोधित किया---

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> ऊपर 'निष्कामता'की जगहपर 'द्रोहरहित' शब्दको रखबाकी उसी तरह समझना चाहिये।

र ऊपर 'निष्कामता'की जगहपर, 'विषयोंके ग्रहणके क्षय' वाक्यको रख बाकी उसी तरह समझना चाहिये ।

<sup>ै</sup> ऊपर 'निष्कामता'की जगह 'तृष्णाके क्षय'वाक्यको रख, बाकी उसी तरह समझना चाहिये।

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup>ऊपर 'निष्कामता'की जगह' 'मोहके नाशसे' वाक्यको रख बाकी उसी तरह समझना चाहिये ।

"मो ण तू मुक्कमार है, सो ण! अनुमति देता हॅ तेरे लिये एक तल्लेके जूतेकी।"

"भन्ते ं में अस्मी गण्ठी हिरण्य (=अशर्फी) और हाथियोंके सात अ नी क <sup>९</sup>को छोळ घरसे देघर हो प्रवित्ति हुआ। मेरे लिये (लोग) कहनेवाले होंगे मो ण कोटिवीस अस्सी गाळी अशर्फी और हाथियोंके सात अनीकको छोळकर प्रवित्ति हुआ, सो वह अब एक-तल्ले जूतेमें आसक्त हुआ है। यदि भगवान् भिक्ष-संघके लिये अनुमित वें तो मैं भी इस्तेमाल करूँगा। यदि भगवान् भिक्षु-संघके लिये अनुमित नहीं देंगे तो मैं भी इस्तेमाल नहीं करूँगा।"

# (४) एक तल्लेके जूतेका विधान

तब भगवान्ते इसी संबंधमें इसी प्रकरणमें धार्मिक कथा कह भिक्षुओंको संबोधित किया— 'भिध्युओं ! अनुमित देता हूँ एक तल्लेबाले जूते की। भिक्षुओं ! दो तल्लेबाले जूतेको नहीं धारण करना चाहिये, न तीन तल्लेबाले जूतेको धारण करना चाहिये, न अधिक तल्लेबाले जूतेको धारण करना चाहिये जो धारण करे उसे दुक्कटका दोप हो।" I

उस समय प इ व र्गी य भिक्षु सारे नीले रंगके जूनेको धारण करते थे,० सारे पीले०,० सारे लाल०,०सारे मजीठिया (रंगके)०,०सारे काले०,०सारे महारंग-से-रँगे०,०सारे महानाम-(रंग) से-रँगे जूतोंको धारण करते थे। लोग हैरान...होते थे—(कैसे षड्वर्गीय भिक्षु सारे नीले रंगके जूते को० धारण करने है) जैसे कि काम-भोगी गृहस्थ! भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओं! सारे नीले० सारे महानाम-(रंग)से-रँगे जूतोंको नहीं धारण करना चाहिये। जो धारण करे उसे दुक्कट का दोप हो।"2

# (५) जुतोंके रंग और भेद

१—उस समय पड्वर्गीय भिक्षु नीलीपत्तीवाले ज्तोंको धारण करते थे,० पीली पत्तीवाले०,०लाल पत्तीवाले०,०मजीठिया रंगकी पत्तीवाले०,०काली पत्तीवाले०,०महारंगसे रँगी पत्तीवाले०,०महानाम (रंग)से रंगी पत्तीवाले ज्तोंको धारण करते थे। लोग हैरान. . होते थे(०) जैसे कि कामभोगी गृही। भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओं! नीली पत्तीवाले॰ महानाम (रंग)से रँगी पत्तीवाले जूतेको नहीं धारण करना चाहिये। जो धारण करे उसे दुक्कटका दोप हो।"3

२—उस समय पड्वर्गीय लोग एँळी ढकनेवाले जूतोंको धारण करते थे, पुट-ब द्ध जूलेको धारण करते थे, पि क्य गुं टि म जिलेको धारण करते थे, र्हदार जूलेको धारण करते थे, तीतरक पंखों जैसे जूतोंको धारण करते थे, भेळेकी सींग वंधे हुए जूतोंको धारण करते थे, बकरेकी सींग वंधे जूतोंको धारण करते थे, बकरेकी सींग वंधे जूतोंको धारण करते थे, विच्छूके डंककी तरह नोकवाले जूते धारण करते थे, मोर-पंख-सिये जूतोंको धारण करते थे, चित्र-जूतेको धारण करते थे। लोग हैरान...होते थे—(०) जैसे काम-भोगी गृही। भगवान्से यह बात कही—

"भिक्षुओ ! एँड़ी ढँकनेवाले० चित्र-जूतेको न धारण करना चाहिये। जो धारण करे उसे दुक्कटका दोष हो।"4

३--- उस समय षड्वर्गीय भिक्षु सिंह-चर्मसे बने जूतेको धारण करते थे, व्याघके चर्म०, ० चीते

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>छ हाथी और एक हथिनीका अनीक होता है।

व्यूनानी लोगोंके जूतों जैसे (--अठ्ठकथा)।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>आजकलके 'बूट' की तरह सारे पैरको ढाँकने वाला जूता ।

के चर्मे ०, ०हरिनके चर्मे ०, ० ऊदिवलावके चर्म ०, ०विल्लीके चर्म ०, ० काळक-चर्मे ०, ० उल्लूके चर्मेसे परिष्कृत जूतोंको धारण करते थे। ० भगवान्ये यह बात कही——

"भिक्षुओ ! सिंह-चर्ममे बने० ज्नोंको नहीं धारण करना चाहिये। जो धारण करे उसे दुक्कट का दोप हो।"5

# (६) पुराने बहुत तल्लेके जुनेका विश्वान

तव भगवान् पूर्वाहणके समय (वस्त्र) पहन, पात्र-चीवर ले एक भिक्षुको अनुगामी बना रा जगृह में भिक्षाके लिये प्रविष्ट हुए। बहुत तल्लेबाले जूतेको पहने एक उपासकने दूरसे ही भगवान्को आते
देखा। देखकर जूतेको छोळ जहाँ भगवान् थे वहाँ गया। जाकर भगवान्को अभिवादनकर जहाँ, वह भिक्षु
था, वहाँ गया। जाकर उस भिक्षुको अभिवादनकर यह बोला—

"भन्ते ! किस लिये पैर खुजला रहे हैं ?" "पैर फूट गये हैं।"

"तो, भन्ते ! यह जूना है।"

"नहीं, आव्स ! भगवान्ने बहुत तल्लेके जूतेका निषेध किया है।"

(भगवान्ने कहा---) "भिक्षु! लेले इस जूनेको।"

तब भगवान्ने इसी संबंधमें, इसी प्रकरणमें धार्मिक कथा कह सिक्षुओंको संबोधित किया—— "भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ (पहिनकर) छोळे हुए बहुत तल्लेके जूतेकी । भिक्षुओ ! नया बहुत तल्ले-वाला जूता नहीं पहनना चाहिये। जो पहने उमे दुक्कटका दोप हो।" 6

# (७) गुरुजनोंके नंगे-पैर होनेपर जूतेका निपेध

उस समय भगवान् चौळेमें विना जूतेहीके टहल रहे थे। 'शास्ता बिना जूतेके टहल रहे हैं' यह (देख) स्थिवर भिक्षु भी विना जूतेहीके टहल रहे थे। प इ व गीं य भिक्षु शास्ताको बिना जूतेके टहलते और स्थिवर भिक्षुओंको भी विना जूतेके टहलते (देखकर) भी जूता पहने टहलते थे। (यह देख) जो अल्पेच्छ भिक्षु थे, वह हैरान...होते थे—'कैसे पड्वर्गीय भिक्षु शास्ताको विना जूतेके टहलते (देख) और स्थिवर भिक्षुओंको भी बिना जूतेके (देख) जूता पहने टहलते हैं!'तब उन भिक्षुओंने भगवान्से यह बात कही।—

"क्या सचमुच भिक्षुओं ! पड्वर्गीय भिक्षु शास्ताको विना ज्तेके टहलते (देख)० जूता पहन कर टहलते हैं ?"

"(हाँ) सचमुच भगवान्!"

बुद्धभगवान्ने फटकारा--

"कैसे भिक्षुओ ! यह मोघ-पुरुष, शास्ताको बिना जूता पहने टहलते (देख) ० जूता पहने टहलते हैं ? भिक्षुओ ! यह काम-भोगी इवेत वस्त्र पहननेवाले गृही भी अपनी जीविकाके हुनर (=शिल्प) के लिये, (अपने) आचार्य्यमें गौरवयुक्त, आदरयुक्त, एक तरहकी वृत्तिवाले हो रहते हैं। भिक्षुओ ! यह कैसे शोभा देगा कि तुम इस प्रकारके सुन्दर तौरसे व्याख्यात धर्ममें प्रव्रजित होकर आचार्योमें, और आचार्यतुल्योंमें, उपाध्यायोंमें और उपाध्यायतुल्योंमें, गौरव रहित, आदररहित, असमान वृत्तिके हो बरतोगे ? भिक्षुओ ! न यह अप्रसन्नोंको प्रसन्न करनेके लिये हैं०।"

भगवान्ने फटकारकर धार्मिककथा कह भिक्षुओंको संबोधित किया—
"भिक्षुओं ! आचार्य या आचार्यतुल्योंको, उपाध्याय या उपाध्याय तुल्योंको बिना जूतेके

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> एक प्रकारका पैरका रोग जिसमें काँटे लगासा ज्ख्म होता है।

टहलते देख ज्ता पहिनकर नहीं टहलना चाहिये; जो टहले उसे दुक्क टका दोष हो । भिक्षुओ ! आरापमें जूना नहीं पहनना चाहिये, जो पहने उसे दुक्कटका दोप हो।" 7

(८) विशेष अवस्थामें आराममें भो जूता पहिनना

१—उस समय एक भिक्षुको पाद की ल रोग था। भिक्षु पकळकर उसे पाखानेके लिये और पिलाब कराने ले जाते थे। भगवान्ने विहार देखनेके लिये घूमते वक्त उन भिक्षुओंको उस भिक्षुको पकळकर पाखानेके लिये भी पेलाबके लिये भी ले जाते देखा। देखकर जहाँ वह भिक्षु थे वहाँ गये। जाकर उन भिक्षुओंसे यह कहा—"भिक्षुओं! इस भिक्षुको क्या वीमारी है ?"

'भन्ते ! इस आयामान्यो पा द की ल रोग है। इनको हम पकळकर पाखानेके लिये भी, पेशाब के लिये भी ले जाते हैं।''

तव भगवान्ने इसी संबंधमें, इसी प्रकरणमें धार्मिक कथा कह भिक्षुओंको संबोधित किया ।——
"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ उसे जूता धारण करनेकी जिसके कि पैरमें पीळा हो, पैर फटे
हों या पादकील रोग हो।" 8

२—उस समय भिक्षु विना पैर धोये चारपाईपर भी चढ़ते थे, चौकीपर भी चढ़ते थे। उससे चीवर भी मैला होता था और निवास-स्थान भी। भगवान्मे यह वात कही०——

"भिक्षुओ ! जूना धारण करनेकी अनुमित देता हूँ। यदि उसी समय चारपाई या चौकीपर चढ़ना हो ।" 9

(९) त्राराममें जूता, मसाल, दोपक श्रौर दंड रखनेका विधान

उस समय भिक्षु रातके वक्त उपोसथके स्थानमें भी, बैठनेके स्थानमें भी जाते हुए अन्धकारमें खाँळ (=गळहे)में भी, काँटेमें भी चले जाते थे और पैरोंको पीळा होती थी। भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ! अनुमित देता हूँ आराममें भी जूता, मसाल, दीपक और कत्त र दंड (=डंडा)-को धारण करनेकी।" 10

#### (१०) खळाऊँका निषेध

उस समय प इ व र्गी य भिक्षु रात्रिक भिनसारको उठकर खळाऊँपर चढ़ ऊँचे शब्द, महाशब्द, खटखट शब्द करते टहलते थे और अनेक प्रकारकी ति र च्छा न क था (=फजूलकी बात) जैसे कि—राज-कथा, चोर-कथा, महामात्य-कथा, सेना-कथा, भय-कथा, युद्ध-कथा, अन्न-कथा, पान-कथा, वस्त्र-कथा, शयन- कथा, माला-कथा, गंध-कथा, ज्ञाति-कथा, यान-कथा, प्राम-कथा, कस्बेकी कथा, नगर-कथा, देश-कथा, स्त्री-कथा, गूर-कथा, ज्ञार-कथा, प्राप-कथा, पहले मरोंकी कथा, मानत्त्वकी कथा, स्त्री-कथा, प्राप-कथा, श्रूप-कथा, श्रूप-कथा, चौरस्तेकी कथा, पनघटकी कथा, पहले मरोंकी कथा, मानत्त्वकी कथा, लोक-आख्यायिका, समुद्र-आख्यायिका—ऐसी भव और अभवकी कथा कहते थे और इस प्रकार कीळोंको भी आजान्त करते थे, मारते थे और भिक्षुओंको भी समाधिसे च्युत कर देते थे। तब जो वह अल्पेच्छ भिक्षु थे वह हैरान. होते थे—'कैसे पड्वर्गीय भिक्षु रातके बिहानको ० भिक्षुओंको भी समाधिसे च्युत कर देते हैं!' भगवान्से यह बात कही।—

"सचमुच भिक्षुओ ! षड्वर्गीय भिक्षु ० समाधिसे च्युत करते हैं ?"

"(हाँ) सचमुच भगवान्!"

फटकारकर धार्मिक कथा कह भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया---

"भिक्षुओ ! काटकी खळाऊँको नहीं धारण करना चाहिये। जो धारण करे उसको दुक्कटका दोष हो।" II

#### २ -- वारागासी

## (११) निषिद्ध पादुकायें

१—तब भगवान् रा ज गृह में इच्छानुसार विहारकर जहाँ वा रा ण मी है उधर विचरनेको चल दिये। कमशः विचरते जहाँ वाराणमी है वहाँ पहुँचे और वहाँ वाराणमीमें भगवान् ऋ पि प त न मृग दा व में विहार करते थे। उस समय प इ व गीं य भिक्षु—भगवान्ने काटकी खळाऊँका निषेध किया है मोच, ताळके पौधोंको कटवा तालके पत्तोंकी पादुका (बनवा) धारण करते थे। (पत्तेके) काटनेसे वह तालके पौधे सूख जाते थे। लोग हैरान...होते थे—कैसे शाक्य-पुत्रीय श्रमण तालके पौधेको कटवा कर तालके पत्ते पादुका धारण करते हैं। शाक्यपुत्रीय श्रमण एकेन्द्रिय जीव (चवृक्ष)की हिंसा करते हैं। भिक्षुओंने उन मनुष्योंके हैरान...होनेको सुना। उन भिक्षुओंने भगवान्से यह बात कही।—

''सचमुच भिक्षुओ ! पड्वर्गीय भिक्षु ० तालके पौधे सूख जाते हैं ?''

"(हाँ) सचमुच भगवान!"

बुद्ध भगवान्ने फटकारा—''भिक्षुओ! कैसे वह मोघ पुरुष ० तालके पौधे सूखते हैं? भिक्षुओ! (कितने ही) मनुष्य वृक्षोंमें जीवका ख्याल रखते हैं। भिक्षुओ! न यह अप्रसन्नोंको प्रसन्न करनेके लिये हैं ०।''

फटकारकर भगवान्ने धार्मिक कथा कह भिक्षुओंको संबोधित किया--

"भिक्षुओ ! तालके पत्रकी पादुका नहीं धारण करनी चाहिये । जो धारण करे उसे दुक्कटका दोष हो।" 12

२—उस समय पड्वर्गीय भिक्षु—भगवान्ने तालके पत्रकी पादुकाका निषेध किया है—यह सोच वाँसके पौघोंको कटवाकर बाँसके पौघोंकी पादुका धारण करते थे। कटजानेसे वे बेंतके पौधे सूख जाते थे। लोग हैरान...होते थे—० एकेन्द्रिय जीवकी हिंसा करते हैं। भिक्षुओंने ० सुना। तब उन भिक्षुओंने यह बात भगवान्से कही ०।—

"भिक्षुओ ! बाँसके पौधोंकी पादुका नहीं धारण करनी चाहिये। जो धारण करे उसे दुक्क ट का दोष हो।" 13

३—तब भगवान् वा रा ण सी में इच्छानुसार विहार कर जिघर भ दिया (=भद्रिका) है उधर विचरनेके लिये चल दिये। कमशः विचरते, जहाँ भ दिया है, वहाँ पहुँचे। भगवान् वहाँ भ दिया में के जा तिया वनमें विहार करते थे। उस समय भिद्यावाले भिक्षु अनेक प्रकारकी पादुकाके मंडनमें लगे रहते थे—तृण-पादुका भी बनाते बनवाते थे, मूँजकी पादुका भी बनाते वनवाते थे, ब ल्व ज (=बब्भळ घास) की पादुका०, हिंतालकी पादुका०, कमल-पादुका०, कम्बल-पादुका०, भी वनाते बनवाते थे; और शीलं, चित्त तथा प्रज्ञाके विषयमें पाठ और पूँछताछ करना छोळे हुए थे। (इससे) जो वह अल्पेच्छ भिक्षु थे वह हैरान... होते थे०। तब उन भिक्षुओंने भगवान्से यह बात कही।—

"सचमुच भिक्षुओ! भिद्याके भिक्षु अनेक प्रकारके पादुकाके मंडनमें लगे रहते हैं ० ?" "(हाँ) सचमुच भगवान्।"

बुद्ध भगवान्ने फटकारा— "भिक्षुओ! कैसे वह मोघ पुरुष ०? भिक्षुओ! न यह अप्रसन्नोंको प्रसन्न करनेके लिये है ०।"

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>सम्भवतः वर्तमान मुंगेर (बिहार) ।

फटकार करके धार्मिक कथा कह भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया।--

"भिक्षुओं ! तृण. मूंज०, वन्वज०, हिताल०, कमल०, कम्वल०,की पादुकाएँ नहीं धारण करनी चाहिएँ, और न मुवर्णमयी, न रौप्यमयी०, न मिणमयी०, न बैदूर्यमयी०, न स्फटिकमयी०, न काँसमयी०, न का

#### ५---श्रावस्ती

# (१२) गाय बछुळोंको पकळने सारने आदिका निषेध

तव भगवान् भ द्दि यामें अच्छी तरह विहार कर जिधर श्रा व स्ती है, उधर विचरनेके लिये चल दिये। कमशः विचरते जहाँ श्रावस्ती है वहाँ पहुँचे। भगवान् वहाँ श्रावस्तीमें अ ना थ पि डि क-के आराम जे त व न में विहार करते थे। उस समय पड्वर्गीय भिक्षु अ चिर व ती (=राप्ती) नदीमें तैरती गायोंकी मींगोंको भी पकळते थे, कानों०, गर्दन०, पूँछको भी पकळते थे, पीठपर भी चढ़ते थे। राग-युक्त चित्तसे लिंगको भी छूते थे, बिछयोंको भी अवगाहन कर मारते थे। लोग हैरान...होते थे— 'कैंसे शाक्यपुत्रीय श्रमण ० तैरती गायोंको ० मारते हैं, जैसे कि काम-भोगी गृहस्थ। भिक्षुओंने सुना।' ० भगवान्से यह बात कही।—

"सचमुच भिक्षुओ! ०?"

"(हाँ) सचमुच भगवान्!"

० भिक्षुओंको संबोधित किया--

"भिक्षुओ ! गायोंकी सींग०, कान०, गर्दन०, पूँछ नहीं पकळनी चाहिये और न पीठपर चढ़ना चाहिये। जो चढ़े उसे दुक्कट का दोप हो। और भिक्षुओ ! न राग-युक्त चित्तसे लिंगको छूना चाहिये। जो छूवे उसे थुल्ल च्चय का दोप हो। न बिंछयोंको मारना चाहिये; जो मारे उसे धर्मानुसार (दंड) करना चाहिये।" 15

# <sup>§</sup>२-सवारी, चारपाई चौकोके नियम

### (१) सवारीका निषेध

उस समय ष इ व र्गी य भिक्षु पराये पुरुषके साथवाली स्त्रीसे युक्त, पराई स्त्रीके साथवाले पुरुषके युक्त यानसे जाते थे। लोग हैरान...होते थे—(०) जैसे गंगाके मेलेको।' भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ ! यानसे नहीं जाना चाहिये। जो जाये उसे दु क्कट का दोष हो।" 16

# (२) रोगमें सवारीका विधान

१—उस समय एक भिक्षु को स ल देशमें भगवान्के दर्शनके लिये श्रा व स्ती जाते वक्त रास्तेमें बीमार हो गया। तब वह भिक्षु रास्तेसे हटकर एक वृक्षके नीचे बैठा। लोगोंने उस भिक्षुको देखकर यह कहा—

"भन्ते ! आर्यं कहाँ जायँगे ?"

"आवुस ! मैं भगवान्के दर्शनके लिये श्रावस्ती जाऊँगा।"

"आइये भन्ते! चलें।"

"आवुस ! मैं नहीं चल सकता। बीमार हूँ।"

"आइये भन्ते ! यानपर चढ़िये।"

"नहीं आवुस! भगवान्ने यानका निषेध किया है।"

इस प्रकार संकोच करके नहीं चढ़ा। तब उस भिक्षुने श्रा व स्ती जाकर भिक्षुओंसे यह बात कही। भिक्षुओंने भगवान्से यह वात कही।—

"भिक्षुओ! अनुमति देता हूँ, रोगीको यानकी।" 17

२—तब भिक्षुओंको यह हुआ—'क्या नर-जोते (यान), या मादा-जोते (यान) (से जाना चाहिये) ?।'भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ! अनुमति देता हूँ, नरजोते हत्थ व ट्टक १की।" 18

## (३) विहित सवारियाँ

उस समय एक भिक्षुको यानकी चोटसे बहुत भारी पीळा हुई। भगवान्से यह बात कही।— "भिक्षुओ! अनुमति देता हूँ, शिविका, पालकी (=पाटंकी)की।" 19

# ( ४) महार्च शय्याका निषेध

उस समय षड्वर्गीय भिक्षु उच्चा शयन, महाशयन जैसे कि कुर्सी (=आसंदी), पलंग, गोंळक, चित्रक, पटिक र (=गलीचा), पटिलक, वित्रक (=तोशक), विकितक, उद्गलीमी एकन्तलोमी, किटस्स, कौशेय, कुत्तक उनी बिछौना, हाथीका झूल, घोळेका झूल, रथका झूल, मृग-छाला, समूरी मृगका सुन्दर बिछौना, उपरकी चादर, (सिरहाने, पैरहाने) दोनों ओर लाल तिकयोंको धारण करते थे। बिहारमें घूमते वक्त लोग देखकर हैरान...होते थे—(०) जैसे कि काम-भोगी गृहस्थ।' भगवान्से यह बात कही—

"भिक्षुओ ! उच्चा शयन, महा शयन, जैसे कि—० दोनों ओर लाल तकियोंको नहीं धारण करना चाहिये। जो धारण करे उसे दुक्कट का दोष हो।" 20

# (५) सिंह आदिके चमळोंका निषेध

उस समय षड्वर्गीय भिक्षु— 'भगवान्ने उच्चा शयन, महा शयन का निषेध किया है— (यह सोच) सिंह-चर्म, व्याघ्-चर्म, चीतेका चर्म इन (तीन) महा-चर्मोंको धारण करते थे और उन्हें चारपाईके प्रमाणसे भी काट रखते थे, चौकीके प्रमाणसे भी काट रखते थे। चारपाईके भीतर भी बिछा रखते थे, बाहर भी बिछा रखते थे। बिहार घूमते वक्त छोग देखकर हैरान...होते थे— (०) जैसे काम-भोगी गृहस्थ।' भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ! महाचर्मों—सिंह, व्याघू, चीतेके चर्मको नहीं धारण करना चाहिये। जो धारण करे उसे दुक्कट का दोष हो।" 21

# (६) प्राणिहिंसाकी प्रेरणा और चर्मधारणका निषेध

उस समय षड्वर्गीय भिक्षु, भगवान्ने महाचमोंका निषेध किया है, (यह सोच) गायके चाम-

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> एक तरहकी सवारी।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>किनारीदार बिछानेका कम्बल।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup>एक ओर किनारीवाला बिछानेका कम्बल ।

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup> बिछानेका जळाऊ रेशमी कपळा ।

को धारण करते थे और उसे चारपाईके प्रमाणसे भी काटकर रखते थे ० चौकीके बाहर भी बिछा रखते थे।

उस समय एक दुराचारी भिक्षु, एक दुराचारी उपासकके घरमें आने जानेवाला था। तब वह दुराचारी भिक्षु पूर्वाहणके समय (वस्त्र) पहनकर, पात्र-चीवरले, जहाँ उस दुराचारी उपासकका घर था वहाँ गया। जाकर विछे आसनपर वैठा। तब वह दुराचारी उपासक जहाँ वह दुराचारी भिक्षु था वहाँ गया। जाकर उसे अभिवादनकर एक ओर वैठा। उस समय उस दुराचारी उपासकके पास एक तकण सुन्दर दर्शनीय (चित्तको) प्रसन्न करनेवाला, चीतेके वच्चेकी तरहका चितकबरा बछळा था। तब वह पापी भिक्षु उस बछळेको वळे चावसे निहारता था। तब उस पापी उपासकने उस पापी भिक्षुसे यह कहा—

''भन्ते ! आर्य क्यों मेरे बछळेको इतनी चावसे निहार रहे हैं ?"

"आव्स! मुझे इस बछळेके चमळेका काम है।"

तब उस पापी उपासकने उस बछळेको मारकर चमळेको धून कर उस पापी भिक्षुको दिया। तब वह पापी भिक्षु उस चमळेको (लेकर) संघाटीसे ढाँककर चला गया। तब उस बछळेपर स्नेह रखनेवाली गायने उस पापी भिक्षुका पीछा किया। भिक्षुओंने पूछा—

''आवुस ! क्यों यह गाय तेरा पीछा कर रही है ?''

"आवुसो! मैं भी नहीं जानता कि क्यों यह गाय मेरा पीछा कर रही है।"

उस समय उस पापी भिक्षुकी संघाटी खुनसे सनी हुई थी। भिक्षुओंने यह कहा--

· "िकन्तु आवुस यह तेरी संघाटीको क्या हुआ ?"

तव उस पापी भिक्षुने भिक्षुओंसे वह बात कह दी।

"क्या आवुस! तूने प्राण हिंसाकी प्रेरणाकी?"

"हाँ आवुस!"

तब वह जो अल्पेच्छ भिक्षु थे वह हैरान : : होते थे---

"कैसे भिक्षु प्राण-हिंसाकी प्रेरणा करेगा? भगवान्ने तो अनेक प्रकारसे प्राण-हिंसाकी निंदा की है; और प्राण-हिंसाके त्यागको प्रशंसा है।"

तब उन भिक्षुओं ने भगवान्से यह बात कही।---

तब भगवान्ने इसी प्रकरणमें, इसी संबंधमें भिक्षु-संघको एकत्रित करवा उस पापी भिक्षुसे पूछा—

''सचमुच भिक्षु तूने प्राण-हिंसाके लिये प्रेरणाकी ?''

"(हाँ) सचमुच भगवान्!"

बुद्ध भगवान्ने फटकारा—"मोघ पुरुष (=िनकम्मे आदमी) ! कैसे तूने प्राणिहसाकी प्रेरणा की ? मोघपुरुष ! मैंने तो अनेक प्रकारसे प्राण-हिंसाकी निदा की है और प्राण-हिंसाके त्यागको प्रशंसा है। मोघ पुरुष ! न यह अप्रसन्नोंको प्रसन्न करनेके लिये है ०।"

फटकारकर धार्मिक कथा कह भिक्षुओंको संबोधित किया-

"भिक्षुओ ! प्राण-हिंसाकी प्रेरणा नहीं करनी चाहिये। जो प्रेरणा करे उसका धर्मानुसार (दंड) करना चाहिये। भिक्षुओ ! गायका चाम नहीं धारण करना चाहिये। जो धारण करे उसे दु क्क ट का दोष हो। भिक्षुओ ! कोई भी चर्म नहीं धारण करना चाहिये। जो धारण करे उसे दु क्क ट का दोष हो।" 22

# (ं॰) चमळे मढ़ी चारपाई ऋादिपर बैठा जा सकता है

१---उस समय लोगोंकी चारपाइयाँ भी, चौिकयाँ भी, चमळेसे मढ़ी होती थी, चमळेसे बँघी

होती थी; भिक्षु संकोच करके उनपर नहीं बैठने थे। भगवान्से यह बात कही।--

"अनुमित देता हूँ भिक्षुओं ! गृहस्थोंके विस्तरेपर बँठने की; किन्तु लेटनेकी नहीं।" 23

२—उस समय विहार चमळेके टुकळोंसे बिछे थे। भिक्षु संकोचके मारे नहीं बैटने थे। भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओं ! अनुमित देता हूँ सिर्फ़ वंधन भर पर बैठनेकी।" 24

## (८) जूता पहिने गाँवमें जानेका निषेध

१—उस समय पड्वर्गीय भिक्षु जूता पहने गाँवमें प्रवेश करते थे । लोग हैरान. . .होते थे (०) जैसे काम-भोगी गृहस्थ । भगवान्से यह बात कही ।—

"भिक्षुओ ! जूता पहने गाँवमें प्रवेश नहीं करना चाहिये। जो प्रवेश करे उसे दुक्कटका दोष हो।" 25

२—उस समय एक भिक्षु वीमार था और वह जूता पहने बिना गाँवमें प्रवेश करनेमें असमर्थ था। भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओं ! अनुमित देता हूँ बीमार भिक्षुको जूता पहनकर गाँवमें प्रवेश करनेकी।" 26

# <sup>§</sup>३-मध्यदेशसे बाहर विशेष नियम

### (१) सोग्-कुटिकएग्की प्रबज्या

उस समय आयुष्मान् महाकात्यायन अवन्ती १ (देश) में कुरर घर के प्रपात पर्वत पर वास करते थे। उस समय सोण कुटिकण्ण उनका उपस्थाकथा—एकान्तमें स्थित, विचारमें डूबे सोण-कुटिकण्ण उपासकके मनमें ऐसा वितर्क उत्पन्न हुआ—

''जैसे जैसे आर्य महाकात्यायन धर्म उपदेश करते हैं, (उससे) यह सर्वथा परिपूर्ण, सर्वथा परिशुद्ध शंखसा धुला ब्रह्मचर्य, गृहमें बसते पालन करना, सुकर नहीं है। क्यों न मैं० प्रब्रजित हो जाऊँ।"

तब सोण-कुटिकण्ण उपासक, जहाँ आयुष्मान् महाकात्यायन थे, वहाँ गया...जाकर...अभि-वादनकर एक ओर...बैठ...यह बोला—

"भंते ! एकान्तमें स्थित हो विचारमें डूबे मेरे मनमें ऐसा वितर्क उत्पन्न हुआ — ० । भंते ! आर्य महाकात्यायन मुझे प्रव्रजित करें ।"

ऐसा कहनेपर आयुष्मान् महाकात्यायनने सोण०से यह कहा-

"सोण ! जीवनभर एकाहार, एक शय्यावाला ब्रह्मचर्य दुष्कर है। अच्छा है, सोण ! तू गृहस्थ रहते ही बुद्धोंके शासन (उपदेश)का अनुगमन कर; और काल-युक्त (=पर्व-दिनोंमें) एक-आहार, एक-शय्या (=अकेला रहना) रख।"

तब सोण-कुटिकण्ण उपासकका प्रब्रज्याका उछाह ठंडा पळ गया।

दूसरी बार भी० मनमें ऐसा वितर्क उत्पन्न हुआ----०।० तीसरी बार भी०। ''० भंते ! आर्य महाकात्यायन मुझे प्रज्ञजित करें।"

तब आयुष्मान् महाकात्यायनने सोण-कुटिकण्ण उपासकको प्रव्रजित किया (=श्रामणेर बनाया )। उस समय अव न्ति दक्षिणापथमें बहुत थोळे भिक्षु थे। तब आयुष्मान् महाकात्या

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> वर्तमान मालवा ।

य.न ने तीन वर्ष बीतनेपर बहुत कठिनाईसे जहाँ तहाँसे दशवर्ग (=दशिभक्षुओंका) भिक्षु-संघ एकत्रित कर, आयुष्मान् सोणको उपसंपन्न किया (=भिक्षु बनाया) । वर्षावास बस, एकान्तमें स्थित, विचार में डूबे आयुष्मान् सोणके चित्तमें ऐसा वितर्क उत्पन्न हुआ—'मैंने उन भगवान्को सामने से नहीं देखा, विक्त मैंने मुनाही हैं,—वह भगवान् ऐसे हैं, ऐसे हैं। यदि उपाध्याय मुझे आज्ञा दें, तो मैं भगवान् अर्हत् सम्यक् सम्बुद्धके दर्शनके लिये जाऊँ।

तव आयुष्मान् सोण सायंकाल ध्यानसे उठ, जहाँ आयुष्मान् महाकात्यायन थे, वहाँ जाकर...अभिवादनकर एक ओर बैठे । एक ओर बैठ...आयुष्मान् महाकात्यायनसे कहा—

''भंते ! एकांतमें विचारमें डूबे मेरे चित्तमें एक ऐसा वितर्क उत्पन्न हुआ है—यदि उपाध्याय मुझे आज्ञा दें, तो मैं भगवान्०के दर्शनके लिये जाऊँ।''

"साधु ! साधु ! सोण ! जाओ सोण० भगवान्के चरणोंमें वन्दना करना ि—'भन्ते ! मेरे उपाध्याय भगवान्के चरणोंमें सिरसे वन्दना करते हैं। और यह भी कहना—'भन्ते अव न्ति-दक्षिणा पथ में बहुत कम भिक्षु हैं। तीन वर्ष व्यतीत कर बळी मृश्किलसे जहाँ तहाँसे दशवर्ण भिक्षुसंघ एकत्रितकर मुझे उपसंपदा मिली। अच्छा हो भगवान् अवन्ति-दक्षिणा-पथमें (१) अल्पतर गण (=कम कोरम् की जमायत)से उपसंपदाकी अनुज्ञा दें। अवन्ति-दक्षिणा पथमें भन्ते! भूमि कालो (=कण्हृत्तरा) कड़ी, गोखरू (=गोकंटकों)से भरी हैं। अच्छा हो भगवान् अवन्ति-दक्षिणा-पथमें (२) (भिक्षु) गणको गण-वाले उपानह (=पनहीं)की अनुज्ञा दें। अवन्ति-दक्षिणा-पथमें भन्ते! मनुप्य स्नानके प्रेमी, उदकसे गृद्धि मानने वाले हैं; अच्छा हो भन्ते! अवन्ति-दक्षिणा-पथमें (३) नित्य-स्नानकी अनुज्ञा दें। अवन्ति-दक्षिणापथमें भन्ते! चर्ममय आस्तरण (=िक्छौने) होते हैं; जैसे मेष-चर्म, अज-चर्म, मृग-चर्म। ० (४) चर्ममय आस्तरणकी अनुज्ञा दें। भन्ते! इस समय सीमासे बाहर गये भिक्षुओंको (मनुष्य) चीवर देते हैं—'यह चीवर अमुक नामकको दो।' वह आकर कहते हैं—'आवुस! इस नामवाले मनुष्यने तुझे चीवर दिया है।' वह (विधि-निषेध) सन्देहमें पळ (सेवन नहीं करते, फिर कहीं उन्हें) निस्सर्गीय (=छोळनेका प्रायश्चित ) न होजाय। अच्छा हो भगवान् (५) चीवर-पर्याय कर दें।''

"अच्छा भन्ते !" कह.....सो ण कुटि क ण्ण.....आयुष्मान् महाकात्यायनको अभि-वादनकर प्रदक्षिणाकर जहाँ श्रा व स्ती थी वहाँको चले।

क्रमशः विचरते जहाँ श्रावस्ती में अनाथ-पिडिक था, जहाँ भगवान् थे, वहाँ पहुँचे । पहुँचकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये ।

तब भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दसे कहा-

"आनन्द! इस नवागत भिक्षुको वास दो।"

तब आयुष्मान् आनन्दको हुआ—''भगवान् जिसके लिये कहते हैं—'आनन्द! इस नवागत भिक्षुको वास दो।' उसे भगवान् एक ही विहारमें साथ रखना चाहते हैं। यह सोच जिस विहार में भगवान् रहते थे, उसीमें आयुष्मान् सोणका आसन लगवा दिया।

भगवान्ने बहुत रात खुले स्थानमें बिताकर प्रवेश किया । तब रातको भिनसारमें उठकर भगवान्ने आयुष्मान् सोणको कहा—

"भिक्षु ! घर्म का पाठ कर सकते हो।"

''हाँ भन्ते ! " (कह) आयुष्मान् सोणने $^{rac{1}{2}}$ सभी सोलह अट्टक व ग्गि क्कों $^{rak{1}}$ को स्वर-सहित

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>सुत्तनिपात पारायणवग्ग ५।

पाठ किया ।

तव भगवान्ने अत्युष्मान् सोणके स्वरयुक्त पाठके खतम हो जानेपर उनका अनुमोदन किया।—

''साधु, साधु भिक्षु ! तूने सोलह अठ्ठक व गिग क्कों को अच्छी तरह ग्रहण किया है, अच्छी तरह मनमें किया है, अच्छी तरह धारण किया है। सुन्दर स्पष्ट सरल अर्थ द्योतक वाणीसे युक्त है। भिक्षु ! तू कितने वर्षका (भिक्षु) है ?

'भन्ते ! मैं एक वर्षका हूँ।---

"भिक्षु! तूने इतनी देर क्यों लगाई।"

''भन्ते ! देरसे कामोंके दुष्परिणामको देख पाया । और गृहवास बहु-कार्य=बहु-करणीय संवाध (=वाधायुक्त) होता है ।"

भगवान्ने इस अर्थको जानकर उसी समय इस उदानको कहा-

''लोकके दुप्परिणामको देख और उपिध-रहित धर्मको जानकर; आर्य पापमें नहीं रमता, शुचि (=पिवत्रात्मा) पापमें नहीं रमता।''

तब आयुष्मान् सोणने—'भगवान् मेरा अनुमोदन कर रहे हैं, यहीं इसका समय हैं'····· (सोच) आसनसे उठ, उत्तरासंग एक कन्धेपर कर भगवान्के चरणोंपर सिरसे पळकर, भगवान्से कहा—

''भन्ते ! मेरे उपाध्याय आयुष्मान् महाकात्यायन भगवान्के चरणोंमें सिरसे वन्दना करते हैं, और यह कहते हैं—

''भन्ते ! अवन्ति-दक्षिणा-पथमें बहुत कम भिक्षु हैं ०, अच्छा हो भगवान् चीवर-पर्याय (=िवकल्प) कर दें ?''

#### (२) सीमान्त देशोंमें विशेष नियम

तब भगवान्ने इसी प्रकरणमें धार्मिक-कथा कहकर भिक्षुओंको आमंत्रित किया---

"भिक्षुओ ! अवन्ति-दक्षिणापथमें बहुत कम भिक्षु हैं। भिक्षुओ ! सभी प्रत्यन्त जनपदों (=सीमान्त देशों)में विनयधरको लेकर पाँच, (कोरम वाले) भिक्षुओंके गणसे उपसंपदा (करने)की अनुमित देता हूँ।" 27

यहाँ यह प्रत्यन्त (सीमान्त) जनपद हैं—पूर्व दिशामें क जंग ल नामक निगम (=कसबा) है, उसके बाद बळे साखू (के जंगल) हैं, उसके परे 'इधरसे वीचमें' प्रत्यन्त जनपद हैं। पूर्व-दक्षिण दिशामें सल लवती नामक नदी है, उससे परे, इधरसे बीचमें (=ओरतो मज्झे) प्रत्यन्त जनपद हैं। दक्षिण दिशामें से तक ण्णिक नामक निगम है ०। पश्चिम दिशामें थूण नामक ब्राह्मण-ग्राम ०। उत्तर दिशामें उसी रध्व ज नामक पर्वत, उससे परे ० प्रत्यन्त जनपद हैं।

"सब सीमान्त-देशोंमें . . . . गणवाले उपानह ०। 29

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> वर्तमान कंकजोल (जिला-संथाल परगना, विहार)।

वर्तमान सिलई नदी (जिला हजारीबाग और बीरभूम)।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup>हजारीबाग जिलेमें कोई स्थान था।

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup> आधुनिक थानेश्वर ।

"० नित्य-स्नान ० । ३०

० सब चर्म—मेप-चर्म, अज-चर्म मृग-चर्म जैसे भिक्षुओ ! मध्य देशों (=युक्त प्रान्त, विहार)में एरग् मोरग्, मञ्जारू जन्तु हैं ऐमेही भिक्षुओ ! अवन्ती दक्षिणापथमें मेष-चर्म, अज-चर्म, मृग-चर्म (आदि) चर्मके विछौने हैं ०।31

अन्ज्ञा देता हूँ  $\cdots$  (चीवर) उपभोग करनेकी, वह तव तक (तीन चीवरमें) न गिनाजाय, जब तक कि हाथमें न आजाय ।" 32

# चम्मक्खन्धक समाप्त ॥४॥

# ६-भेषज्य-स्कंधक

१—- औषध और उसके बनानेके साधन । २—स्वेदकर्म तथा चीर-फाळ आदि की चिकित्सा । ३—- आराममें चीओंको रखना सँभालना आदि । ४—- अभक्ष्य मांस । ५— संधाराममें चीओंके रखनेके स्थान । ६—- गोरस और फलरस आदिका विधान ।

# §१-श्रौषध श्रौर उसके बनानेके साधन

#### १-श्रावस्ती

# (१) पाँच भैषज्योंका विधान

१— उस समय बुद्ध भगवान् श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक के आराम जेतवनमें विहार करते थे।

उस समय भिक्षु शरदकी बीमारी (=जाळा बुखार) से उठे थे, उनका पिया यवागू (=िखचळी) भी वमन होजाता था, खाया भात भी वमन होजाता था, इसके कारण वह कुश, रुक्ष और दुर्विण पैलिं पीले नसोंमें-सटे-शरीर वाले हो गये थे। भगवान्ने उन भिक्षुओंको कुश० नसोंमें-सटे-शरीरवाला देखा। देखकर आयुष्मान् आनन्दसे पूछा—

"आनन्द ! क्यों आजकल भिक्षु कृश० नसोंमें-सटे-शरीर वाले हैं ?"

''इस समय भन्ते ! भिक्षु शरदकी बीमारीसे उठे हैं, उनका पिया यवागू भी वमन हो जाता हैं॰ नसोंमें-सटे-शरीर वाले हो गये हैं।''

तब एकान्तमें स्थित हो विचार मग्न होते समय भगवान्के मनमें ख्याल पैदा हुआ—'इस समय भिक्षृ शरदकी वीमारीसे उठे हैं वसोंमें-सटे-शरीर वाले हो गये हें। क्यों न मैं भिक्षुओंको (ऐसे) भैष जय (=औपध) की अन्मति दूँ, जिसको लोग भैषज्य मानते हों जो आहारका काम भी कर सके, किन्तु स्थूल-आहार न समझा जाये।' तब भगवान्को यह हुआ—यह पाँच भैषज्य हैं जैसे कि—घी, मक्खन, तेल, मधु और खाँड—इन्हें लोग भैषज्य भी मानते हैं, और यह आहारका काम भी कर सकते हैं, किन्तु स्थूल-आहार नहीं समभे जाते। क्यों न मैं इन भिक्षुओंको इन पाँच भैषज्योंको समयसे लेकर समयपर उपयोग करनेकी अनुमित दूँ।'

तब भगवान्ने सायंकालको एकान्त चिन्तनसे उठकर इसी संबंधमें इसी प्रकरणमें धार्मिक कथा कह भिक्षुओंको संबोधित किया—

''भिक्षुओ ! आज एकान्तमें स्थित हो विचार-मग्न होते समय मेरे मनमें ख्याल पैदा हुआ— 'इस समय भिक्षु शरदकी बीमारीसे उठे हैं० क्यों न मैं भिक्षुओंको ( ऐसे ) भैषज्यकी अनुमति दूँ ।'

"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ पाँच भैषज्योंकी पूर्वाहणमें लेकर पूर्वाहणमें सेवन करनेकी ।" र २—उस समय भिक्षु उन पाँच भैषज्योंको पूर्वाहणमें लेकर पूर्वाहणमें सेवन करते थे। उनको जो वह रूखे भोजन थे वह भी अच्छे न लगते थे। चिकने (भोजनों)की तो बात ही क्या ? और वह शरद्की बीमारीसे उठनेपर उससे और भोजनके अच्छे न लगने इन दोनों कारणोंसे और भी अधिक कुश्चा० नसोंमें-सटे-शरीर वाले थे। भगवान्ने उन भिक्षुओंको और भी अधिक कुशा० देखा। देखकर आयुष्मान् आनन्दसे पूछा—

"आनन्द! क्यों आजकल भिक्षु और भी अधिक कृश० हैं?"

"भन्ते ! इस समय भिक्षु उन पाँच भैपज्योंको पूर्वाहणमें लेकर पूर्वाहणमें सेवन करते हैं। उनको जो वह रूखे भोजन हैं वह भी अच्छे नहीं लगते० नसोंमें सटेशरीरवाले हैं।"

तब भगवान्ने इसी प्रकरणमें, इसी संबंधमें धार्मिक कथा कह भिक्षुओंको संबोधित किया।—
"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ उन पाँच भैषज्योंको ग्रहणकर पूर्वाहण (=काल)में भी अपराहण (=विकाल)में भी सेवन करनेकी।" 2

# (२) चर्बीवाली द्वा

उस समय रोगी भिक्षुओं को चर्बीकी दवाईका काम था। भगवान्से यह बात कही।—
"भिक्षुओ! अनुमित देताहूँ चर्बीकी दवाईकी, ( जैसेकि ) रीछकी चर्बी, मछलीकी चर्बी,
सोंसकी चर्बी, सुअरकी चर्बी, गदहेकी चर्बी, काल (पूर्वाहण) में लेकर कालसे पका कालसे, तेलके साथ
मिलाकर सेवन करनेकी। भिक्षुओ! यदि विकालसे ग्रहण की गई हों, विकालसे पकाई और विकालसे
खिलाई गई हों ( और ) भिक्षुओ! उनका सेवन करे तो तीनों दुक्कटोंका दोष हो। यदि भिक्षुओ!
कालसे लेकर विकालसे पका, विकालसे मिला उनका सेवन करे तो दो दुक्कटोंका दोष हो। यदि
भिक्षुओ! कालसे लेकर कालसे पका, विकालसे उनका सेवन करे (तो) एक दुक्कटका दोष हो।
यदि भिक्षुओ! कालसे ले कालसे पका कालसे मिला उनका सेवन करे तो दोष नहीं।" 3

#### (३) मूलकी द्वाइयाँ

१—उस समय रोगी भिक्षुओं को जड़ वाली दवाओं का काम था। भगवान्से यह बात कही।—
"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ जळवाली दवाओं की (जैसे कि),—हल्दी, अदरक, बच,
बचस्थ (=बच), अतीस, खस भद्रमुक्ता (=नागरमोथा), और जो कोई दूसरी भी जळवाली
दवाइयाँ हैं, जोकि न खाद्य हैं, न खाने के काम आती हैं, न भोज्य हैं न भोजनके काम आती हैं, उन्हें
लेकर जीवन भर रखने की। प्रयोजन होने पर सेवन करने की, प्रभोजन न होने पर सेवन करने वाले
को दुक्कटका दोष हो।" 4

२—उस समय रोगी भिक्षुओंको पिसी हुई जळवाली दवाइयोंका काम था। भगवान्से यह बात कही।—

'भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ खरल-बट्टेकी।" 5

## (४) कषायकी द्वाइयाँ

उस समय रोगी भिक्षुओंको कषायकी दवाईका काम था। भगवान्से यह बात कही।——
"भिक्षुओ! अनुमति देता हूँ कषायवाली दवाइयोंकी (जैसा कि)—नीमका कषाय, कुटज
(=कूट)का कषाय, पटोल (=परवल)का कषाय, पग्गव का कषाय, नक्तमाल का कषाय और जो
कोई दूसरी भी कषायकी दवाइयाँ हैं जो न खाद्य हैं न खानेके काम आती हैं, न भोज्य हैं, न भोजनके

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> कळवे फलवाली एक बूटी।

काम आती हैं, उन्हें लेकर जीवन भर रखनेकी। प्रयोजन होनेपर सेवन करनेकी। प्रयोजन न होनेपर सेवन करनेवालेको दुक्कटका दोष हो ।'' 6

# (५) पत्तेकी द्वाइयाँ

उस (समय) रोगी भिक्षुओंको पत्तेकी दबाइयोंका कान था। भगवान्से यह वात कही।— "भिक्षुओ! अनुमित देता हूँ पत्तेकी दबाइयोंकी, (जैसे कि) नीमका पत्ता, कुटजका पत्ता, पटोलका पत्ता, तुलमीका पत्ता, कपासीका पत्ता, और जो कोई दूसरी भी पत्तेकी दबाइयाँ हैं, ० प्रयोजन न होनेपर सेवन करनेवालेको दुक्कटका दोप हो।" 7

#### (६) फलको द्वाइयाँ

उस समय रोगी भिक्षुओंको फलकी दवाइयोंका काम था। भगवान्से यह बात कही।—— ''भिक्षुओं! अनुमति देता हूँ फलकी दवाइयोंकी (जैसे कि)——विडंग, पिप्पली, मिर्च, हर्रा, बहेरा, आँवला, गोप्टफल और जो कोई दूसरी भी फलकी दवाइयाँ हैं। 8

# (७) गांदको दवाइयाँ

० गोंदवाली दवाइयोंका काम था। ०---

"भिक्षुओ ! अनुमिन देता हूँ गोंदवाली दवाइयोंकी (जैसे कि)—हींग, हींगकी गोंद, हींगकी सिपाटिका, तक, तक पत्ती, तक पर्णी, सञ्जुकी गोंद, और जो कोई दूसरी भी गोंदवाली दवाइयाँ हैं । " 9

# (८) लवएकी द्वाइयाँ

० लवणवाली दवाइयोंका काम था०।--

'भिक्षुओ ! अनुमित देना हूँ लवणवाली दवाइयोकी (जैसे कि)—सामुद्रिक (नमक), काला नमक, सेंधा नमक, वानस्पतिक (नमक), विळाल  $^{9}$  और जो कोई दूसरी भी नमककी दवाइयाँ हैं  $^{9}$  ।" 10

# (९) चूर्णको दवाइयाँ और योखल-मूसल-चलनो

१—उस समय आयुष्मान् आ नं द के उपाध्याय आयुष्मान् वे ल हु सी स को दादकी बीमारी थी। उसके लासेसे चीवर शरीरमें चिपक जाता था। उसको भिक्षु पानीसे भिगो भिगोकर छुळाते थे। भगवान् वे विहार घूमते वक्त भिक्षुओंको पानीसे भिगो भिगोकर चीवरको छुळाते देखा। देखकर जहाँ वे भिक्षु थे वहाँ गये। जाकर उन भिक्षुओंसे यह पूछा।—

"भिक्षुओ! इस भिक्षुको क्या रोग है?"

"भन्ते! इन आयुष्मान्को स्थूल कक्ष (=काछका मोटा हो जाना, दाद)का रोग है। उसके लासेसे चीवर शरीरमें चिपक जाता है। उसीको हम पानीसे भिगो भिगोकर छुळा रहे हैं।"

तब भगवान्ने इसी प्रकरणमें इसी संबंधमें धार्मिक कथा कह भिक्षुओंको संबोधित किया ।—
भिक्षुओं ! जिसको खुजली, फोळा (=पिळका), आस्त्राव (=बहनेवाला फोळा) स्यूलकक्ष (हो) या शरीरसे दुर्गंध आता हो उसे चूर्णवाली दवाइयोंकी अनुमित देता हूँ । नीरोगको छकन (=गोबर), मिट्टी, पके रंग (का चूर्ण)। भिक्षुओं ! अनुमित देता हूँ ओखल और मूसलकी।" 11

२—उस समय भिक्षुओंको चूर्णवाली दवाइयोंको चालनेकी जरूरत थी। भगवान्से यह बात कही।—

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> एक प्रकारका नमक।

"भिक्षुओ ! अनुमृति देता हूँ आटेकी चलनीकी।" मूक्ष्म (=चलनी)की आवश्यकता थी।—— भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ कपळेकी चलनीकी।" 12

# (१०) कचे मांस और कचे ख़नकी दवा

उस समय एक भिक्षुको अ-म नुष्य (-भूत-प्रेत)का रोग था। आचार्य उपाध्याय उसकी सेवा करते करते नीरोग नहीं कर सके। सूअर मारनेके स्थानपर जाकर उसने कच्चे मांसको खाया, कच्चे खून को पिया, और उसका वह अ-म नुष्य वाला रोग शान्त होगया। भगवान्से यह बात कही।—

''भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ अ-मनुष्यवाले रोगमें कच्चे मांस और कच्चे खूनकी।'' 13

# (११) अंजन, अंजनदानी सलाई आदि

१—उस समय एक भिक्षुको आँखका रोग था। उसे भिक्षु पकळकर पिशाब-पाखानेके लिये ले जाते थे। विहार घूमते वक्त भगवान्ने पकळकर उस भिक्षुको पिशाब-पाखानेके लिये ले जाये जाते देखा। देखकर जहाँ वे भिक्षु थे वहाँ गये। जाकर उन भिक्षुओंसे यह पूछा—

"भिक्षुओ! इस भिक्षुको क्या रोग है?"

"भन्ते ! इस आयुष्मान्को आँखका रोग है। इन्हें हम पकळकर पिशाब-पाखानेके लिये ले जाते हैं। तब भगवान्ने इसी संबंधमें० भिक्षुओंको संबोधित किया——

"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ अंजनकी (जैसे कि)—काला अंजन, रस-अंजन, स्रोत (=नदी की धारमें मिला) अंजन, गेरू, काजल।" 14

२—अंजनके साथ पीसनेके सामानकी आवश्यकता थी। भगवान्से यह बात कही।— "भिक्षुओ! अनुमति देता हूँ चंदन, तगर, कालानुसारी, तालिस, भद्रमुक्ताकी।" 15

उसमें तिनका, धूल आदि पळ जाता था। भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ अंजनदानीकी।" 16

४—उस समय ष ड्वर्गी य भिक्षु सुनहली, रुपहली, नाना प्रकारकी अंजनदानियोंको धारण करते थे। लोग हैरान...होते थे—(०) जैसे काम-भोगी गृहस्थ। भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ ! नाना प्रकारकी अंजनदानियोंको नहीं धारण करना चाहिये। जो धारण करे उसे दु क्कट का दोष हो। भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ हड्डीकी, (हाथी) दाँतकी, सींगकी, नरकटकी वाँसकी, काठकी, लाखकी, फलकी, ताँबे (=लोह)की, शंखकी (अंजनदानियोंके रखनेकी)।" 17

५—उस समय अंजन-दानियाँ खुली होती थीं जिससे तिनका, धूल पळ जाती थे। भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ! अनुमति देता हूँ ढक्कनकी।" 18

६-- ढवकन गिर जाते थे।---

"भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ सूतसे बाँधकर अंजनदानियोंके बाँधनेकी।" 19

७-अंजनदानियाँ फट जाती थीं।--

"० अनुमति देता हूँ सूतसे मढ़नेकी।" 20

८—उस समय भिक्षु उँगलीसे आँजते थे और आँखें दुखती थीं। भगवान्से यह बात कही।— "भिक्षुओ! अनुमति देता हूँ आँजनेकी सलाईकी।" 21

९—उस समय ष ड्वर्गीय भिक्षु सोने-रूपेकी नाना प्रकारकी सलाइयाँ रखते थे। लोग हैरान...होते थे। भगवान्से यह बात कही।— "भिक्षुओ ! नाना प्रकारकी आँजनेकी सलाइयोंको नहीं धारण करना चाहिये। जो धारण करे उसे दुक्कटका दोप हो। भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ हड्डीकी०, शंखकी०(सलाईकी)।" 22

१०—उस समय आँजनेकी सलाइयाँ जमीनपर गिर पळती थीं और रूखळ हो जाती थीं। भगवान् से यह बात कही।—

"भिक्षुओ! अनुमित देता हूँ सलाईदानीकी।" 23

?१—उस समय भिक्षु अंजनदानीको भी, आँजनेकी सलाईको भी हाथमें रखते थे। भगवान् से यह बात कही।—

"भिक्षुओं! अनुमति देता हूँ अंजनदानीके बटुएका।" 24

१२—उस समय कंश्रेका बदुआ (=अंसबट्टक) न था। भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ ! अनुमति देता हुँ कंधेके बटुएकी, बाँधनेके सुतकी।" 25

## ( १२ ) सिरका नेल

१--उस समय आयुप्मान् पि लि न्दि व च्छ को सिर-दर्दे था। भगवान्से यह बात कही— "भिक्षुओ! अनुमित देता हूँ सिरपर तेलकी।" 26

# ( १३ ) नस और नसकरनी आदि

१--ठीक नहीं हुआ। भगवान्से यह बात कही।--

"भिक्षुओ! अनुमित देता हूँ नस लेनेकी।" 27

२ -- नस गल जाती थी। भगवान्से यह बात कही।---

"भिक्षुओ! अनुमित देता हूँ न स क र नी (=नाकमें नस डालनेकी नली)की।" 28

३—उस समय प ड्वर्गीय भिक्षु सोने-रूपे नाना प्रकारकी नसकरनीको धारण करते थे। लोग हैरान...होते थे—०। भगवान्से यह वात कही।—

"भिक्षुओ ! नाना प्रकारकी नसकरनीको नहीं धारण करना चाहिये । जो धारण करे उसे दुक्कटका दोष हो। भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ शंख ० की।"

"भिक्षुओ! अनुमित देता हूँ जोळी नसकरनी की।" 29

#### (१४) धूम-बत्तीका विधान

१—(नसमे भी) अच्छा न होता था। भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ (दवाईके) धुएँके पीनेकी।" 30

२—उसी बत्तीको लीपकर पीते थे। उससे कंठ जलता थ। भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ! अनुमति देता हूँ घूमने त्रकी (=फोफी)।" 31

३—उस समय षड्वर्गीय भिक्षु नाना प्रकारके सोने-रूपेके धूम्प्र ने त्र धारण करते थे। लोग हैरान...होते थे। भगवान्से यह वात कही।—

"भिक्षुओ! नाना प्रकारके धूम्रनेत्र नहीं धारण करना चाहिये, जो धारण करे उसे दुक्कटका दोष हो। भिक्षुओ! अनुमित देता हूँ हड्डीके० शंखके धूम्रनेत्रकी।" 32

४—उस समय धूम्रनेत्र बिना ढके रहते थे और उनमें कीळे चले जाते थे। भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ! अनुमति देता हूँ ढक्कनकी।"

५--उस समय भिक्षु धूम्र ने त्र हाथमें रखते थे। ०।---

"० अनुमित देता हूँ धूम्र ने त्र के थैलेकी।" 33

६-एक ओर घिस जाते थे। ०--

"० अनुमित देता हूँ दोहरी थैलीकी।०। कन्धेके बटुएकी, बाँधनेके सूतकी।" 34

# (१५) बानका नेल

उस समय आयुष्मान् पि लि न्दि व च्छ को बातका रोग था । वैद्य तेल पकानेको कहते थे। भगवान्से यह बात कही।——

"भिक्षुओ! अनुमति देता हूँ तेल पकानेकी।" 35

# (१६) द्वामें मद्य मिलाना

१—उस समय तेलमें शराव (=मद्य) डाल्नी थी। भगवान्से यह वात कही।—

"भिक्षुओ! अनुमित देता हूँ तेल-पाकमें मद्य डालनेकी।" 36

२—उस समय प इ व र्सी य भिक्षु बहुत मद्य डालकर तेल पकाते थे और उन्हें पीकर मतवाले होते थे। भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ ! बहुत मद्य डाले हुए तेलको नहीं पीना चाहिये। जो पीये उसे धर्मानुसार (दंड) करना चाहिये। भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ, उस तेलके पीनेकी जिसमें मद्यका रंग, गन्ध और रस न जान पळे।" 37

३— उस समय भिक्षुओंके पास अधिक मद्य डालकर पकाया हुआ बहुतसा तेल था । तब उन भिक्षुओंको यह हुआ कि अधिक मद्य डालकर पकाये हुए तेलके साथ हमें क्या करना चाहिये। भग-वान्से यह वात कही।——

''भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ अभ्यंजन (=मालिश करनेकी) ।'' 38

# (१७) तेलका बर्तन

उस समय आयुष्मान् पि लि न्दि व च्छ के पास बहुतसा तेल पका था लेकिन तेलका बर्तन मौजूद न था। भगवान्से यह बात कही।---

"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ तीन तुम्बोंकी—लोह (चताँबा)के तूँबेकी, काठके तूँबेकी, फलके तूँबेकी।" 39

# <sup>§</sup>२-स्वेदकर्म श्रोर चीर-फाळ श्रादि

# (१) स्वेदकर्म

१—उस समय आयुष्मान् पि लि न्दि व च्छ के शरीरमें वात (का रोग) था। भगवान्से यह बात कही।—

''भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ स्वे द क र्म (=पसीना निकालनेकी चिकित्सा)की।'' 40

२---नहीं अच्छा होता था।---

"भिक्षुओ! अनुमति देता हूँ सम्भार-स्वेद की १।" 41

३—नहीं अच्छा होता था।—

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अनेक प्रकारके पसीना लानेवाले पत्तोंके बीच सोना ।

```
"भिक्षुओं! अनुमति देता हँ न हास्वेद <sup>9</sup> की।" 42
```

(२) सींगमें जून निकालना

४--नहीं अच्छा होना था।---

"भिक्षुओं! अनुमित देता हूं भंगों द के की।" 43

५--नहीं अच्छा होता था।---

''भिक्षुओं! अनुमनि देता हूँ उदक को प्टक की <sup>३</sup>।'' 44

१—उस समय आयुष्मान् पिलिन्दिबच्छको गठिया (=पर्ववात)का रोग था। भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओं! अनुमति देता हूँ खुन निकालनेकी।" 45

२---नहीं अच्छा होता था।----

"भिक्षुओ ! अनुमति देता हैं सीयते खुन निकालनेकी।" 46

# (३) पैरमें मालिस चौर द्वा

?—उस समय आयुष्मान् पि छि न्दि वच्छके पैर फटे थे। भगवान्से यह <mark>बात कही।</mark>

"भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ पैरमें नालिङ करनेकी।" 47

२--नहीं अच्छा होता था।---

"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ पैरके लिये (दवा) बनानेकी।" 48

### (४) चीर फाळ

उस समय एक भिक्षुको फोळेका रोग था। भगवान्से यह बात कही।—— "भिक्षुओं! अनुमति देता हूँ श स्त्र-क में (=चीर-फाळ)की।" 49

#### (५) मलहम-पट्टी

१-- काढ़ेके पानीकी जरूरत थी।--

"भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ काढ़ेके पानीकी।" 50

२---०। भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ तिलकल्क (=खली)की।"51

३—०। भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ कवळिका (≃मलहम का फाहा)की।"52

४-- ०। भिक्षुओ ! अनुमित देता हुँ घाव बाँधनेकी पट्टीकी।" 53

५—घाव खुजलाते थे।

"भिक्षुओ! अनुमति देता हूँ सरसोंके लोथेसे सहलानेकी।" 54

६—घाव पन्छाता था।

"भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ धुँआस करनेकी।" 55

७-वढ़ा मांस उठ आता था।--

"भिक्षुओ! अनुमति देता हूँ नमककी कंकरीसे काटनेकी।" 56

<sup>ै</sup> पोरसा भर गढ़ा खोदकर उसे श्रंगारसे भरकर मिट्टी बालूसे मृंदकर वहाँ नाना प्रकारके वात रोग दूर करनेवाले पत्तोंको बिछाकर, शरीरमें तेल लगा उसपर लेटकर पसीना निकालना (—अट्ठकथा)।

र पत्तोंके काढ़ेसे शरीरको सींच सींचकर पसीना निकालना ।

<sup>ै</sup> गर्म पानी भरे बरतन जिस कोठरीमें रखे हैं, उसमें बैठकर पसीना निकालना।

12

८-- घाव नहीं भरता था।---

"भिक्षुओ! अनुमित देता हूँ घावके तेलकी।" 57

९—नेल गिर जाना था। भगवानुमे यह वान कही।—

'भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ विकासिक (=पतली पट्टी) सभी घावकी चिकित्सा की।" 18

(६) सर्प-चिकित्सा

?-- उस समय एक भिक्षुको साँपने काटा था। भगवान्से यह बात कही।--

"भिक्षुओं! अनुमित देता हूँ चार महाविकटों के (खिला) देनेकी। जैसे कि पा<mark>खाना,</mark> पेबाब, राख और मिट्टी।" 59

२—तव भिक्षुओंको यह हुआ—क्या (दूसरेके) देनेपर (लेना चाहिये) या स्वयं ले लेना चाहिये। भगवान्से यह वात कही।—

"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ कल्प्यकारक (=ग्रहणकरानेवाले)के होनेपर दिया लेनेकी और कल्प्यकारकके न होनेपर स्वयं लेकर सेवन करनेकी।" 60

# (७) विष-चिकित्सा

१--उस समय एक भिक्षुने विष खा लिया था। भगवान्से यह बात कही।--

"भिक्षुओ! अनुमति देता हूँ पाखाना पिलानेकी।" 61

२—तव भिक्षुओंको यह हुआ—क्या (दूसरेके) देनेपर (लेना चाहिये) या स्वयं लेना चाहिये। भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ, जैसा करनेसे वह ग्रहण करे वही ग्रहणका ढंग है। (काम होजानेपर) फिर नहीं ग्रहण कराना चाहिये।" 62

## (८) वरदिन्नक रोगको चिकित्सा

उस समय एक भिक्षुको घर दि न्न क १ रोग था। भगवान्से यह वात कही।—— "भिक्षुओ! अनुमति देता हूँ हराई (=सीता)की मिट्टी पिलानेकी।" 63

## (९) भूत-चिकित्सा

उस समय एक भिक्षुको दुष्ट ग्रह (=भूत)ने पकळा था। भगवान्से यह बात कही।——
"भिक्षुओ! अनुमति देता हूँ आ मि षो द क (=अनाज जलाकर बनाया सीरा) पिलानेकी।" 64

## (१०) पांडुरोग-चिकित्सा

उस समय एक भिक्षुको पाण्डु रोग था। ०।---

"भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ (गो)-मूत्रकी हर्रे पिलानेकी।" 65

# (११) जुलिपत्ती त्र्यादिकी चिकित्सा

१-- जुलपित्ती (=छ वि दो प) हो आई थी। । --

"भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ गंधकके लेप करनेकी।" 66

२-- ० शरीर सुन्न हो गया था। ०।--

" ० अनुमति देता हूँ जुलाब पीनेकी।" 67

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> स्वाभाविक अस्वाभाविक दोनों प्रकारका ।

३---० अच्छ कं जी (=काँजी)की जरूरत थी। ०।---

" ० अनुमति देता हूँ अ च्छ कं जी की।" 68

८--० अ क ट जूस (=स्वाभाविक जूस)की जरूरत थी। ०।--

५ — "० अनुमति देता हूँ अकट जूस की।" 69

६---० कटा कट<sup>9</sup>की जरूरत थी।०।---

७—"० अनुमति देता हूँ कटा कट की।" 70

८--- प्रतिच्छा द न (=ढाँकनेकी वस्तु)की जरूरत थी। । ---

"० अनुमित देता हूँ प्रति च्छा द न की।" 71

# §३-श्राराममें चीजोंका रखना सँमालना श्रादि

# (१) पिलिन्दि वच्छका राजगृहमें लेण वनवाना

उस समय आयुष्मान् पि लि न्दि व च्छ राजगृहमें लेण (=गृहा) बनवानेके लिये पहाळ साफ़ करवा रहे थे। तब मगधराज सेनिय विम्विसार जहाँ आयुष्मान पि लि न्दि व च्छ थे वहाँ गया। जाकर आयुष्मान् पि लि न्दि व च्छ को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे मगधराज सेनिय विम्विसारने आयुष्मान् पि लि न्दि व च्छ से यह कहा—

"भन्ते ! स्थविर क्या करा रहे हैं ?"

"महाराज ! ले ण वनवानेके लिये पहाळ (=पव्भार) साफ़ करा रहा हूँ।"

"क्या भन्ते ! आर्यको आरामिक (=आराममें काम करनेवाले)की आवश्यकता है?"

"महाराज ! भगवान्ने आरामिक (रखने)की अनुमति नहीं दी है।"

"तो भन्ते ! भगवान्से पूछकर मुझसे कहना।"

"अच्छा महाराज," (कह) आयुर्ष्मान् पि लि न्दि व च्छ ने मगधराज सेनिय विम्विसारको उत्तर दिया। तव आयुष्मान् पि लि न्दि व च्छ ने मगधराज सेनिय विम्विसारको धार्मिक कथा द्वारा... समुत्तेजित सम्प्रहर्षित किया। तव मगधराज सेनिय विम्विसार...सम्प्रहर्षित हो आसनसे उठ आयुष्मान् पि लि न्दि व च्छ को अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर चला गया। तव आयुष्मान् पिलिन्दिवच्छने भगवान्के पास (यह संदेश दे) दूत भेजा—

"भन्ते ! मगधराज सेनिय वि स्वि सा र आरामिक देना चाहता है। कैसा करना चाहिये ?"

#### (२) त्राराममें सेवक रखना

भगवान्ने इसी प्रकरणमें इसी संबंधमें धार्मिक कथा कह भिक्षुओंको संबोधित किया—

"भिक्षुओ! अनुमित देता हूँ आरामिककी।" 72

दूसरी वार भी मगधराज सेनिय विम्विसार जहाँ आयुष्मान् पि लि न्दि व च्छ थे वहाँ गया ० आयुष्मान् पिलिन्दिवच्छसे यह पूछा—

"क्या भन्ते! भगवानुने आरामिककी अनुमति दी?"

"हाँ महाराज!"

"तो भन्ते ! आर्यको आरामिक देता हुँ।"

तब मगधराज सेनिय विम्बिसारने आयुष्मान् पि लि न्दि व च्छ को आरामिक देनेका वचन दे

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> वशीकरण मंत्र किये पेयके पीनेसे उत्पन्न होनेवाला रोग ।

भूल कर देरके बाद याद करके एक सर्वार्थक महामात्य (=प्राइवेट सेक्रेटरी )को संबोधित किया—

"भणे ! जो मैंने आर्यके लिये आरामिक देनेको कहा था, क्या वह दे दिया गया ?"

"नहीं देव ! आर्यको आरामिक (नहीं) दिया गया।"

"भणे ! कितना समय उसको हो गया ?"

तव उस महामात्यने रातोंको गिनकर मगधराज सेनिय वि स्वि सा र से यह कहा--

''देव ! पाँच सौ रातें।"

"तो भणे! आर्यको पाँच सौ आरामिक दो।"

"अच्छा देव" (कह) उस महामात्यने मगबराज सेनिय विम्विसारको उत्तर दे आयुष्मान् पि लिन्दि व च्छ को पाँच सौ आरामिक दिये, जिनका कि एक गाँव वस गया। जिसे कि (पीछे लोग) आ रामिक ग्रामभी कहते थे, पि लिन्दि ग्रामभी कहते थे।

## (३) पिलिन्दि वच्छका चमत्कार

उस समय आयुष्मान् पिलिन्दिबच्छ उस ग्रामके भिक्षाटक (=कुल्पग) थे। तब आयुष्मान् पिलिन्दिबच्छ पूर्वाहणके समय पहनकर पात्र-चोबर ले पिलिन्दिग्राम में भिक्षाके लिये प्रविष्ट हुए। उस उमय उस गाँवमें उत्सव था। लळके अलंकृत हो माला पहने खेलते थे। तव आयुष्मान् पिलिन्दि व च्छ पिलिन्दि गाँव में बिना ठहरे भिक्षाचार करते जहाँ एक आरामिकका घर था वहाँ पहुँच। जाकर विछे आसनपर बैठे। उस समय उस आरामिककी लळकी दूसरे लळकोंको अलंकृत, मालाकृत देख रोती थी—'माला मुझे दो! अलंकार मुझे दो!' तव आयुष्मान् पिलिन्दि व च्छ ने आरामिककी स्त्रीसे कहा—''क्यों यह बच्ची रो रही हैं?''

"भन्ते! यह लळकी दूसरे लळकोंको अलंकृत मालाकृत देखकर रो रही है 'माला मुझे दो! अलंकार मुझे दो!', हम ग़रीबोंके पास कहाँ माला है, कहाँ अलंकार है ?''

तब आयुष्मान् पिलिन्दिवच्छ एक तिनकेके टुकछेको उठाकर आरामिककी स्त्रीसे बोले— अच्छा ! तो इस तिनकेके टुकछेको लळकीके सिरपर रख दे।"

तब उस आरामिककी स्त्रीने उस तिनकेके टुक्छेको छेकर उस लळकीके सिरपर रख दिया, और वह सुवर्णमाला-वाली अभिरूपा—दर्शनीया—प्रासादिक हो गई। वैसी सुवर्णमाला तो राजाके अन्तःपुरमें भी नहीं थी। लोगोंने मगधराज सेनिय बिम्बिस रसे कहा—

"देव! अमुक आरामिकके घर ऐसी सुवर्णमाला अभिरूपा—दर्शनीया—प्रासादिका है जैसी सुवर्णमाला कि देवके अन्तःपुरमें भी नहीं है। कहाँसे उस दरिद्रके (घरमें ऐसी हो सकती है), निस्संशय चोरीसे लाई गई है।"

तब मगधराज सेनिय विम्बिसारने उस आरामिकके कुटुम्बको वाँध दिया। दूसरी बार भी आयु-ष्मान् पि लिन्दि व च्छ पूर्वाह्णमें पहन पात्र-चीवर ले भिक्षाके लिये पि लिन्दि ग्रा म में प्रविष्ट हुए। पि लिन्दि ग्रा म में विना ठहरे भिक्षाचार करते जहाँ उस आरामिकका घर था वहाँ गये। जाकर पळो-सियोंसे पूछा—

"इस आरामिकका कुटुम्ब कहाँ चला गया ?"

"भन्ते ! उस सुवर्णमालाके कारण राजाने बँधवा दिया।"

तब आयुष्मान् पि लि न्दि व च्छ जहाँ मगधराज सेनिय विम्विसारका घर था वहाँ गये। जाकर बिछे आसनपर बैठे। तब मगधराज सेनिय विम्विसार, जहाँ आयुष्मान् पि लि न्दि व च्छ थे, वहाँ गया। जाकर...अभिवादनकर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे मगधराज सेनिय विम्विसारको आयुष्मान् पिलिन्दिवच्छने यह कहा—

''महाराज ! क्यों (तुमने) उस आरामिकके कुटुम्बको बँधवाया है ?''

''भन्ते ! उस आरामिकके घरमें ऐसी सुवर्णमा ला ० थी जैसी हमारे अन्तःपुरमें भी नहीं ० निस्संशय चोरीसे लाई गई है।''

तब आयुष्मान् पि लि न्दि व च्छ ने मगधराज सेनिय बिम्बिसारका प्रासाद सोनेका हो जाय— यह संकल्प किया, और वह सारा सुवर्णका हो गया।——

''महाराज ! यह बहुत सा सुवर्ण कहाँसे (आया) ?''

''जान गया, भन्ते ! आर्यकी ऋद्धिके बलसे वह आरामिक कुटुम्ब (वैसा हो गया था)।'' और उस आरामिकके कुटुम्बको छुळवा दिया।

## ( ४ ) भैषज्य सप्ताहभर रक्खे जासकते हैं

लोग (यह देखकर) सन्तुष्ट, अत्यन्त प्रसन्न हुए कि आर्य पि लि न्दि व च्छ ने राजा सिहत सारी परिषद्को दिव्यशक्ति—ऋद्धि-प्रातिहार्य दिखलाया, और वे आयुष्मान् पिलिन्दिवच्छके पास घी, मक्सन, तेल, मधु, खाँळ इन पाँच भैषज्योंको ले जाने लगे। साधारण तौरसे भी आयुष्मान् पिलिन्दिवच्छ पाँच भैषज्योंके पानेवाले थे। पाने पर परिषद् (=जमात)को दे देते थे, और उनकी परिषद् बटोरू हो गई। लेकर वे कुंडेमें भी, घरमें भी रखते थे। जल छ क्के और थैलियोंमें भी भरकर जँगलोंमें भी टाँग देते थे। और वह तितर बितर पळे रहते थे और विहार चूहोंसे भर गया था। लोग विहार में घूमते वक्त (वह सब) देख हैरान...होते थे। 'यह शाक्यपुत्रीय श्रमण कोष्टागारवाले हो गये हैं जैसे कि मगधराज सेनिय बिम्बिसार।' भिक्षुओंने उन मनुष्योंके हैरान...होनेको सुना और जो वह अल्पेच्छ भिक्षु थे हैरान...होते थे—'कैसे भिक्षु इस प्रकारके बटोरू होनेके लिये चेतावेंगे!'

तब उन भिक्षुओंने भगवान्से यह बात कही।---

"सचम्च भिक्षुओ! भिक्षु इस प्रकारके बटोरू होनेके लिये चेताते हैं?"

"(हाँ) सचमुच भगवान्!"

० फटकार करके धार्मिक कथा कह भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया-

"भिक्षुओ ! जो वह रोगी भिक्षुओंके खाने लायक भैषज्य हैं, जैसे कि घी, मक्खन, मधु, तेल, खाँळ उन्हें अधिकसे अधिक सप्ताह भर पास रखकर सेवन करना चाहिये; इसका अतिक्रमण करनेपर धर्मानुसार (दंड) करना चाहिये।" 73

## २---राजगृह

## (५) गुळ खानेका विधान

तब भगवान् श्रावस्ती में इच्छानुसार विहारकर जिधर राजगृह है उधर चारिका (=िवचरण) के लिये चल पळे। आयुष्मान् कंखारेवतने रास्तेमें गुळ बनाते वक्त उसमें आटा भी, राख भी, डालते देखा। देखकर अन्नयुक्त गुळ है। यह अविहित है। अपराहणमें भोजन करने लायक नहीं है—(सोच) संदेह-युक्त हो (वे) अपनी परिषद् सहित गुळ नहीं खाते थे। जो उनके श्रोता थे वह भी गुळ नहीं खाते थे। भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ ! किस लिये गुळमें आटा भी राख भी, डालते हैं ?"

"बाँधनेके लिये भगवान् !"

"यदि भिक्षुओ ! वाँधनेके लिये गुळमें आटा भी राख भी, डालते हैं तो वह भी तो गुळ ही कहा जाना है।"

"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ इच्छानुसार गुळ खानेकी।" 74

## (६) मूँगका विधान

आयुष्मान् कं खा रे व त ने पकी भी मूँग उगी देखी। देखकर मूँग निषिद्ध हैं, पकी भी मूँग उत्पन्न होनी हैं—(सोच) संदेह-युक्त हो (वे) अपनी परिषद् सहित मूँग नहीं खाते थे। जो उनके श्रोता थे वह भी मूँग नहीं खाते थे। भगवान्से यह वात कही।—

"यदि भिक्षुओ ! पकी भी मूँगे उत्पन्न होती हैं तो अनुमित देता हूँ इच्छानुसार मूँग खानेकी।" 75

### (७) छाछका विधान

उस समय एक भिक्षुको पेटमें वायगोलेकी बीमारी थी। उसने नमकीन सो वी र क (=छाछ) को पिया। वह वायगोलेका रोग शान्त हो गया। भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ (इस) रोगमें सो वी र क (=छाछ)की, और नीरोगके लिये पानी मिलेको पेयके तौरपर सेवन करनेकी।" 76

## (८) त्रारामके भीतर रखे, पकाये; त्रीर स्वयं पकायेका खाना निषिद्ध

१—तव भगवान् क्रमशः चारिका करते जहाँ राजगृह था वहाँ पहुँचे और वहाँ भगवान् रा जगृह के वे णुव न कल न्द क निवापमें विहार करते थे। उस समय भगवान्को पेटमें वायुकी पीळा हुई। तव आयुप्मान् आनन्दने—पहले भी भगवान्के पेटमें वायुकी पीळा होनेसे त्रिकटुक यवागू (=िखचळी) लाभ देती थी—(यह सोच) स्वयं तिल तंदुल और मूँगको माँगकर भीतर डालके (आरामके) भीतर स्वयं पकाकर भगवान्के पास उपस्थित किया—

"भगवान् त्रिकटुक यवाग्को पियें!"

जानते हुए भी तथागत पूछते हैं ०१।

तब भगवान्ने आयुष्मान् आनंदको संबोधित किया--

"आनन्द! कहाँसे यह यवागू (आई) है ?"

तव आयुप्मान् आनन्दने भगवान्से सव वात कह दी। बुद्ध भगवान्ने फटकारा---

"आनंद ! अनुचित है, अयुक्त है, श्रमणके आचारके विरुद्ध है, अविहित है, अकरणीय है। कैसे आनंद तू ! इस प्रकारके वटोरूपनके लिये चेताता है ? आनन्द ! जो कुछ भीतर रखा गया है वह भी निषिद्ध है, जो कुछ भीतर पकाया गया है वह भी निषिद्ध है, जो स्वयं पका है वह भी निषिद्ध है। आनंद ! न यह अप्रसन्नोंको प्रसन्न करनेके लिये है ०।"

फटकारकर धार्मिक कथा कह भिक्षुओंको संबोधित किया।--

"भिक्षुओ ! (आरामके) भीतर रखे, भीतर पकाये और स्वयं पकायेको नहीं खाना चाहिये। जो खाये उसे दुक्कटका दोष हो।" 77

२—"भिक्षुओ ! भीतर रखे, भीतर पकाये, स्वयं पकायेका जो सेवन करे उसे तीनों दु क्क टों का दोष हो । " 78

"यदि भिक्षुओ! भीतर रखे, भीतर पके और दूसरे द्वारा पकायेका सेवन करे तो दो दु क्क टों-का दोष हो।" 79

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> देखो पृष्ठ १०८।

"भिक्षुओ ! यदि भीतर रखे, बाहर पकाये, स्वयं पकायेका सेवन करे तो दो दुक्कटोंका दोप हो।" 80

"यदि भिक्षुओ ! बाहर रखे, भीतर पकाये स्वयं पर्कका सेवन करे तो दो दुक्कटों का दोप हो । 81 "यदि भिक्षुओ ! भीतर रखे, बाहर पकाये (किन्तु) दूसरे द्वारा पकायेको भोजन करे तो (एक) दुक्कटका दोप हो । 82

''यदि भिक्षुओ ! वाहर रखे, भीतर पकाये (किन्तु) दूसरों द्वारा पकायेका भोजन करेतो एक दुक्कटका दोष हो । 83

"यदि भिक्षुओ! बाहर रखे, बाहर पकाये और अपने (हाथसे) पकायेका भोजन करे तो (एक) दुक्कटका दोष हो। 84

"यदि भिक्षुओ ! वाहर रखे बाहर पकाये किन्तु दूसरों द्वारा पकायेका भोजन करे तो दोप नहीं।" ३—उस समय भिक्षु (यह सोचकर कि) भगवान्ने स्वयं पाकका निपेध किया है दोवारा पकानेमें संदेहमें पळे थे। भगवान्से यह बात कही।—

''भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ फिर पाक करनेकी।" 85

## (९) दुर्भिज्ञमें आराममें रखे, पकाये तथा स्वयं पकायेका खाना विहित

१—उस समय राजगृह में दुर्भिक्ष था। लोग नमक भी, तेल भी, तंडुल भी खाद्य भी आराममें लाते थे। उन्हें भिक्षु बाहर रखवा देते थे और उन्हें चूहे बिल्लियाँ आदि भी खाती थीं। चोर भी ले जाते थे, जूठा खानेवाले (=दमक) भी ले जाते थे। भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ भीतर रखवानकी।" 86

२—भीतर रखवाकर बाहर पकाते थे और जूठा खानेवाले घेर लेते थे। भिक्षु विश्वास पूर्वक खा नहीं सकते थे। भगवान्से यह बात कही।—

''भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ भीतर पकानेकी ।'' 87

३—दुर्भिक्षमें कल्प्यकारक (=भिक्षुओंके काम करनेवाले) बहुत भागको ले जाते थे और थोळासा भिक्षुओंको देते थे। भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ स्वयं पकानेकी—भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ भीतर रक्ले, भीतर पकाये, और (अपने) हाथसे पकायेकी ।" 88

## (१०) निर्जन वन स्थानमें स्वयं फल आदिका प्रहण करना

उस समय बहुतसे भिक्षुओंने का शी (देश)में वर्षावास कर भगवान्के दर्शनको राज गृह जाते समय रास्तेमें रूखा या अच्छा कोई भोजन आवश्यकतानुसार भरपूर नहीं पाया। खाने लायक फल बहुत था किन्तु कोई कल्प्य का र क ै नहीं था। तब वह भिक्षु तकलीफ पाते, जहाँ राज गृह में वे णुव न कलन्द कि निवाप था और जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये। जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठे। बुद्ध भगवानोंका यह आचार है कि नवागन्तुक भिक्षुओंसे कुशल-समाचार पूछें। तव भगवान्ने भिक्षुओंसे यह कहा—

"भिक्षुओ! अच्छा तो रहा? यापन करने योग्य तो रहा? रास्तेमें विना तकलीफ़के तो आये? और भिक्षुओ! कहाँसे तुम आये?"

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> भोजन आदि जिन चीजोंको स्वयं उठाकर भिक्षु नहीं खा सकते उसको उठाकर देनेवाला कल्प्यकारक कहलाता है ।

"अच्छा रहा भगवान् ! यापन योग्य रहा भगवान् ! भन्ते ! हम काशी (देशमें) वर्षावास कर ० मार्गमें तकलीफ़ पाते आये ।"

तब भगवान्ने उसी संबंधमें उसी प्रकरणमें धार्मिक कथा कह भिक्षुओंको संबोधित किया—
"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ जहाँपर खाने योग्य फलको देखो और कल्प्यकारक न हो तो स्वयं
ले जाकर कल्प्यकारकको देख भूमिमें रख फिर उससे ग्रहण कर खानेकी। भिक्षुओ ! लेने देनेकी अनुमित देता हूँ।" 89

## (११) भोजनोपरान्त लाये भच्यकी अनुसति

१—उस समय एक ब्राह्मणके पास नये तिल और नई मधु उत्पन्न हुई थी। तब उस ब्राह्मणको यह हुआ—'अच्छा हो मैं इन नये तिलों और नई मधुको बुद्ध सहित भिक्षु-संघको प्रदान करूँ।' तब वह ब्राह्मण जहाँ भगवान् थे वहाँ गया। भगवान्के साथ कुशल-प्रश्न पूछा...एक ओर खळा हुआ। एक ओर खळे उस ब्राह्मणने भगवान्मे यह कहा—

''आप गौतम भिक्षु-संघके साथ कलके मेरे भोजनको स्वीकार करें।''

भगवान्ने मौनसे स्वीकार किया।

तब वह ब्राह्मण भगवान्की स्वीकृतिको जान चला गया । तव उस ब्राह्मणने उस रातके बीत जानेपर उत्तम खाद्य-भोज्य तैयार करा भगवान्को कालकी सूचना दी—

"भो गौतम! भोजनका समय है। भोजन तैयार है।" तब भगवान् पूर्वाहण समय पहनकर पात्र-चीवर ले जहाँ उस ब्राह्मणका घर था वहाँ गये। जाकर भिक्षु-संघके साथ बिछे आसनपर बैठे। तब वह ब्राह्मण बुद्ध प्रमुख भिक्षु-संघको अपने हाथसे उत्तम खाद्य-भोज्य द्वारा संतर्पित—सम्प्रवारित कर भगवान्के भोजनकर हाथ हटा लेनेपर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे उस ब्राह्मणको भगवान् धार्मिक कथा द्वारा...समुत्तेजित, सम्प्रहायितकर आसनसे उठ चले गये। भगवान्के चले जानेके थोळी ही देर बाद उस ब्राह्मणको यह हुआ—''जिनके लिये मैंने बुद्ध-सहित भिक्षु-संघको निमंत्रित किया था, उन्हीं नये तिलों और नये मधुको देना मैं भूल गया। क्यों न मैं नये तिलों और नये मधुको कूँळों और घळोंमें भर आराममें लिवा ले चलूँ।"

तब वह ब्राह्मण नये तिलों और नये मधुको कूँळों और घळोंमें भरकर आराममें लिवा, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। जाकर एक ओर खळा हुआ। एक ओर खळे उस ब्राह्मणने भगवान्से यह कहा—

''भो गौतम ! जिनके लिये मैंने बुद्ध-सिहत भिक्षु-संघको निमंत्रित किया था, उन्हीं नये तिलों और नये मधुको देना मैं भूल गया। आप गौतम उन नये तिलों और नये मधुको स्वीकार करें।''

"तो ब्राह्मण! भिक्षुओंको दे"।

२—उस समय भिक्षु दुर्भिक्ष होनेसे थोळेसे भी वस कर देते थे। जानकर भी इनकार कर देते थे और सारा संघ पूर्ण कह देता था। भिक्षु संदेहमें पळ नहीं स्वीकार करते थे।

"भिक्षुओ! स्वीकार करो। भोजन करो।"

"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ वहाँसे लाये हुएको भोजन पूर्ति हो जानेपर भी अतिरिक्त न हो तो उसे भोजन करनेकी।" 90

३—उस समय आयुष्मान् उप नं द शाक्य-पुत्रके सेवक कुटुम्बने संघके लिये खानेकी चीज भेजी और कहा—'यह खानेकी चीज आर्य उपनंदको दिखलाकर संघको देना।' उस समय आयुष्मान् उपनंद शाक्यपुत्र गाँवमें भिक्षाके लिये गये थे। तब आदिमयोंने आराममें जाकर भिक्षुओंसे पूछा—"आर्य उप नं द कहाँ हैं?"

"आवुसो! आयुष्मान् उप नं द शाक्यपुत्र गाँवमें भिक्षाके लिये गये हैं।"

"भन्ते! इस खानेकी चीजको आर्य उप नंद को दिखला संघको देना चाहिये।" भगवान्से यह बात कही।——

"तो भिक्षुओ ! लेकर रख छोळो जब तक कि उप नं द आता है।" 9 ा

४—तव आयुष्मान् उपनंद शाक्यपुत्र भात (खाने)से पहले (गृहस्थ) कुटुम्बोंमें बैठकीकर दिन के (मध्य)में आते थे। उस समय भिक्षु दुर्भिक्ष होनेसे थोळेसे भी ० भिक्षु संदेहमें पळ नहीं स्वीकार करते थे।

"भिक्षुओ! स्वीकार करो, भोजन करो।"

"भिक्षुओं! अनुमित देता हूँ भातके पहिले लियेको, भोजन पूर्ति हो जानेपर भी अतिरिक्त न हो तो उसे भोजन करनेकी।" 92

#### ३---श्रावस्ती

५—तब भगवान् राजगृह में इच्छानुसार विहारकर जिधर श्रावस्ती है उधर चारिकाके लिये चल पळे कमशः चारिका करते जहाँ श्रावस्ती है वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान् श्रावस्तीमें अना थ पिं डिक के आराम जे त व न में विहार करते थे। उस समय आयुष्मान् सारिपुत्रको काय-डाह (=शरीर जलने) का रोग था। तब आयुष्मान् महा मौद्ग ल्यायन जहाँ आयुष्मान् सारिपुत्र थे वहाँ गये। जाकर आयुष्मान् सारिपुत्रसे यह कहा—

''आवुस ! सारिपुत्र पहले जव तुम्हें कायडाह रोग होता था तो कैसे अच्छा होता था ?''

"आवुस! भ सीं ळ (=कमलकी जळ) और कमल-नालसे।"

तब आयुष्मान् महामौद्गल्यायन जैसे वलवान् पुरुष समेटी बाँहको पसारे, पसारी वाँहको समेटे वैसे ही (अप्रयास) जेतवनमें अन्तर्धान हो मंदािक नी पुष्करिणीके तीर जा प्रकट हुए। एक नागने आयुष्मान् महामौद्गल्यायनको दूरसे ही आते देखा। देख कर...यह कहा—

"आइये भन्ते ! आर्यं महामौद्गल्यायन, भन्ते ! स्वागत है आर्यं महामौद्गल्यायनका । भन्ते ! आर्यंको किस चीजकी जरूरत है ? क्या दूँ ?"

"आवुस! मुझे भसींळकी जरूरत है और कमल-नालकी।"

तब उस नागने दूसरे नागको आज्ञा दी—'तो भगे! आर्यको जितनी आवश्यकता हो उतनी भसींळ और कमल-नाल दो।'

तब वह नाग मंदािकनी पुष्करिणीमें घुसकर सूँळसे भसींळ और कमल-नालको निकाल अच्छी तरह घोकर गठरी बाँध जहाँ आयुष्मान् महामौद्गल्यायन थे वहाँ गया।

तब आयुष्मान् महामौद्गल्यायन जेतवनमें जा प्रकट हुए । और वह नाग भी मंदा-किनी पुष्करिणीके तीर अन्तर्धान हो जेतवन में जा प्रकट हुआ। तब वह नाग आयुष्मान् महामौद्-गल्यायनको भसींळ और कमल-नाल दे जेतवनमें अन्तर्धान हो मंदाकिनी पुष्करिणीके तीर जा प्रकट हुआ।

तब आयुष्मान् महामौद्गल्यायनने आयुष्मान् सारिपुत्र को भसींळ और कमल-नाल दिया। तब भसींळ और कमल-नालके खानेसे आयुष्मान् सारिपुत्रकी काय-दाहकी पीळा शान्त हो गई, और बहुत-सी भसींळ और कमल-नाल बच रही। उस समय दुर्भिक्ष होनेसे भिक्षु संदेहमें पळ नहीं स्वीकार करते थे।

"भिक्षुओ! स्वीकार करो, भोजन करो।"

"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ वनकी और पुष्करिणीकी वस्तुको भोजन पूरा हो जानेपर भी अतिरिक्त न हो तो उसे भोजन करनेकी।" 93

## (१२) स्वयं लेकर फल खाना

उस समय श्रा व स्ती में बहुतसा खाने लायक फल उत्पन्न हुआ था लेकिन कोई क ल्प्य का र क न था। भिक्षु संदेहमें पळकर फल न खाते थे। भगवान्से यह बात कही।——

"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ बिना बीजवाले तथा (बीजवाले ) फलके बीजको निकालकर कल्प्य न करनेपर भी खानेकी।" 94

#### ४----राजगृह

# ( १३ ) गुप्त स्थानमें चीरफाळ वस्तिकर्मका निषेध

१—तब भगवान् श्राव स्ती में इच्छानुसार विहारकर ० राजगृह के वेणुव न क छंद क निवाप में विहार करते थे। उस समय एक भिक्षुको भगंद र का रोग था। आ का शागो त्र वैद्य शस्त्रकर्म (चिर फाळ) करता था। तब भगवान् विहारमें घूमते हुए जहाँ उस भिक्षुका विहार (चकोठरी) था वहाँ गये। आ का शागो त्र वैद्यने भगवान्को दूरसे ही आते देखा। देखकर भगवान्से यह वोला—

"आइये आप गौतम! इस भिक्षुके मल-मार्गको देखें। जैसे कि गोहका मुख है।"

तब भगवान्ने—'यह मोघपुरुष मुझसे ही मजाक कर रहा है'——(सोच) वहींसे छौटकर इसी सम्बन्धमें इसी प्रकरणमें भिक्षु-संघको एकत्रितकर भिक्षुओंसे पूछा—

"भिक्षुओ! क्या अमुक विहारमें रोगी भिक्षु है?"

"है भगवान्!"

"भिक्षुओ ! उस भिक्षुको क्या रोग है ?"

"भन्ते ! उस आयुष्मान्को भगंदरका रोग है और आ का श गो त्र वैद्य शस्त्र-कर्म कर रहा है।" बुद्ध भगवान्ने निदा की—

"भिक्षुओ ! अयुक्त है, उस मोघ पुरुषके लिये अनुचित है। अयोग्य है। अप्रतिरूप है। श्रमणोंके आचारके विरुद्ध है, अविहित है, अकरणीय है। कैसे भिक्षुओ ! वह मोघ पुरुष गुह्य-स्थानमें शस्त्र-कर्म कराता है! भिक्षुओ! (उस) गुह्य-स्थानमें चमळा कोमल होता है। घाव मुश्किलसे भरता है। शस्त्र चलाना कठिन है। भिक्षुओ! न यह अप्रसन्नोंको प्रसन्न करनेके लिये है ०।"

निंदा करके धार्मिक कथा कह भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया-

"भिक्षुओ ! गुट्य-स्थानमें शस्त्र-कर्मं नहीं करना चाहिये। जो कराये उसे थुल्लच्चयका दोष हो।" 95

२—उस समय ष ड्वर्गीय भिक्षु—भगवान्ने शस्त्र-कर्मका निषेध किया है (यह सोच) व स्ति क मैं कराते थे। जो वह अ ल्पे च्छ भिक्षु थे हैरान...होते थे—'कैसे षड्वर्गीय भिक्षु वस्ति-कर्म कराते हैं!' तब उन लोगोंने यह बात भगवान्से कही।—

"सचमुच भिक्षुओ ०?"

"(हाँ) सचमुच भगवान्।"

निंदा कर धार्मिक कथा कह भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया--

"भिक्षुओ ! गुह्य-स्थानके चारों ओर दो अंगुल तक शस्त्रकर्म या वस्तिकर्म नहीं कराना चाहिये । जो कराये उसे थुल्ल च्च य का दोष हो ।" 96

## 

#### ५---वारागासी

## (१) सुप्रियाका अपना मांस देना

तब भगवान् राजगृह में इच्छानुसार विहारकर जिधर वा राणसी है उधर चारिकाके लिये चले। कमशः चारिका करते जहाँ वाराणसी है वहाँ पहुँचे। वहाँ भगवान् वाराणसीके ऋ षिप त न मृगदाव में विहार करते थे। उस समय वाराणसीमें सुप्रिय (नामक) उपासक और सुप्रिया (नामक) उपासिका, दोनों श्रद्धालु थे। वह दाता काम करनेवाले और संघके सेवक थे। तब सुप्रिया उपासिका एक दिन आराममें जा एक विहार (=भिक्षुओं रहनेकी कोठरी) से दूसरे विहार, एक परिवेण पे से दूसरे परिवेणमें जा भिक्षुओं पूछती थी—

"भन्ते ! कौन रोगी है ? किसके लिये क्या लाना चाहिये ?"

उस समय एक भिक्षुने जुलाब लिया था। तब उस भिक्षुने सुप्रिया उपासिकासे यह कहा— "भिगिनी! मैंने जुलाब लिया है। मुझे प्रतिच्छादनीय (=५४य)की आवश्यकता है।"

"अच्छा आर्य ! लाया जायेगा।"—(कह) घर जा नौकरको आज्ञा दी—

"जा भणे ! तैयार मांस खोज ला।"

"अच्छा आर्ये !"——(कह) उस पुरुषने सुप्रिया उपासिकाको उत्तर दे सारी वाराण सी को खोज डालनेपर भी तैयार मांस न देखा। तब वह जहाँ सुप्रिया उपासिका थी वहाँ गया। जाकर सुप्रिया उपासिकासे यह बोला—

"आर्यें ! तैयार मांस नहीं है। आज मारा नहीं गया।"

तव सुप्रिया उपासिकाको यह हुआ—'उस रोगी भिक्षुको प्रतिच्छा द नीय न मिलनेसे रोग बढ़ेगा, या मौत होगी। मेरे लिये यह उचित नहीं कि वचन देकर न पहुँचवाऊँ।'—(यह सोच) पोत्थ-निका (=मांस काटनेका हथियार) ले जाँघके मांसको काटकर (यह कह) दासीको दे दिया— 'हन्त! जे! इस मांसको तैयारकर अमुक विहारमें रोगी भिक्षु है उसको दे आ। यदि मेरे वारेमें पूछे तो कहना बीमार है।' और चादरसे जाँघको बाँधकर कोठरीमें जा चारपाईपर लेट गई। तब सुप्रिय उपासकने घरमें जा दासीसे पूछा—''सुप्रिया कहाँ है?''

"आर्य ! यह कोठरीमें लेटी हुई हैं।"

तब सुप्रिय उपासक जहाँ सुप्रिया उपासिका थी वहाँ गया। जाकर सुप्रिया उपासिकासे यह बोला—

"कैसे लेटी हो ?"

ωÇ

''बीमार हूँ।''

"तुम्हें क्या बीमारी है ?"

तब सुप्रिया उपासिकाने सुप्रिय उपासकसे वह सब बात कह दी। तब सुप्रिय उपासकने— "आश्चर्य है! अद्भुत है! कितनी श्रद्धालु, (=प्रसन्न) सुप्रिया है जो कि उसने अपने मांसको भी दे दिया। इसके लिये और क्या अदेय हो सकता है?"—(कह) हर्षित=उदग्र हो जहाँ भगवान् थे वहाँ

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> उस समय आजकलके युक्त-प्रान्त और बिहारके देहातोंके मिट्टीके घरोंकी तरह बीचमें आँगन रख चारों ओर कोठरियाँ बनाई जाती थीं। ऐसे आँगनवाले घरको परिवेण कहते थे।

गया। जाकर अभिवादनकर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे सु प्रि य उपासकने भगवान्से यह कहा— "भन्ते! भिक्षु-संघके साथ कलका मेरा भोजन स्वीकार करें।"

भगवान्ने मौनसे स्वीकार किया। तब सुप्रिय उपासक भगवान्की स्वीकृतिको जान आसनसे उठ भगवान्की प्रदक्षिणाकर चला गया। तव सुप्रिय उपासकने उस रातके बीत जानेपर उत्तम खाद्यभोज्य तैयार करा समयकी सूचना दी—"भन्ते! (भोजनका) समय है, भात तैयार है।"

तब भगवान् पूर्वाहणके समय पहिनकर पात्र-चीवर ले जहाँ सुप्रिय उपासकका घर था वहाँ गये। जाकर भिक्षु-संघके साथ विछे आसनपर बैठे। तब सुप्रिय उपासक जहाँ भगवान् थे वहाँ गया। जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर खळा हुआ। एक ओर खळे सुप्रिय उपासकसे भगवान्ने यह कहा——"कहाँ है सुप्रिया?"

"बीमार है भगवान्!"

"तो आवे।"

"भगवान्! नहीं आसकती।"

''तो पकळकर ले आओ!''

तब सुप्रिय उपासक सुप्रिया उपासिकाको धरकर ले आया। भगवान्के दर्शन मात्रसे (उसी समय) उसका बळा घाव भर गया। चाम ठीक हो गया और लोम भी जम गया। तब सुप्रिय उपासक और सुप्रिया उपासिकाने—"आश्चर्य है हे! अद्भुत है हे! तथागतकी महा दिव्यशक्ति, और महानुभावताको, जो कि भगवान्के दर्शन मात्रसे बळा घाव भर गया। चाम ठीक हो गया और लोम भी जम गया"—(कह) हिषत=उदग्र हो अपने हाथसे उत्तम खाद्य-भोज्य द्वारा बुद्ध सिहत भिक्षु-संघको संतर्पित...किया। भगवान्के भोजनकर हाथ हटा लेनेपर एक ओर बैठ गये। तब भगवान् सुप्रिय उपासक और सुप्रिया उपासिकाको धार्मिक कथासे...समुत्तेजित सम्प्रहर्षितकर आसनसे उठकर चले गये।

तब भगवान्ने इसी संबंधमें इसी प्रकरणमें भिक्षु-संघको एकत्रितकर भिक्षुओंसे पूछा——
"भिक्षुओं! किसने सुप्रिया उपासिकासे मांस माँगा?"—ऐसा कहनेपर उस भिक्षुने भगवान्से यह कहा——

"भन्ते ! मैंने सुप्रिया उपासिकासे मांस माँगा।"

"लाया गया भिक्षु?"

"(हाँ) लाया गया भगवान्।"

"खाया तूने भिक्षु ?"

"(हाँ) खाया मैंने भगवान्।"

"समझा बूझा तूने भिक्षु?"

"नहीं भगवान् ! मैंने (नहीं) स म झा बू झा।"

बुद्ध भगवान्ने फटकारा—"कैसे तूने मोघपुरुष! बिना समझे बूझे मांसको खाया? मोघ-पुरुष! तूने मनुष्यके मांसको खाया। मोघ पुरुष! न यह अप्रसन्नोंको प्रसन्न करनेके लिये है ०।

## (२) मतुष्य, हाथी ऋादिके मांस ऋभद्य

१--फटकारकर धार्मिक कथा कह भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया--

"भिक्षुओ ! ऐसे श्रद्धालु—प्रसन्न मनुष्य हैं जो अपने मांस तकको दे देते हैं।

"भिक्षुओ ! मनुष्य-मांस नहीं खाना चाहिये। जो खाये उसको थुल्लच्चयका दोष हो।" 97 २—उस समय राजाके हाथी मरते थे। दुर्भिक्षके कारण लोग हाथीका मांस खातेथे। भिक्षाके लिये जानेपर भिक्षुओंको भी हाथीका मांस देते थे, और भिक्षु हाथीका मांस खाते थे। लोग हैरान...होते थे— 'कैसे शा क्य पुत्री य श्रमण हाथीका मांस खाते हैं! हाथी राजाका अंग है। यदि राजा जाने तो उनसे असंतुष्ट होगा।' भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओं ! हाथीके मांसको नहीं खाना चाहिये। जो खाये उसे दुक्कटका दोष हो।" 98  $\stackrel{?}{=}$   $\stackrel{?}{=$ 

"भिक्षुओ ! घोळेका मांस नहीं खाना चाहिये। जो खाये उसको दुक्कटका दोष हो।" 99

४—उस समय दुर्भिक्षके कारण लोग कुत्तेका मांस खाते थे ० र ।—

"भिक्षुओ ! कुत्तेका मांस नहीं खाना चाहिये। जो खाये उसको हुक्कटका दोष हो।" 100 ५—उस समय दुर्भिक्षके कारण लोग साँपका मांस खाते थे ० रे। कैसे शाक्यपुत्रीय श्रमण साँपका मांस खाते हैं। साँप घृणित और प्रतिकूल होता है। सुफ स्स (चसुस्पर्श) नागराज भी जहाँ भगवान् थे वहाँ आकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर खळा हुआ। एक ओर खळे सुफस्स नागराजने भगवान्से यह कहा—

"भन्ते ! श्रद्धा-हीन प्रसन्नता-रहित नाग भी हैं। वह थोळीसी बातके लिये भी भिक्षुओंको तक-लीफ़ दे सकते हैं। अच्छा हो भन्ते ! आर्य लोग साँपका मांस न खायें।" तब भगवान्ने सुफ स्स नाग-राजको धार्मिक कथा द्वारा...समुत्तेजित सम्प्रहर्षित किया। तब सुफस्स नागराज भगवान्की धार्मिक कथासे...समुत्तेजित सम्प्रहर्षित हो भगवान्को अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर चला गया। तब भगवान्ने इसी संबंधमें इसी प्रकरणमें धार्मिक कथा कह भिक्षुओंको संबोधित किया

''भिक्षुओ ! साँपका मांस नहीं खाना चाहिये। जो खाये उसे दुक्कटका दोप हो।'' 101

६—उस समय शिकारी सिंहको मारकर सिंहका मांस खाते थे। भिक्षुओंके भिक्षाचार करते वक्त (उन्हें) सिंहका मांस देते थे। भिक्षु सिंहका मांस खाकर जंगलमें रहते थे। सिंह-मांसके गंधसे भिक्षुओंको मारते थे। भगवान्से यह बात कही—

"भिक्षुओ! सिंहके मांसको नहीं खाना चाहिये। जो खाये उसको दुक्कटका दोष हो।" 102

७—उस समय शिकारी बाघको मारकर बाघका मांस खाते थे ० 🤻।--

''भिक्षुओ! बाघका मांस नहीं खाना चाहिये। जो खाये उसको दुक्कटका दोष हो।" 103

८—उस समय शिकारी चीते (चद्वी पी)को मारकर चीतेका मांस खाते थे० रै। ---

''भिक्षुओ ! चीतेका मांस नहीं खाना चाहिये । जो खाये उसको दुक्कटका दोष हो ।" 104

९—उस समय शिकारी भालुको मारकर भालुका मांस खाते थे ० र ।---

"भिक्षुओ! भालू (=अच्छ)का मांस नहीं खाना चाहिये। जो खाये उसको दुक्कटका दोष हो।" 105

१०—उस समय शिकारी तळक(=तरक्षु, लकळबग्घा)को मारकर तळकका मांस खातेथे० $^{3}$ ।

"भिक्षुओ! तळकका मांस नहीं खाना चाहिये। जो खाये उसे दुक्कटका दोष हो।" 106 सुप्रिय भाणवार समाप्त ॥२॥

 $<sup>^{9}</sup>$  हाथीकी तरह  $\left[ \ \xi \right] \otimes \left[ \ 2 \ \left( \ 2 \ \right) \ \right]$  यहाँ भी दोहराना चाहिये ।

<sup>ै</sup> हाथीकी तरह [ ६ % । २ (२) ] यहाँ भी दोहराना चाहिये ।

### ५----श्रंधकविन्द

# (३) खिचळी श्रौर लड्डूका विधान

१—तब भगवान् वा रा ण सी में इच्छानुसार विहारकर साढ़े वारह सौ भिक्षुओंके महान् भिक्षु-संघके साथ जिघर अंध क वि द है उघर चारिकाके लिये चले। उस समय देहात (=जनपद) के लोग वहुत सा नमक, तेल, तंदुल और खानेकी चीजों गाळियोंपर रख,—'जब हमारी बारी आयेगी तब भोजन करायेंगे'—यह सोच बुद्ध सहित भिक्षु-संघके पीछे पीछे चलते थे। और पाँच सौ जूठा खाने-वाले भी पीछे-पीछे चल रहे थे। तब भगवान् क्रमज्ञः चारिका करते जहाँ अंध क वि द था वहाँ पहुँचे। तब एक ब्राह्मणको वारी न मिलनेसे ऐसा हुआ—'बुद्ध-सहित भिक्षु-संघके पीछे-पीछे (यह सोचकर) चलते हुए दो महीनेसे अधिक हो गए कि जब बारी मिलेगी तब भोजन कराऊँगा, और मुझे बारी नहीं मिल रही है। मैं अकेला हूँ; मेरा घरका बहुत सा काम नुकसान हो रहा है। क्यों न मैं भोजन पर-सनेको देखूँ। जो परसनेमें न हो उसको मैं दूँ।'

तब ब्राह्मणने भोजन परसनेको देखते वक्त य वा गू खिचळी और लड्डू (च्मधुगोलक)को न देखा। तब वह ब्राह्मण जहाँ आयुष्मान् आनंद थे वहाँ गया। जाकर आयुष्मान् आनंदसे यह बोला—

"भो आनन्द! मुझे बारी न मिलनेसे ऐसा हो—'बुद्ध-सहित संघके पीछेपीछे (यह सोचकर) चलते दो महीनेसे अधिक हो गये कि जब बारी मिलेगी तब भोजन कराऊँगा, और मुझे बारी नहीं मिल रही है। और मैं अकेला हूँ। मेरा घरका बहुत सा काम नुकसान हो रहा है। क्यों न मैं भोजन परसनेको देखूँ। जो परसनेमें न हो उसको मैं दूँ।' (फिर) भोजन परसनेको देखते वक्त यवागू और लड्डू मैंने नहीं देखा। सो भो आनन्द! यदि मैं यवागू और लड्डूको तैयार कराऊँ तो क्या आप गौतम उसे स्वीकार करेंगे?"

"तो ब्राह्मण ! मैं इसे भगवान्से पूछूँगा ।" तब आयुष्मान् आनंदने भगवान्से यह बात कही । "तो आनंद ! (वह ब्राह्मण) तैयार करे।" "तो ब्राह्मण ! तैयार करो।"

तब वह ब्राह्मण उस रातके बीत जानेपर बहुत सा यवागू और लड्डू तैयार करा भगवान्के पास लेगया।——

"आप गौतम मेरे यवागू और लड्डूको स्वीकार करें।" तब भिक्षु आगा-पीछा करते नहीं स्वीकार करते थे। "भिक्षुओ! ग्रहण करो! भोजन करो!"

तब ब्राह्मण बुद्ध-सहित भिक्षु-संघको अपने हाथसे बहुतसे यवागू और लड्डूसे संतर्पित= सम्प्रवारित कर भगवान्के हाथ घो (खानेसे) हाथ हटा लेनेपर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे उस ब्राह्मणसे भगवान्ने यह कहा—

२—''ब्राह्मण खिचळी यवागूके यह दस गुण (=आनृसंश) हैं—(१) यवागू देनेवाला आयुका दाता होता है; (२) वर्ण (=रूप)का दाता होता है; (३) सुखका दाता होता है; (४) बलका दाता होता है; (४) प्रतिभाका दाता होता है; (६) (उसकी दी खिचळी) पीनेपर क्षुधाको दूर करता है; (७) प्यासको दूर करता है; (८) वायुको अनुकूल करता है; (९) पेटको साफ करता है; (१०) न पचेको पचाता है। ब्राह्मण ! खिचळीके ये दस गुण हैं।"

जो संयमी, ( और ) दूसरेके-दिये-भोजन-करने-वालोंको— समयपर सत्कार पूर्वक यवागू (=िखचळी) देता है, उसको दस बातें मिलती हैं।
आयु, वर्ण, सुख, बल,—
प्रतिभा उसको उत्पन्न होती है; फिर
( यवागू ) क्षुधा, पिपासा, ( और ) वायुको दूर करती है;
पेटको शोधती है, खायेको पचाती है।
बुद्धने इसे दवा बतलाया है।
इसलिये सुख चाहनेवाले मनुष्यको,
तथा दिव्य सुखको चाहनेवाले,
या भनुष्योंमें सुन्दर भाग्यकी इच्छा रखनेवालेको,
नित्य यवागूका दाता होना ठीक है।

तब भगवान् उस ब्राह्मण (के दान )को इन गाथाओंसे अनुमोदनकर आसनसे उठ चले गये। तब भगवान्ने इसी संबंधमें इसी प्रकरण में धार्मिक कथा कह भिक्षुओंको सम्बोधित किया—

''भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ यवागू और मधुगोलक की।"107

#### (४) निमंत्रणके स्थानसे भिन्न खिचळी निषिद्ध

लोगोंने सुना कि भगवान्ने भिक्षुओंको यवागू और मधुगोलककी अनुमित दी है तब वह सबेरे ही खानेके लायक यवागू और मधुगोलकको तैयार कराते थे। भिक्षु सबेरे ही यवागू और मधुगोलकको खानेसे भोजनके समय मनसे नहीं खाते थे। उस समय एक श्रद्धालु नौजवान महामात्यने दूसरे दिनके लिये बुद्ध-सहित भिक्षु-संघको निमंत्रित किया था। तब उस श्रद्धालु तरुण महामात्यको यह हुआ—'क्यों न में साढ़े बारहसौ भिक्षुओंके लिये साढ़े बारहसौ मांसकी थालियाँ तैयार कराऊँ, और एक एक भिक्षुके लिये एक एक मांसकी थाली प्रदान करूँ?' तब उस श्रद्धालु तरुण महामात्यने उस रातके बीत जानेपर उत्तम खाद्य-भोज्य और साढ़े बारहसौ मांसकी थालियोंको तैयार करा भगवान्को कालकी सूचना दी—

"भन्ते ! भोजनका काल है, भात तैयार है।"

तब भगवान् पूर्वाहण समय पहिनकर पात्र-चीवर ले जहाँ उस श्रद्धालु तरुण महामात्यका घर था वहाँ गये। जाकर भिक्षु-संघ सहित बिछे आसनपर बैठे। तब वह श्रद्धालु तरुण महामात्य चौकेमें भिक्षुओंको परोसने लगा। भिक्षुओंने ऐसा कहा—'आवुस! थोळा दो! आवुस! थोळा दो।'

"भन्ते! 'यह श्रद्धालु महामात्य तरुण है'—यह सोच थोळा-थोळा मत लीजिये। मैंने बहुत खाद्य-भोज्य तैयार किया है, साढ़े बारह सौ मांसकी थालियाँ (तैयार की हैं जिसमें कि) एक एक भिक्षको एक एक मांसकी थाली प्रदान करूँ। भन्ते! खूब इच्छा-पूर्वक ग्रहण कीजिये।"

"आवुस ! हम इस कारणसे थोळा-थोळा नहीं ले रहे हैं, बल्कि हमने सबेरे ही भोज्य यवागू और मधुगोलक खा लिया है, इसलिये थोळा-थोळा ले रहे हैं।"

तब वह श्रद्धालु तरुण महामात्य हैरान ...होता था—'कैसे भदन्त लोग मेरे घर निमंत्रित होनेपर दूसरेके भोज्य यवागू और मधुगोलकको खायेंगे। क्या मैं इच्छानुसार (भोजन) नहीं देसकता था?'—( यह कह) कुपित, असंतुष्ट हो चिढ़ानेकी इच्छासे भिक्षुओंके पात्रोंको ( यह कह) भरता चला गया—"खाओ! या ले जाओ! खाओ! या ले जाओ!"

तब वह श्रद्धालु तरुण महामात्य बुद्ध-सिहत भिक्षु-संघको अपने हाथसे उत्तम खाद्य-भोज्यद्वारा संतर्पित=सम्प्रवारित करके भगवान्के भोजन कर हाथ खींच लेनेपर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे उस श्रद्धालु तरुण महामात्यको भगवान् धार्मिक कथाद्वारा...समुत्तेजित संप्रहर्षितकर आसनसे

उठकर चले गये। तब भगवान्के चलेजानेके थोळीही देर बाद उस श्रद्धालु तरुण महामात्यको पछतावा होने लगा। उदासी होने लगी—''मुझे अलाभ है रे! मुझे दुर्लाभ मिला है रे! मुझे सुलाभ नहीं हुआ है रे! जोिक मैं ने कुपित असंतुष्ट हो चिढ़ानेकी इच्छासे भिक्षुओंके पात्रोंको भर दिया—'खाओ! या लेजाओ!'—क्या मैंने पुण्य अधिक कमाया या अपुण्य ?''

तब वह श्रद्धालु तरुण महामात्य जहाँ भगवान् थे वहाँ गया । जाकर जहाँ भगवान् थे एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे उस ... महामात्यने भगवान्से यह कहा—

"भन्ते ! भगवान्के चले आनेके थोळीही देर बाद मुझे पछतावा होने लगा० क्या मैंने पुण्य अधिक कमाया या अपुण्य ?"

''आवुस! जोकि तूने दूसरे दिनके लिये बुद्ध-सहित भिक्षु-संघको निमंत्रित किया इससे तूने बहुत पुण्य उपार्जित किया। जोकि तेरे यहाँ एक एक भिक्षुने एक एक दान ग्रहण किया इस बात से तूने बहुत पुण्य कमाया। स्वर्गका आराधन किया।''

तब वह महामात्य—'लाभ है मुझे, सुलाभ हुआ मुझे, मैंने बहुत पुण्य कमाया, स्वर्ग का आराधन किया—' यह सोच हिंपत=उदग्र हो, आसनसे उठ भगवान्को अभिवादनकर प्रदक्षिणा कर चला गया।

तव भगवान्ने इसी संबंधमें, इसी प्रकरणमें भिक्षुओंको एकत्रितकर भिक्षुओंसे पूछा—
'भिक्षुओ ! सचम्च भिक्षु दूसरेके यहाँ निमंत्रितहो, दूसरेके भोज्य खिचळीको ग्रहण करते हैं ?''
''(हाँ) सचमुच भगवान्।''

बुद्ध भगवान्ने फटकारा--

''कँसे भिक्षुओ ! वे निकम्मे आदमी दूसरी जगह निमंत्रित हो, दूसरेके भोज्य यवागूको ग्रहण करते हैं ?भिक्षुओ ! न यह अप्रसन्नोंको प्रसन्न करनेके लिये हैं ०।''

फटकारकर धार्मिक कथा कह भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—

''भिक्षुओ ! दूसरी जगह निमंत्रितहो दूसरेके भोज्य यवागूको नहीं ग्रहण करना चाहिये। जो ग्रहण करे उसे धर्मानुसार (दंड) देना चाहिये।'' 108

## ६ — राजगृह

## (५) वेलट्ट कात्यायनका गुळका व्यापार

तब भगवान् अंध क विद में इच्छानुसार विहारकर साढ़े बारहसौ भिक्षुओंके महान् भिक्षु संघ के साथ जिधर राज गृह है उधर चारिकाकेलिये चले। उस समय बेल हुक च्चान (=कात्यायन) सभी गुळके घळोंसे भरी पाँचसौ गाळियोंके साथ राज गृह से अंध क विद जाने वाले रास्तेमें जा रहा था। भगवान्ने दूरसे ही बेल हुक च्चान को आते देखा। देखकर मार्गसे हट एक वृक्षके नीचे (भगवान्) बैठ गये। तब बेल हुक च्चान जहाँ भगवान् थे वहाँ गया। जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर खळा हो गया। एक ओर खळे बेल हुक च्चान ने भगवान्से यह कहा—

''भंते ! मैं एक एक भिक्षुको एक एक गुळका घळा देना चाहता हूँ।"

''तो कच्चान! तू एक ही गुळके घळेको ला।"

''अच्छा भंते!'' (कह) बेल टुक च्वान एक ही गुळके घळेको ले जहाँ भगवान् थे वहाँ गया। जाकर भगवान्से बोला—

''भंते ! मैं गुळके घळेको लाया हूँ । मुझे क्या करना चाहिये ?''

"तो कच्चान ! तू भिक्षुओंको गुळ दे।"

"अच्छा भंते !" (कह) बे ल ट्ठ क च्चा न ने भगवान्को उत्तर दे, भिक्षुओंको गुळ दे यह कहा— "भंते ! मैंने भिक्षुओंको गुळ दे दिया, और यह बहुतसा गुळ बाक़ी है। भंते मुझे क्या करना चाहिये ?"

"तो कच्चान ! भिक्षुओंको गुळसे संतर्पित कर।"

"अच्छा भंते !" (कह) बे ल ट्ठक च्चान ने भगवान्को उत्तर दे, भिक्षुओंको गुळोंसे (=भेलियोंसे) संतर्पित किया। किन्हीं किन्हीं भिक्षुओंने पात्रोंको भर लिया, किन्हींने ज ल छक्कों को, किन्हींने थैलोंको भर लिया। तब बे ल ट्ठक च्चान ने भिक्षुओंको गुळोंसे संतर्पितकर भगवान् से यह कहा—

"भन्ते ! मैंने भिक्षुओंको गुळोंसे संतर्पित कर दिया और बहुतसा गुळ बाक़ी है । भंते ! मैं (इनका) क्या करूँ ?"

''तो कच्चान ! तू गुळको शेष-भोजी (=विघासाद )को यथेच्छ दे दे।"

"अच्छा भंते !" (कह) बे ल हु क च्चा न ने भगवान्को उत्तर दे गुळ को यथेच्छ विघा सा-दा न दे भगवान्से यह कहा—

''भंते ! गुळका यथेच्छ विघासादान मैंने दे दिया और बहुतसा यह गुळ बचा हुआ है । मुझे क्या करना चाहिये ?''

''तो क च्चा न ! जूठ खाने वालोंको इन गुळोंसे संतर्पित कर ।''

''अच्छा भंते !'' (कह) बेल ट्ठक च्चान ने भगवान्को उत्तर दे जूठ खाने वालोंको गुळोंसे संतर्पित किया। किन्हीं किन्हीं जूठ खाने वालोंने कुंडोंको भी घळोंको भी भर लिया, पिटारियों और उछंगोंको भी भर लिया। तब बेल ट्ठक च्चान ने जूठ खाने वालोंको गुळोंसे संतर्पितकर भगवान् से यह कहा—

''भंते ! मैंने जूठ खाने वालोंको गुळोंसे संतर्पित कर दिया और बहुतसा यह गुळ बचा हुआ है । मुझे क्या करना चाहिये ?''

''कच्चान ! देवों-सिंहत मार-सिंहत ब्रह्मा-सिंहत (सारे) लोकमें, श्रमण-ब्राह्मण-सिंहत देव-मनुष्य संयुक्त (सारी) प्रजामें, सिवाय तथागत या तथागतके श्रावकके ऐसे (व्यक्ति)को मैं नहीं देखता जिसके खानेपर यह गुळ अच्छी तरह हजम हो सके। इसिलये कच्चान ! तू इस गुळको तृण-रिहत भूमिमें छोळ दे, या प्राणी-रिहत जलमें डालदे।''

''अच्छा भंते !'' (कह) बे ल ट्ठ क च्चा न ने उस गुळको प्राणि-रहित जलमें डाल दिया। तब पानीमें डाला वह गुळ चिटचिटाता था, धुँधुआता था, बहुत धुँधुआता था, जैसेकि दिनकी धूपमें छोळा थाल पानीमें डालनेमें चिटचिटाता है, धुँधुआता है, बहुत धुँधुआता है, इसी प्रकार वह गुळ ०।

तब बेल ट्ठक च्चान घबराया हुआ रोमांचित हो जहाँ भगवान्थे वहाँ आया। आकर भगवान् को अभिवादनकर एक ओर बैठा। एक ओर बैठे बेल ट्ठक च्चान को भगवान्ने आनु पूर्वी कथा जैसेकि दानकथा० वित्त बेलट्रकच्चान विदित धर्म० हो भगवान्से यह बोला—

''आश्चर्य भंते ! अद्भुत भंते ! ० र यह मैं भंते ! भगवान्की शरण जाता हूँ; धर्म और भिक्षु-संघकी भी । आजसे भगवान् मुझे अंजलिबद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें।''

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> देखो पृष्ठ ८४। <sup>२</sup> देखो पृष्ठ ८५।

# (६) रोगीको गुळ श्रौर नीरोगको गुळका रस

तव भगवान् क्रमशः चारिका करते जहाँ राज गृह था वहाँ पहुँचे। वहाँ भगवान् राजगृहके वे णुवन कलंद किन वाप में विहार करते थे। उस समय राजगृहमें गुळ वहुत था। भिक्षु हिचिकिचा रहे थे कि भगवान्ने गुळकी अनुमित रोगीके लिये दी है या नीरोगके लिये, और गुळको न खाते थे। भगवान्से यह बात कही।

"भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ रोगीको गुळकी, और नीरोगीको गुळके रसकी।" 109

#### ७--पाटलियाम

## (७) पाटिलग्राममें नगर-निर्माण

तब भगवान् राजगृहमें इच्छानुसार विहारकर साढ़े बारह सौ भिक्षुओंके महान् भिक्षु-संघ के साथ जिधर पाट लिग्रा म है उधर चारिकाके लिये चल दिये। तब भगवान् क्रमशः चारिका करते जहाँ पाटलिग्राम है वहाँ पहुँचे।

पाटिलिग्रामके उपासकोंने सुना कि भगवान् भाटि लिग्राम आये हैं। तब...उपासक जहाँ भगवान् थे वहाँ गये। जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे हुये... उपासकोंने भगवान्से यह कहा—

''भन्ते ! भगवान् हमारे आवसथागार<sup>९</sup> (=अतिथिशाला)को स्वीकार करें।'' भगवान्ने मौनसे स्वीकार किया ।

तब...उपासक भगवान्की स्वीकृतिको जान आसनसे उठ, भगवान्को अभिवादनकर, प्रदिक्षणाकर जहाँ आवसथागार था, वहाँ गये०। जाकर चारों ओर विछौना विछे आवसथागारको विछवाकर, आसनोंको लगवाकर, पानीकी चाटियोंको रखवाकर तथा तेल-प्रदीप जलवा जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये। जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर खळे हो गये। एक ओर खळे हुए पाटली-ग्रामके उपासकोंने भगवान्से यह कहा—

(भन्ते! आवसथागारमें सब बिछौने बिछ गये हैं, आसन लग गये हैं, पानीकी मटिकयाँ रख दी गई हैं, तेल-प्रदीप जल गये हैं। भन्ते! भगवान् अब जिसका समय समझें) तब भगवान् पहनकर पात्र-चीवर ले भिक्षुसंघके साथ जहाँ आवसथागार था वहाँ गये। जाकर पैरोंको घो आवसथागारमें प्रविष्ट हो बीचके खंभेके पास पूर्वाभिमुख बैठे। भिक्षु-संघ भी पाँवोंको घोकर आवसथागारमें प्रविष्ट हो पिश्चम की दीवारके पास पूर्वाभिमुख बैठे। पाटली ग्रामके उपासक भी पाँवोंको घोकर आवसथागारमें प्रविष्ट हो पूर्वको दीवालके पास पिश्चमाभिमुख हो, जिघर भगवान् थे उघर ही मुँह करके बैठे। तब भगवान्ने पाटली ग्रामके उपासकोंको आमंत्रित किया—

१ उदान अ. क. ८: ६ "भगवान् कब पाटलीग्राममें गये ?...आवस्ती में धर्म-सेनापित (-सारिपुत्र)का चैत्य बनवा, वहाँसे निकलकर राजगृहमें वास किया। वहाँ आयुष्मान् महामौद्गल्या- यनका चैत्य बनवाकर, वहाँसे निकलकर अंबलिट्टकामें वास किया। फिर अ-त्वरित-चारिकासे जनपद- चारिका करते; वहाँ वहाँ एक रात वास करते, लोकानुग्रह करते, क्रमशः पाटलिग्राम पहुँचे।...। पाटलिग्राममें अजातशत्र और लिच्छवी राजाओंके आदमी समय समयपर, आकर घरके मालिकोंको घरसे निकालकर, मास भी आधामास भी बत रहते थे। इससे पाटलिग्राम-वासियोंने नित्य पीड़ित हो—उनके आनेपर यह (हमारा) वास-स्थान होगा—(सोचकर)...नगरके बीचमें महाशाला बनवई उसीका नाम था 'आवसथागार'। वह उसी दिन समाप्त हुआ था।"

"गृहपतियो ! दुराचार, दुःशील (=दुराचारी)के ये पाँच दुष्परिणाम हैं। कौनसे पाँच ? गृहपतियो ! दुःशील, दुराचारी (मनुष्य) आलस्यके कारण अपनी भोग सम्पत्तिको बहुत हानि करता है; दुःशीलताका तथा दुराचारका यह पहला दुष्परिणाम है।

"गृहपतियो ! और फिर दुःशील, दुराचारीकी बदनामी होती है। दुःशीलता तथा दुराचारका यह दूसरा दुष्परिणाम है।

०और गृहपतियो ! दुःशील, दुराचारी जिस किसी सभामें जाता है—चाहे वह क्षत्रियोंकी सभा हो, चाहे ब्राह्मणोंकी सभा हो, चाहे वैश्योंकी सभा हो, चाहे श्रमणोंकी सभा हो—उसमें अविशारद हो झेंपा हुआ जाता है। दुःशील, दुराचारका यह तीसरा दुष्परिणाम है।

"गृहपतियो! और फिर दुराचारी अत्यन्त मूढ़ताको प्राप्त हो मरता है। दुःशील दुराचारीका यह चौथा दुप्परिणाम है।

"गृहपतियो ! दुःशील, दुराचारी शरीर छोळनेपर, मरनेपर नरकमें=दुर्गतिमें...=िनरय में... उत्पन्न होता है । दुःशील दुराचारीका यह पाँचवाँ दुष्परिणाम है । दुःशील=दुराचारके ये पाँच दुष्परिणाम हैं।

"गृहपतियो! सदाचारीके ये पाँच सुपरिणाम हैं। कौनसे पाँच?

"गृहपतियो ! सदाचारी (=सदाचार-युक्त आदमी ) हिम्मती होनेके कारण बहुत सी धन-सम्पत्ति प्राप्त करता है। सदाचारी (=सदाचार युक्तका ) यह पहला सुपरिणाम है।

"और फिर, गृहपतियो ! सदाचारी सदाचार युक्तकी नेकनामी होती हैं। सदाचारी सदाचार-युक्तका यह दूसरा सुपरिणाम है।

"और फिर गृहपितयो! सदाचारी सदाचार-युक्त जिस जिस सभामें जाता है—चाहे क्षत्रियों की सभा हो, चाहे बाह्यणोंकी सभा हो, चाहे वैश्योंकी सभा हो, चाहे श्रमणोंकी सभा हो—उस सभामें वह विशारद हो नि:संकोच जाता है। सदाचारी=सदाचार-युक्तका यह तीसरा सुपरिणाम है।

"और फिर गृहपतियो! सदाचारी (=सदाचार-युक्त) मनुष्य बिना मूढ़ताको प्राप्त हुए मरता है। सदाचारीके सदाचारका यह चौथा सुपरिणाम है।

"और फिर गृहपतियो ! सदाचारी=सदाचार-युक्त शरीर छोळनेपर, मरनेपर सुगति=स्वर्ग-लोकमें उत्पन्न होता है। सदाचारीके सदाचारका यह पाँचवाँ सुपरिणाम है। गृहपतियो ! सदाचारीके सदाचारके यह पाँच सुपरिणाम हैं।"

तब भगवान्ने बहुत रात तक...उपासकोंको धार्मिक-कथासे संदर्शित...समुत्तेजित कर... उद्योजित किया—

"गृहपतियो ! रात बीत गई, जिसका तुम समय समझते हो ( वैसा करो )।"

"अच्छा भन्ते !" (कह)...पाटिलग्राम-वासी...उपासक...आसनसे उठकर भगवान्को अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर चले गये। तब पाटिलग्रामिक उपासकोंके चले जानेके थोळीही देर बाद भगवान् शून्यआगारमें चले गये।

उस समय सुनी ध (= सुनोथ) और वर्ष का र म ग ध के महामात्य पा ट लि ग्रा म में विज्जियों को रोकनेके लिये नगर बसाते थे।...। भगवान्ने रातके प्रत्यूष-समय (=भिनसार)को उठकर आयुष्मान् आनन्दको आमंत्रित किया—

"आनन्द ! पाटलिग्राममें कौन नगर बना रहा है ?"

''भन्ते ! सुनीथ और वर्षकार मगध-महामात्य, विज्जियोंके रोकनेके लिये नगर बसा रहे हैं।" ''आनन्द ! जैसे त्रयस्त्रिंशके देवताओंके साथ मंत्रणा करके मगधके महामात्य सुनीथ, वर्ष- कार, विज्जयोंके रोकनेके लिये नगर बना रहे हैं। यहाँ आनन्द ! मैंने दिव्य अमानुष नेत्रसे देखा—कई हजार देवता यहाँ पाटलि-प्राममें वास्तु (=घर, निवास) ग्रहण कर रहे हैं। जिस प्रदेशमें महाशक्ति-शाली (=महेसक्ख) देवता वास ग्रहण कर रहे हैं, वहाँ महा-शिक्त-शाली राजाओं और राज-महामात्योंका चित्त, घर बनानेको लगेगा। जिस प्रदेशमें मध्यम देवता वास ग्रहण कर रहे हैं, वहाँ मध्यम राजाओं और राज-महामात्योंका चित्त घर बनानेको लगेगा। जिस प्रदेशमें नीच देवता०, वहाँ नीच राजाओं०। आनन्द! जितने भी आर्य-आयतन (=आर्योंके निवास) हैं, जितने (भी) विणक्-पथ (=व्यापार-मार्ग) हैं। (उनमें) यह पाट लि-पुत्र पुट-भेदन (=मालकी गाँठ जहाँ तोळी जाय) अग्र (=प्रधान)-नगर होगा। पाटलि-पुत्रके तीन अन्तराय (=विघ्न) होंगं, आग, पानी, और आपसकी फूट।"

तब मगध-महामात्य सुनी थ और वर्ष का र जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान् के साथ संमोदनकर... एक ओर खळे हुए...भगवान्से बोले—

"भिक्षु-संघके साथ आप गौतम हमारा आजका भात स्वीकार करें।" भगवान्ने मौनसे स्वीकार किया।

तब० सुनीथ और वर्षकारने भगवान्की स्वीकृति जानकर, जहाँ उनका आवसथ (=डेरा) था, वहाँ गये। जाकर अपने आवसथमें उत्तम खाद्य-भोज्य तैयार करा (उन्होंने) भगवान्को समयकी सूचना दी...।

तब भगवान् पूर्वाहण समय पहिनकर, पात्र-चीवर ले भिक्षुसंघके साथ जहाँ मगध-महामात्य सुनीथ, और वर्षकारका आवसथ था, वहाँ गये; जाकर बिछे आसनपर बैठे। तब सुनीथ, वर्षकारने बुद्ध-सिहत भिक्षुसंघको अपने हाथसे उत्तम खाद्य-भोज्यसे संतर्पित-संप्रवारित किया। तब० सुनीथ वर्षकार, भगवान्के भोजनकर पात्रसे हाथ हटा लेनेपर, दूसरा नीचा आसन लेकर, एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे हुये मगध-महामात्य सुनीथ, वर्षकारको भगवान्ने इन गाथाओंसे (दान-) अनु-मोदन किया—

"जिस प्रदेश (में) पंडित पुरुष, शीलवान्, संयमी ।
ब्रह्मचारियोंको भोजन कराकर वास करता है ॥ १ ॥
वहाँ जो देवता हैं, उन्हें दक्षिणा (दान=)-भाग देनी चाहिये ।
यह देवता पूजित हो पूजा करती हैं । मानित हो मानती हैं ॥ २ ॥
तब (वह) औरस पुत्रकी भाँति उसपर अनुकम्पा करती हैं ।
देवताओंसे अनुकम्पित हो पुरुष सदा मंगल देखता है ॥ ३ ॥"

तब भगवान् ० सुनीथ और वर्षकारको इन गाथाओंसे अनुमोदनकर, आसनसे उटकर चले गये।

उस समय०सुनीथ, वर्षकार भगवान्के पीछे पीछे चल रहे थे— 'श्रमण गौतम आज जिस द्वारसे निकलेगा, वह गौतम द्वार... होगा। जिस तीर्थ (=घाट)से गंगानदी पार होगा, वह गौतम तीर्थ...होगा। तब भगवान् जिस द्वारसे निकले, वह गौतम द्वार...हुआ।

भगवान् जहाँ गंगा-नदी है, वहाँ गये। उस समय गंगा करारों तक भरी, करारपर बैठें कौवेंके पीने योग्य थी। कोई आदमी नाव खोजते थे, कोई० बेळा (=उलुम्प) खोजते थे, कोई० कूला (=कुल्ल) बाँधते थे। तब भगवान्, जैसे कि बलवान् पुरुष समेटी बाँहको (सहज ही) फैला दे, फैलाई बाँहको समेट ले, ऐसे ही भिक्षुसंघके साथ गंगानदीके इस पारसे अन्तर्धान हो, परले तीरपर जा खळे हुए। भगवान्ने उन मनुष्योंको देखा, कोई कोई नाव खोज रहे थे ०। तब भगवान्ने इस

अर्थको जानकर, उसी समय यह उदान कहा-

''(पंडित) छोटे जलाशयोंको छोळ समुद्र और नदियोंको सेतुसे तरते हैं। (जबतक) लोग कूला बाँधते रहते हैं, (तबतक) मेधावी जन पार हो गये रहते हैं।''

#### ८—कोटियाम

तब भगवान् जहाँ कोटिग्राम था, वहाँ गये। वहाँ भगवान् कोटिग्राम में विहार करते थे। भगवान्ने भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

"भिक्षुओ ! चारों आर्य-सत्योंके अनुबोध (=बोध)=प्रतिबोध न होनेसे इस प्रकार दीर्घ-कालसे यह दौळना=संसरण (=आवागमन) 'मेरा और तुम्हारा' होरहा है। कौनसे चारों ? भिक्षुओ ! दु:ख आर्य-सत्यके बोध=प्रतिबोध न होनेसे॰दु:ख-समुदय॰। दु:ख-निरोध॰। दु:ख-निरोध-गामिनी प्रतिपद्॰। भिक्षुओ ! सो मैंने इस दु:ख आर्य-सत्यको अनुबोध=प्रतिबोध किया॰, (तो) भव तृष्णा उच्छिन्न होगई, भवनेत्री (=तृष्णा) क्षीण होगई अब पूनर्जन्म नहीं है।

''चारों आर्य-सत्योंको ठीकसे न देखनेसे दीर्घकालसे आवागमनमें पळा उन उन जातियोंमें (जन्मता है)। सो मैंने उनको देख लिया, तृष्णा क्षीण होगई, दु:खकी जळ कट गई अब पुन-र्जन्म नहीं है।"

अ म्ब पा ली गणिकाने सुना—भगवान् कोटिग्राममें आ गये। अम्बपाली गणिका सुन्दर सुन्दर (=भद्र) यानोंको जुळवाकर, सुन्दर यानपर चढ़, सुन्दर यानोंके साथ वै शा ली से निकली; और जहाँ कोटिग्राम था, वहाँ चली। जितनी यानको भूमि थी, उतनी यानसे जाकर, यानसे उतर पैदल ही जहाँ भगवान् थे वहाँ गई। जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गई। एक ओर बैठी अम्बपाली गणिकाको भगवान्ने धार्मिक-कथासे संदर्शित समुत्तेजित... किया। तब अम्बपाली गणिका भगवान्से यह बोली—

"भन्ते ! भिक्षु संघके साथ भगवान् मेरा कलका भोजन स्वीकार करें।" भगवान्ने मौनसे स्वीकार किया।

तब अम्बपाली गणिका, भगवान्की स्वीकृतिको जान, आसनसे उठ भगवान्को अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर चली गई।

वै शा ली के लि च्छ वि यों ने सुना—'भगवान् वैशालीमें आये हैं ॰'। तब वह लिच्छवी ॰ सुन्दर यानोंपर आरूढ़ हो ॰ वैशालीसे निकले । उनमें कोई कोई लिच्छिव नीले=नील-वर्ण नील-वस्त्र नील-अलंकारवाले थे । कोई कोई लिच्छिव पीले=पीतवर्ण ॰ थे । ॰ लोहित (=लाल) ॰ । ॰ अवदात (=सफेद) ॰ । अम्बपाली गणिकाने तरुण तरुण लिच्छिवियोंके धुरोंसे धुरा, चक्कोंसे चक्का, जूयेसे जूआ टकराया । उन लिच्छिवियोंने अम्बपाली गणिकासे कहा—

"जे ! अम्बपाली ! क्यों तरुण तरुण (= दहर) लिच्छिवियोंके धुरोंसे धुरा टकराती है। ०" "आर्यपुत्रो ! क्योंकि मैंने भिक्षुसंघके साथ भगवान्को कलके भोजनके लिये निमंत्रित किया है।"

"जे अम्बपाली ! सौ हजारसे भी इस भात (=भोजन)को (हमारे लिये) दे दे।" "आर्यपुत्रो ! यदि वैशाली देश (=जनपद) भी दो, तो भी इस महान् भातको न दूँगी।" तब उन लिच्छवियोंने अँगुलियाँ फोळीं—

"अरे ! हमें अम्बिका ने जीत लिया, अरे ! हमें अम्बिकाने वंचित कर दिया।" तब वह लिच्छवी जहाँ कोटिग्राम था, वहाँ गये। भगवान्ने दूरसे ही लिच्छवियोंको आते देखा। देखकर भिक्षुओंको आमंत्रित किया— "अवलोकन करो भिक्षुओ ! लिच्छवियोंकी परिषद्को । अवलोकन करो भिक्षुओ ! लिच्छवियों की परिषद्को । भिक्षुओ ! लिच्छ विपरिषद्को त्राय स्त्रिंश (देव)-परिषद् समझो ( = उप-संहरथ )।"

तव वह लिच्छवी० रथसे उतरकर पैदल ही जहाँ भगवान् थे, वहाँ...जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे लिच्छवियोंको भगवान्ने धार्मिक-कथासे० समुत्तेजित० किया। तब वह लिच्छवी० भगवान्से बोले—

"भन्ते ! भिक्षु-संघके साथ भगवान् कलका हमारा भोजन स्वीकार करें।"

"लिच्छिवयों ! कलके लिये तो मैंने अम्बपाली गणिकाका भोजन स्वीकार कर लिया है।" तब उन लिच्छिवयोंने अँगुलियाँ फोळीं—

"अरे ! हमें अम्बिकाने जीत लिया । अरे ! हमें अम्बिकाने वंचित कर लिया ।"

तव वह लिच्छवी भगवान्के भाषणको अभिनन्दितकर अनुमोदितकर, आसनसे उठकर भगवानको अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर चले गये।

अम्बपाली गणिकाने उस रातके बीतनेपर उत्तम खाद्य-भोज्य तैयारकर, भगवान्को समय सूचित किया...। भगवान् पूर्वाहण समय पहिनकर पात्र-चीवर ले भिक्षु-संघके साथ जहाँ अम्बपाली का परोसनेका स्थान था, वहाँ गये। जाकर प्रज्ञप्त (= बिछे) आसनपर बैठे। तब अम्बपाली गणिकाने बुद्ध-सहित भिक्षुसंघको अपने हाथसे उत्तम खाद्य-भोज्य द्वारा संतिपत=संप्रवारित किया। तब अम्बपाली गणिका भगवान्के भोजनकर० लेनेपर, एक नीचा आसन लेकर एक ओर बैठी। एक ओर बैठी अम्बपाली गणिका भगवान्से बोली—

"भन्ते ! मैं इस आरामको बुद्ध-सहित भिक्ष-संघको देती हुँ।"

भगवान्ने आरामको स्वीकार किया । तब भगवान् अम्बपाली०को धार्मिक कथासे० समु-त्तेजित०कर, आसनसे उठकर चले गये ।

## ६-वैशाली

तब भगवान् कोटिग्राममें इच्छानुसार विहारकर जहाँ वैशाली है; जहाँ महावन है वहाँ गये। वहाँ भगवान् वैशालीमें महावन की कूटागार शालामें विहार करते थे।

## लिच्छवी भाणवार (समाप्त) ॥ ३ ॥

## (८) सिंह सेनापतिको दोचा

उस समय बहुतसे प्रतिष्टित लिच्छ वी, संस्था गार (=प्रजातंत्र-सभागृह)में बैठे थे, एकत्रित हो, बृद्धका गृण बखानते थे, धर्मका०, संघका गुण बखानते थे। उस समय निगं ठों (=जैनों)का श्रावक सिंह से नापित उस सभामें बैठा था। तब सिंह सेनापितके चित्तमें हुआ— 'निःसंशय वह भगवान् अर्हत् सम्यक्-संबुद्ध होंगे, तब तो यह बहुतसे प्रतिष्टित लिच्छवि०वखान रहे हैं। क्यों न में उन भगवान् अर्हत् सम्यक्-संबुद्धके दर्शनके लिये चलुँ।'

तब सिंह सेनापित जहाँ नि गंठना थ पुत थे, बहाँ गया। जाकर निगंठनाथपुत्तसे बोला— "भंते ! मैं श्रमण गौतमको देखनेके लिये जाना चाहता हुँ।"

''सिंह ! किया वा दी होते हुये, तू क्या अ किया (=अकर्म) वा दी श्रमण गौतमके दर्शनको जायेगा । सिंह ! श्रमण गौतम अकिया-वादी है, श्रावकोंको अकिया-वादका उपदेश करता है...।''

तव सिंह सेनापितकी भगवान्के दर्शनके लिये जानेकी जो इच्छा थी, वह शांत होगई। दूसरी बार भी बहुतसे प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित लिच्छवी। तब सिंह सेनापित जहाँ निगठनाथपुत्त थे, वहाँ गया। कहा।

''क्या तू सिंह ! कियावादी होकर, अकियावादी श्रमण गीतमके दर्शनको जायेगा०।'' दूसरो बार भी सिंह सेनापतिकी० इच्छा० शांत होगई।

तीसरी वार भी बहुतसे प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित लिच्छवी०। 'पूछूँ या न पूछुँ, निगंठनाथपुत्त मेरा क्या करेगा ? क्यों न निगंठनाथपुत्तको विना पूछे ही, मै उन भगवान् अर्हन् सम्यक्-संबुद्धके दर्शनके लिये जाऊँ ?'

तव सिंह सेनापित पाँच सौ रथोंके साथ, दिन-ही-दिन (=दो पहर)को भगवान्के दर्शनके लिये, वैशालीसे निकला। जितना यान (=रथ)का रास्ता था, उतना यानसे जाकर, यानसे उतर, पैदल ही आराममें प्रविष्ट हुआ। सिंह सेनापित जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। जाकर भगवान्को अभिवादनकर, एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुये सिंह सेनापितने भगवान्से यह कहा—

"भंते ! मैंने सुना है कि—श्रायण गौतम अित्रया-वार्दा है। अित्रयाके लिये धर्म-उपदेश करता है, उसीकी ओर शिष्योंको ले जाता है। भंते ! जो ऐसा कहता है— श्रमण गौतम अित्रया-वार्दा है। "...क्या वह भगवान्के बारेमें...ठीक कहता है ? झूठसे भगवानकी निन्दा तो नहीं करता ? धर्मानुसार ही धर्मको कहता है ? कोई सह-धामिक वादानुवाद तो निदित नहीं होता ? भंते ! हम भगवान्को निदा करना नहीं चाहते।"

"सिं ह ! ऐसा कारण है, जिस कारणसे ठीक ठीक कहते हुये मुझे कहा जा सकता है—श्रमण गौतम किका-वादी है०।"

''सिंह ! क्या कारण है, '०श्रमण गौतम अ कि या-वा दी है०' सिंह ! मैं कायदुश्चरित, वचन-दुश्चरित, मन-दुश्चरितको, तथा अनेक प्रकारके पाप बुराइयोंको अ-किया कहता हुँ० ।०

''सिंह ! क्या कारण है जिस कारणसे०—'श्रमण गौतम किया-वादी है, कियाके लिये धर्म उपदेश करता है, उसीसे श्रावकोंको ले जाता है०। सिंह ! मैं का य सुच रित (=अ-हिंसा, चोरी न करना, अ-व्यभिचार), वा क्-सुच रित (=सच बोलना, चुगली न करना, मीठा वचन, बकवाद न करना), म न सुच रित (=अ-लोभ, अ-द्रोह, सम्यक्-दृष्टि) अनेक प्रकारके कुशल (= उत्तम) धर्मोंको किया कहता हूँ। सिंह ! यह कारण है, जिस कारणसे० मुझे 'श्रमण गौतम कियादादी' है०।०

"०<sup>९</sup> उच्छे द वा दी०। ०जुगुप्सु०। ०वैन यि क०। ०त प स्वी०। अप गर्भ०।

''सिंह ! क्या कारण है जिस कारणसे ठीक ठीक कहनेवाला मुझे कह सकता है—'श्रमण गौतम अ स्स सं त (=आश्वसंत) है, आश्वासके लिये धर्म-उपदेश करता है, उसीके द्वारा श्रावकोंको ले जाता है'। सिंह ! मैं परम आश्वाससे आश्वासित हूँ, आश्वासके लिये धर्म उपदेश करता हूँ, आश्वास (के मार्ग)से ही श्रावकोंको ले जाता हैं। यह कारण०।''

ऐसा कहनेपर सिंह सेनापतिने भगवान्से कहा-

"आश्चर्य ! भंते आश्चर्य ! भंते ! ० उपासक मुझे स्वीकार करें।"

"सिंह ! सोच समझकर करो० । तुम्हारे जैसे संभ्रांत मनुष्योंका सोच समझकर (निश्चय) करना ही अच्छा है।"

"भंते ! भगवान्के इस कथनसे मैं और भी संतुष्ट हुआ। भंते ! दूसरे तैथिक मुझ जैसा शिष्य पाकर, सारी वै शा ली में पताका उळाते—सिंह सेनापित हमारा शिष्य (=श्रा व क)हो गया। लेकिन भगवान् मुझे कहते हैं—सोच समझकर सिंह ! करो०। यह मैं भंते ! दूसरी बार भगवान्की

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> अक्रियावादी, उच्छेदवादी, जुगुप्सु, तपस्वी, अप-गर्भकी व्याख्या वेरञ्जसुत्त(अ० नि०)में ।

शरण जाता हूँ, घर्म और भिक्षु-संघकी भी०।"

''सिंह ! तुम्हारा घर दीर्घंकालसे नि गं ठों के लिये प्याउकी तरह रहा है; उनके जानेपर 'पिंड न देना (चाहिये)' ऐसा मत समझना।"

"भंते ! इससे मैं और भी प्रसन्न-मन, संतुष्ट, और अभिरत हुआ । ० । मैंने सुना था भंते ! कि श्रमण गौतम ऐसा कहता है—'मुझे ही दान देना चाहिये, दूसरोंको दान न देना चाहिये  $^{9}$  । भंते ! भगवान् तो मुझे निगंठोंको भी दान देनेको कहते हैं । हम भी भंते ! इसे युक्त समझेंगे । यह भंते ! मैं तीसरी बार भगवानकी शरण जाता हूँ । ० ।

तब भगवान्ने सिंह सेनापित को आनु पूर्वी कथा कही, जैसे—दान-कथा, शील-कथा, स्वर्ग-कथा, कामभोगोंके दोष, अपकार और क्लेश; और निष्कामताका माहात्म्य प्रकाशित किया। जब भगवान्ने सिंह सेनापितको अरोग-चित्त, मृदु-चित्त, अनाच्छादित-चित्त, उदग्र-चित्त, प्रसन्न-चित्त जाना। तब वह जो बुद्धोंकी स्वयं उठानेवाली धर्म-देशना है, उसे प्रकाशित किया—दुःख, समुदय, निरोध और मार्ग। जैसे कालिमा-रहित शुद्ध वस्त्र अच्छी प्रकार रंग पकळता है। इसी प्रकार सिंह सेनापितको उसी आसनपर वि-मल, वि-रज, धर्म-चक्ष उत्पन्न हुआ—

'जो कुछ समुदय-धर्म है, वह सब निरोध-धर्म हैं'।

सिंह सेनापित दृष्ट-धर्म=प्राप्त-धर्म=विदित-धर्म=परि-अवगाढ़-धर्म, संदेह-रहित, वाद-विवाद-रहित, विशारदता-प्राप्त, शास्ताके शासनमें स्वतंत्र हो और भगवान्से यह बोला—

''भंते ! भिक्ष्-संघके साथ भगवान् मेरा कलका भोजन स्वीकार करें।''

भगवान्ने मौनसे स्वीकार किया । तब सिंह सेनापित भगवान्की स्वीक्वितिको जान आसनसे उट भगवान्को अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर चला गया ।

तब सिंह सेनापितने एक आदमीसे कहा-

''हे आदमी ! जा तू तैयार मांसको देख तो ।''

तब सिंह सेनापितने उस रातके बीतनेपर अपने घरमें उत्तम खाद्य-भोज्य तैयार करा, भगवान्को कालकी सूचना दी। भगवान् पूर्वाहण समय (चीवर) पहनकर पात्र-चीवर ले जहाँ सिंह सेनापितका घर था, वहाँ गये। जाकर भिक्षुसंघके साथ बिछे आसनपर बैठे। उस समय बहुतसे निगंठ (=जैनसाध्) वैशालीमें एक सळकसे दूसरी सळकपर, एक चौरस्तेसे दूसरे चौरस्तेपर, बाँह उठाकर चिल्लाते थे—'आज सिंह सेनापितने मोटे पशुको मार कर, श्रमण गौतमके लिये भोजन पकाया; श्रमण गौतम जान बूझकर (अपनेही) उद्देश्यसे किये, उस (मांस) को खाता है।...।

तब कोई पुरुष जहाँ सिंह सेनापित था, वहाँ गया । जाकर सिंह सेनापितके कानमें बोला— ''भंते ! जानते हैं, बहुतसे निगंठ वैशालीमें एक सळकसे दूसरी सळकपर० बाँह उठाकर चिल्ला रहे हैं—आज०।''

''जाने दो आर्यो (=अय्या) ! चिरकालसे यह आयुष्मान् (≂िनगंठ) बुद्ध० धर्मे० संघकी निंदा चाहने वाले हैं। यह आयुष्मान् भगवान्की असत्, तुच्छ, मिथ्या=अ-भूत निंदा करते नहीं शरमाते। हम तो (अपने) प्राणके लिये भी जान बूझकर प्राण न मारेंगे।''

तब सिंह सेनापितने बुद्ध-सिंहत भिक्षु-संघको अपने हाथसे उत्तम खाद्य-भोज्यसे संतर्पित (कर), परिपूर्ण किया। भगवान्के भोजनकर पात्रसे हाथ खींच लेनेपर, सिंह सेनापित...एक ओर

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>देखो उपालि-सुत्त (मज्झिमनिकाय पृष्ठ २२२)।

बैठ गया । एक ओर बैठे हुये सिंह सेनापितको भगवान्, धार्मिक कथासे संदर्शन करा...,आसनसे उठकर चल दिये ।

### (९) अपने लिये मारे मांसको जान बूभकर खाना निषिद्ध

तब भगवान्ने इसी संबंधमें इसी प्रकरणमें धार्मिक-कथा कह भिक्षुओंको संबोधित किया—
"भिक्षुओ ! जान बूझकर (अपने) उद्देश्यसे बने मांसको नहीं खाना चाहिये। जो खाये उसे
दुक्क टका दोष हो। भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ (अपने लिये मारे को) देखे, सुने, संदेह-युक्त—
इन तीन बातोंसे शुद्ध मछली और मांस (के खाने) की।" 110

## **९५-संघाराममें चीज़ोंके रखनेके स्थान**

## (१) दुर्भित्तके समयके विधान सुभित्तमें निषिद्ध

उस समय वै शा ली मुभिक्ष थी। सुंदर शस्योंवाली थी। वहाँ भिक्षा पाना सुलभ था। वै उंछसे भी यापन करना सुकर था। तब भगवान्को एकांतमें स्थितहो विचार-मग्न होते समय भगवान्के दिलमें यह ख्याल पैदा हुआ—जो मैंने दुर्भिक्ष=दुःशस्यके समय (जविक) भिक्षा मिलनी मुश्किल है भिक्षुओंके लिये—भीतर रक्खे भीतर पकाये और अपने हाथसे पकाये, लेन-देन, वहाँसे लाये, भोजनसे पहिलेका लिया, वनका, पुष्करिणीका—की अनुमित दी है भिक्षु आजभी क्या उनका सेवन करते हैं?'तब भगवान्ने सायंकाल एकान्त-चिंतनसे उठ आयुष्यमान् आनंदको संबोधन किया—

"आनंद ! जो मैंने भिक्षुओंको दुर्भिक्षमें अनुमित दी—०; क्या आजभी भिक्षु उनका सेवन करते हैं ?"

"( हाँ ) सेवन करते हैं भन्ते !"

तब भगवान्ने इसी संबंध में इसी प्रकरणमें धार्मिक कथा कह भिक्षुओंको संबोधित किया—
"भिक्षुओं ! जो मैंने दुर्भिक्ष ० में अनुमित दी—भीतर रक्खे ० के सेवन करनेकी, उन्हें मैं
आजसे निषिद्ध करता हूँ। भिक्षुओ ! भीतर रक्खे ० को नहीं सेवन करना चाहिये। जो सेवन कर
उसको दुक्कटका दोष हो। और भिक्षुओ ! 'वहाँसे लाये', ० और पुष्करिणींके भोजनको कर लेनेपर ०
नहीं भोजन करना चाहिये। जो भोजन करे उसे धर्मानुसार (दंड) करना चाहिये।"111

### (२) चीजोंके रखनेका स्थान (=कल्प्यभूमि) चुनना

उस समय देहातके लोग बहुतसा नमक, तेल, तंडुल और खाद्य (-सामग्री)को गाळियोंमें रख आरामसे बाहरके हातेमें शकटको उलटकर (यह सोचकर) ठहरे रहते थे कि जब बारी मिलेगी तो भोज देंगे। और (उस समय) महामेघ उठा हुआ था। तब वह लोग जहाँ आयुष्मान् आ नंद थे। वहाँ गये। जाकर आयुष्मान् आनंदसे बोले—

''भन्ते आनन्द ! हम बहुत सा नमक, तेल, तडुंल और खाद्य (सामग्री)को गाळियोंमें रख आरामसे बाहरके हातेमें शकटको उलटकर (यह सोचकर) ठहरे हैं कि जब बारी मिलेगी तो भोज देंगे। और (इस समय) महामेघ उठा हुआ है। भन्ते आनन्द ! हमें कैसा करना चाहिये?"

तब आयुष्मान् आनन्दने भगवान्से यह बात कही।---

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> कण चुनचुनकर खाना। <sup>३</sup> देखो (६∫३।९) पृष्ठ २२७ ।

''तो आगन्द ! संघ आखिर वाले विहारको कल्प्य भू नि होनेका ठहराव करके वहाँ रखवावे । संप जिस विहार या अड्ड योग (= अटारी), प्रासाद या हर्म्य या गृहा को चाहे (उसे कल्प्यभूमि बनावे )।" 112

'और भिक्षुओ ! इस प्रकार टहराव करना चाहिये—चतुर समर्थ भिक्षु संघको सूचित करे—

क. ज्ञिष्त—''भन्ते ! संघ मेरी सुने, यदि संघ उचित समझे तो इस नामवाले विहारको कल्प्यभिम होनेका ठहराव करे—यह सूचना है।

ख. अनुश्रा व ण—"भन्ते ! संघ मेरी सुने, संघ इस नाम वाले विहारको कल्प्यभूमि होने का ठहराव करता है। जिस आयुष्मान्को इस नाम वाले विहारके कल्प्यभूमि होनेका ठहराव स्वीकार है वह चुप रहे, जिसको नहीं पसंद है वह बोले ०। संघको इस नाम वाले विहारका कल्प्यभूमि होना स्वीकार है।

ग. धा र णा—-''संघको पसंद है इसिलये चुप है—-ऐसा मैं इसे धारण करता हूँ ।''

### (३) कल्प्य-भूमिमें भोजन नहीं पकाना

उस समय उसी ठहरावकी हुई कल्प्यभूमिमें यवागू पकाते थे, भात पकाते थे, सूप तैयार करते थे, मांस कूटते थे, काठ फाळते थे। रातके भिनसारको उटकर भगवान्ने (उस) ऊँचे शब्द, महाशब्द, कौवोंके रवके शब्दोंको सुना। सुनकर आयुष्मान् आनन्दको संबोधित किया—

''आनन्द ! क्या है यह ऊँचा शब्द, महाशब्द ० ?"

"भन्ते ! इस समय लोग उसी ठहराव की हुई कल्प्यभूमिमें यवागू पका रहे हैं। उसीका ःभ्गवान् यह ऊँचा शब्द ० है।"

तव भगवान्ने इसी संबंधमें इसी प्रकरणमें धार्मिक कथा कह भिक्षुओंको संबोधित किया—
"भिक्षुओ ! टहरावकी गई कल्प्यभूमिमें भोजन नहीं बनाना चाहिये। जो भोजन करे उसे दु क्क ट का दोष हो। भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ तीन कल्प्य-भूमियों की—खंभोंपर उठाई, गाय बैठनेकी, गृहस्थोंकी।" 113

## (४) चार प्रकारको कल्प्य भूमियाँ

उस समय आयुप्यमान् य शो ज बीमार थे। उनके लिये दवाइयाँ लाई गई थीं। उन्हें भिक्षु बाहर ही रखते थे और चूहे आदि भी उन्हें खा डालते थे, चोर भी चुरा ले जाते थे। भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ ठहराव की हुई कल्प्यभूमिके उपयोगकी। भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ चार प्रकारकी कल्प्यभूमियोंकी—खंभोंपर उठाई, गाय बैठनेकी, गृहस्थोंकी और ठहराव-की गई।" 114

सिंह भाणवार समाप्त ॥४॥

# **९६-गोरस श्रोर फल-रसका विधान**

(१) मेंडक श्रेष्ठो श्रौर उसके परिवारकी दिव्यविभूतियाँ १—उस समय भिद्य (=भद्रिका) नगरमें मेंडक (नामक) गृहपति (=वैश्य) रहता

१ सामान रखनेका स्थान, भंडार ।

था। उसका ऐसा दिव्यवल था—सिरसे नहाकर अनाजके घरको सम्माजित करवा (जब वह) द्वार पर बैठता था तो आकाशसे अनाजकी धारा गिरकर अनाजके घर (=धान्यागार)को भर देती थी। और (उसकी) भार्याका यह दिव्यवल था कि एक ही आ ढ़ कि भर (चावलकी) हाँळी पका और एक बर्तन भर सूप (=दाल) पका दास, काम करनेवाले (सभी) पुरुपोंको भोजन परस देती थी और जब तक वह न उठती तब तक वह खतम नहीं होता था। (उसके) पुत्रका यह दिव्यवल था कि एक ही हजार (मुद्रा)की थैलीको लेकर दास और नौकर (सभी) पुरुषोंके छ मासके वेतनको देता था और वह जब तक उसके हाथमें रहती खतम न होती थी। (उसकी) पतोहूका यह दिव्यवल था कि एक ही चार द्रोण भरके एक टोकरेको लेकर दास और नौकर (सभी)पुरुषोंके छ मासके भोजनको दे देती थी और जब तक वह न उठती तब तक वह खतम न होता। (उसके) दासका इस प्रकारका दिव्यवल था कि एक हलसे जोतते वक्त सात हराइयाँ (सीताएँ) उत्पन्न होती थीं।

#### (२) बिम्बिसार द्वारा परीचा

मगधराज सेनिय विम्बिसार ने सुना कि हमारे राज्यके भिद्दिय नगरमें में ड क गृहपित रहता है। उसका ऐसा दिव्यबल है • सात हराइयाँ उत्पन्न होती हैं। तब मगधराज सेनिय बिम्बिसारने एक सर्वार्थ कम हा मात्य (प्राइवेट सेन्नेटरी)को संबोधित किया—

"भणे ! हमारे राजके भ द्दिय नगरमें मेंडक गृहपति रहता है ०। जाओ भणे ! पता लगाओ तो तुम्हारा देखा मेरा अपने देखा जैसा है।"

"अच्छा देव !"——(कह) वह महामात्य मगधराज सेनिय बिम्विसारको उत्तर दे चतुरंगिनी सेनाके साथ जिधर भिद्या नगर है उधरको चला। क्रमशः जहाँ भिद्या थी और जहाँ मेंडक गृहपित था वहाँ पहुँचा। पहुँचकर मेंडक गृहपितसे यह बोला—

"गृहपति ! मुझे राजाने आज्ञा दी है कि 'भणे ! हमारे राज्यके भ द्दिय नगरमें में ड क गृहपति रहता है ० तुम्हारा देखा मेरा अपने देखा जैसा है । गृहपति तुम्हारे दिव्यवलको देखना चाहता हूँ।"

तब मेंडक गृहपति सिरसे नहाकर अनाजके घरको सम्मार्जित करवा द्वारपर बैठा तो आकाशसे अनाजकी धाराने गिरकर अनाजके घरको भर दिया।

"गृहपति ! तेरे दिव्यबलको देख लिया। तेरी भार्याके दिव्यबलको देखना चाहता हूँ।" तब मेंडक गृहपतिने भार्याको आज्ञा दी—

''तो तू इस चतुरंगिनी सेनाको भोजन परोस।''

तब में ड क गृहपतिकी भार्याने एकही आढ़क भर (चावलकी) हाँळी और एक वर्तन भर सूप (दाल) पका, चतुरंगिनी सेनाको भोजन परस दिया और जब तक वह न उठी तब तक वह खतम न हुआ।

"गृहपित तेरी भार्याके दिव्यवलको देख लिया, (अब) तेरे पुत्रके दिव्यवलको देखना चाहता हूँ।" तब मेंडक गृहपितने पुत्रको आज्ञा दो—

"तो तू चतुरंगिनी सेनाको छ मासका वेतन दे।"

तव मेंडक गृहपतिके पुत्रने एक ही हजारके तोळेको लेकर चतुरंगिनी सेनाको छ मासका वेतन दे दिया और वह जब तक उसके हाथमें रहा खतम न हुआ।

१ ४ कुडव=१ प्रस्थ, ४ प्रस्थ=१ आढक, ४ आढक=१ द्रोण, ४ द्रोण=१ माणी, ४ प्राणी=१ खारी (-अभिधानप्पदीपिका)।

"गृहपति ! तेरे पुत्रका बल देख लिया । (अब) तेरी पतोहूके दिव्यबलको देखना चाहता हूँ ।" तब मेंडक गृहपतिने पतोहूको आज्ञा दी ।——

"तो तू (इस) चतुरंगिनी सेनाको छ मासका भोजन (=रसद) दे।"

तब मेंडक गृहपितकी पतोहूने एक ही चार द्रोणके टोकरेको लेकर चतुरंगिनी सेनाको छ मासका भोजन दे दिया और जब तक न उठी तब तक वह खतम न हुआ।

"गृहपति तेरी पतोहूका दिव्यबल देख लिया। अब तेरे दासके दिव्यबलको देखना चाहता हूँ।" "स्वामिन् ! मेरे दासके दिव्यबलको खेतमें देखना चाहिये।"

"गृहपति रहने दे! देख लिया तेरे दासके दिव्यबलको भी।"——(कह) चतुरंगिनी सेनाके साथ फिर राजगृहको लौट गया और जहाँ मगधराज सेनिय बिम्बिसार था वहाँ पहुँचा। पहुँचकर मगध-राज सेनिय बिम्बिसारसे सारी बात कह दी।

### १० --- भिह्या

## (३) पाँच गोरसोंका विधान

तब भगवान् वै शा ली में इच्छानुसार विहारकर साढ़े बारहसौ भिक्षुओंके महाभिक्षुसंघके साथ, जिधर भ हि या थी, उधर चारिकाके लिये चल दिये। कमशः चारिका करते जहाँ भिद्द्या थी, वहाँ पहुँचे। वहाँ भगवान् भिद्द्या (=भिद्र्विका)में जा ति या (=जातिका)-व न में विहार करते थे। में ड क गृहपितने सुना कि—'शाक्य-कुलसे प्रव्रजित शाक्य-पुत्र श्रमण गौतम भिद्द्यामें आए हैं, ...जातिया वनमें विहार करते हैं। उन भगवान् गौतमका ऐसा कल्याण (=मंगल) कीर्ति-शब्द फैला हुआ है—'वह भगवान् अर्हत्, सम्यक्-संबुद्ध, विद्याः आचरण-संयुक्त, सुगत, लोक-विद्, अनुत्तर (=सर्वश्रेष्ठ) पुरुषोंके दम्य-सारथी (=चाबुक-सवार), देव-मनुष्योंके उपदेशक (=शास्ता), बुद्ध भगवान् हैं। वह देव-मार-ब्रह्मा सिहत इस लोकको; श्रमण ब्राह्मणों सिहत, देव-मनुष्यों सिहत-(इस) प्रजा (=जनता)को, स्वयं (परम-तत्त्वको) जानकर साक्षात्कार कर जतलाते हैं। वह आदि-कल्याण, मध्य-कल्याण, अवसान (अन्तमें)-कल्याण, अर्थ-सिहत=व्यंजनसिहत, धर्मको उपदेशते हैं; और केवल, परिपूर्ण, परिशुद्ध, ब्रह्मचर्यका प्रकाश करते हैं। इस प्रकारके अर्हतोंका दर्शन उत्तम होता है।'

तब मेंडक गृहपित भद्र (=उत्तम) भद्र यानोंको जुळवाकर, भद्र यानपर आरूढ़ हो, भद्र भद्र यानोंके साथ, भगवान्के दर्शनके लिये भद्रिका (=भिद्या)से निकला। बहुतसे तीर्थिकों (=पंथाइयों)ने दूरसे ही मेंडक-गृहपितको आते हुए देखा। देखकर मेंडक-गृहपितसे कहा—

''गृहपति! तू कहाँ जाता है?''

''भन्ते! मैं श्रमण गौतमके दर्शनके लिये जाता हूँ।''

"क्यों गृहपति ! तू कियावादी होकर अ-कियावादी श्रमण गौतमके दर्शनको जाता है ? गृह-पति ! श्रमण गौतम अ-कियावादी है, अ-कियाके लिये धर्म-शिष्योंको उपदेश करता है, उसी (रास्ते)से श्रावकों को भी ले जाता है।"

तब मेंडक गृहपतिको हुआ---

"ित:संशय वह भगवान् अर्हत् सम्यक्-संबुद्ध होंगे, जिसलिये कि यह तीर्थिक निंदा करते हैं।" (और) जितना रास्ता यानका था, उतना यानसे जाकर (फिर) यानसे उतर, पैदल ही जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। जाकर भगवान्को अभिवादनकर, एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे मेंडक

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> मुंगेर (बिहार)।

श्रेष्ठीको भगवान्ने आनुपूर्विककथा कही ०।० मेंडक गृहपितको उमी आसनपर विमल विरज धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ— जो कुछ समुदय-धर्म है, वह निरोध-धर्म है।०। तव दृष्टधर्म० मेंडक गृहपितने भगवान्से कहा— "आश्चर्य! भन्ते!! आश्चर्य! भन्ते!! जैसे कि भन्ते!० में भगवान्की शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु-संघकी भी। आजसे भगवान् मुझे मांजिल शरणागत उपासक जानें। भन्ते! भिक्षु-संघ-सहित भगवान् मेरा कलका भोजन स्वीकार करें।"

भगवान्ने मौनसे स्वीकार किया।

मेंडक गृहपति भगवान्की स्वीकृतिको जान, आसनसे उठ, भगवान्को अभिवादनकर प्रद-क्षिणाकर चला गया।

तव मेंडक गृहपितने उस रातके बीतनेपर उत्तम खाद्य-भोज्य तैयार करा, भगवान्को काल सूचित कराया०। भगवान् पूर्वाहण समय पिहनकर पात्र-चीवर ले, जहाँ मेंडक श्रेष्ठीका घर था, वहाँ गये। जाकर भिक्षुसंघ-सिहत बिछे आसनपर वैठे। तब मेंडक गृहपितकी भार्या, पुत्र, पुत्र-बधु (=सुणिसा) और दास जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये; जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये। उनको भगवान्ने आनुपूर्विक कथा कही०। उनको उसी आसनपर विमल विरज धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ०। तब दृष्ट-धर्म० उन्होंने भगवान्को कहा—

"आक्चर्य ! भन्ते !! आक्चर्य ! भन्ते !!० हम भन्ते ! भगवान्की शरण जाते हैं, धर्म और भिक्षु-संघकी भी। आजसे हमें भन्ते !० उपासक जानें !"

तब मेंडक गृहपितने अपने हाथसे बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघको उत्तम खाद्य-भोज्यसे संतर्पितकर, पूर्णकर, भगवान्के भोजनकर, पात्रसे हाथ हटा लेनेपर० एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे मेंडर्क गृह-पितने भगवान्से कहा—

"जब तक भन्ते ! भगवान् भिद्यामें विहार करते हैं, तब तक मैं बुद्ध-सिहत भिक्षु-संघकी ध्रुव-भक्त (= सर्वदाके भोजन)से (सेवा करूँगा)।"

तब भगवान् मेंडक गृहपतिको धार्मिक कथा...(कह)...आसनसे उठकर चल दिये।

तब भ द्दिया में इच्छानुसार विहारकर, मेंडक गृहपितको विना पूछेही, साढ़े बारह सौके महान् भिक्षु-संघके साथ, भगवान् जहाँ अंगुत्त राप विश्व या, वहाँ चारिकाके लिये चल दिये। मेंडक गृहपितने सुना, कि भगवान् अंगुत्तरापको चारिकाके लिये चले गये। तब भेंडक गृहपितने दासों और कमकरोंको आज्ञा दी—

"तो भणे! बहुतसा लोन, तेल, मधु, तंडुल और खाद्य गाळियोंपर लादकर आओ। साढ़ें बारह सौ ग्वाले भी, साढ़ें बारह सौ धेनु (=दूध देनेवाली) गायोंको लेकर आवें। जहाँ हम भगवान्को देखेंगे, वहाँ गर्मधारवाले दूधके साथ भोजन करायेंगे।"

तब मेंडक गृहपितने रास्तेमें एक जंगल (=कांतार)में भगवान्को पाया । जहाँ भगवान् थे वहाँ गया, जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर खळा हो गया। एक ओर खळे हुए, मेंडक श्रेष्ठीने भगवान्से कहा—

"भन्ते! भिक्षु-संघ-सहित भगवान् कलका मेरा भोजन स्वीकार करें।" भगवान्ने मौनसे स्वीकार किया।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> देखो पुष्ठ ८४ । १देखो पुष्ठ ८५ ।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> मुंगेर और भागलपुर जिलोंका गंगाके उत्तरवाला भाग ।

तब मेंडक श्रेष्ठी भगवान्की स्वीकृतिको जान, भगवान्को अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर चला गया।

मेंडक गृहपितने उस रातके बीत जानेपर, उत्तम खाद्य-भोज्य तैयार करा, भगवान्को काल सूचित कराया०। तब भगवान् पूर्वाहण समय, पिहनकर पात्रचीवर ले, जहाँ मेंडक गृहपितका परोसना था, वहाँ गये। जाकर भिक्षु-संघ-सिहत बिछे आसनपर बैठे। तब मेंडक गृहपितने साढ़े बारह सौ गोपालोंको आज्ञा दी—

"तो भणे! एक एक गाय ले, एक एक भिक्षुके पास खळे हो जाओ, गर्मधारवाले दूधसे भोजन करायेंगे।" तब मेंडक गृहपितने अपने हाथसे बुद्ध-सिहत भिक्षु-संघको उत्तम खाद्य-भोज्यसे संतर्पित किया, पूर्ण किया। गर्मधारके दूधसे आनाकानी करते, भिक्षु (उसे) ग्रहण न करते थे।

(तब भगवान्ने कहा)—"ग्रहण करो, परिभोग करो, भिक्षुओ ! "

मेंडक गृहपति बुद्ध-सहित भिक्षु-संघको उत्तम खाद्य-भोज्य तथा धार-उष्ण दूधसे, अपने हाथ से संतर्पितकर पूर्णकर० एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे मेंडक गृहपतिने भगवान्से कहा---

"भन्ते ! जल-रहित, खाद्य-रहित, कांतार (=वीरान) मार्ग भी हैं; विना पाथेयके (उनसे) जाना सुकर नहीं। अच्छा हो, भन्ते ! भगवान् पाथेयकी अनुज्ञा दें।"

तब भगवान् मेंडक श्रेष्ठीको धर्म-उपदेश (कर). ... आसनसे उठकर चल दिये। भगवान्ने इसी प्रकरणमें धार्मिक कथा कह, भिक्षुओंको आमंत्रित किया—

"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ, पाँच गोरस—दूध, दही, तक्र (=छाछ), नवनीत (=मक्खन) और घी (=सिप्ण्) की।"  $_{115}$ 

#### (४) पाथेयका विधान

"भिक्षुओ ! (कोई कोई) जल-रिहत, खाद्य-रिहत, कांतार-मार्ग हैं; (जिनसे) विना पाथेयके जाना सुकर नहीं । अनुज्ञा देता हूँ, भिक्षुओ ! तंडुलार्थी (=तंडुल चाहनेवाला) तंडुलका, मूँग-चाहनेवाला मूँगका, उळद चाहनेवाला उड़दका, लोन चाहनेवाला लोनका, गुळ चाहनेवाला गुळका, तेल चाहनेवाला तेलका, घी चाहनेवाला घीका पाथेय ढूँढे।" 116

### (५) सोने चाँदीका निषेध

"भिक्षुओ! (कोई कोई) श्रद्धालु और प्रसन्न मनुष्य होते हैं। वह किप्पिय का र क (=भिक्षुका गृहस्थ अनुचर)के हाथमें हिरण्य (=सोनेका सिक्का) देते हैं—'इससे आर्यको जो विहित है, वह ले देना।'

''भिक्षुओ ! उससे जो विहित हो, उसे उपभोग करनेकी अनुज्ञा देता हूँ। किन्तु, भिक्षुओ ! जा त रूप (=सोना)—रजत (=चाँदी)का उपभोग करना या संग्रह करना, मैं किसी भी हालतमें नहीं कहता।" 117

### १२---श्रापण

क्रमशः चारिका करते हुए भगवान् जहाँ आ प ण था, वहाँ पहुँचे।

# (६) आठ पानों और सभी फल-रसोंको विकालमें भी अनुमति

केणिय जटिलने सुना—शाक्यकुलसे प्रब्रजित, शाक्यपुत्र श्रमण गौतम आपणमें आये हैं। उन भगवान् गौतमका ऐसा मंगलकीर्ति शब्द फैला हुआ है— १० इस प्रकारके अर्हतोंका दर्शन उत्तम है।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> देखो पृष्ठ ९७ ।

तब के णि य जटिलको हुआ—मैं श्रमण गौतमके लिए क्या लिवा चलूँ। फिर केणिय जटिलको हुआ—'जो कि वह ब्राह्मणोंके पूर्वके ऋषि, मंत्रोंको रचनेवाले (=कर्त्ता), मंत्रोंका प्रवचन (=वाचन) करनेवाले थे,—जिनके पुराने मंत्र-पदको, गीतको, कथितको, समीहितको, आजकल ब्राह्मण अनुगान करते हैं, अनु-भाषण करते हैं; भाषितको ही अनु-भाषण करते हैं, वाँचेको ही अनु-वाचन करने हैं;— जैसेकि—अट्टक, वामक, वामदेव, विश्वामित्र, यमदिग्न, अंगिरा, भारद्वाज, विस्ष्ट, कश्यप, भृगु। (वह) रातको (भोजनसे) उपरत थे, विकाल—(मध्याह्नोत्तर) भोजनसे विरत थे। वह इस प्रकारके पान (पीनेकी चीज) पीते थे। श्रमण गौतम भी रातको उपरत=विकाल-भोजनसे विरत हैं। श्रमण गौतम भी इस प्रकारके पान पी सकते हैं।' (यह सोच) बहुतसा पान तैयार करा, बँहगी (=काज)से उठवाकर, जहाँ भगवान् थे वहाँ गया। जाकर भगवान्के साथ संमोदन किया...(और) एक ओर खळा हो गया। एक ओर खळे हुए केणिय जटिलने भगवान्से कहा—

"भगवान् (=आप) ! गौतम यह मेरा पान ग्रहण करें।"

"केणिय! तो भिक्षुओंको दो।"

भिक्षु आगा-पीछा करते ग्रहण नहीं करते थे।

"भिक्षुओ! ग्रहण करो और खाओ।"

तब केणिय जटिल बुद्ध-सहित संघको अपने हाथसे बहुतसे पान द्वारा संतर्पित=संप्रवारित कर भगवान्के हाथ धो पात्रसे हाथ हटा लेनेपर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे केणिय जटिलको भगवान् ने धार्मिक कथा द्वारा संदर्शित=समादिपत=समुत्तेजित=संप्रहर्षित किया।

भगवान् के धर्मोपदेश द्वारा० संप्रहर्षित (=हर्षित) हो केणिय जिटलने भगवान्से यह कहा—
"आप गौतम! भिक्षुसंघ सिहत कलका भोजन स्वीकार करें।" ऐसा कहनेपर भगवान्ने केणिय
जिटलसे यह कहा—"केणिय! भिक्षुसंघ बळा है। साढ़े बारह सौ भिक्षु हैं, और तुम ब्राह्मणोंमें प्रसन्न
(=श्रद्धालु) हो।" दूसरी बार भी केणिय जिटलने भगवान्से यह कहा—"क्या हुआ, भो गौतम!
जो भिक्षुसंघ बळा है, साढ़े बारह सौ भिक्षु हैं, और मैं ब्राह्मणोंमें प्रसन्न हूँ? आप गौतम भिक्षुसंघ सिहत
कलका मेरा भोजन स्वीकार करें।"

दूसरी बार भी भगवान्ने । तीसरी बार भी ०। ०।

भगवान्ने मौनसे स्वीकार किया। तब केणिय जटिल भगवान्की स्वीकृति जान आसनसे उठ कर चला गया।

तब भगवान्ने इसी संबंधमें, इसी प्रकरणमें, धार्मिक कथा कह भिक्षुओंको संबोधित किया—
"भिक्षुओ! अनुमित देता हूँ, आठ पानों (=पेय वस्तुओं)की—आम्प्रपान, जम्बूपान, चोचपान, मोच(=केला)-पान, मधु-पान, अंगूरका पान, सालूक (=कोईंकी जळ)-पान, और फारुसक
(=फाल्सा)-पान। भिक्षुओ! अनुमित देता हूँ, अनाजके फलके रसको छोळ, सभी फलोंके रसकी; ०
एक ढाकके रसको छोळ सभी पत्तोंके रसकी; ० एक महुएके फूलके रसको छोळ, सभी फूलोंके रसकी।
अनुज्ञा देता हूँ, ऊखके रसकी।" 118

तब केणिय जटिलने उस रातके बीतनेपर अपने आश्रममें उत्तम खाद्य-भोज्य तैयार करा, भगवान्को कालकी सूचना दिलवाई——"भो गौतम! (भोजनका) काल है, भोजन तय्यार है।"

तब भगवान् पूर्वाह्ण समय पहिनकर, पात्र-चीवर ले जहाँ केणिय जटिलका आश्रम था, वहाँ गये। जाकर भिक्षु-संघके साथ बिछे आसनपर बैठे। तब केणिय जटिलने बुद्ध-सहित भिक्षु-संघको अपने हाथसे उत्तम खाद्य-भोज्य द्वारा संतर्पित =संप्रवारित किया। भगवान्के खाकर हाथ उठा लेनेपर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे केणिय जटिलके दानका भगवान्ने इन गाथाओं द्वारा (भोजन-दानका) अनुमोदन किया—

"यज्ञोंमें मुख है अग्निहोत्र, छन्दोंमें मुख (≈मुख्य) है सा वि त्री। मनुष्योंमें मुख है राजा, निदयोंमें मुख है सागर।।

नक्षत्रोंमें मुख है तारा, तपन करनेवालोंमें मुख है सूर्य।

पुण्य चाहनेवाले यज्ञकत्ताओंके लिये संघ मुख है।।"

तब भगवान् केणिय जटिलके दानका इन गाथाओं द्वारा अनुमोदनकर, आसनसे उठकर चले गये।

## १२---कुसीनारा

### (७) रोजमल्लका सत्कार

तव आ प ण में इच्छानुसार विहारकर भगवान् साढ़े बारह सौ भिक्षुओंके भिक्षु-संघ-सहित जहाँ कु सी ना रा थी। उधर चारिकाके लिये चल दिये। कुसीनाराके मल्लोंने सुना—साढ़े बारह सौ भिक्षुओंके महासंघके साथ भगवान् कुसीनारा आ रहे हैं। उन्होंने नियम किया—'जो भगवान्की अगवानीको नहीं जाये, उसको पाँच सौ दंड।' उस समय रो ज नामक मल्ल आयुष्मान् आनन्दका मित्र था। भगवान् कमशः चारिका करते जहाँ कुसीनारा थी, वहाँ पहुँचे।...कुसीनाराके मल्लोंने भगवान् की अगवानी की। रोजमल्ल भी भगवान्की अगवानीकर, जहाँ आयुष्मान् आनन्द थे, वहाँ गया। जाकर आयुष्मान् आनन्दको अभिवादनकर एक ओर खळा हो गया,। एक ओर खळे हुए रोजमल्लसे आयुष्मान् आनन्दने कहा—

"आवुस रोज ! यह तेरा  $(\frac{1}{2}$  तर्य) बहुत सुन्दर (=3 दार) है, जो तूने भगवान्की अग-वानी की।"

"भन्ते ! आनन्द ! मैंने बुद्ध, धर्म, संघका सन्यान नहीं किया; बल्कि भन्ते ! आनन्द ! ज्ञातिके दण्डके भयसे ही मैंने भगवान्को अगवानी की ।"

तब आयुष्मान् आनन्द अ-सन्तुष्ट हुए--- "कँसे रोजमल्ल ऐसा कहता है?"

आयुष्मान् आनन्द जहाँ भगवान् थे वहाँ गये। भगवान्को अभिवादनकर, एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे हुए, आयुष्मान् आनन्दने भगवान्से कहा—

"भन्ते! रोजमल्ल विभव-सम्पन्न अभिज्ञात=प्रसिद्ध मनुष्य है। इस प्रकारके ज्ञात मनुष्यों की इस धर्ममें श्रद्धा होनी अच्छी है। अच्छा हो, भन्ते! भगवान् वैसा करें, जिसमें रोजमल्ल इस (बुद्ध) धर्ममें प्रसन्न होवे।" तब भगवान् रोजमल्लके प्रति मित्रता-पूर्ण (=मैत्र) चित्त उत्पन्न कर, आसनसे उठ विहारमें प्रविष्ट हुए। रोजमल्ल भगवान्के मैत्र-चित्तके स्पर्शसे, छोटे बछळेवाली गायकी भाँति, एक विहारसे दूसरे विहार, एक परिवेणसे दूसरे परिवेणमें जाकर भिक्षुओंमे पूछता था——

"भन्ते ! इस वक्त वह भगवान् अर्हत् सम्यक्-संबुद्ध कहाँ विहार कर रहे हैं; हम उन भगवान् अर्हत् सम्यक् सम्बुद्धका दर्शन करना चाहते हैं?"

"आवुस, रोज! यह बन्द दर्बाजेवाला विहार है। निःशब्द हो धीरे धीरे वहाँ जाकर आलिन्द (=ड्घोढ़ी)में प्रवेशकर खाँसकर जंजीरको खटखटाओ, भगवान् तुम्हारे लिये द्वार खोल देंगे।"

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> कसया (जि० गोरखपुर) ।

तब रो ज म ल्ल ने जहाँ वह बन्द-द्वार विहार था, वहाँ नि:शब्द हो धीरे धीरे जाकर, आलिन्द-में घुसकर, खाँसकर जंजीर खटखटाई। भगवान्ने द्वार खोल दिया। तब रोजमल्ल विहारमें प्रवेशकर भगवान्को अभिवादनकर, एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुये रोजमल्लको भगवान्ने आनुपूर्वी कथा० १—० रोजमल्लको उसी आसनपर विरज विमल धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ— जो कुछ उत्पन्न होनेवाला है, वह सब विनाश होनेवाला है। तब रोज मल्लने दृष्टधर्म हो० भगवान् से कहा—

'' अच्छा हो, भन्ते ! अय्या (=आर्य-भिक्षु लोग) मेरा ही चीवर, पिंड-पात (=भिक्षा), शयनासन (=आसन), ग्लान-प्रत्यय-भेषज्य-परिष्कार (=दवा-पथ्य) ग्रहण करें, औरोंका नहीं।''

"रोज तेरी तरह जिन्होंने अपूर्णज्ञान और अपूर्ण-दर्शनसे धर्मको देखा है, उनको ऐसा ही होता है—'क्या ही अच्छा हो, अय्या मेरा ही० ग्रहण करें, औरोंका नहीं। तो रोज! तेरा भी ग्रहण करेंगे, और दूसरोंका भी।"

उस समय कु सी ना रा में उत्तम भोजोंका ताँता लग गया था। तब बारी न मिलनेसे रोज मल्लको यह हुआ——'क्यों न मैं परोसनेको देखूँ, जो वहाँ न हो उसे तैयार कराऊँ।' तब परोसनेको देखते समय रोजमल्लने दो चीजोंको नहीं देखा——डाक (= शाक) और खाद्य पीणको। तब रोजमल्ल जहाँ आयुष्मान् आनन्द थे, वहाँ गया। जाकर आयुष्मान् आनंदसे यह बोला—

"भन्ते ! बारी न मिलनेसे मुझे यह हुआ—०। तब परोसनेको देखते समय मैंने दो चीजोंको नहीं देखा—०। यदि, भन्ते ! आनन्द ! मैं डाक और खाद्य पीणको तैयार कराऊँ, तो क्या भगवान् उसे स्वीकार करेंगे ?"

"तो रोज! भगवान्से यह पूछूँगा।"

तब आयुष्मान् आनंदने भगवान्से यह बात कही।---

"तो आनन्द! (रोज) तैयार करावे।"

"तो रोज! तैयार कराओ।"

तब रोजमल्ल उस रातके बीत जानेपर, बहुत परिमाणमें डाक और खाद्य पीण तैयार करा, भगवान्के पास ले गया।——

"भन्ते ! भगवान् डाक और खाद्य पीणको स्वीकार करें।"

"तो रोज! भिक्षुओंको दे।"

भिक्षु लेनेमें हिचिकचा रहे थे, और न लेते थे।

"भिक्षुओ! ग्रहण करो, और खाओ।"

तब रोजमल्ल बुद्ध (-सिह्त) भिक्षु-संघको अपने हाथसे बहुतसे डाक और खाद्य पीण द्वारा संत-पित=संप्रवारितकर, भगवान्के हाथ घो (पात्रसे) हाथ खींच लेनेपर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे रोजमल्लको भगवान् धार्मिक कथा द्वारा...समुत्तेजित=संप्रहर्षितकर आसनसे उठ चल दिये।

## (८) डाक और पोएकी अनुमति

तब भगवान्ने इसी संबंधमें, इसी प्रकरणमें धार्मिक कथा कह भिक्षुओंको संबोधित किया।——
"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ, सभी डाकों और सभी खाद्य पीण (के खाने)की।" 119

(९) भूत पूर्व हजाम भिज्जुको हजामतका सामान लेना निषिद्ध तब भगवान् कु सी ना रा में इच्छानुसार विहारकर०, जहाँ आ तु मा थी, वहाँ चारिकाके लिये

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> देखो पुष्ठ ८४।

चल दिये। उस समय आतुमामें बुढ़ापेमें प्रव्रजित हुआ, भूत-पूर्व हजाम (=नहापित) एक भिक्षु निवास करता था। उसके दो पुत्र थे, (जो) अपनी पंडिताई और कर्ममें सुन्दर, प्रतिभाशाली, दक्ष, शिल्पमें परिशुद्ध थे। उस बृद्ध-प्रव्रजित (=बुढ़ापेमें प्रव्रजित)ने सुना कि, भगवान्० आतुमा आ रहे हैं। तब उस बृद्ध-प्रव्रजितने दोनों पुत्रोंसे कहा—

"तातों! भगवान्० आतुमामें आ रहे हैं। तातो! हजामतका सामान लेकर नाली, झोलीके साथ घर घरमें फेरा लगाओ, (और) लोन, तेल, तंडुल और खाद्य (पदार्थ) संग्रह करो। आनेपर भग-

वान्को यवागू (= खिचळी) दान देंगे।"

"अच्छा तात!" वृद्ध-प्रव्रजितको कह, पुत्र हजामतका सामान छे० छोन, तेल, तंडुल, खाद्य संग्रह करते घूमने छगे। उन छळकोंको सुन्दर, प्रतिभा-संपन्न देखकर, जिनको (क्षौर) न कराना था, वह भी कराते थे, और अधिक देते थे। तब उन छळकोंने बहुत सा छोन भी, तेल भी, तंडुल भी, खाद्य भी संग्रह किया। भगवान् कमशः चारिका करते, जहाँ आतुमा थी, वहाँ पहुँचे। वहाँ आ तुमा में भगवान् भु सा गा र में विहार करते थे। तब वह वृद्ध-प्रव्रजित उस रातके बीत जानेपर, बहुत सा यवागू तैयार करा, भगवान्के पास छे गया—"भन्ते! भगवान् मेरी खिचळी स्वीकार करें"।...। भगवान्ने उस वृद्ध-प्रव्रजितसे पूछा—"कहाँसे भिक्षु! यह खिचळी है?"

उस बृद्ध प्रव्रजितने भगवान्से (सब) बात कह दी। भगवान्ने धिक्कारा।

"मोघ-पुरुष (=नालायक)! (यह तेरा कहना) अनुचित=अन्-अनुलोम=अ-प्रतिरूप, श्रमण-कर्तव्यके विरुद्ध, अविहित अ-कप्पिय (=अ-करणीय) है। कैसे तू मोघ-पुरुष! अविहित (चीज)के (जमा करनेके लिये) कहेगा?..."

...भिक्षुओंको आमंत्रित किया---

"भिक्षुओ ! भिक्षुको निषिद्ध (=अ-किप्पय)के लिये आज्ञा (=समादपन) नहीं देनी चाहिये। जो आज्ञा दे, उसको 'दुष्कृत (=दुक्कट्ट)की आपत्ति। और भिक्षुओ ! भूत-पूर्व हजामको हजा-मतका सामान न ग्रहण करना चाहिये। जो ग्रहण करे, उसे दुक्कट्टकी आपत्ति।" 120

#### १४--शावस्ती

तब भगवान् आ तु मा में इच्छानुसार विहारकर, जिधर श्रावस्ती थी, उधर चारिकाके लिये चल दिये। कमशः चारिका करते, जहाँ श्रावस्ती थी, वहाँ पहुँचे। वहाँ श्रावस्तीमें भगवान् अनाथ-पिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे। उस समय श्रावस्तीमें बहुत सा खाद्य फल था। भिक्षुओंने... भगवान्से यह बात कही। "अनुमित देता हूँ, सब खाद्य फलोंके लिये।" 121

## (१०) सांधिक खेत बीज आदिमें नियम

उस समय संघके बीजको व्यक्तिके (=पौद्गलिक) खेतमें रोपते थे, पौद्गलिक बीजको संघके खेतमें रोपते थे। भगवान्से यह बात कही।——

"संघके बीजको यदि पौद्गलिक खेतमें बोया जाय, तो (दसवाँ) भाग १ देकर भोग करना चाहिये। पौद्गलिक बीजको यदि संघके खेतमें बोया जाये, तो भाग देकर परिभोग करना चाहिये।" 122

## (११) विधान या निषेध न कियेके बारेमें निश्चय

.........''जो मैंने भिक्षुओ ! 'यह नहीं विहित हैं' (कहकर) निषिद्ध नहीं किया, यदि वह

१ ''दसवाँ भाग देना यह जम्बूद्वीप (=भारत)में पुराना रवाज (=पोराण-चारित्तं) है। इसिलिये दस भागमें एक भाग भूमिके मालिकोंको देना चाहिये।" (——अट्ठकथा)

निषिद्ध (=अ-किप्पय=हराम)के अनुलोम हो, और विहित (=किप्पय=हलाल)का विरोधी, (तो) वह तुम्हें हलाल नहीं है। भिक्षुओ ! जिसे मैंने 'यह विहित नहीं है' (कह कर) निषिद्ध नहीं किया, यिव वह विहितके अनुलोम है, और अविहितका विरोधी, (तो) वह तुम्हें विहित है। भिक्षुओ ! जिसे मैंने 'यह किप्पय है' (कहकर) अनुज्ञा नहीं दी, वह यिव अविहितका अ-विरोधी है, और विहितका विरोधी, तो वह तुम्हें विहित नहीं है। भिक्षुओ ! जिसे मैंने 'यह विहित है' (कहकर) अनुज्ञा नहीं दी, वह यिव विहितके अनुलोम है, और अविहितका विरोधी, तो वह तुम्हें विहित है।" 123

### ( १२ ) किस कालका लिया भोजन किस काल तक विहित

तब भिक्षुओंको यह हुआ—'क्या उतने कालवालेसे याम भर कालवाला विहित है, या नहीं? उतने कालवालेसे सप्ताह भर कालवाला विहित है, या नहीं? उतने कालवालेसे जीवन भर वाला विहित है या नहीं? याम (=पहर) भर कालवालेसे सप्ताह भर कालवालेश जीवन भर वाला०? सप्ताह भर कालवालेसे जीवन भर वाला०? सप्ताह भर कालवालेसे जीवन भर वाला०?' भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ! उतने कालवालेसे, उसी दिन ग्रहण किया पूर्वाहणमें विहित है, अपराहणमें नहीं। भिक्षुओ! उतने कालवालेसे सप्ताह भर कालवाला उसी दिन ग्रहण किया पूर्वाहणमें विहित है, अपराहणमें नहीं। भिक्षुओ! उतने कालवाले (=यावत्कालिक)से जीवन भर वाला उसी दिन ग्रहण किया होने पर पहर भर विहित है, पहर बीत जानेपर नहीं। भिक्षुओ! सप्ताह भर कालवालेसे जीवन भर वाला उसी दिन ग्रहण किया होनेपर सप्ताह भर विहित है, सप्ताह बीत जानेपर नहीं विहित है।" 124

## भेसज्जक्खन्धक समाप्त ॥६॥

# ७-कठिन स्कंधक

१--कठिन चीवरके नियम । २--कठिन चीवरका उद्धार । ३--कठिन चीवरके अ-विघ्न ।

# **९**१-कठिन चीवरके नियम

#### १---श्रावस्ती

## (१) कठिन चीवरका विधान

१—उस समय भगवान् बुद्ध श्रा व स्ती में अनाथिंपिङिक के आराम जेतवनमें विहार करते थे। उस समय पाठे व्य क (पाठा के रहनेवाले) तीस भिक्षु जो सभी अरण्यवासी, भिक्षान्नभोजी, फेंके चीथळों के पहननेवाले, तीनही चीवर धारण करनेवाले थे, भगवान् के दर्शन के लिये श्रावस्ती जाते वक्त व र्षो प ना यि का (=असाढ़-पूर्णिमा) के नजदीक होने से वर्षोपनायिका को श्रावस्ती न पहुँच सके, और उन्होंने मार्गमें सा के त (=अयोध्या) में वर्षावास किया; और (श्रावस्ती जाने) की उत्कंठा के साथ वर्षावास किया—भगवान् यहाँ से पासही में छ योजनपर बिहार करते हैं और हमें भगवान् का दर्शन नहीं होरहा है। तब वह भिक्षु तीनमास बाद वर्षावास समाप्तकर प्रवारणा के होचुक नेपर वर्षा बरसते पानी के जमाव और पानी के कीचळ होते समय ही भीगे चीवरोंसे जहाँ श्रावस्ती में अना थ-पिंडिक का आराम जेतवन था और जहाँ भगवान् थे वहाँ पहुँच। पहुँचकर भगवान् को अभिवादनकर एक ओर बैठे।

बुद्ध भगवानोंका यह आचार है कि नवागन्तुक भिक्षुओंके साथ कुशल समाचार पूछें। तब भगवानने भिक्षुओंसे यह कहा---

"भिक्षुओ ! अच्छा तो रहा ? यापन करने योग्य तो रहा ? एक मत हो प्रेमके साथ विवाद-रहितहो अच्छी तरह वर्षावास तो किया ? भोजनका कष्ट तो नहीं हुआ ?"

"भन्ते ! हम पा ठेय्य क (पाठाके रहने वाले) तीस भिक्षु० भीगे चीवरोंसे रास्ता आये।" तब भगवान्ने इसी संबंधमें, इसी प्रकरणमें धार्मिक कथा कह भिक्षुओंको संबोधित किया— "भिक्षुओं ! अनुमित देता हूँ वर्षावास कर चूके भिक्षुओंको क ठिन र पहिनने की।" 1

## (२) कठिनवाले भिच्चके लिये विधान

"कठिनके पहिन चुकनेपर भिक्षुओ ! तुम्हें पाँच बातें विहित होंगी—(१) बिना आमंत्रणके

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> कोसल देशके पश्चिम ओर एक राष्ट्र था (—अट्ठकथा)।

<sup>ै</sup>वर्षावासकी समाप्तिपर सारे संघकी सम्मतिसे सम्मान प्रदर्शनके लिये किसी भिक्षको जो चीवर दिया जाता है, उसे "कठिन" चीवर कहते हैं।

विचरना; (२) बिना (तीनों चीवरोंको) लिये विचरण करना; (३) गणके साथ भोजन (करना), (४) इच्छानुसार चीवर (लेना); (५) और जो वहाँ चीवर मिलते वक्त होगा वह उसका होगा। कठिनके लिये एकत्रित होजानेपर भिक्षुओ ! यह पाँच बातें तुम्हें विहित होंगी। 2

और भिक्षुओ ! कठिनके लिये इस तरह सम्मंत्रण (=ठहराव) करना चाहिये; चतुर समर्थ भिक्षु संघको सूचित करे—

क. ज्ञप्ति—'भन्ते ! संघ मेरी सुने । यह संघके लिये क ि न (बनाने) का कपळा प्राप्त हुआ है । यदि संघ उचित समझे तो इस किनके कपळेको इस नामवाले भिक्षुको पहिननेके लिये दे'—यह सूचना है ।

ख. अनुश्रावण—'(१)भन्ते ! संघ मेरी सुने । संघको यह कि त का कपळा मिला है। संघ इस कि तने कपळेको अमुक नामवाले भिक्षुको पहननेके लिये दे रहा है। जिस आयुष्मान्को संघका इस कि त के कपळेको अमुक नामवाले भिक्षुको पहिननेके लिये देना पसंद हो वह चुप रहे, जिसको पसंद न हो वह बोले। (२) दूसरी बार भी०। (३) तीसरी बार भी०।

ग. **धारणा** 'संघने इस कठिनके कपळेको अमुक नामवाले भिक्षुको पहननेको दे दिया। संघको पसंद है इसलिये च्प है'—ऐसा मैं इसे समझताहुँ।

## (३) कठिनका प्रसारण और न प्रसारण

"भिक्षुओ ! इस प्रकार कि न का प्रसारण होता है। कैसे भिक्षुओ ! कि न का प्रसारण नहीं होता ? उपछने मात्रसे नहीं कि न का आच्छादन होता। धोने मात्रसे नहीं ०; चीवरके फैलाने मात्र से नहीं ०, छेदन मात्रसे नहीं ०, बंधन मात्रसे नहीं ०, लपेटने मात्रसे नहीं ० कं डूस (=कुंदी) करने मात्रसे नहीं ०, हवाके रुखकी ओर करने मात्रसे नहीं ०, परिभंड (=आळ) करने मात्रसे नहीं ०, चौपता करने मात्रसे नहीं ०, कम्बलके मर्दन मात्रसे नहीं ०, चिन्ह कर चुकनेसे ही नहीं ०, ( उसके संबंधकी )कथा करनेसे ही नहीं ०, कुक्कू (=कुछ समयका ) किये होनेपर ही नहीं ०, जमा किये होनेपर नहीं ०, छोळने लायक होनेपर नहीं ०, कक्तरवासकसे अलग होनेपर नहीं ०, न उत्तरासंगसे अलग होनेपर०, न अन्तरवासकसे अलग होनेपर०, न पाँच या पाँच के अधिकसे अलग होनेपर, उसी दिन कटा होनेसे तथा मंडिलकायुक्त होनेसे०, न व्यक्तिका पहना होनेसे अलग०, ठीक तरहसे कि टिन पहना गया हो और यदि उसे सीमासे बाहर स्थित हो अनुमोदन करे तो इस प्रकार भी किटनका आच्छादन नहीं होता। भिक्षुओ ! इस प्रकार किटनका अ-प्रसारण होता है।

"भिक्षुओ ! किस प्रकार कठिनका प्रसारण होता है ? बिना पहने क टि न का प्रसारण होता है । बिना पहने वस्त्रमें ०, वस्त्रमें ०, रास्ते के चीथळेमें ०, दुकानपर पळे पुराने कपळेमें ०, न लान कियेमें ०, जिसके बारेमें बात न चलाई गई हो वैसेमें ०, न कुक्कू (= कुछ समयका) कियेमें ०, न कियेमें ०, न छोळे हुएमें ०, न क ल्प्य (=विहित) कियेमें ०, संघाटीसे क ठि न आच्छादित है, उत्तरासंगसे ०, अन्तरवासकसे ०, पाँचो या पाँचके अतिरिक्तसे उसी दिन कटे तथा मंडलिका है, उत्तरासंगसे ०, अन्तरवासकसे ०, पाँचो या पाँचके अतिरिक्तसे उसी दिन कटे तथा मंडलिका है, कियेसे क ठि न आच्छादित होता है, व्यक्तिके आच्छादित करनेसे क ठि न आच्छादित होता है, व्यक्तिके आच्छादित करनेसे क ठि न आच्छादित हो कियेसे न ठिन अच्छी तरहसे आच्छादित हो और उसे सीमामें स्थित हो अनुमोदन करे तथा मंडलिका है। भिक्षुओ ! इस प्रकार कठिन प्रसारित (=आस होता है। "

# §२-कठिन चीवरका उद्धार (=उत्पत्ति)

## (१) कठिनकी उत्पत्ति

"भिक्षुओ ! कैसे कठिन उत्पन्न होता है ? भिक्षुओ ! क ठिन की उत्पत्तिमें यह आठ मातृका (=उत्पादिका) हैं, प्र क म णा न्ति का, निष्ठानान्तिका, सन्निष्ठानान्तिका, नाशनान्तिका, सवनान्तिका, आसावच्छेदिका, सीमातिक्कन्तिका, उत्पत्तिके साथ ।"

#### (२) सात आदाय

(१) भिक्षुओ! कठिनके आस्थत (=प्रसारित) हो जानेपर बने चीवरको लेचल देता है फिर नहीं लौटता। ऐसे भिक्षुको प्रक्र म णान्ति क (=चला जाना अन्त है जिसका) नामक क ठिन का उद्धार होता है। (२) भिक्षु कठिनके आस्थत हो जानेपर चीवरले चला जाता है किन्तु सीमाके बाहर जानेपर उसे ऐसा होता है 'यहीं इस चीवरको बनाऊँ फिर न लौटूँगा ।' और वह उस चीवरको बनवाता है। ऐसे भिक्षुको निष्ठा ना न्ति क (=बनवा चुकना अन्त है जिसका) नामक कठिन-उद्धार होता है।' (३) भिक्षु कठिनके आस्थत हो जानेपर चीवरको ले चल देता है और सीमाके बाहर जानेपर उसको ऐसा होता है—'न इस चीवरको बनवाऊँगा न फिर लौटूँगा ।' उस भिक्षुको सन्निष्ठा ना-न्ति क (=जिसका समाप्त करना बाकी है, यह अन्त है जिसका) कठिन-उद्धार होता है। (४)० चीवरको लेकर चल देता है और सीमाके बाहर जानेपर उसे ऐसा होता है—'यहीं इस चीवरको बनवाऊँ और फिर न लौट्ँ।' वह उस चीवरको बनवाता है और बनवाते वक्त उसका वह चीवर नष्ट हो जाता है। उस भिक्षुका नाशनान्तिक (=नाश हो जाना ही अन्त है जिसका) कठिन-उद्धार होता हैं । (५)० चीवरको लेकर चल देता है (यह सोचकर कि) लौटूँगा । सीमाके बाहर जा उस चीवरको बनवाता है। चीवर वन जानेपर वह सुनता है कि उस आवासमें कठिन उत्पन्न हुआ। उस भिक्षुको श्रवणा न्तिक (=सुनना है अन्त जिसका) कठिन उद्घार होता है । (६) ० चीवरको लेकर — 'फिर लौटूँगा' (सोच) चल देता है और सीमाके बाहर जाकर उस चीवरको बनवाता है। वह— चीवर बन जानेपर 'फिर आऊँगा' 'फिर आऊँगा'—(सोचते) वाहर ही कठिनके उद्धारके समयको बिता देता है । उस भिक्षुको सी माति क्क न्ति क (=सीमा अतिक्रमण कर दिया गया है जिसमें) कठिन-उद्धार होता है॰ (७) चीवरको लेकर—'फिर आऊँगा' (सोच) चल देता है और सीमाके बाहर उस चीवरको बनवाता है। वह-चीवर बन जानेपर 'फिर आऊँगा फिर आऊँगा' '(सोचते) कठिन उद्धारकी प्रतीक्षा करता है। उस भिक्षुका (दूसरे) भिक्षुओं के साथ कठिन उद्धार होता है।"

#### आदाय सप्तक समाप्त

## (३) सात समादाय सप्तक

(१) भिक्षु ! कठिनके आस्थत हो जानेपर वने चीवरको ठीकसे ले चल देता है० ।

#### समादाय सप्तक समाप्त

#### (४) छ आदाय

''(१) भिक्षु ! कठिनके आस्थत हो जानेपर न बने चीवरको लेकर चल देता है । सीमाके बाहर जानेपर उसे ऐसा होता हैं—'यहीं चीवर बनवाऊँ और फिर न लौटूँ ।' और वह उस चीवरको

<sup>े</sup> ऊपरकी तरह यहाँ भी सातों पाठ हैं, सिर्फ ऊपरके 'ले चल देता हैं' की जगह 'ठीकसे लेकर चल देता है' कहना चाहिये।

वनवाये उस भिक्षुको निष्ठा ना न्ति क नामक कठिन-उद्धार होता है।० १

#### आदाय षट्क समाप्त

#### (५) छ समादाय

(१)भिक्षु कठिनके आस्थत हो जानेपर न बने चीवरहीको ठीकसे लेकर (=समादाय) चला जाता है। सीमाके बाहर जानेपर उसे ऐसा होता है—'यहीं चीवर बनवाऊँ और फिर न लौटूँ' और वह उस चीवरको बनवाये। उस भिक्षुको निष्ठानान्तिक नामक कठिन-उद्धार होता है।० रे।

#### समादाय षट्क समाप्त

### (६) आदाय कठिन-उद्धार

१—''भिक्षु किटनके आस्थत हो जानेपर चीवरको लेकर (=आदाय) चला जाता है और सीमासे वाहर जानेपर उसको ऐसा होता है—'इस चीवरको यहीं वतवाऊँ और फिर न लौटूँ।' वह उस चीवरको वनवाता है। उस भिक्षुको निष्ठानान्तिक किटन-उद्धार होता है। भिक्षु किटनके आस्थत होनेपर चीवरको लेकर चल देता है और सीमाके वाहर जानेपर उसे ऐसा होता हैं—'न इस चीवरको बनवाऊँ, न फिर आऊँ।' उस भिक्षुको स न्निष्ठा ना न्ति क किटन-उद्धार होता हैं। चीवर को लेकर चल देता हैं और सीमाके बाहर जानेपर उसे ऐसा होता हैं पि चीवर को लेकर चल देता हैं और सीमाके बाहर जानेपर उसे ऐसा होता हैं—'यहीं इस चीवरको बनवाऊँ और फिर न आऊँ' और वह उस चीवरको बनवाये। बनवाते वक्त ही उसका वह चीवर नष्ट हो जाय। उस भिक्षुको ना शना न्ति क किटन-उद्धार होता हैं।

२—''भिक्षु किनके आस्थत हो जानेपर चीवरको लेकर (=आदाय)—िफर नहीं आऊँगा— (सोच) चल देता है। सीमाके बाहर जानेपर उसे ऐसा होता है—'यहीं इस चीवरको बनवाऊँ।' और वह उस चीवरको बनवाता है, उस भिक्षुको निष्ठानान्तिक किठन-उद्धार होता है। चीवरको लेकर—'फिर न आऊँगा'—(सोच) चल देता है। सीमाके वाहर जानेपर उसको ऐसा होता है—'इस चीवरको यहीं बनवाऊँ।' उस भिक्षुको सिन्न ष्ठा ना न्ति क किठन उद्धार होता है। चीवरको लेकर—िफर न लौटूँगा—(सोच) चल देता है। सीमाके वाहर जानेपर उसे ऐसा होता है—'यहीं इस चीवरको बनवाऊँ'—और वह उस चीवरको बनवाता है। बनवाते समय ही वह चीवर नष्ट हो जाता है। उस भिक्षुको ना श ना न्ति क किठन-उद्धार होता है।

३—''भिक्षु कठिनके आस्थत हो जानेपर चीवरको छेकर (=आदाय), बिना अधिष्ठान किये चल देता है उसको न यह होता है कि फिर आऊँगा और न यही होता है कि फिर न आऊँगा। सीमाके बाहर जानेपर उसे ऐसा होता है—०उस भिक्षुको निष्ठानान्तिक कठिन-उद्धार होता है।० और न यही होता है कि फिर आऊँगा और न यही होता है कि फिर न आऊँगा० सिन्न षठा ना-न्ति क कठिन- उद्धार होता है।०और न यही होता है कि फिर आऊँगा० नाशनान्तिक कठिन-उद्धार होता है।

४—''भिक्षु कठिनके आस्थत होनेपर—'फिर आऊँगा' (सोच) चीवरको लेकर चल देता है सीमासे बाहर जानेपर उसे ऐसा होता है—'यहीं इस चीवरको बनवाऊँ और फिर न आऊँ'; उस चीवरको बनवाता है, उस भिक्षुको निष्ठा ना न्ति क कठिन-उद्धार होता ।० सिन्न ष्ठा ना न्ति क

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> ऊपर आदाय सप्तकमें प्रक्रमणान्तिकको छोळ तथा 'बने चीवर'के स्थानपर 'न बने चीवर'के पाठके साथ दुहराना चाहिये।

<sup>े</sup> आदाय षट्ककी तरह यहाँ भी पाठ है सिर्फ 'आदाय'की जगह 'समादाय' पाठ रखना जाहिये।

किंठन उद्धार होता है ।०ना श ना न्ति क किंठन-उद्धार होता है। भिक्षु किंठनके आस्थत होनेपर 'फिर आऊँगा' (सोच) चीवरको लेकर चल देता है। सीमाके बाहर जानेपर वह चीवरको बन-वाना है। चीवरके बन जानेपर वह सुनता है—'उस आवासमें किंठन उत्पन्न हुआ है;' उस भिक्षुको श्रवणा न्ति क किंठन-उद्धार होता है। भिक्षु किंठनके आस्थत हो जानेपर 'फिर आऊँगा' (सोच) चीवरको लेकर चला जाता है और सीमाके बाहर जा चीवरको बनवाता हैं। चीवर बन जानेपर 'लौटूँ लौटूँ' (कह) बाहर ही किंठन-उद्धार (के समय)को बिता देता है। उस भिक्षुको सी मा ति किं न्ति क किंठन-उद्धार होता है। भिक्षु किंठनके आस्थत हो जानेपर—'फिर आऊँगा' (सोच) चीवरको लेकर चल देता है, श्रीर सीमाके बाहर जा उस चीवरको बनवाता है। चीवर वन जानेपर 'लौटूँ लौटूँ' (कह) किंठन-उद्धारकी प्रतीक्षा करता है। उस भिक्षुको (दूसरे) भिक्षुओंके साथ किंठन-उद्धार होता है।"

(७) समादाय कठिन-उद्धार

१—''भिक्षु कठिनके आस्थत हो जानेपर चीवरको ठीकसे लेकर (=समादाय) चला जाता है०  $^{9}$ ।

२—''भिक्षु कठिनके आस्थत होनेपर चीवरको ठीकसे लेकर (=समादाय) चला जाना है॰  $^{3}$ ।

३—''भिक्षु कठिनके आस्थत होनेपर चीवरको ठीकसे लेकर (=समादाय) चला जाता है०  $^{3}$ ।

४—-''भिक्षु कठिनके आस्थत होनेपर चीवरको ठीकसे लेकर (=समादाय) चला जाता है०<sup>४</sup>।

#### आदाय भाणवार समाप्त

### (८) अनाशापूर्वक कठिनोद्धार

१—"भिक्षु किठनके आस्थत होनेपर चीवरकी आशासे चल देता है और सीमासे बाहर जा उस चीवरकी आशाका सेवन करता है। आशा न होनेपर पाता है और आशा होनेपर नहीं पाता। उसको ऐसा होता है—'यहीं इस चीवरको बनवाऊँ और फिर न लौटूँ।' वह उस चीवरको बनवाता है। उस भिक्षुको निष्ठा नां ति क किठन-उद्धार होता है। (२) भिक्षु किठनके आस्थत होनेपर चीवर की आशासे चल देता है और सीमासे बाहर जा उस चीवरकी आशाका सेवन करता है। आशा न होनेपर पाता है, और आशा होनेपर नहीं पाता। उसको ऐसा होता है—'न इस चीवरको बनवाऊँ न फिर लौटूँ।' उस भिक्षुको सिक्ष ष्ठा ना न्ति क किठन-उद्धार होता है। (३)० और आशा होनेपर नहीं पाता।० ना श ना न्ति क किठन-उद्धार होता है। (४) भिक्षु किठनके आस्थत होनेपर चीवरकी आशासे चल देता है। सीमासे बाहर जानेपर उसे ऐसा होता है—'यहीं इस चीवरकी आशाका सेवन करूँ और फिर न लौटूँ।' वह उसी चीवरकी आशाका सेवन करता है (किन्तु) उसकी वह चीवराशा

<sup>॰</sup> ऊपरके स्तंभ (६)१ जैसा ही पाठ है; सिर्फ़ 'आदाय'की जगह 'समादाय' है।

<sup>ै</sup> अपरके दूसरे स्तंभ (६)२ जैसा ही पाठ है; सिर्फ़ आदायका समादाय होजाता है।

<sup>ै</sup> ऊपरके तीसरे स्तंभ(६) ३की तरह 'आदाय'का 'समादाय' बदलकर पाठ है।

<sup>ं</sup> ऊंपरके चौथे स्तंभ(६)४ की तरह पाठ है; सिर्फ़ 'आदाय'को 'समादाय'में परिवर्तन करदेना चाहिये।

टूट जाती है। उस भिक्षुको आ शो प च्छे दि क (≔अ≀शा टूट जाये जिसमें) कठिन-उद्धार होता है।

ेर—''(१) भिक्षु कठिनके आस्थत होनेपर चीवरकी आशासे 'छौटकर न आऊँगा' (यह सोच) चल देता है। सीमाके बाहर जा उस चीवरकी आशाका सेवन करता है। आशा न होनेपर पाता है, आशा होनेपर नहीं पाता है। उसको ऐसा होता है—'यहीं इस चीवरको बनवाऊँ'; और वह उस चीवरको बनवाता है। उस भिक्षुको निष्टानान्तिक किटनोद्धार होता है। (२)० 'छौटकर न आऊँगा'० सि घटा ना न्ति क किटनोद्धार होता है। (३)० 'छौटकर न आऊँगा'० ना शना न्ति क किटनोद्धार होता है। (४)० 'छौटकर न आऊँगा'० आशो प च्छे दि क किटनोद्धार होता है।

३—''(१) भिक्षु कठिनके आस्थत होनेपर चीवरकी आशासे अधिष्ठान बिनाही चलदेता है। उसको न यह होता है कि फिर लौटूँगा, न यही होता है कि फिर न लौटूँगा। उस सीमाके बाहर जा उस चीवराशाका सेवन करता है। आशा न होनेपर पाता है, आशा होनेपर नहीं पाता। उसको ऐसा होता है—'यहीं इस चीवरको बनवाऊँ' और वह उस चीवरको बनवाता है। उस भिक्षुको निष्ठा ना न्ति क कठिनोद्धार होता है। (२)० उसको न यह होता है कि फिर लौटूँगा, न यही होता है कि फिर न लौटूँगा।० सिन्न ष्ठा ना न्ति क कठिनोद्धार होता है। (३)० उसको न यह होता है कि फिर लौटूँगा, न यही होता है कि फिर लौटूँगा, न यही होता है कि फिर न लौटूँगा, न यही होता है कि फिर न लौटूँगा।०० असको न यह होता है कि फिर न लौटूँगा।०० आशो प च्छे दि क कठिनोद्धार होता है।''

#### अनाशा द्वादशक समाप्त

### (९) त्राशापूर्वक कठिनोद्धार

- १—" (१) भिक्षु कठिनके आस्थत हो जानेपर 'फिर लौटूँगा' (सोच) चीवरकी आशासे चल देता है। सीमासे बाहर जा उस चीवरकी आशाका सेवन करता है। आशा होनेपर पाता है न आशा होने पर नहीं पाता है। उसको ऐसा होता है—'यहीं इस चीवरको बनवाऊँ'; और वह वहीं उस चीवरको बनवाता है। उस भिक्षुको निष्ठा नां ति क कठिनोद्धार होता है। (२)० 'फिर लौटूँगा'० आशा होनेपर नहीं पाता है० सिन्न ष्ठा नां ति क कठिनोद्धार होता है। (३)० 'फिर लौटूँगा'० आशा होनेपर पाता है० ना श ना न्ति क कठिनोद्धार होता है। (४)० 'फिर लौटूँगा'० आशा होनेपर पाता है० ना श ना न्ति क कठिनोद्धार होता है। (४)० 'फिर लौटूँगा'० आशा होने पर पाता है० आ शो प च्छे दि क कठिनोद्धार होता है।
- २—''(१) भिक्षु कठिनके आस्थत होनेपर 'फिर लौटूँगा' (सोच) चीवरकी आशासे चल देता है। सीमासे बाहर जाकर वह सुनता है—उस आवासमें किन उत्पन्न हुआ है। उसको ऐसा होता है—'चूंकि उस आवासमें किन उत्पन्न हुआ है इसिलिये यहीं इस चीवरकी आशाका सेवन करूँ। और वह उस चीवरकी आशाका सेवन करता है। आशा होनेपर पाता है, न आशा होनेपर नहीं पाता है। उसको ऐसा होता है—'यहीं इस चीवरको बनवाऊँ' और वह उस चीवरको बनवाता है। उस भिक्षुको निष्ठा ना न्ति क किनोद्धार होता है। (२)० सुनता है० आशा होनेपर पाता है० सि कि छा ना न्ति क०। (३)० सुनता है० आशा होने पर पाता है० ना श ना न्ति क०। (४)० सुनता है—उस आवासमें किन उत्पन्न हुआ है। उसको ऐसा होता है—'चूंकि उस आवास में किन उत्पन्न हुआ है। उसको ऐसा होता है—'चूंकि उस आवास में किन उत्पन्न हुआ है इसिलिये यहीं इस चीवरकी आशाका सेवन करूँ और फिर लौटकर न जाऊँ', और वह उस चीवरकी आशासे सेवन करता है। उसकी वह चीवरकी आशा टूट जाती है। उस भिक्षुको आशो प च्छे दि क किनोद्धार होता है।

३—"(१) भिक्षु कठिनके आस्थत हो जानेसे 'फिर लौटूँगा' (सोच) चीवरकी आशासे चल देता है। वह मीमाके वाहर जा उस चीवरकी आशाका सेवन करता है। आशा होनेपर पाता है न आशा होने पर नहीं पाता। वह उस चीवरको बनवाता है चीवर वन जानेपर सुनता हे—'उस आवासमें कठिन उत्पन्न (? रखा) है।' उस भिक्षुको श्र व णा न्ति क कठिनोद्धार होता है। (२)० 'फिर लौटूँगा'० यहीं इस चीवरकी आशाका सेवन करूँ और फिर न लौटूँ।० आ शो प च्छे दि क कठिनोद्धार होता है। (३)० 'फिर लौटूँगा'० सीमाके बाहर जाकर उस चीवरकी आशाका सेवन करता है। आशा होनेपर पाता है, न आशा होनेपर नहीं पाता। चीवर बन जानेपर—'लौटूँगा, लौटूँगा' (कहता) वाहर ही कठिनोद्धार (के समय)को बिता देता है। उस भिक्षुको सी मानित का न्ति क कठिनोद्धार होता है। (४)० 'फिर लौटूँगा'० आशा होनेपर पाता है० वह उस चीवर को वनवाता है। चीवर वन जानेपर 'लौटूँगा लीटूँगा' कह कठिनोद्धारकी प्रतीक्षा करता है। उस भिक्षुको साथ कठिनोद्धार होता है।"

#### आशा द्वादशक समाप्त

### (१०) करणीय-पूर्वक कठिनोद्धार

१—"(१) भिक्षु कठिनके आस्थत हो जानेपर किसी काम (=करणीय)से चला जाता है। सीमासे बाहर जानेपर उसे चीवरकी आशा उत्पन्न होती है। वह उस चीवरकी आशाका सेवन करता है। न आशा होनेपर पाता है, आशा होनेपर नहीं पाता है। उसको ऐसा होता है—यहीं इस चीवरको वनवाऊँ और फिर न लौटूँ। वह उस चीवरको बनवाता है। उस भिक्षुको निष्ठा ना न्ति क किठन-उद्धार होता है। (२) ० करणीयसे चला जाता है। ० सीमाके बाहर जानेपर उसे चीवरकी आशा उत्पन्न होती है। वह उस चीवरकी आशाका सेवन करता है। न आशा होनेपर पाता है, आशा होनेपर नहीं पाता। उसको ऐसा होता है—'न इस चीवरको बनवाऊँ, न फिर लौटूँ; उस भिक्षुको स न्निष्ठा नां ति क किठन-उद्धार होता है। (३) ० करणीयसे चला जाता है। ० आशा होने पर नहीं पाता। उसको ऐसा होता है—'यहीं इस चीवरको बनवाऊँ और फिर न लौटूँ।' वह उस चीवरको बनवाता है। वनवाते समय उसका चीवर नष्ट हो जाता है। उस भिक्षुको ना श ना न्ति क किठनोद्धार होता है। (४) ० करणीयसे चला जाता है। सीमाके बाहर जानेपर उसे चीवरकी आशा उत्पन्न होती है। उसको ऐसा होता है—यहीं इस चीवरकी आशाका सेवन करूँ और फिर न लौटूँ। वह उस चीवरकी आशाका सेवन करता है। और उसकी आशाका सेवन कर्ता है। उस भिक्षुको आशाका सेवन करता है। और उसकी वह चीवरकी आशा टूट जाती है। उस भिक्षुको आशा शो पच्छे दि क किठनोद्धार होता है।

२—''(१) भिक्षु कठिनके आस्थत होनेपर किसी काम (=करणीय)से 'फिर न छौटूँगा' (कह) चला जाता है। सीमाके बाहर जानेपर उसे चीवरकी आशा उत्पन्न होती है। वह उस चीवर की आशाका सेवन करता है। न आशा होनेपर पाता है, आशा होनेपर नहीं पाता। उसको ऐसा होता है—'यहीं इस चीवरको बनवाऊँ'। वह उस चीवरको बनवाता है। उस भिक्षुको निष्ठा नां ति क कठिनोद्धार होता है। (२) ० करणीयसे फिर न छौटूँगा' (कह) चला जाता है ० आशा होनेपर नहीं पाता ०। सिन्न ष्ठा नां ति क कठिन-उद्धार होता है। (३)० करणीयसे फिर न छौटूँगा (कह) चला जाता है ० आशा होनेपर नहीं पाता ० ना श ना न्ति क कठिन-उद्धार होता है। (४) ० करणीयसे 'फिर न लौटूँगा' (कह) चला जाता है ० सीमाके बाहर जानेपर उसे चीवरकी आशा

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>सन्निष्ठानांतिककी तरह यहाँ भी समझो।

उत्पन्न होती है। ० आ शो प च्छे दि क कठिनोद्धार होता है।

३—"(१) भिक्षु किठनके आस्थत होनेपर अधिष्ठानक विनाही किसी काम (=करणीय) से चला जाता है। उसको न यह होता है कि फिर आऊँगा और न यही होता है कि फिर न आऊँगा। सीमाके बाहर जानेपर उसे चीवरकी आशा उत्पन्न होती है। वह उस चीवरकी आशाका सेवन करना है। न आशा होनेपर पाता है, आशा होनेपर नहीं पाता। उसको ऐसा होता है—'यहीं इस चीवरको बनाऊँ और फिर न लौटूँ।' वह उस चीवरको बनाता है। उस भिक्षुका नि ष्टा ना न्ति क किठनोद्धार होता है। (२) ० करणीयसे अधिष्ठान विनाही चला जाता है। उसको न यह होता है कि फिर आऊँगा, और न यही होता है कि फिर न आऊँगा। सीमाके बाहर जानेपर उसे चीवरकी आशा उत्पन्न होती है। वह उस चीवरकी आशाको सेवन करता है। न आशा होनेपर पाता है, आशा होनेपर नहीं पाता। उसको ऐसा होता है—'न इस चीवरको बनवाऊँगा न फिर लोटूँगा'। उस भिक्षुका सि ष्टा नां ति क किठनोद्धार होता है। (३) ० आशा होनेपर नहीं पाता। उसको ऐसा होता है—'यहीं इस चीवरको बनवाऊँ और फिर न लौटूँ। ० ना श ना न्ति क किठन-उद्धार होता है। (४) ० सीमासे बाहर जानेपर उसे चीवरकी आशा उत्पन्न होती है ० आशोपच्छेदिक किठनोद्धार होता है।''

#### करणीय द्वादशक समाप्त

#### (११) अप-विनय-पूर्वक कठिनोद्धार

१—''(१) भिक्षु किटनके आस्थत होनेपर चीवरके (अपने हिस्सेको) अप विनय (= हक छोळना) करके दिशामें जानेके लिये चल देता। दिशामें चले जानेपर भिक्षु उससे पूछते हैं—'आवुस! तुमने वर्षावास कहाँ किया, और कहाँ है तुम्हारा चीवरका हिस्सा?' वह ऐसा कहता है—'अमुक आवासमें मैंने वर्षावास किया और वहीं मेरा चीवरका हिस्सा है।' वह ऐसा कहते हैं—'जाओ आवुस! उस चीवरको ले आओ! तुम्हारे लिये हम यहाँ चीवर बनायेंगे।' वह उस आवासमें जाकर भिक्षुओंसे पूछता है—'आवुस! कहाँ है मेरा चीवरका हिस्सा?' वह ऐसा कहते हैं—आवुस! यह है तुम्हारा चीवरका हिस्सा। (अब) तुम कहाँ जाओगे? वह ऐसा बोलता है—'मैं अमुक आवासमें जाऊँगा। वहाँ भिक्षु मेरे लिये चीवर बनायेंगे।' वे ऐसा बोलते हैं—'नहीं आवुस! मत जाओ। हम तुम्हारे लिये यहीं चीवर बना देंगे।' उसको ऐसा होता है—'यहीं इस चीवरको बनवाऊँ और (वहाँ) न लौटूँ।' वह उस चीवरको बनवाता है। उस भिक्षुको निष्ठा नां तिक कठिन-उद्धार होता है। (२)० 'नहीं आवुस! मत जाओ। हम तुम्हारे लिये यहीं चीवर बना देंगे।' उसको ऐसा होता है। (३)० 'नहीं आवुस! मत जाओ। हम तुम्हारे लिये यहीं चीवर बना देंगे।' उसको ऐसा होता है। (३)० 'नहीं आवुस! मत जाओ। हम तुम्हारे लिये यहीं चीवर बना देंगे।' उसको ऐसा होता है। (३)० 'नहीं आवुस! मत जाओ। हम तुम्हारे लिये यहीं चीवर बना देंगे।' उसको ऐसा होता है। (३)० 'नहीं आवुस! मत जाओ।

२—''(१) ० अप वि न य करके दिशामें जानेके लिये चल देता ।० 'नहीं आवुस! मत जाओ । हम तुम्हारे लिये यहीं चीवर बना देंगे।' उसको ऐसा होता है—'यहीं इस चीवरको बनवाऊँ और (वहाँ) न लौटूँ।' और वह उस चीवरको बनवाता है। उस भिक्षुको निष्ठा ना न्ति क किंटनोद्धार होता है। (२) ० वह उस आवासमें जाकर भिक्षुओंसे पूछता है—'आवुसो! कहाँ है, मेरा चीवरका भाग ?' वे ऐसा बोलते हैं—'आवुस! यह है तेरा चीवरका भाग।' वह उस चीवरको लेकर उस आवासमें जाता है। उसे रास्तेमें भिक्षु लोग पूछते हैं—'आवुस कहाँ जाओगे ?' वह ऐसा कहता

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> देखो ७ ११६ (३) पृष्ठ २५९।

है—'अमुक आवासमें जाऊँगा। वहाँ भिक्ष् मेरे लिये चीवर बना देंगे।' वह ऐसा बोलते हैं—'नहीं आवुस! मत जाग्रो। हम तुम्हारे लिये यहाँ चीवर बना देंगे' उसको ऐसा होता हैं—'न इस चीवर को बनवाऊँ, न फिर लौटूँ।' उस भिक्षुको सिन्न प्टाना न्ति क कठिनोद्धार होता हैं। (३) ० उसको ऐसा होता हैं—'यहीं इस चीवरको बनवाऊँ, फिर न लौटूँ।' वह उस चीवरको बनवाता है। बनवाते समय उसका चीवर नष्ट (=गुम) हो जाता है। उस भिक्षुको ना श नां ति क कठिनोद्धार होता है।

३—''(१) ० अप विनय करते दिशामें जानेके लिये चल देता ।० वह उस चीवरको लेकर उसी आवासमें जाता है। उस आवासमें जानेपर उसे ऐसा होता है—'यहीं इस चीवरको बनवाऊँ। फिर न लौटूँ।' वह उस चीवरको बनवाता है। उस भिक्षुको निष्ठा नां ति क किंटनोद्धार होता है। (२) ० उसको ऐसा होता है—न इस चीवरको बनवाऊँ न फिर लौटूँ।' उस भिक्षुको स िन्न ष्ठा ना ति क किंटनोद्धार होता है। (३) ० उस भिक्षुको ऐसा होता है—'यहीँ इस चीवरको बनवाऊँ और फिर न लौटूँ।' वह उस चीवरको बनवाता है। बनवाते समय उसका वह चीवर नष्ट हो जाता है। उस भिक्षुको ना श ना न्ति क किंटनोद्धार होता है।"

#### नव अपविनय समाप्त

### (१२) सुख-पूर्वक विहारवाला कठिनोद्धार

"१—भिक्षु कठिनके आस्थत हो जानेपर सुख विहार (=प्राशुविहार)के लिये चीवर ले चला जाता है—अमुक आवासमें जाऊँगा। वहाँ मेरा सुखपूर्वक विहार होगा, वहाँ मैं बस्ँगा। यदि मुझे प्रा शु (=अच्छा) न होगा तो अमुक आवासमें जाऊँगा। वहाँ मुझे प्रा शु होगा; और बस्ँगा। यदि मुझे प्रा शु न होगा तो अमुक आवासमें जाऊँगा। वहाँ मुझे प्राशु होगा, वस्ँगा। यदि मुझे प्राशु न होगा तो अमुक आवासमें जाऊँगा। वहाँ मुझे प्राशु होगा, वस्ँगा। यदि मुझे प्राशु न होगा तो लौट आऊँगा। सीमाके बाहर जानेपर उसे ऐसा होता है—'यहीं इस चीवरको बनवाऊँ और फिर न लौटूँ।' वह उस चीवरको बनवाता है। उस भिक्षको निष्ठानांतिक कठिनोढ़ार होता है।

"२—० यदि मुझे प्राशु (=अनुकूल) न होगा तो लौट आऊँगा। सीमाके वाहर जानेपर उसे ऐसा होता है, न इस चीवरको बनवाऊँगा और न लौटूँगा। उस भिक्षुको संनिष्ठा नां तिक कठिन-उद्धार होता है।

''३—० 'यदि प्राशु न होगा तो लौट आऊँगा।' सीमाके बाहर जानेपर उसको ऐसा होता है—'यहीं इस चीवरको बनवाऊँगा। फिर न लौटूँगा।' वह उस चीवरको बनवाता है। बनवाते समय उसका वह चोवर नष्ट हो जाता है। उस भिक्षुको ना श नां ति क कठिनोद्धार होता है।

''४—० 'नहीं प्राशु होगा तो लौट आऊँगा।' वह सीमासे बाहर जा उस चीवरको बनवाता है। चीवरके बन जानेपर 'लौटूँगा लौटूँगा' कहता वाहरही कठिनोद्धार (के समय)को विता देता है। उस भिक्षुको सी मा ति कां ति क कठिनोद्धार होता है।

"'५—० 'यदि न प्राशु होगा तो लौट आऊँगा।' वह सीमासे बाहर जा उस चीवरको बनवाता है। चीवर बन जानेपर 'लौटूँगा, लौटूँगा' कह कठिनोद्धारकी प्रतीक्षा करता है। उस भिक्षुको (दूसरे) भिक्षुओं के साथ कठिन-उद्धार होता है।"

#### पाँच प्राशु-विहार समाप्त

# §३-कठिन चीवरके विन्न श्रौर श्र-विन्न

"भिक्षुओ ! कठिनके दो विघ्न हैं, और दो अविघ्न ।—कौनसे भिक्षुओ ! क ठिन के दो विघ्न हैं ?—आवासका विघ्न और चीवरका विघ्न ।

१— "भिक्षुओ ! कैसे आवासका विघ्न होता है ? जब भिक्षुओ ! एक भिक्षु उस आवासमें वास करता है या फिर लौटूँगा यह इच्छा रख चल देता है; भिक्षुओ ! इस प्रकार आवासका विघ्न होता है । भिक्षुओ ! किस प्रकार चीवरका विघ्न होता है ?— भिक्षुओ ! जब भिक्षुका चीवर नहीं बना होता या बेठीकसे बना होता है, या चीवरकी आशा टूट नहीं गई रहती; इस प्रकार भिक्षुओ ! चीवरका विघ्न होता है । भिक्षुओ ! ये दो कठिनके विघ्न हैं ।

२—"भिक्षुओ ! कौनसे दो किठनके अविघन हैं ?—आवासका अविघन और चीवरका अविघन । भिक्षुओ ! कैसे आवासका अविघन होता है ?—जब भिक्षुओ ! भिक्षु फिर न लौटूँगा (सोच) इच्छा-रिहत हो उस आवासको त्यागकर वमनकर छोळकर चल देता है; इस प्रकार भिक्षुओ ! आवासका अविघन होता है । भिक्षुओ ! कैसे चीवरसे अविघन होता है ?—जब भिक्षुओ ! भिक्षुका चीवर बन गया होता है, या नष्ट (=गुम)हो गया होता है, या विनष्ट (=खतम) होगया होता है, या जल गया होता है, या चीवरकी आशा टूट गई होती है; — इस प्रकार भिक्षुओ ! चीवरका अविघन होता है । भिक्षुओ ! यह दो कि ठन के अविघन हैं ।"

### किउनक्लन्यक्समाप्त ॥७॥

# ८-चीवर-स्कंधक

# § १-विहित चीवर श्रौर उनके भेद

#### १---राजगृह

#### (१) जीवक-चरित

उस समय बुद्ध भगवान् राजगृहमें वेणुवन कलन्दक-निवापमें विहार करते थे।

उस समय वै शा ली ऋद्ध=स्फीत (=समृद्धिशाली), बहुत जनों=मनुष्योंसे आकीर्ण, सुभिक्षा (=अन्नपान-संपन्न) थी। उसमें ७७७७ प्रासाद, ७७७७ कूटागार, ७७७७ आराम, ७७७७ पुष्क-रिणियाँ थीं। गणिका अम्बपाली अभिरूप=दर्शनीय=प्रासादिक, परमरूपवती, नाच, गीत और वाद्यमें चतुर थी।...चाहनेवाले मनुष्योंके पास पचास कार्षापण रातपर जाया करती थी। उससे वैशाली और भी प्रसन्न शोभित थी। तब राजगृहका नै गम किसी कामसे वैशाली गया। राज गृह के नैगमने वैशालीको देखा—ऋद्ध०। राजगृहका नै गम वैशालीमें उस कामको खतम कर, फिर राजगृह लौट गया। लौटकर जहाँ राजा मागध श्रेणिक वि म्बि सा र था, वहाँ गया। जाकर राजा० विम्बिसारसे बोला—

''देव ! वैशाली ऋद्ध≕स्फीत० और० भी शोभित है । अच्छा हो देव ! हम भी गणिका रक्खें ?'' ''तो भणे ! वैसी कुमारी ढूँढो, जिसको तुम गणिका रख सको ।''

उस समय राजगृहमें सा ल व ती नामक कुमारी अभिरूप दर्शनीय० थी। तब राजगृहके नैगमने सा ल व ती कुमारीको गणिका खड़ी की। सालवती गणिका थोळे कालमें ही नाच, गीत और वाद्यमें चतुर हो गई। चाहनेवाले मनुष्योंके पास सौ (कार्षापण)में रातभर जाया करती थी। तब वह गणिका अ-चिरमें ही गर्भवती हो गई। तब सालवती गणिकाको यह हुआ——गिभणी स्त्री पुरुषोंको नापसंद (=अ-मनाप) होती है, यदि मुझे कोई जानेगा—सालवती गणिका गिभणी है, तो मेरा सब सत्कार चला जायेगा। क्यों न मैं बीमार बन जाऊँ। तब सालवती गणिकाने दौवारिक (=दर्बान)को आज्ञा दी:—

"भणे ! दौवारिक !! कोई पुरुष आवे और मुझे पूछे, तो कह देना—बीमार है ।"

"अच्छा आर्ये ! (=अय्ये !)" उस दौवारिकने सालवती गणिकासे कहा ।

"सालवती गणिकाने उस गर्भके परिपक्व होनेपर एक पुत्र जना। तब सालवती....ने दासी-को हुकुम दिया:—

"हन्द! जे! इस बच्चेको कचरेके सूपमें रखकर कूड़ेके ऊपर छोळ आ।"

दासी सालवती गणिकाको "अच्छा आर्यें!" कह, उस बच्चेको कचरेके सूपमें रख, ले जाकर कूळेके ऊपर रख आई।

उस समय अभय - राज कुमार ने सकालमें ही राजाकी हाजिरीको जाते (समय), कौओंसे घिरे उस बच्चेको देखा। देखकर मनुष्योंसे पूछा:—

"भणे! (=रे!) यह कौओंसे घिरा क्या है।" "देव! बच्चा है।"

"भणे जीता है?" "देव जीता है।"

"तो भणे! इस बच्चेको ले जाकर, हमारे अन्तःपुरमें दासियोंको पोसनेके लिये दे आओ।" "अच्छा देव!"...उस बच्चेको अभय-राजकुमारके अन्तःपुरमें दासियोंको पोसनेके लिये दे आये। जीता है (जीविति), करके उसका नाम भी जी व क रक्खा। कुमारने पोसा था, इसलिये कौ मा र -भृत्य नाम हुआ। जीवक कौमार-भृत्य अचिरहीमें विज्ञ हो गया। तब जीवक कौमार-भृत्य जहाँ अभय-राजकुमार था, वहाँ गया; जाकर अभय-राजकुमारसे बोला—

"देव ! मेरी माता कौन है, मेरा पिता कौन है ?"

"भणे जीवक ! में तेरी माँको नहीं जानता, और मैं तेरा पिता हूँ, मैंने तुझे पोसा है।" तव जीवक कौमार-भृत्यको यह हुआ—

"राजकुल (—राजदर्बार) मानी होता है, बिना शिल्पके जीविका करना मुश्किल है। क्यों न मैं शिल्प सीखुँ।"

उस समय तक्ष शिलामें (एक) दिशा-प्रमुख (=िदगंत-प्रसिद्ध) वैद्य रहता था। तव जीवक अभय राजकुमारसे बिना पूछे, जिधर तक्ष-शिला थी, उधर चला। क्रमशः जहाँ तक्ष-शिला थी, जहाँ वह वैद्य था, वहाँ गया। जाकर उस वैद्यसे बोला—

"आचार्य ! मैं शिल्प सीखना चाहता हूँ।"

"तो भणे र जीवक! सीखो।"

जीवक कौमार-भृत्य बहुत पढ़ता था, जल्दी धारण कर लेता था, अच्छी तरह समझता था, पढ़ा हुआ इसको भूलता न था। सात वर्ष बीतनेपर जीवक०को यह हुआ——'बहुत पढ़ता हूँ०, पढ़ते हुए सात वर्ष हो गये, लेकिन इस शिल्पका अन्त नहीं मालूम होता; कब इस शिल्पका अन्त जान पड़ेगा?' तब जीवक० जहाँ वह वैद्य था, वहाँ गया, जाकर उस वैद्यसे बोला—

"आचार्य ! मैं बहुत पढ़ता हूँ०। कब इस शिल्पका अन्त जान पड़ेगा ?"

"तो भणे जीवक<sup>"</sup>! खनती (=खनित्र) लेकर तक्षशिलाके योजन-योजन चारों ओर घूमकर जो अ-भैषज्य (=दवाके अयोग्य) देखो उसे ले आओ।"

"अच्छा आचार्य!"...जीवक...ने...कुछभी अ-भैषज्य न देखा,...(और) आकर उस वैद्यको कहा—

"आचार्यं! तक्ष-शिलाके योजन-योजन चारों ओर मैं घूम आया, (किन्तु) मैंने कुछ भी अ-भैषज्य नहीं देखा।"

"सीख चुके, भणे जीवक ! यह तुम्हारी जीविकाके लिये पर्याप्त है।" (कह) उसने जीवक कौमार-भृत्यको थोळा पाथेय दिया। तब जीवक उस स्वल्प-पाथेय (=राहखर्च)को ले, जिधर राजगृह था, उधर चला। जीवक०का वह स्वल्प पाथेय रास्तेमें साकेत (=अयोध्या)में खतम होगया। तब जीवक कौमार-भृत्यको यह हुआ—'अन्न-पान-रहित जंगली रास्ते हैं, बिना पाथेयके जाना सुकर नहीं है; क्यों न मैं पाथेय ढूढूँ।"

उस समय साकेतमें श्रेष्ठि (=नगर-सेठ)की भार्याको सात वर्षसे शिर-दर्द था। बहुतसे बळे बळे दिगंत-विख्यात वैद्य आकर नहीं अ-रोग कर सके, (और) बहुत हिरण्य (=अशर्फी) सुवर्ण लेकर चले गये। तब जीवकने साकेतमें प्रवेशकर आदिमियोंसे पूछा—

"भणे ! कोई रोगी है, जिसकी मैं चिकित्सा करूँ ?"

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> वर्तमान शाहजीदी ढेरी, जि० रावर्लापडी । <sup>३</sup> छोटेके लिये सम्बोधन ।

"आचार्यं! इस श्रेष्ठि-भार्याको सात वर्षका शिर-दर्द है, आचार्यं! जाओ श्रेष्ठिभार्याकी विकित्सा करो।"

तब जीवक०ने जहाँ श्रेष्ठि गृहपतिका मकान था, वहाँ...जाकर दौवारिकको हुकुम दिया— "भणे ! दौवारिक ! श्रेष्ठि भार्याको कह—'आर्य्ये ! वैद्य आया है, वह तुम्हें देखना चाहता है ।" "अच्छा आर्य ! '...कह दौवारिक...जाकर श्रेष्ठि-भार्यासे बोला—

"आर्यें ! वैद्य आया है, वह तुम्हें देखना चाहता है।"

"भणे दौवारिक ! कैसा वैद्य है ?"

"आर्ये! तरुण (=दहरक) है?"

''बस भणे दौवारिक ! तरुण वैद्य मेरा क्या करेगा ? बहुत बळे बळे दिगन्त-विख्यात वैद्य ०।'' तब वह दौवारिक जहाँ जीवक कौमार-भृत्य था, वहाँ गया। जाकर.....बोला—

"आचार्य ! श्रेष्ठि-भार्या (=सेठानी) ऐसे कहती है—-बस भणे दौवारिक !०।

"जा भणे दौवारिक! सेठानीको कह—आर्ये! वैद्य ऐसे कहता है—अर्ये! पहिले कुछ मत दो, जब अरोग हो जाना, तो जो चाहना सो देना।"

"अच्छा आचार्य !"....दौवारिकने.....श्रेष्ठि-भार्यासे कहा—आर्ये ! वैद्य ऐसे कहता है ०।" "तो भणे ! दौवारिक ! वैद्य आवे ।"

"अच्छा अय्या!".....जीवको...कहा—"आचार्य! सेठानी तुम्हें बुलाती है।" जीवक० सेठानीके पास जाकर,...रोगको पहिचान, सेठानीसे बोला—

"अय्या! मुझे पसर भर घी चाहिये।"

सेठानीने जीवक०को पसर भर घी दिलवाया। जीवक०ने उस पसर भर घीको नाना दवाइयोंसे पकाकर, सेठानीको चारपाईपर उतान लेटवाकर नथनोंमें दे दिया। नाकसे दिया वह घी मुखसे निकल पळा। सेठानीने पीकदानमें थूककर, दासीको हुक्म दिया—

"हन्द जे! इस घीको बर्तनमें रख ले।"

तब जीवक कौमार-भृत्यको हुआ—'आश्चर्य ! यह घरनी कितनी कृपण है, जो कि इस फेंकने लायक घीको बर्तनमें रखवाती है। मेरे बहुतसे महार्घ औषध इसमें पळे हैं, इसके लिये यह क्या देगी?' तब सेठानीने जीवक के भावको ताळकर, जीवक को कहा:—

"आचार्य ! तू किसलिये उदास है।"

"मुझे ऐसा हुआ--आश्चर्य ! ०।"

"आचार्य ! हम गृहस्थिन (=आगारिका) हैं, इस संयमको जानती हैं। यह घी दासों कम-करोंके पैरमें मलने, और दीपकमें डालनेको अच्छा है। आचार्य तुम उदास मत होओ। तुम्हें जो देना है, उसमें कमी नहीं होगी।"

तब जीवकने सेठानीके सात वर्षके शिर-दर्दको, एक ही नाससे निकाल दिया। सेठानीने अरोग हो जीवकको० चार हजार दिया। पुत्रने 'मेरी माताको निरोग कर दिया' (सोच) चार हजार दिया। बहूने 'मेरी सासको निरोग कर दिया' (सोच) चार हजार दिया। बहूने 'मेरी सासको निरोग कर दिया' (सोच) चार हजार, एक दासा, एक दासी, और एक घोड़ेका रथ दिया। तब जीवक उन सोलह हजार, दास, दासी और अश्वरथको ले जहाँ राजगृह था, उधर चला। क्रमशः जहाँ राजगृह, जहाँ अभय-राजकुमार था, वहाँ गया। जाकर अभय-राजकुमारसे बोला—

"देव ! यह—सोलह हजार, दास, दासी और अश्व-रथ मेरे प्रथम कामका फल है। इसे देव ! पोसाई (=पोसाविनिक)में स्वीकार करें।" "नहीं, भणे जीवक; (यह) तेरा ही रहे। हमारे ही अन्तःपुर (=हवेलीकी सीमा)में मकान बनवा।"

"अच्छा देव !"...कह...जीवक...ने अभय-राजकुमारके अन्तःपुरमें मकान बनवाया ।" उस समय राजा मागध श्रेणिक वि वि सा र को भगंदरका रोग था। धोतियाँ (=साटक) खूनसे सन जाती थीं। देवियाँ देखकर परिहास करती थीं——'इस समय देव ऋतुमती हैं, देवको फूल उत्पन्न हुआ है, जल्दी ही देव प्रसव करेंगे।' इससे राजा मूक होता था। तब राजा...विविसारने अभय-राजकुमारसे कहा—

"भणे अभय ! मुझे ऐसा रोग है, जिससे घोतियाँ खूनसे सन जाती हैं। देवियाँ देखकर परिहास करती हैं । तो भणे अभय ! ऐसे वैद्यको ढूँढ़ो, जो मेरी चिकित्सा करे।"

"देव! यह हमारा तरुण वैद्य जी व क अच्छा है, वह देवकी चिकित्सा करेगा।"

"तो भणे अभय ! जीवक वैद्यको आज्ञा दो, वह मेरी चिकित्सा करे।"

तब अभय-राजकुमारने जीवकको हुकुम दिया--

"भणे जीवक! जा राजाकी चिकित्सा कर।"

"अच्छा देव ! " कह. . .जीवक कौमार-भृत्य नखमें दवा ले जहाँ राजा विविसार था, वहाँ गया । जाकर राजा . .बिविसारसे बोला—

"देव! रोगको देखें।"

तब जीवकने राजा. विविसारके भगंदर रोगको एक ही लेपसे निकाल दिया। तब राजा... बिविसारने निरोग हो, पाँच सौ स्त्रियोंको सब अलंकारोंसे अलंकृत भूषितकर, (फिर उस आभूषण-को) छोळवा पुंज बनवा, जीवक...को कहा—

"भणे ! जीवक ! यह पाँच सौ स्त्रियोंका आभूषण तुम्हारा है।"

"यही बस है कि देव मेरे उपकारको स्मरण करें।"

"तो भणे जीवक ! मेरा उपस्थान (=सेवा चिकित्सा द्वारा) करो, रनवास और बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघका भी (उपस्थान करो) ।"

"अच्छा, देव ! " (कह) जीवकने. . राजा. . विविसारको उत्तर दिया।

उस समय राज गृह के श्रेष्ठीको सात वर्षका शिर दर्द था। बहुतसे बळे बळे दिगन्त-विख्यात (=िदसा-पामोक्ख) वैद्य आकर निरोग न कर सके, (और) बहुत सा हिरण्य (=अशर्फी) लेकर चले गये। वैद्योंने उसे (दवा करनेसे) जवाब दे दिया था। किन्हीं वैद्यों ने कहा—पाँचवें दिन श्रेष्ठी गृहपित मरेगा। किन्हीं वैद्योंने कहा—सातवें दिन०। तब राजगृहके नैगमको यह हुआ—'यह श्रेष्ठी गृहपित राजाका और नैगमका भी बहुत काम करनेवाला है, लेकिन वैद्योंने इसे जवाब देदिया है०। यह राजाका तरुण वैद्य जीवक अच्छा है। क्यों न हम श्रेष्ठी गृहपितकी चिकित्साके लिये राजासे जीवक वैद्यको माँगे। तब राजगृहके नैगमने राजा... विविद्यारके पास...जा...कहा—

"देव! यह श्रेष्ठी गृहपति देवका भी, नैगमका भी, बहुत काम करने वाला है। लेकिन वैद्योंने जवाब दे दिया है०। अच्छा हो, देव जीवक वैद्यको श्रेष्ठी गृहपतिकी चिकित्साके लिये आज्ञा दें।"

तब राजा...बिम्बसारने जीवक कौमार-भृत्यको आज्ञा दी-

"जाओ, भणे जीवक ! श्रेष्ठी गृहपतिकी चिकित्सा करो।"

"अच्छा देव !" कह, जीवक...श्रेष्ठी गृहपतिके विकारको पहिचानकर, श्रेष्ठी गृहपतिसे बोला— "यदि मैं गृहपति ! तुझे निरोग कर दूँ, तो मुझे क्या दोगे ?"

"आचार्य! सब धन तुम्हारा हो, और मैं तुम्हारा दास।"

"क्यों गृहपति ! तुम एक करवटसे सात मास लेटे रह सकते हो ?"

''आचार्य ! मैं एक करवटसे सातमास लेटा रह सकता हूँ।''

"क्या गृहपति ! तुम दूसरी करवटसे सात मास लेटे रह सकते हो ?"

"आचार्य ! . . . सकता हूँ।"

"क्या... उतान सात मास लेटे रह सकते हो ?" "आचार्य !... सकता हूँ।"

तब जीवकने श्रेष्ठी गृहपतिको चारपाईपर लिटाकर, चारपाईसे बाँधकर, शिरके चमळेको फाळकर खोपळी खोल, दो जन्तु निकाल लोगोंको दिखलाये——

"देखो यह दो जन्तु हैं—एक बळा है, एक छोटा। जो वह आचार्य यह कहते थे—-पाँचवें दिन श्रेष्ठी गृहपित मरेगा, उन्होंने इस बळे जन्तुको देखा था, पाँच दिनमें यह श्रेष्ठी गृहपितकी गुद्दी चाट लेता, गुद्दीके चाट लेनेपर श्रेष्ठी गृहपित मर जाता। उन आचार्योंने ठीक देखा था। जो वह आचार्य यह कहते थे—सातवें दिन श्रेष्ठी गृहपित मरेगा, उन्होंने इस छोटे जन्तुको देखा था।"

स्रोपळी (=सिव्वनी) जोळकर, शिरके चमळेको सीकर, लेप कर दिया। तब श्रेष्ठी गृहपतिने सप्ताह बीतनेपर जीवक...से कहा—

"आचार्य ! मैं, एक करवटसे सात मास नहीं लेट सकता।"

"गृहपति ! तुमने मुझे क्यों कहा था-- ० सकता हूँ।"

"आचार्य ! यदि मैंने कहा था, तो मर भले ही जाऊँ, किंतु मैं एक करबटसे सात मास लेटा नहीं रह सकता।"

"तो गृहपति ! दूसरी करवट सात मास लेटो।"

तब श्रेष्ठी गृहपतिने सप्ताह बीतनेपर जीवक. . .से कहा---

"आचार्यं! मैं दूसरी करवटसे सातमास नहीं लेट सकता ।"०।०

''तो गृहपति! उतान सात मास लेटो।''

तब श्रेष्ठी गृहपतिने सप्ताह बीतने पर...कहा-

''आचार्य ! मैं उतान सात मास नहीं लेट सकता।''

''गृहपति! तुमने मुझे क्यों कहा था—-'०सकता हूँ ।''

"आचार्य ! यदि मैंने कहा था, तो मर भले ही जाऊँ, किंतु मैं उतान सात मास लेटा नहीं रह सकता ।"

"गृहपति ! यदि मैंने यह न कहा होता, तो इतना भी तू न लेटता । मैं तो . . जानता था, तीन सप्ताहों में श्रेष्ठी गृहपति निरोग हो जायेगा । उठो गृहपति ! निरोग हो गये । जानते हो, मुझे क्या देना है ?'

"आचार्य! सब धन तुम्हारा और मैं तुम्हारा दास।"

"बस गृहपति ! सब धन मेरा मत हो, और न तुम मेरे दास । राजाको सौहजार देदो और सौहजार मुझे।"

तब गृहपितने निरोग हो सौ हजार राजाको दिया, और सौ हजार जीवक कौमार-भृत्यको। उस समय बनार सके श्रेष्ठी (=नगर-सेठ)के पुत्रको मक्खिचका (=िशरके बल घुमरी काटना) खेलते अँतळीमें गाँठ पळ जानेका रोग (होगया) था; जिससे पी हुई खिचळी (=यागु= यवागू)भी अच्छी तरह नहीं पचती थी, खाया भात भी अच्छी तरह न पचता था। पेशाब, पाखाना भी ठीकसे न होता था। वह उससे कृश, रुक्ष=दुर्वर्ण पीला ठठरी (=धमिन-सन्थत-गत्त) भर रह गया

था। तब बनारसके श्रेष्ठीको यह हुआ—'मेरे पुत्रको वैसा रोग है, जिससे जाउर भी०। क्यों न मैं रा ज-गृह जाकर अपने पुत्रकी चिकित्साके लिये, राजासे जीवक वैद्यको माँगूँ।' तब बनारसके श्रेष्ठीने राज-गृह जाकर . .राजा. . .बिबिसारसे यह कहा—

"देव ! मेरे पुत्रको वैसा रोग है०। अच्छा हो यदि देव मेरे पुत्रकी चिकित्साके लिये वैद्य को आज्ञा दें।"

तब राजा. . विविसारने जीवक. . . को आज्ञा दी---

"भणे जीवक ! बनारस जाओ, और बनारसके श्रेष्टीके पुत्रकी चिकित्सा करो।"

''अच्छा देव !'' कह....बनारस जाकर, जहाँ बनारसके श्रेप्ठीका पुत्र था, वहाँ गया । जाकर...श्रेप्ठी-पुत्रके विकारको पहिचान, लोगोंको हटाकर, कनात घेरवा, खंभोंको बँधवा, भार्या को सामने कर, पेटके चमळेको फाळ, आँतकी गाँठको निकाल, भार्याको दिखलाया—

''देखो अपने स्वामीका रोग, इसीसे जाउर पीना भी अच्छी तरह नहीं पचता था०।''

गाँठको सुलझाकर अँतिळियोंको (भीतर) डालकर, पेटके चमळेको सीकर, लेप लगा दिया। बनारसके श्रेष्ठीका पुत्र थोळी ही देरमें निरोग हो गया। बनारसके श्रेष्ठीने 'मेरा पुत्र निरोग कर दिया' (सोच) जीवक कौमार-भृत्यको सोलह हजार दिया। तब जीवक...उन सोलह हजारको ले फिर राजगृह लौट गया।

उस समय राजा प्रद्योत को पांडु-रोगकी बीमारी थी। बहुतसे बळे बळे दिगंत-विस्यात वैद्य आकर निरोग न कर सके; बहुतसा हिरण्य (=अशर्फ़ी) लेकर चले गये। तब राजा प्रद्योतने राजा मागध श्रेणिक विविसारके पास दूत भेजा—

''मुझे देव! ऐसा रोग है, अच्छा हो यदि देव जीवक-वैद्यकी आज्ञा दें, कि वह मेरी चिकित्सा करे।"

तब राजा . . . बिंबिसारने जीवक. . . को हुकुम दिया-

"जाओ भणे जीवक! उ ज्जैन (=उज्जेनी) जाकर, राजा प्रद्योतकी चिकित्सा करो।"

"अच्छा देव!"...कह...जीवक...उज्जैन जाकर, जहाँ राजा प्रद्योत (=पज्जोत) था, वहाँ गया । जाकर राजा प्रद्योतके विकारको पहिचानकर...बोला—

"देव! घी पकाता हूँ, उसे देव पीयें।"

"भणे जीवक! वस, घीके बिना (और) जिससे तुम निरोग कर सको, उसे करो। घीसे मुझे घृणा=प्रतिकूलता है।"

तब जीवक...को यह हुआ—'इस राजाका रोग ऐसा है, िक घीके विना आराम नहीं िकया जा सकता; क्यों न मैं घीको कषाय-वर्ण, कषाय-गंध, कषाय-रस पकाऊँ।' तब जीवक...ने नाना औषधोंसे कषाय-वर्ण, कषाय-गंध, कषाय-रस घी पकाया। तब जीवक...को यह हुआ—'राजाको घी पीकर पचते वक्त उबांत होता जान पळेगा। यह राजा चंड (कोधी) है, मुझे मरवा न डाले। क्यों न मैं पहिलेही ठीक कर रक्ष्यूँ। तब जीवक...जाकर राजा प्रद्योतसे बोला—

''देव! हमलोग वैद्य हैं; वैसे वैसे (विशेष) मृहूर्त्तमें मूल उखाळते हैं, औषध संग्रह करते हैं। अच्छा हो, यदि देव वाहन-शालाओं और नगर-द्वारोंपर आज्ञा देदें कि जीवक जिस वाहनसे चाहे, उस वाहनसे जावे; जिस द्वारसे चाहे, उस द्वारसे जावे; जिस समय चाहे, उस समय जावे; जिस समय चाहे, उस समय (नगरके) भीतर आवे।"

तब राजा प्रद्यो त ने वाहनागारों और द्वारोंपर आज्ञा देदी — 'जिस वाहनसे ।' उस समय राजा प्रद्योतकी भद्रव ति का नामक हथिनी (दिनमें) पचास योजन (चलने)वाली थी। तब जीवक कौमार-भृत्य राजाके पास घी ले गया—'देव ! कषाय पियें।' तव जीवक...राजाको घी पिलाकर हथि-सारमें जा भद्रवितका हथिनीपर (सवार हो), नगरसे निकल पळा। तब राजा प्रद्योतको उस पिये घीसे उबांत हो गया। तब राजा प्रद्योतने मनुष्योंसे कहा—

''भणे ! दुष्ट जीवकने मुझे घी पिलाया है, जीवक वैद्यको ढूँढ़ो।"

"देव! भद्रवितका हथिनीपर नगरसे वाहर गया है।"

उस समय अमनुष्यसे उत्पन्न का क नामक राजा प्रद्यो त का दास (दिनमें) साठ योजन (चलने) वाला था। राजा प्रद्योतने काक दासको हुकुम दिया—

"भणे काक ! जा जीवक वैद्यको लौटा ला—'आचार्य ! राजा तुम्हें लौटाना चाहते हैं।' भणे काक ! यह वैद्य लोग बळे मायावी होते हैं, उस (के हाथ)का कुछ मत लेना।''

तव काकने जीवक कौमार-भृत्यको मार्गमें कौ शा म्वी में कलेवा करते देखा। दास काकने जीवक...से कहा—

"आचार्य! राजा तुम्हें स्वौटवाते हैं।"

"टहरो भणे काक! जब तक खा लूँ। हन्त भणे काक! (तुम भी) खाओ।"

"वस आचार्य ! राजाने आज्ञा दी है—'यह वैद्य लोग मायाची होते हैं, उस (के हाथ)का कुछ मत लेना।"

उस समय जीवक कौमार-भृत्य नखसे दवा लगा आँवला खाकर, पानी पोता था। तब जीवक ...ने काक...से कहा—

"तो भणे काक! आँवला खाओ, और पानी पियो।"

तब काक दासने (सोचा) 'यह वैद्य आँवला खा रहा है, पानी पी रहा है, (इसमें) कुछ भी अनिष्ट नहीं हो सकता'—(और) आधा आँवला खाया, और पानी पिया। उसका खाया वह आधा आँवला वहीं (वमन हो) निकल गया। तव काक (दास) जीवक कौमार-भृत्यसे बोला—

"आचार्य! क्या मुझे जीना है?"

"भणे काक ! डर मत, तू भी निरोग होगा, राजा भी। वह राजा चंड है, मुझे मरवा न डाले, इसिलये में नहीं लौटूँगा।" (—कह) भद्रवितका हथिनी काकको दे, जहाँ राज गृह था, वहाँको चला। कमशः जहाँ राजगृह था, जहाँ राजा...बिविसार था, वहाँ पहुँचा। पहुँचकर राजा...बिविसारसे वह (सब) बात कह डाली।

"भणे जीवक! अच्छा किया, जो नहीं लौटा। वह राजा चंड हैं, तुझे मरवा भी डालता।" तब राजा प्रद्यो त ने निरोग हो, जी व क कौ मा र-भृत्य के पास दूत भेजा—'जीवक आवें, वर (=इनाम) दूँगा' 'बस आर्य! देव मेरा उपकार (=अधिकार) याद रक्खें।' उस समय राजा प्रद्यो त को बहुत सौ हजार दुशालेके जोळोंमें अग्र=श्रेष्ठ=मुख्य=उत्तम=प्रवर शिवि (देश) के दुशालोंका एक जोड़ा प्राप्त हुआ था। राजा प्रद्योतने उस शिविक दुशालेको, जीवकके लिये भेजा। तब जीवक कौमार-भृत्यको यह हुआ—

"राजा प्रद्योतने मुझे० यह शिविका दुशाला जोळा भेजा है। उन भगवान् अर्हत् सम्यक् संबुद्धके बिना या राजा मागध श्रेणिक बि बि सा र के बिना, दूसरा कोई इसके योग्य नहीं है।"

उस समय भगवान्का शरीर दोष-ग्रस्त था। तब भगवान्ने आयुष्मान् आ न न्द को संबो-धित किया—

"आनन्द तथागतका शरीर दोष-प्रस्त हैं, तथागत जुलाब (=िवरेचन) लेना चाहते हैं।" आयुष्मान् आनन्द जहाँ जीवक...था, वहाँ...जाकर बोले— "आवुस जीवक! तथागतका शरीर दोष-ग्रस्त हैं, जुलाब लेना चाहते हैं।"
"तो भन्ते! आनन्द! भगवान्के शरीरको कुछ दिन स्निग्ध करें (=चिकना करें)।"
तव आयुष्मान् आनन्द भगवान्के शरीरको कुछ दिन स्नेहित कर...जाकर जीवक...को
बोले—

"आवुस जीवक ! तथागतका शरीर अब स्निग्ध है, अब जिसका समय समझो (वैसा करो)।" तब जीवक कौमार-भृत्यको यह हुआ—

'यह मेरे लिये योग्य नहीं, कि मैं भगवान्को मामूली जुलाब दूँ।' (इसलिये) तीन=उत्पल-हस्तको नाना औषधोंसे भावितकर,...जाकर भगवान्को एक उत्पलहस्त (=चम्मच) दिया—

"भन्ते ! इस पहिले उत्पलहस्तको भगवान् सूँघें, यह भगवान्को दस बार जुलाब लगायेगा। ... इस दूसरे उत्पलहस्तको ०सूँघें०।... इस तीसरे उत्पलहस्तको भगवान् सूँघें०। इस प्रकार भगवान्को तीस जुलाव होंगे।"

जी व क...भगवान्को तीस जुलावके लिये औषध दे, अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर चल दिया। तब जीवकको बळे दर्वाज्ञेसे निकलनेपर यह हुआ—'मैंने भगवान्को तीस जुलाव दिया। तथागतका शरीर दोष-ग्रस्त है, भगवान्को तीस जुलाब न होगा, एक कम तीस जुलाब होगा। जब भगवान् जुलाब हो जानेपर नहायेंगे, तब भगवान्को एक और विरेचन होगा।' तब भगवान्ने जीवकके चित्तके को...जानकर, आयुष्मान् आनन्दसे कहा—

"आनन्द! जीवकको बळे दर्वाज्ञेसे निकलनेपर०। इसिलये आनन्द!गर्म जल तैयार करो।" "अच्छा भन्ते!" कह...आयुष्मान् आनन्दने जल तैयार किया। तब जीवक...जाकर ···भगवान्से बोला—

"मुझे भन्ते ! वळे दर्वाजेसे निकलनेपर०। भन्ते ! स्नान करें सुगत ! स्नान करें।"
तव भगवान्ने गर्म जलसे स्नान किया। नहानेपर भगवान्को एक (और) विरेचन हुआ।
इस प्रकार भगवान्को पूरे तीस विरेचन हुए। तव जीवक...ने भगवान्से यह कहा—

"जब तक भन्ते! भगवान्का शरीर स्वस्थ नहीं होता, तब तक मैं जूस पिंड-पात (दूँगा)।" भगवान्का शरीर थोळे समयमें ही स्वस्थ हो गया। तब जीवक...उस शिवि के दुशाले...को ले. जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठा। एक ओर बैठे

जीवक.....ने भगवान्से यह कहा—

"मैं भन्ते ! भगवान्से एक वर माँगता हूँ।"

"जीवक! तथागत वरके परे हो गये हैं।"

"भन्ते ! जो युक्त है, जो निर्दोष है।"

"बोलो, जीवक !"

"भन्ते! भगवान् पांसुकूलिक (=लत्ताधारी) हैं, और भिक्षु-संघ भी। भन्ते ० मुझे यह शि वि का दुशाला जोळा, राजा प्रद्यों त ने भेजा है। भन्ते! भगवान् मेरे इस शिवि(=देश)के दुशाले

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> वर्तमान सीधी (विलोचिस्तानके आस पासका प्रदेश)या शोरकोट (पंजाब)के आस पास-का प्रदेश।

<sup>े</sup> अ. क. "भगवान्के बुद्धत्त्व-प्राप्तिसे. . बीस वर्ष तक किसी (भिक्षु) ने गृह-पित-चीवर धारण नहीं किया । सब पांसुकूलिक ही रहे।" (—अठ्ठकथा) ।

जोळेको स्वीकार करें, और भिक्षु-संघको गृहस्थोंके दिये चीवर (=गृहपित-चीवर)की आज्ञा दें।''
भगवान्ने शिविके दुशाले...को स्वीकार किया।...भिक्षुसंघको आमंत्रित किया—

#### (२) नये वस्त्रके चोवरका विधान

"भिक्षुओ ! गृहपति-चीवर (के उपयोगकी) अनुज्ञा देता हूँ। जो चाहे पांसुकूलिक रहे, जो चाहे गृहपति-चीवर धारण करे। (दोनोंमें) किसीसे भी मैं संतुष्टि कहता हूँ "  $\mathbf I$ 

#### (३) त्रोढ़नेकी अनुमति

१—रा ज गृह के लोगोंने सुना कि भगवान्ने भिक्षुओं के लिये गृह प ति (=गृहस्थों के दिये नये) चीवरकी अनुमित दे दी है। तव वह लोग हिंपत=उदग्र हुए—'अब हम दान देंगे, पुण्य करेंगे; क्यों कि भगवान्ने भिक्षुओं के लिये गृह प ति चीवरकी अनुमित दे दी है।' और एकही दिनमें रा जगृह में कई हजार चीवर मिल गये। देहातके (=जानपद) मनुष्योंने सुना कि भगवान्ने भिक्षुओं के लिये गृहपित चीवरकी अनुमित दे दी है। (और) देहातमें भी एकही दिनमें कई हजार चीवर मिल गये।

२—उस समय संघको ओढ़ना (=प्रावार) मिला था। भगवान्से यह बात कही— "भिक्षुओ! अनुमति देता हूँ ओढ़नेकी।" 2

कौशेय (=कीड़ेसे पैदा सभी प्रकारके वस्त्र)का प्रावार मिला था।—

"भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ कौ शेय-प्रावार की।" 3

को जव (=लम्बे बालोंवाला कम्बल) मिला था।—

''भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ को जवकी।'' 4

#### प्रथम भाणवार समाप्त ॥१॥

#### (४) कम्बलकी अनुमति

उस समय का शिराज १ ने जी वक कौमार-भृत्यके पास पाँचसौका क्षौ म (=अलमीकी छालका बना हुआ कपळा)-मिश्रित कम्बल भेजा था। तब जी वक कौमार-भृत्य उस पाँचसौका कम्बल लेकर जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठा। एक ओर बैठे जी वक कौ मारभृत्य ने भगवान्से यह कहा—

"भन्ते ! मुझे का शि रा ज ने यह पाँचसौका क्षौ म मिश्रित कम्बल भेजा है। भन्ते ! भग-वान् इस मेरे कम्बलको ग्रहण करें, स्वीकार करें; जिसमें कि यह चिरकाल तक मेरे हित और सुखके लिये हो।"

भगवान्ने कम्बलको स्वीकार किया। तब भगवान्ने जी व क कौमार-भृत्यको धार्मिक कथा द्वारा समुत्तेजित, सम्प्रहर्षित किया। तब जी व क कौ मा र-भृत्य भगवान्की धार्मिक कथाद्वारा... समुत्तेजित सम्प्रहर्षित हो, आसनसे उठ भगवान्को अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर चला गया । तब भगवान्ने इसी संबंधमें इसी प्रकरणमें धार्मिक कथा कह भिक्षुओंको संबोधित किया—

''भिक्षुओ! अनुमति देता हूँ कम्बलकी।'' 5

### (५) छ प्रकारके चीवरका विधान

उस समय संघको नाना प्रकारके चीवर (=वस्त्र) मिले । तब भिक्षुओंको यह हुआ—'भगवान्

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> कोसलराज प्र से न जि त् का सगा भाई (—अट्टकथा) ।

ने किस चीवरकी अनुमति दी है, और किसकी नहीं?' भगवान्से यह बात कही।---

"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ छ तरहके चीवरोंकी—क्षौ म, कपासवाले, कौशेय, कम्बल (-ऊनी), साण (=सनका), और भंग $^{9}$ ।" 6

#### (६) नये चीवरके साथ पांसुकूल भी

१—उस समय जो भिक्षु गृहस्थों (के दिये नये) चीवरको धारण करते थे वह हिचिकिचाते हुए पां सु कूल (=फेंके हुए चीथळों)को नहीं धारण करते थे—'भगवान्ने एकही तरहके चीवरकी अनुमित दी है, दो की नहीं।' भगवान्से यह वात कही।—

"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ गृहस्थोंके नये चीवर धारण करनेवालोंको पांसुकूल धारण करने की भी। मैं उन दोनोंहीसे भिक्षुओ ! संतुष्टि (=त्यागीपन) वतलाता हूँ।" 7

२—उस समय बहुतसे भिक्षु को स ल देशमें रास्तेसे जा रहे थे। (उनमेंसे) कोई कोई भिक्षु फें के ची थ ळे के लिये स्मशान में गये और किन्हीं किन्हीं भिक्षुओंने प्रतीक्षा न की । जो भिक्षु स्मशानमें गये थे उन्हें पां सु कूल मिले। तब न प्रतीक्षा करनेवाले भिक्षुओंने ऐसे कहा—'आवुसो! हमें भी हिस्सा दो!' दूसरेने कहा—'आवुसो! हम तुम्हें नहीं देंगे। तुम क्यों नहीं आये?' भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ! अनुमति देता हूँ, इच्छा न होनेपर न प्रतीक्षा करनेवालोंको भाग न देनेकी।" 8

उस समय बहुतसे भिक्षु को सल देशमें जा रहे थे। (उनमेंसे) कोई कोई भिक्षु फेंके चीथळोंके लिये स्मशानमें गये। और किन्हीं किन्हींने प्रतीक्षा की। जो भिक्षु स्मशानमें गये थे उन्हें पां सुकूल मिले। तब प्रतीक्षा करनेवाले भिक्षुओंने ऐसा कहा—'आवुसो! हमें भी हिस्सा दो!' दूसरोंने कहा— आवुसो! हम तुम्हें नहीं देंगे। तुम क्यों नहीं आये?' भगवान्से यह बात कही।—

भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ इच्छा न होनेपर भी प्रतीक्षा करनेवालोंको भाग देनेकी।"9

उस समय बहुतसे भिक्षु को सल देशमें रास्तेसे जा रहे थे। कोई कोई भिक्षु पांसुक्लके लिये पिहले स्मशानमें गये और कोई कोई पीछे। जो भिक्षु पांसुक्लके लिये पहले स्मशानमें गये उनको पां सु कूल मिला। जो पीछे गये उन्हें पां सु कूल नहीं मिला। उन्होंने ऐसे कहा—'आवुसो! हमें भी भाग दो!' दूसरोंने उत्तर दिया—'आवुसो! हम तुम्हें नहीं देंगे! तुम क्यों पीछे आये?' भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ, पीछे आनेवालोंको इच्छा न रहनेपर भाग न देनेकी।" 10

# §२-संघके कर्म-चारियोंका चुनाव

#### (१) चीवरका बँटवारा

१—उस समय बहुतसे भिक्षु को स ल देशमें रास्तेसे जा रहे थे। वह एक साथही पांसुकूलके लिये स्मशानमें गये। उनमेंसे किन्हीं किन्हीं भिक्षुओंने पांसुकूल पाया, किन्हीं किन्हीं पाया। न पानेवाले भिक्षुओंने ऐसे कहा—'आवुसो ! हमें भी भाग दो।'—दूसरेने उत्तर दिया—'आवुसो ! हम तुम्हें भाग न देंगे। तुमने क्यों नहीं प्राप्त किया ?' भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ! अनुमति देता हूँ साथ रहनेवालोंको इच्छा न रहते भी भाग देने की।" 11

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> भोंगकी छालका बना, अथवा उक्त पाँचों प्रकारके मिश्रणसे बना हुआ कपळा।

२—उस समय बहुतसे भिक्षु को सल देशसे रास्तेसे जा रहे थे। वह पण करके स्मशानमें पांसुकूलके लिये गये। किन्हीं किन्हीं भिक्षुओंको पांसुकूल मिला, किन्हीं किन्हीं न हीं पाया। न पानेवाले भिक्षुओंने ऐसे कहा—'आवुसो! हमें भी भाग दो!'—दूसरोंने उत्तर दिया—'आवुसो! हम तुम्हें भाग न देंगे। तुमने क्यों नहीं प्राप्त किया?' भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ पण करके जानेपर, इच्छा न रहते हुए भी भाग देनेकी।" 12

#### (२) चीवर प्रतियाहकका चुनाव

उस समय लोग चीवर लेकर आराम जाते थे । वहाँ प्रतिग्राह क (=ग्रहण करनेवाले) को न पा लौटा लाते थे, और चीवर कम मिला करते थे। भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ, पाँच गुणोंसे युक्त भिक्षुको चीवर-प्रतिग्राहक चुनने की।"— (१) जो न स्वेच्छाचारी हो, (२) जो न द्वेषके रास्ते जानेवाला हो, (३) जो न मोहके रास्ते जानेवाला हो, (४) जो न भयके रास्ते जानेवाला हो, और (५) जो लिये-बे-लियेको जानता हो। 13

और भिक्षुओ इस प्रकार चुनाव (=संमंत्रण) करना चाहिये। पहले (वैसे) भिक्षुसे पूछ लेना चाहिये। पूछ करके चतुर समर्थ भिक्षु-संघको सूचित करे—यदि संघ 'उचित समझे तो अमुक नाम-वाले भिक्षुको चीवर-प्रतिग्राहक चुने—यह सूचना है।० ऐसा मैं इसे समझता हूँ।''

#### (३) चीवर-निद्हकका चुनाव

उस समय चीवर प्रतिग्राहक भिक्षु चीवरको लेकर वहीं छोड़कर चले जाते थे । चीवर गुम हो जाते थे । भगवान्से यह बात कही ।——

"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ पाँच गुणोंसे युवत भिक्षुको ची व र-नि द ह क (=चीवरोंको रखनेवाला) चुननेकी—(१) जो न स्वेच्छाचारी हो०  $^{\circ}$  ।" 14

#### (४) भंडार निश्चित करना

उस समय ची व र-िन द ह क भिक्षु मंडपमें भी, वृक्षके नीचे भी, निम्ब-कोपमें भी चीवर रख देते थे और उन्हें चूहे और दूसरे कीड़े खा जाते थे। भगवान्से यह वात कही।—

"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ भंडागार निश्चित करनेकी । संघ-विहार या अ ड्ढ यो ग (=अटारी) या प्रासाद या हर्म्य या गुहा जिसे चाहे (उसे) भंडागार बनाये ।" 15

"और भिक्षुओ ! इस प्रकार ठहराव करना चाहिये—चतुर समर्थ भिक्षुसंघको सूचित करे— पूज्य संघ मेरी सुने। यदि संघको पसंद हो तो इस नामवाले विहारको भंडागार (=भंडार) निश्चित करें—यह सूचना है।०।"

#### (५) भंडारोका चुनाव

१—उस समय संघके भंडागारमें चीवर अरक्षित रहते थे। भगवान्से यह बात कही।—
"भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ पाँच गुणोंसे युक्त भिक्षुको भांडा गारिक (=भंडारी)
चुननेकी—(१) जो न स्वेच्छाचारी हो० रे। और भिक्षुओ ! इस प्रकार चुनाव करना चाहिये० रे।" 16
र—उस समय षड्वर्गीय भिक्षु भंडारीको उठा देते थे। भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ! भंडारीको नहीं उठाना चाहिये। जो उठाये उसे दुक्कटका दोष हो।" 17

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> चीवर-प्रतिग्राहककी तरहही चीवर-निदहकके गुण और चुनावके बारेमें समझना चाहिये। <sup>२</sup> चीवर-प्रतिग्राहककी तरह यहाँ भी समझना चाहिये।

#### (६) जमा चीवरोंका बाँटना

उस समय संघके भंडारमें चीवर जमा हो गये थे। भगवान्से यह बात कही।——
"भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ, संघके सामने बाँटनेकी।" 18

#### (७) चीवर-भाजकका चुनाव

उस समय सारा संघ (एकत्रित हो) बाँटता था, जिससे हल्ला होता था। भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ! अनुमित देता हूँ पाँच गुणोंसे युक्त भिक्षुको ची व र-भा ज क (=चीवर बाँटने-वाला) चुननेकी (१) जो न स्वेच्छाचारी हो० । 19

''और भिक्षुओ ! इस प्रकार चुनाव करना चाहिये० १।''

#### (८) चोवर बाँटनेका ढंग

तब चीवर-भाजक भिक्षुओंको ऐसा हुआ— 'कैंसे चीवर बाँटना चाहिये ?' भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओं! अनुमित देता हूँ, पहले चुनकर, तुलनाकर, रंग-रंग (को अलग)कर, भिक्षुओं- की गणनाकर, (उन्हें) वर्गमें बाँट चीवरके हिस्सेको स्थापित करनेकी।" 20

#### (९) भिचुत्र्योंसे श्रामगोरोंका हिस्सा

१—तब चीवर-भाजक भिक्षुओंको यह हुआ कैसे श्रामणेरोंको हिस्सा देना चाहिये ? भग-वान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ! अनुमित देता हूँ, श्रामणेरोंको उपार्ध (=दोतिहाई हिस्सा) देनेकी।" 21

२--उस समय एक भिक्षु अपने हिस्सेको छोळ देना चाहता था। भगवान्से यह बात कही।--

"भिक्षुओ! अनुमति देता हूँ छोळनेवालेको अपने भागके दे देनेकी।" 22

३---उस समय एक भिक्षु अधिक भागको छोळ देना चाहता था। भगवान्से यह बात कही।---

"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ अनुक्षेप (=पूर्ति) दे देनेपर अधिक भागको दे देनेकी।" 23

#### (१०) बुरे चीवरोंपर चिट्टो डालना

तब ची व र-भा ज क भिक्षुओंको यह हुआ—'कैसे चीवरका हिस्सा देना चाहिये ?' क्या जैसा हाथमें आवे वैसाही या पुरानेके क्रमसे ?" भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ खराबको जमाकर उसपर कुश डालनेकी।" 24

# § ३—चोवरकी रँगाई श्रादि

#### (१) चीवर रंगनेके रंग

उस समय भिक्षु गोबरसे भी, पीली मिट्टीसे भी, चीवरको रँगते थे। चीवर दुर्वर्ण होते थे। भगवान्से यह बात कही।—

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> चीवर-प्रतिग्राहक (पृष्ठ २७६)की तरह।

"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ छ रंगोंकी——(१) मूल (=जळसे निकला) रंग, (२) स्कंध-रंग, (३) त्वक् (=छालका)-रंग, (४) पत्र (=पत्तेका) रंग, (५) पुष्प-रंग, (६) फल-रंग।" 25

#### (२) रंग पकाना

१—उस समय भिक्षु कच्चे रंगसे रँगते थे, और चीवर दुर्गन्धयुक्त होते थे। भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ रंग पकानेकी और रंगके छोटे मटकेकी ।" 26

२-रंग उतर आता था। भगवान्से यह वात कही।--

"भिक्षुओ! अनुमति देता हूँ उत्तरा लुम्प<sup>१</sup> बाँधनेकी।" 27

३--- उस समय भिक्षु नहीं जानते थे कि रंग पका कि नहीं। भगवान्से यह बात कही।---

"भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ पानीमें या नखपर वूँद डाल(कर परीक्षा ले)नेकी ।" 28

#### (३) रंगके वर्तन

१—उस समय भिक्षु रंग उतारते समय हॅळियाको खींचते थे जिससे हॅळिया टूट जाती थी। भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ! अनुमित देता हूँ रंगके नाँदकी, और दंडसिहत थालकी।"

२-- उस समय भिक्षुओं के पास रँगनेका बर्तन न था। भगवान्से यह बात कही।--

"भिक्षुओ! अनुमति देता हूँ रंगके कूँळेकी, रंगके घळेकी।" 29

३—उस समय भिक्षु थालीमें भी, पत्तेपर भी, चीवरको मलते थे। चीवर लसर जाते थे। भगवान्से यह वात कही।—

"भिक्षुओ! अनुमति देता हूँ रजन-द्रोणी । 30

#### (४) चोवर सुखानेके सामान

१—उस समय भिक्षु जमीनपर चीवर फैला देते थे और चीवरमें धूल लग जाती थी। भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओं! अनुमति देता हूँ तृणकी सँथरीकी।" 3 ा

२—तृणकी सँथरीको कीड़े खा जाते थे। भगवान्से यह वात कही।—

"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ चीवर (फैलाने)के बाँस और रस्सीकी।" 32

#### (५) रंगाईका ढंग

१--बीचमें डालते थे और रंग दोनों ओरसे बह जाता था। भगवान्से यह बात कही।--

"भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ कोनोंके बाँधनेकी।" 33

२--कोने निर्बल हो जाते थे। भगवान्से यह बात कही।--

"भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ कोना बाँधनेके सूतकी।" 34

३---रंग एक ओरसे बहता था।०।---

"भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ बराबर उलटते हुए रंगनेकी, और बूँदकी घार न टूटेमें, न हटाने की।" 35

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> पकानेके बर्तनके बीचमें रखनेका सामान ।

र पत्थर या किसी और चीज़का रंगनेका विशाल पात्र, जिसका एक पुराना नमूना सांचीमें मौजूद है।

४—उस समय चीवर घना रँग जाता था ०—

" ० अनुमति देता हूँ पानी में डालनेकी ।" 36

५—चीवर रूखा हो जाता था। ०—

" ० अनुमति देता हूँ हाथसे कूटनेकी ।" 37

# ९४─चीवरोंकी कटाई, संख्या श्रोर मरम्मत

#### (१) काटकर सिले (=छिन्नक) चीवरका विधान

उस समय भिक्षु कापाय (वस्त्र)को बिना काटे ही धारण करते थे।

#### २---दिच्यागिरि

तब भगवान् राज गृह में इच्छानुसार विहारकर जिधर दक्षि णा गिरि है उधर चारिकाके लिये चले गये। भगवान्ने म ग ध के खेतोंको मेंळ बँधा, कतार बँधा, मर्यादा बँधा, और चौमेंळ-वॅधा देखा। देखकर आयष्मान् आनंदको संबोधित किया——

"आनंद! देख रहा है तू मगधके खेतोंको मेंळ बँधा, कतार बँधा, मर्यादा बँधा, और चौमेळ-बँधा?" "हाँ भन्ते!"

"आनन्द ! क्या तू भिक्षुओंके लिये ऐसे चीवर बना सकता है ?"

"सकता हुँ भगवान् !"

#### ३---राजगृह

तब भगवान दक्षिणा गिरिमें इच्छानुसार विहारकर फिर राज गृह चले आये। तव आयु-्ष्मान् आनन्दने बहुतसे भिक्षुओंके चीवरोंको बनाकर, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये। जाकर भगवान्से यह बोले—

"भन्ते! भगवान् मेरे बनाये चीवरोंको देखें।"

तब भगवान्ने इसी संबंधमें, इसी प्रकरणमें धार्मिक कथा कह भिक्षुओंको संबोधित किया—
"भिक्षुओं! आनन्द पंडित है, आनन्द महाप्रज्ञ है जो कि उसने मेरे संक्षेपसे कहेका विस्तारसे
अर्थ समझ लिया। क्यारी भी बनाई, आधी क्यारी भी बनाई, मंडल भी बनाया, अर्थ मंडल भी बनाया
विवर्त (=मंडल और अर्थ मंडल दोनों मिलकर) भी बनाया, अनुविवर्त भी बनाया, ग्रै वे यक (=
गर्दनकी जगह चीवरको मजबूत करनेकी दोहरी पट्टी) भी बनाया, जां घे यक (=िपंडलीकी जगह
चीवरको मजबूत करनंकी दोहरी पट्टी) बाहुवन्त (=बाँहकी जगहका चीवरका भाग) भी बनाया।
छिन्न क (=काटकर सिला चीवर), शस्त्र - रुक्ष (=मौटा-झोटा) और श्रमणोंके योग्य होगा और
प्रत्य थीं (=चरानेवालों)के कामका न होगा।

"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ, संघाटी, उत्तरासंघ और अन्तरवासकको छिन्न क (=काट कर सिला) बनानेकी।" 38

#### ४--वैशाली

#### (२) चीवरोंकी संख्या

तब भगवान् राज गृह में इच्छानुसार विहार कर जिधर वैशा ली है उधर चले गये। भगवान्ने राजगृह और वैशालीके मार्गमें बहुतसे भिक्षुओंको चीवरसे लदे देखा।—सिरपर भी चीवरकी पोटली, कंधेपर भी चीवरकी पोटली, कमरमें भी चीवरकी पोटली बाँधकर वह जा रहे थे। देखकर भगवान्को

यह हुआ—'यह मोघ पुरुष बहुत जल्दी चीवर बटोरू बनने लगे। अच्छा हो मैं चीवरकी सीमा बाँध दूँ, मर्यादा स्थापित कर दूँ। तब भगवान् कमशः चारिका करते जहाँ वैशाली है वहाँ पहुँचे। वहाँ भगवान् वैशालीमें गोत मक चै त्य में विहार करते थे। उस समय भगवान् हेमन्तमें अन्त राष्ट क कि रातों में हिम-पातके समय रातको खुली जगहमें एक चीवर ले बैठे। भगवान्को सर्दी न मालूम हुई। प्रथम याम (च्चार घंटा)के समाप्त होनेपर भगवान्को सर्दी मालूम हुई। भगवान्ने दूसरा चीवर ओढ़ लिया और भगवान्को सर्दी न मालूम हुई। बिचले याम के बीत जाने पर भगवान्को सर्दी मालूम हुई तब भगवान्ने तीसरे चीवरको पहन लिया और भगवान्को सर्दी न मालूम हुई। अन्तिम यामके बीत जाने पर अरुणके उगते रात्रिके न न्दि मुखी होने (चपौ फटने)के वक्त सर्दी मालूम हुई। तब भगवान्ने चौथा चीवर ओढ़ लिया। तब भगवान्को सर्दी न मालूम हुई। तब भगवान्को यह हुआ। जो कोई शी ता लु (=जिनको सर्दी ज्यादा लगती है), सर्दीसे डरनेवाला कुल-पुत्र इस धर्ममें प्रव्रजित हुए हैं वह भी तीन चीवरसे गुजारा कर सकते हैं। अच्छा हो में भिक्षुओंके लिये चीवरकी सीमा बाँधू, मर्यादा स्थापित करूँ, तीन चीवरोंकी अनुमित दूँ। तब भगवान्ने इसी प्रकरणमें, इसी संबंधमें धार्मिक कथा कह भिक्षुओंको संबोधित किया—

"भिक्षुओ ! राजगृह और वैशाली के मार्गमें आते वक्त मैंने बहुतसे भिक्षुओंको चीवरसे लदे देखा ० (मैंने सोचा) अच्छा हो मैं भिक्षुओंके लिये तीन चीवरोंकी अनुमति दूँ।

"भिक्षुओ! अनुमित देता हूँ—(१) दोहरी संघाटी, (२) एकहरे उत्तरासंघ (३) इकहरे अंतरवासक; तीन चीवरोंकी।" 39

#### (३) फालतू चीवरोंके बारेमें नियम

१—उस समय प ड्व गीं य भिक्षु—भगवान्ने तीन चीवरोंकी अनुमित दी है—(सोच), दूसरे तीन चीवरोंसे गाँवमें जाते थे, दूसरे ही तीन चीवरोंसे आराममें रहते थे और दूसरे ही तीन चीवरोंसे नहाने जाते थे। जो वह भिक्षु अल्पेच्छ थे..., वह हैरान...होते थे—'कैसे षड्वर्गीय भिक्षु फालतू चीवर धारण करते हैं।' तब उन लोगोंने भगवान्से यह बात कही। भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया।—

"भिक्षुओ! फालतूं चीवर नहीं धारण करना चाहिये। जो धारण करे उसको धर्मानुसार (दंड) करना चाहिये।"40

२—उस समय आयुष्मान् आ नं द को (एक) फालतू चीवर मिला था। आयुष्मान् आनंद उस चीवरको आयुष्मान् सा रि पुत्र को देना चाहते थे; और आयुष्मान् सारिपुत्र उस समय सा के त में विहार करते थे। तब आयुष्मान् आनंदको यह हुआ—'भगवान्ने विधान किया है कि फालतू चीवर नहीं धारण करना चाहिये और यह मुझे फालतू चीवर मिला है। मैं इस चीवरको आयुष्मान् सारिपुत्रको देना चाहता हूँ, और आयुष्मान् सा रि पुत्र साकेतमें विहार कर रहे हैं। मुझे कैसे करना चाहिये?'

तब आयुष्मान् आनंदने यह बात भगवान्से कही।--

''आनंद ! कब तक सा रि पुत्र आयेगा ?''

"नवें या दसवें दिन भगवान्।"

तब भगवान्ने इसी संबंघमें, इसी प्रकरणमें धार्मिक कथा कह भिक्षुओंको संबोधित किया— "भिक्षुओं! अनुमित देता हूँ दस दिन तक फालतू चीवरको रख छोळने की।" 41

३--- उस समय भिक्षुओंको फालतू चीवर मिलता था। तब भिक्षुओंको यह हुआ--- 'हमें इस

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> माघकी अन्तिम चार और फागुनकी आरम्भिक चार रातें।

फालतू चीवरको क्या करना चाहिये ?' भगवान्से यह बात कही ।—— "भिक्षुओं ! अनुमति देता हूँ फालतू चीवरके विकल्प करनेकी।"42

#### ५ — वाराणसी

#### (४) पेवँद रफ़् करना

तब भगवान् वै शा ली में इच्छानुसार विहारकर जिधर वा राण सी है उधर चारिकाके लिये चल पळे। कमशः चारिका करते जहाँ वाराणसी है वहाँ पहुँचे। वहाँ भगवान् वाराणसीके ऋ षि पत न मृग दा व में विहार करते थे। उस समय एक भिक्षुके अन्तरवासकमें छेद हो गया था। तब उस भिक्षुको यह हुआ— 'भगवान्ने तीन चीवरोंका विधान किया है; दोहरी सं घाटी, इकहरे उत्त रा सं घ और इकहरे अन्त र वा स क की। और इस मेरे अन्तरवासकमें छेद हो गया है। क्यों न मैं पेवंद लगाऊँ जिससे कि (छेदके) चारों तरफ़ दोहरा हो जाये और बीचमें इकहरा?' तब उस भिक्षुने पेवंद लगाया। आश्रममें घूमते वक़्त भगवान्ने उस भिक्षुको पेवंद लगाते देखा। देखकर जहाँ वह भिक्षु था वहाँ गये। जाकर उससे बोले—

"भिक्षु ! तू क्या कर रहा है?"

''भगवान् ! पेवंद लगा रहा हूँ ।''

''साधु! साधु! भिक्षु, तू ठीक ही पेवंद लगा रहा है।''

तब भगवान्ने इसी संबंधमें इसी प्रकरणमें धार्मिक कथा कह भिक्षुओंको संबोधित किया—
"भिक्षुओ! अनुमित देता हूँ, नये या नये जैसे कपळेकी दोहरी सं घाटी, इकहरे उत्तरासंघ
और इकहरे अन्तरवासककी; ऋतु खाये कपळेकी चौहरी, संघाटी, दोहरे उत्तरासंघ और दोहरे अन्तरवासककी; पां सुकूल (=फेंके चीयळे) होनेपर यथेच्छ। दूकानके फेंके चीथळेको खोजना चाहिये।
भिक्षुओ! अनुमित देता हूँ पेवन्द, रफ़ू, डाँळे, टाँके, और दृढ़ी-कर्मकी।" 43

#### *६ं ---श्रावस्ती*

#### (५) विशाखाको वर

तब भगवान् वा रा ण सी में इच्छानुसार विहारकर जिधर श्रा व स्ती है उधर चले। फिर क्रमशः विहार करते जहाँ श्रावस्ती है वहाँ पहुँचे। वहाँ भगवान् श्रावस्तीमें अ ना थ पि डि क के आराम जेतवनमें विहार करते थे। तब वि शा खा मृ गा र मा ता जहाँ भगवान् थे वहाँ गई। जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठी। एक ओर बैठी वि शा खा -मृगार माताको भगवान्ने धार्मिक कथा द्वारा समुत्तेजित, सम्प्रहिषित किया। तब विशाखा मृगार माता भगवान्की धार्मिक कथा द्वारा समुत्तेजित, सम्प्रहिषित हो भगवान्से यह बोली—

''भन्ते ! भगवान् भिक्षु-संघके साथ कलका मेरा भोजन स्वीकार करें।''

भगवान्ने मौनसे स्वीकार किया। तब विशाखामृगारमाता भगवान्की स्वीकृति जान भगवान्को अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर चली गई।

उस समय उस रातके बीतनेपर चा तु र्द्धी पि क <sup>९</sup> महामेघ बरसने लगा। तब भगवान्ने भिक्षुओं-को संबोधित किया—

''भिक्षुओ ! जैसे यह जे त व न में बरस रहा है वैसे ही चारों द्वीपोंमें बरस रहा है। भिक्षुओ !

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> चारों द्वीपवाली सारी पृथ्वीपर जो एकही समय बरसता है।

वर्षामें शरीरको नहलाओ ! यह अन्तिम चा तुर्द्धी पिक महामेघ है ।"

"अच्छा भन्ते!" (कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दे, चीवरको फेंक वर्षामें शरीरको महलाने लगे। तब विशाखामृगारमाताने उत्तम खाद्य-भोज्य तैयार करा दासीको आज्ञा दी—

"जा रे ! आराममें जाकर कालकी सूचना दे—(भोजनका) काल है। भन्ते भात तैयार है।"

"अच्छा आर्यें!" (कह) उस दासीने विशा खा मृगा र मा ता को उत्तर दे आराममें जा देखा कि भिक्षु चीवर फेंक शरीरको वर्षामें नहला रहे हैं। देखकर—आराममें भिक्षु नहीं हैं। आ जी व क रिक्षिरोतिको वर्षा खिला रहे हैं—(सोच) जहाँ विशा खा मृगा र मा ता थी वहाँ गई। जाकर यह कहा— "आर्ये आराममें भिक्षु नहीं हैं। आ जी व क शरीरको वर्षा खिला रहे हैं।"

तब पंडिता चतुरा मेधाविनी होनेसे विशा खा मृ गा र मा ता को यह हुआ--

"निस्संशंय आर्य लोग चीवर फेंककर शरीरको वर्षा खिला रहे हैं, और इस मूर्खाने मान लिया कि आराममें भिक्षु नहीं हैं और आ जी व क शरीरको वर्षा खिला रहे हैं ।''

फिर दासीको आज्ञा दी---

"जारे! आराममें जाकर समयकी सूचना दे--०।"

तब वे भिक्षु शरीरको ठंढाकर शान्त शरीरवाले हो चीवरोंको छ अपने अपने विहारमें चले गये। तब वह दासी आराममें जा भिक्षुओंको न देख—आराममें भिक्षु नहीं हैं, आराम सूना है—(सोच) जहाँ विशाखा मृगा र मा ता थी वहाँ गई। जाकर विशाखा मृगा र मा ता से यह कहा—

"आर्यें ! आराममें भिक्षु नहीं हैं। आराम सूना है।"

तब पंडिता, चतुरा, मेधाविनी होनेसे विशाखा मृगारमाताको यह हुआ--

'निस्संशय आर्य छोग शरीरको ठंढाकर, शान्तकाय हो चीवरको छेकर अपने अपने विहारमें चले गये होंगे; और इस मूर्खाने समझा कि आराममें भिक्षु नहीं हैं, आराम सूना है।'

और फिर दासीको भेजा-- 'जारे ! ०'

तब भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया--

"भिक्षुओ ! पात्र-चीवर तैयार कर लो ! भोजनका समय है ।"

अच्छा भन्ते ! (कह) उन भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया--

तब भगवान् पूर्वाह्ण समय पहिनकर, पात्र-चीवर ले, जैसे बलवान् पुरुष (अप्रयास) समेटी बाँहको पसारे और पसारी बाँहको समेटे वैसे ही जेत वन में अन्तर्धान हो विशा खा मृगा र माता के कोठेपर प्रकट हुए और भिक्षु-संघके साथ बिछे आसनपर बैठे। तब विशा खा मृगा र माता—'आइचर्य रे! अद्भुत रे! तथागतकी दिव्यशक्ति = महानुभावताको जोकि जाँच भर, कमर भर, बाढ़के वर्तमान होनेपर भी एक भिक्षुका भी पैर, या चीवर न भीगा!—सोच हिंपत = उदग्र हो बुद्ध सिहत भिक्षु-संघको उत्तम खाद्य-भोज्य द्वारा संतर्पित कर भगवान्के भोजन कर पात्रसे हाथ हटा लेनेपर एक ओर बैठ गई।

### (६) विषेकशाटो आदिका विधान

एक ओर बैठी विशा खा मृ गा र मा ता ने भगवान्से यह कहा—
"भन्ते ! मैं भगवान्से आठ वर माँगती हूँ।"
"विशाखे ! तथागत वरोंसे परे हो गये हैं।"
"भन्ते ! जो विहित हैं, जो निर्दोष हैं।"

उस समयके नंगे साधुओंका एक संप्रदाय।

"बोल विशाखे!"

"भन्ते! (१) मैं यावत्जीवन संघको वर्षाकी वर्षि कसाटिका (वरसातके लिये धोती) देना चाहती हूँ, (२) नवागन्तुकोंको भोजन देना; (३) प्रस्थान करनेवालोंको भोजन देना; (४) रोगीको भोजन देना; (५) रोगीको भोजन देना; (५) रोगी परिचारकको भोजन देना; (६) रोगीको दवा देना; (७) सदा सबेरे यवागू (=िखचळी) देना; (८) भिक्षुणी-संघको उदकसाटी देना।"

"विशाखे ! क्या बात देख तूने तथागतसे आठ वर माँगे ?"

- १——"भन्ते! मैंने दासीको आज आज्ञा दी——'जारे!आराममें जाकर कालकी मूचना दे— (भोजनका) काल है, भन्ते! भोजन तैयार है——'तव उस दासीने आराममें जाकर देखा कि भिक्षु लोग कपड़े फेंक गरीरको वर्षा खिला रहे हैं, और मेरे पास...आकर कहा——'आर्ये! आराममें भिक्षु नहीं हैं। आ जी व क गरीरको वर्षा खिला रहे हैं।' भन्ते! नग्नता गंदी, घृणित, बुरी चीज है। भन्ते! यह बात देख मैं संघको यावत् जीवन वर्षि क सा टि का देना चाहती हूँ।
- २—''और फिर भन्ते! नवागन्तुक भिक्षु गलीको नहीं जानते, रास्तेको नहीं जानते, थके हुए भिक्षाटन करते हैं। वह मेरे दिये नवागन्तुकके भोजनको खा, गली जाननेवाले, रास्ता पहिचाननेवाले हो, थकावट दूरकर भिक्षाचार करेंगे। भन्ते! इस बातको देख मैं संघको यावत् जीवन नवागन्तुकको भोजन देना चाहती हूँ।
- ३——''और फिर भन्ते! प्रस्थान करनेवाले भिक्षुओं को अपना भोजन ढूँढ़ते वक्त उनका कारवाँ छूट जाता है, या जहाँ वह निवास करनेको जाना चाहते हैं वहाँ विकाल (=अपराहण)में पहुँचेंगे, थके हुए रास्ता जायँगे। मेरे प्रस्थान करनेवालोंके भोजनको खाकर उनका कारवाँ न छूटेगा और जहाँ वह जाना चाहते हैं वहाँ कालसे पहुँचेंगे। विना थकावटके रास्ता जायँगे। भन्ते इस बातको देख मैं चाहती हूँ संघको जीवन भर गिम क-भोजन (प्रस्थान करनेवालोंको भोजन) देनेकी।
- ४— "और फिर भन्ते! रोगी भिक्षुको अनुकूल भोजन न मिलनेसे रोग बढ़ता है या मृत्यु होती है। भन्ते ! मेरे रोगी भोजनको खाकर उनका रोग नहीं बढ़ेगा, न मृत्यु होगी। भन्ते ! इस बातको देख में चाहती हूँ जीवन भर संघको रोगी-भोजन देना।
- ५— ''और फिर भन्ते ! रोगी-परिचारक भिक्षु अपने भोजनकी खोजमें रोगीके पास चिरसे भोजन ले जायेगा या उस दिन खान सकेगा। यदि वह रोगी-परिचारकके भोजनको खाकर रोगीके लिये कालसे भोजन ले जायेगा तो भक्त च्छेद (=भोजन न मिलना) न होगा। भन्ते ! इस बातको देख में चाहती हूँ संघको जीवन भर रोगि-परिचारक-भोजन देना।
- ६— "और फिर भन्ते! रोगी-भिक्षुको अनुकूल भैषज्य न मिलनेपर रोग बढ़ता है या मृत्यु होती है। मेरे रोगी-भैषज्यको ग्रहण करनेसे न उनका रोग बढ़ेगा, न मृत्यु होगी। भन्ते इस बातको देख मैं चाहती हुँ संघको यावत् जीवन रोगी-भैषज्य देना।
- ७— "और फिर भन्ते! भगवान्ने अन्ध क विंद में दश गुणोंको देख यवागूकी अनुमित दी है। भन्ते! उन गुणोंको देख मैं चाहती हूँ संघको सदा यवागू देना।
- ८—"भन्ते! एक बार भिक्षुणियाँ अचिरवती (=राप्ती नदी)में वेश्याओंके साथ एक ही घाटमें नंगी नहाती थीं। तब भन्ते! उन वेश्याओंने भिक्षुणियोंसे ताना मारा—'तुम नवयुवितयोंको ब्रह्मचर्य पालन करनेसे क्या? (पहले) तो भोगोंका उपभोग करना चाहिये। जब बुड्ढी होना तब ब्रह्मचर्य करना। इस प्रकार तुम्हारा दोनों ही मतलब सिद्ध होगा।'तब भन्ते! उन वेश्याओंके ताना मारने

१ स्त्रियोंके मासिकधर्मके समय काममें लाया जानेवाला वस्त्र।

पर वह भिक्षणियाँ चुप हो गईं। भन्ते ! स्त्रियोंकी नग्नता गंदी, घृणित, बुरी (चीज) है। भन्ते ! इस बातको देख मैं चाहती हूँ कि भिक्षुणी संघको यावत् जीवन उदकसाटी देना।"

"विशाखें! तूने किस गुणको देख तथा गतसे आठ वर माँगें?"

"भन्ते! जब दिशाओं में वर्षावासकर भिक्षु था वस्ती में भगवान्के दर्शनके लिये आयेंगे तब भगवान्के पास आकर पूछेंगे—'भन्ते अमुक नामवाला भिक्षु मर गया। उसकी क्या गित है ? क्या परलोक है ? उसके लिये भगवान् श्रोत - आप ति - फल, सकृ दा गा मि - फल, अना गा मि - फल, या अहं त्व का व्या कर ण करेंगे। उनके पास जाकर में पूछूँगी—'क्या भन्ते! वह (मृत) आर्य श्रावस्ती-में कभी आये थे ?' यदि वह मुझसे कहेंगे—'वह भिक्षु पहले श्रावस्ती आया था तो मैं निश्चय कर लूँगी निस्संशय उस आर्यने ग्रहण किया होगा व पि कसा टि का को या न वा गन्तु क भोजनको, या ग मि कभोजनको या रो गि - भोज न को, या रो गि - परिचारक भोजनको, या रो गि - भैषज्यको या सदाके यवागूको। उसको यादकर मेरे चित्तमें प्रमोद होगा, प्रमुदित होनेसे प्रीति उत्पन्न होगी, प्रीतियुवत होने पर काया शान्त होगी, काया शान्त होनेपर सुख -अनुभव करूँगी और सुखिनी होनेपर मेरा चित्त समाधिको प्राप्त होगा और वह होगी मेरी इ व्हि य-भावना, ब ल-भावना, बो ध्यं ग-भावना। भन्ते ! इस गुणको देख मैंने तथागतसे आठ वर माँगे।''

"साधु ! साधु ! विशाखे, तूने इन गुणोंको ठीक ही देख तथागतसे आठ वर माँगे । विशाखे ! स्वीकृति देता हुँ तुझे आठ वरोंकी ।"

तब भगवान्ने वि शा खा मृ गा र मा ता को इन गाथाओंसे अनुमोदन किया—

"जो शीलवती, सुगतकी शिष्या प्रमुदित हो अन्न, पान देती हैं;

कृपणताको छोड़ शोक-हारक, सुख-दायक, स्वर्ग-प्रद दानको देती हैं।

वह निर्मल, निर्दोष, मार्गको या दिव्यबल और आयुको प्राप्त होगी।

पुण्यकी इच्छावाली वह सुखिनी और नीरोग हो चिरकाल तक स्वर्ग-लोकमें प्रमोद करेगी।"

तब भगवान् विशाखा मृगारमाताका इन गाथाओंसे अनुमोदनकर, आसनसे उठ चले गये।

तब भगवान्ने इसी संबंधमें इसी प्रकरणमें धार्मिक कथा कह भिक्षुओंको संबोधित किया—

"भिक्षुओ! अनुमति देता हूँ, विषक-साटिकाकी, नवागंतुक-भोजनकी, गमिक-भोजनकी, रोगि-भोजनकी, रोगि-परिचारक-भोजनकी, रोगि-भैषज्यकी, सदाके यवागूकी, और भिक्षुणी-मंघको उदक-साटीकी।" 44

#### विशाखा भाणवार समाप्त

### ( ७ ) काया, चीवर श्रीर श्रासन श्रादिको सँभालकर वैठना

उस समय भिक्षु उत्तम भोजन खाकर स्मृति और संप्रजन्य (=जागरूकता) रहित हो नींद लेते थे। स्मृति और संप्रजन्य रहित हो नींद लेनेसे उनको स्वप्नदोष होता था और आसन वासन अशुचिसे मिलन होता था। तब आयुष्मान् आनंदको पीछे ले आश्रम घूमते वक्त भगवान्ने, आसन-वासनको अशुचि-पूर्ण देखा। देखकर आयुष्मान् आनंदको संबोधित किया—"आनंद क्यों ये आसन-वासन मिलन हो रहे हैं?"

"भन्ते ! इस समय भिक्षु उत्तम भोजन खाकर स्मृति और संप्रजन्य रहित हो नींद लेते हैं। स्मृति और संप्रजन्य रहित हो नींद लेनेसे उनको स्वप्नदोष होता है और आसन-वासन अशुचिसे मिलन होता है।"

"यह ऐसा ही है आनंद! यह ऐसा ही है आनंद! आनंद! स्मृति संप्रजन्य रहित हो निद्रा लेतेको स्वप्नदोष होता ही है। आनन्द! जो भिक्षु स्मृति और संप्रजन्य से युक्त हो निद्रा लेते हैं उनको स्वप्नदोष नहीं होता। आनन्द! जो वह पृथक्जन (=सांसारिक पुरुष) काम भोगोंमें वीतराग नहीं हैं उनको भी स्वप्नदोष नहीं होता। यह संभव नहीं आनन्द! इसकी जगह नहीं कि अर्हतोंको स्वप्न-दोष हो।"

तव भगवान्ने इसी संबंधमें इसी प्रकरणमें धार्मिक कथा कह भिक्षुओंको संबोधित किया—
"भिक्षुओ ! आज मैंने आनंदको पीछे ले आश्रम घूमते वक्त आसन-वासनको अशुचि-पूर्ण देखा ०
अर्हतोंको स्वप्नदोष हो।"

"भिक्षुओ! स्मृ ति संप्रजन्य रहित हो निद्रा लेनेके यह पाँच दोप है—(१) दु:खके साथ सोता है; (२) दु:खके साथ जागना है; (३) बुरे स्वप्नको देखता है; (४) देवता रक्षा नहीं करते; (५) स्वप्नदोप होता है।—भिक्षुओ! स्मृ ति संप्रजन्य रहित हो निद्रा लेनेके यह पाँच दोष है।

"भिक्षुओ ! स्मृ ति सं प्रजन्य युक्त हो निद्रा लेनेके यह पाँच गुण हैं— (१) सुखसे सोता है; (२) सुखमे जागता है; (२) बुरे स्वप्न नहीं देखता; (४) देवता रक्षा करते हैं; (५) स्वप्नदोष नहीं होता। भिक्षुओ ! स्मृ ति सं प्रजन्य युक्त हो निद्रा लेनेके यह पाँच गुण हैं।

"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ कायकी रक्षा करते, चीवरकी रक्षा करते, आसन-वासनकी रक्षा करते बैठनेकी।" 45

# 🛭 ५-कुछ श्रौर वस्त्रोंका विधान तथा चीवरोंके लिये नियम

#### (१) बिछौनेकी चादर

उस समय बिछौना बहुत छोटा होता था और वह सारे आसनको नहीं ढकता था। भगवान्से यह बात कही।——

"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ प्रत्य स्त र ण (=आसनकी चादर) जितना बळा चाहे उतना बळा बनानेकी।" 46

#### (२) रोगीको कोपीन

उस समय आयुष्मान् आनन्दके उपाध्याय आयुष्मान् बेल हुसी सको स्थूलकक्ष (=दाद) रोग था। उसके पंछासे चीवर शरीरमें लिपट जाते थे। उन्हें भिक्षु पानीसे भिगो भिगोकर छुळाते थे। आश्रम घूमते वक्त भगवान्ने उन भिक्षुओंको वह चीवर पानीसे भिगो भिगोकर छुळाते देखा। देखकर जहाँ वह भिक्षु थे वहाँ गये। जाकर उन भिक्षुओंसे यह कहा—

"भिक्षुओ! इस भिक्षुको क्या रोग है?"

"भन्ते ! इस आयुष्मान्को स्थूलकक्ष रोग है और पंछासे चीवर शरीरमें लिपट जाते हैं। उन्हें हम पानीसे भिगो भिगोकर छुळा रहे हैं।"

तब भगवान्ने इसी प्रकरणमें इसी संबंधमें धार्मिक कथा कह भिक्षुओंको संवोधित किया—
"भिक्षुओ! अनुमित देता हूँ, जिस भिक्षुको खुजली, फोळा, आस्नाव या स्थूलकक्षका रोग हो
उसको कं डू क प्रतिच्छा द न (=कोपीन)की।" 47

#### (३) श्रॅंगोछा (=मुख-पोंछन)

तब विशा खा मृगार माता मुख पोंछनेका वस्त्र ले जहाँ भगवान् थे वहाँ गई। जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठी। एक ओर बैठी विशा खा मृगार माता ने भगवान्से यह कहा— ''भन्ते ! भगवान् इस मेरे मुख पोंछनेके वस्त्रको स्वीकार करें जिसमें कि यह मुझे चिरकाल तक हित सुखके लिये हो।''

भगवान्ने मुख पोंछनेके वस्त्रको स्वीकार किया। ० वि शा खा मृ गा र मा ता भगवान्की धार्मिक कथा द्वारा समुत्तेजित सम्प्रहर्षित हो आसनसे उठकर चली गई। तब भगवान्ने० भिक्षुओंको संबोधित किया—

"भिक्षुओ! अनुमित देता हूँ मुख पोंछनेके वस्त्रकी।" 48

#### (४) पाँच बातोंसे युक्त व्यक्तिको विश्वसनीय समसना

उस समय रोज मल्ल आयुष्मान् आनन्दका मित्र था। रोज मल्ल नेक्षौम (=अलसीकी छालका वना कपळा)की पिलोति का आयुष्मान् आनन्दके हाथमें दी थी और आयुष्मान् आनन्दको क्षौम पिलोति काकी आवश्यकता थी। भगवानुसे यह बात कही।——

"भिक्षुओ! अनुमित देता हूँ पाँच बातोंसे युक्त (=व्यक्ति)पर विश्वास करनेकी—(१) प्रसिद्ध हो; (२) संभ्रान्त हो; (३) बोलनेवाला हो; (४) जीता हो; (५) लेनेपर मुझसे संतुष्ट होगा यह जानता हो। भिक्षुओ! अनुमित देता हूँ इन पाँच बातोंसे युक्तपर विश्वास करनेकी।" 49

#### (५) जलञ्जके त्रादिके लिये उपयोगी वस्त्र

उस समय भिक्षुओंके तीनों चीवर पूर्ण थे किन्तु उन्हें जलछक्के और थैलेकी आवश्यकता थी। भगवान्से यह बात कही।——

"भिक्षुओ! अनुमति देता हूँ परिष्कार (=कामकी वस्तुओं)के वस्त्रकी।"50

#### (६) वस्त्रोंमें कुछका सदा और कुछका बारी बारीसे इस्तेमाल करना

तब भिक्षुओंको यह हुआ—भगवान्ने जिन चीजोंके लिये अनुमित दी है (-जैसे कि)—तीन चीवर, विषक साटिका, आसन, प्रत्यस्तरण, कंडूक-प्रतिच्छादन, या मुख पोंछनेका वस्त्र या परिष्कार वस्त्र; उन सभीका उपयोग करना चाहिये, या उनका विक ल्प करना चाहिये। भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ तीनों चीवरोंको उपयोग करनेकी। विकल्प करनेकी नहीं। विषिक साटिकाको वर्षाके चारों मासों तक इस्तेमाल करनेकी उसके बाद विकल्प करनेकी; आसनको इस्तेमाल करनेकी, विकल्प करनेकी नहीं; प्रत्य स्त र ण को इस्तेमाल करनेकी, विकल्प करनेकी नहीं; कं डू क प्र ति च्छा द न को जब तक रोग है इस्तेमाल करनेकी, इसके बाद विकल्प करनेकी; मुख पोंछनेके वस्त्रको इस्तेमाल करनेकी, विकल्प करनेकी नहीं; परिष्कार, वस्त्रको इस्तेमाल करनेकी, विकल्प करनेकी नहीं; परिष्कार, वस्त्रको इस्तेमाल करनेकी, विकल्प करनेकी नहीं।" 5 ा

### (७) बारीवाले चीवरकी लम्बाई चौळाई

तब भिक्षुओंको यह हुआ—'कितने पीछेके चीवरका विकल्प करना चाहिये।' भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ! अनुमित देता हूँ, बुद्धके अंगुलसे लम्बाईमें आठ अंगुल; चौळाईमें चार अंगुल पीछेके चीवरको विकल्प करनेकी।" 52

जिनको एक साथ नहीं रखा जा सकता।

#### (८) चीवरको हल्का, नरम श्रादि करनेका ढंग

१—उस समय आयुष्मान् म हा का श्य प का पांमुकूलसे बना (चीवर) भारी था। भग-वान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ! अनुमित देता हूँ सूत्र रुक्ष करनेकी।" 53

२—(चीवरंका) कान लटका था। भगवान्से यह वात कही।—

"भिक्षुओ! अनुमति देता हुँ लटके कानको निकालनेकी।" 54

३ -- सूत बिखरे रहते थे। भगवान्से यह बात कही।---

"भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ, हवाके रुख ऊपर चढ़ा लेनेकी।" 55

४--उस समय संघाटीसे पात्र टूट जाते थे। भगवान्से यह बात कही।--

"भिक्षुओ! अनुमति देता हूँ अष्टपदक करनेकी।" 56

#### (९) कपळा कम होनेपर तीनों चीवरको छिन्नक नहीं बनाना

१—उस समय एक भिक्षुके लिये तीनों चीवर बनाते वक्त सारे छिन्नक (=टुकळेसिये) करके नहीं पूरे होते थे। भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ, दो चीवरके छिन्नक होनेकी और एकके अछिन्नक होनेकी।" 57 २—दो छिन्नक और एक अछिन्नक भी नहीं पूरे पळते थे। भगवान्से यह बात कही।— "भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ दो अछिन्नक और एक छिन्नककी।" 58

३—दो अछिन्नक और एक छिन्नक भी नहीं पूरा पळता था। भगवान्से यह बात कही।—
"भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ अव्वाधिक (=जोळ)को भी लगानेकी। किन्तु भिक्षुओ
सभी (चीवर)को अछिन्नक नहीं धारण करना चाहिये। जो धारण करे उसे दुक्कटका दोष
हो।" 59

### (१०) अधिक वस्त्र माता-पिताका दिया जा सकता है

उस समय एक भिक्षुको बहुत चीवर (=कपळा, वस्त्र) मिला था। वह उसे माता-पिताको देना चाहता था। भगवान्से यह वात कही।—

"भिक्षुओ! माता-पिताके देनेको मैं क्या कहूँ। भिक्षुओ! अनुमित देता हूँ माता-पिताकोः देनेकी। भिक्षुओ! श्रद्धासे दियेको नहीं फेंकना चाहिये। जो फेंके उसको दुक्कटका दोष हो।" 60

#### (११) एक चोवरसे गाँवमें नहीं जाना

उस समय एक भिक्षु अन्ध व न में चीवरको डालकर उसके पास जो एक और (चीवर) था उसके साथ गाँवमें भिक्षाके लिये गया। चोर उस चीवरको चुरा ले गया और वह भिक्षु खराब चीवरवाला, मैले चीवरवाला हो गया। भिक्षुओंने पूछा—"आवुस! तू क्यों खराब चीवरवाला, मैले चीवरवाला है ?"

"आवुसो! मैं अन्धवनमें चीवर डालकर० भिक्षाके लिये गया। चोरोंने उस चीवरको चुरा लिया। उसीसे मैं खराब चीवरवाला, मैले चीवरवाला हूँ।" भगवान्से यह बात कही।—

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> चीवरकी कटी क्यारियोंकी मेंळको दोहरा करना होता है। सूत्र रुक्ष करनेमें कपळेको दोहरा करनेके बजाय सुतकी सिलाईहीसे वह काम लिया जाता है।

रे मुहँ सीकर बनाया हुआ ढक्कन।

"भिक्षुओ ! एकही (और) बचे चीवरसे गाँवमें नहीं जाना चाहिये। जो जाये उसको दुक्क ट का दोष हो।" 61

#### (१२) चीवरोंमेंसं किसी एकको छोळ रखनेकं कारण

उस समय आयुष्मान् आ न न्द (पहने चीवरको छोळ) और दूसरे चीवरके न रहते गाँवमें भिक्षाके लिये गये। भिक्षुओंने आयुष्मान् आनन्दसे यह कहा—

"क्यों आवुस ! आनन्द, भगवान्ने एकही चीवर और रहते गाँवमें जानेको मना किया है न ? आवुस ! तुम क्यों एकही चीवर और रहते गाँवमें प्रविष्ट हुए।"

"आवुसो ! अयह है। भगवान्ने एकही चीवर और रहते गाँवमें जानेको मना किया है, किन्तु मैं न रहनेपर प्रविष्ट हुआ हूँ।"

भगवान्से यह बात कही।---

"भिक्षुओ ! इन पाँच कारणोंसे संघा टी रख छोळी जा सकती है—(१) रोगी होता है; (२) वर्षाका लक्षण मालूम होता है; (३) या नदी पार गया होता है; (४) या किवाळसे रिक्षत विहार होता है; (५) या क ठिन आस्थत हो गया होता है। भिक्षुओ ! मंघाटी छोळ रखनेके ये चार कारण (ठीक) हैं। भिक्षुओ ! इन पाँच कारणोंसे उत्त रा संघ रख छोळा जा सकता है— (१) रोगी होता है; (२) वर्षाका लक्षण मालूम होता है०; (५) या क ठिन आस्थत हो गया होता है; ०। भिक्षुओ ! इन पाँच कारणोंसे अन्त र वा स क रख छोळा जा सकता है— (१) रोगी होता है; (२) वर्षाका लक्षण मालूम होता है०; (५) या कठिन आस्थत हो गया होता है; ०। भिक्षुओ ! इन पाँच कारणोंसे विष क सा टि का को रख छोळा जा सकता है—(१) रोगी होता है; (२) सीमाके बाहर गया हो; (३) नदीके पार गया हो; (४) या किवाळसे रिक्षत विहार हो; (५) विषक साटिका न बनी या बेठीक बनी हो; भिक्षुओ ! इन पाँच कारणोंसे विषक साटिका रख छोळी जा सकती है।" 62

# **९६-चीवरोंका बँटवारा**

#### (१) संघके लिये दिये चीवरपर अधिकार

१—उस समय एक भिक्षुने अकेलेही वर्षावास किया। वहाँ लोगोंने—'संघको देते हैं'—(कह) चीवर दिये। तब उस भिक्षुको यह हुआ—'भगवान्ने विधान किया है, कमसे कम चार व्यक्तिके संघका, और मैं अकेला हूँ। इन लोगोंने—'संघको देते हैं' (कह) चीवर दिये हैं। क्यों न मैं इन सांघिक (= संघके) चीवरोंको श्राव स्ती ले चलूँ?' तब उस भिक्षुने उन चीवरोंको ले श्रावस्ती जा भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षु ! जबतक किंटन न मिल जाय वह चीवर तेरेही हैं। भिक्षुओ ! यदि भिक्षुने अकेला वर्षावास किया है और मनुष्योंने—'संघको देते हैं'—(कह) चीवर दिये हैं। तो भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ उन चीवरोंके उसीके होनेकी; जब तक कि किंटन नहीं मिल जाता।" 63

२—उस समय एक भिक्षुने एक ऋतुभर अकेले वास किया। वहाँ मनुष्योंने—'संघको देते हैं'—(कह) चीवर दिया। ०१ ०—

"भिक्षुओ! अनुमित देता हूँ संघके सामने बाँटनेकी।" 64

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>ऊपरहीकी तरह यहाँ भी दुहराना चाहिये।

३—"यदि भिक्षुओ ! एक भिक्षुने एक ऋतुभर अकेले वास किया। वहाँ मनुष्योंने—'संघको देते हैं"—(कह) चीवर दिया हो; तो—

"भिक्षुओं! अनुमित देता हूँ उस भिक्षुको—'यह चीवर मेरे हैं'—(कह) उन चोवरोंको इस्तेमाल करनेकी। यदि भिक्षुओं! उन चीवरोंको इस्तेमाल करनेकी। यदि भिक्षुओं! उन चीवरोंको इस्तेमाल करनेके पहिले दूसरा भिक्षु आ जाय तो वरावरका हिस्सा देना चाहिये। यदि भिक्षुओं! उन भिक्षुओंके चीवर बाँटते समय किन्तु कुश पड़नेसे पहिले दूसरा भिक्षु आजाय तो उसेभी वरावरका भाग देना चाहिये। भिक्षुओं! यदि उन भिक्षुओंके चीवर बाँटते समय और कुशके डाल देनेपर दूसरा भिक्षु आवे तो इच्छा न होनेपर भाग न देना चाहिये।" 65

४—उस समय आयुप्मान् ऋ पि दा स और आयुप्मान् ऋ पि भ द्र दो भाई स्थिवर वर्षावास कर एक गाँवके आवासमें गये। लोगोंने—देरसे स्थिवर लोग आये हैं-—(कह) चीवर सहित भोजन तैयार किया। आवासके रहनेवाले भिक्षुओंने स्थिवरोंसे पूछा—

"भन्ते! स्थिवरोंके कारण यह सांधिक चीवर मिले हैं। स्थिवर (इनमें) भाग लेंगे?"

स्थिवरोंने यह कहा—"आवुसो! जैसा कि हम भगवान्के उपदेशे धर्मको जानते हैं (उससे) जवतक कि न न मिले तबतक तुम्हारेही वे चीवर होते हैं।"

उस समय तीन भिक्षु राजगृहमें वर्षावास करते थे। वहाँ लोग—'संघको देते हैं'—(कह) चीवर देते थे। तब उन भिक्षुओंको यह हुआ—'भगवान्ने कमसे कम चार व्यक्तिका संघ कहा है, और हम तीन ही जने हैं। यह लोग—'संघको देते हैं'—(कह) चीवर दे रहे हैं। हमें कैसे करना चाहिये?'

५—उस समय १ आयुष्मान् नी ल वा सी आयुष्मान् साँ ण वा सी; आयुष्मान् गो प क, आयुष्मान् भृ गु, और आयुष्मान् फलिक संदा न—बहुतसे स्थविर पा ट लि पुत्र के कु क्कुटा रा म में विहार करते थे। तब उन भिक्षुओंने पाटलिपुत्र जा उन स्थविरोंसे पूछा। स्थविरोंने यह कहा—

"आवुसो! जैसा कि हम भगवान्के उपदेशे धर्मको जानते हैं, जब तक क ठिन न मिले तुम्हारे ही वे होते हैं।"

#### (२) वर्षावासके भिन्न स्थानके चीवरमें भाग नहीं

उस समय आयुष्मान् उप नंद शाक्यपुत्र श्रा व स्ती में वर्षावासकर एक ग्रामके आवासमें गये। वहाँ चीवर वाँटनेके लिये भिक्षु जमा हुए थे। उन्होंने यह कहा—

"आवुस ! यह सांघिक चीवर वाँटे जा रहे हैं। आप इनमें हिस्सा छेंगे ?"

"हाँ आवुस ! लूँगा"—(कह) वहाँसे चीवरमें-भाग ले दूसरे आवासमें गये। वहाँ (भी) चीवर बाँटनेके लिये भिक्षु जमा हुए थे। उन्होंने यह कह़ा—"आवुस ! यह सांधिक चीवर बाँटे जा रहे हैं। आप (इनमें) हिस्सा लेंगे ?"

"हाँ आवुस ! लूँगा"—(कह) वहाँसे चीवर-भाग ले दूसरे आवासमें गये। वहाँ (भी) चीवर बाँटनेके लिए भिक्षु जमा हुए थे। उन्होंने यह कहा—"आवुस ! यह सांधिक चीवर बाँटे जा रहे हैं। आप (इनमें) हिस्सा लेंगे ?"

''हाँ आवुस! लूँगा''—(कह) वहाँसे चीवर-भाग ले दूसरे आवासमें गये। वहाँ (भी) चीवर बाँटनेके लिये भिक्षु जमा हुए थे। उन्होंने यह कहा—

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> यह अंश बुद्ध-निर्वाणके बादका है। पाटलि पुत्र (पाटलि गाम नहीं) नगर और कुक्कुटाराम निर्वाणके बाद ही अस्तित्वमें आये थे।

"आवुस! यह सांधिक चीवर बाँटे जा रहे हैं। आप (इनमें) हिस्सा लेंगे ?"

"हाँ आवुस! लूँगा"—(कह) वहाँसे चीवर-भाग ले बळा भारी चीवरका गट्टर बाँध फिर श्रा व स्ती लौट आये। भिक्षुओंने यह कहा—

"आवुस उपनंद ! तुम वळे पुण्यवान् हो। तुम्हें बहुत चीवर मिला है।"

"आवृसो! कहाँसे मैं पुण्यवान् हूँ? आवृसो! मैं यहाँ श्रावस्तीमें वर्षावासकर एक ग्रामके आवासमें गया० वहाँसे भी चीवर-भाग लिया। इस प्रकार मुझे बहुत चीवर मिल गया।"

''वया आवुस उपनंद ! दूसरी जगह वर्षावास करके तुमने दूसरी जगह चीवर-भाग लिया ?'' ''हाँ आवुस !''

तब वह जो भिक्षु अल्पेच्छ...थे वह हैरान...होते थे— "कैसे आयुष्मान् उप नंद शाक्यपुत्र दूसरी जगह वर्णवासकर दूसरी जगह चीवर-भाग लेंगे!!" भगवान्से यह वात कही।—— "सचमुच उपनंद ! तूने दूसरी जगह वर्षावासकर, दूसरी जगह चीवर-भाग लिया?" "(हाँ) सचमुच भगवान्!"

(हा) रायमुन मगनाप्ः

बुद्ध भगवान्ने फटकारा---

"कैसे तू मोघ-पुरुष ! दूसरी जगह वर्षावासकर दूसरी जगह चीवर-भाग लेगा ! मोघपुरुष ! न यह अप्रसन्नोंको प्रसन्न करनेके लिये है०।''

फटकारकर भगवान्ने धार्मिक कथा कह भिक्षुओंको संबोधित किया--

"भिक्षुओ ! दूसरी जगह वर्षावास करके, दूसरी जगह चीवर-भाग नहीं लेना चाहिये। जो ले उसको दुक्कटका दोष हो।" 66

#### (३) दो स्थानमें वर्षावास करनेपर हिस्सेका आधा ही आधा

उस समय आयुष्मान् उपनंद शाक्यपुत्रने—इस प्रकार मुझे बहुत चीवर मिलेगा— (सोच) अकेले दो आवासोंमें वर्षावास किया। तब उन भिक्षुओंको यह हुआ—'कैसे आयुप्मान् उपनंद शाक्यपुत्रको चीवरमें हिस्सा देना चाहिये?'—भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ! देदो मोघ पुरुषको एक भाग।

"यदि भिक्षुओ ! भिक्षु—'इस प्रकार मुझे बहुत चीवर मिलेगा'—सोच अकेले दो आवासोंमें वर्षावास करे और यदि एक जगह आधा और दूसरी जगह आधा बसे तो एक जगहसे आधा और दूसरी जगहसे आधा चीवर-भाग देना चाहिये। या जहाँ बहुत अधिक बसा हो वहाँसे चीवर-भाग देना चाहिये।" 67

# ९ ७-रोगीकी सेवा श्रीर मृतकका दायभागी

### (१) रोगीकी सेवाका भार

उस समय एक भिक्षुको पेट बिगळनेकी बीमारी थी। वह अपने मल-मूत्रमें पळा था। तब भगवान् आयुष्मान् आनंदको पीछे लिये आश्रम घूमते हुए जहाँ उस भिक्षुका विहार था वहाँ पहुँचे। भगवान्ने उस भिक्षुको अपने मल-मूत्रमें पळा देखा। देखकर जहाँ वह भिक्षु था वहाँ गये। जाकर उस भिक्षुसे यह बोले—

"भिक्षु ! तुझे क्या रोग है ?" "पेटमें विकार है, भगवान्।" "है तेरे पास भिक्षु! कोई परिचारक?"

''नहीं है भगवान्।''

"क्यों भिक्षु तेरी परिचर्या नहीं करते?"

"भन्ते ! मैं भिक्षुओंका कोई काम करनेवाला न था, इसलिये भिक्षु मेरी परिचर्या नहीं करते।" तब भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दको संबोधित किया—

"जा आनंद! पानी ला, इस भिक्षुको नहलायेंगे।"

"अच्छा भन्ते!"——(कह) आयुष्मान् आनंद भगवान्को उत्तर दे पानी लाये। भगवान्ने पानी डाला। आयुष्मान् आनंदने धोया। भगवान्ने शिरसे पकळा तथा आयुष्मान् आनंदने पैरसे, और उठाकर चारपाई पर लिटा दिया।

तब भगवान्ने उसी संबंधमें उसी प्रकरणमें भिक्षु संघको एकत्रितकर पूछा--

"भिक्षुओ ! क्या अमुक विहारमें रोगी भिक्षु है ?"

''है, भगवान्।''

"भिक्षुओ ! उस भिक्षुको क्या रोग है ?"

"भन्ते ! उस आयुष्मान्को पेटके विकारका रोग है।"

"है कोई, भिक्षुओ ! उस भिक्षुका परिचारक ?"

"नहीं है भगवान्।"

"क्यों भिक्ष उसकी सेवा नहीं करते?"

"भन्ते ! वह भिक्षु भिक्षुओंका कोई काम करनेवाला नहीं था, इसलिये भिक्षु उसकी सेवा नहीं करते ।"

"भिक्षुओ ! न तुम्हारे माता हैं न पिता; जो कि तुम्हारी सेवा करेंगे। यदि तुम एक दूसरेकी सेवा नहीं करोगे तो कौन सेवा करेगा ?

"भिक्षुओ! जो मेरी सेवा करना चाहे वह रोगीकी सेवा करे। यदि उपाध्याय है तो उपाध्यायको यावत् जीवन सेवा करनी चाहिये जब तक कि रोगी रोग-मुक्त न हो जाय। यदि आचार्य है ०। यदि साथ विहार करनेवाला है ०। यदि शिष्य है ०। यदि एक-उपाध्याय-का शिष्य है ०। यदि एक-आचार्य-का शिष्य है तो यावत्-जीवन सेवा करनी चाहिये जब तक कि रोगी रोग-मुक्त न हो जाय। यदि नहीं है तो उपाध्याय, आचार्य, साथ-विहरनेवाला (=चेला), शिष्य, एक-उपाध्याय-का-शिष्य, एक-आचार्य-का-शिष्य या संघको सेवा करनी चाहिये। यदि न सेवा करे तो दूक्कटका दोष हो।" 68

### (२) कैसे रोगीकी सेवा दुष्कर है

"भिक्षुओ ! पाँच बातोंसे युक्त रोगीकी सेवा करनी मुश्किल होती है—(१) (साथियोंके) अनुकूल न करनेवाला होता है, (२) अनुकूलकी मात्रा नहीं जानता, (३) औषध सेवन नहीं करता, (४) हित चाहनेवाले रोगि-परिचारकसे ठीक ठीक रोगकी बात नहीं प्रकट करता—बढ़ते (रोग)को बढ़ रहा है, हटतेको हट रहा है, ठहरेको ठहरा है, (५) दु:खमय, तीव्र, खर, कटु, प्रतिकूल, अप्रिय, प्राणहर, शारीरिक पीळाओंका सहनेवाला नहीं होता। भिक्षुओ ! पाँच बातोंसे युक्त रोगीकी सेवा करनी मुश्किल होती है।"

#### (३) कैसे रोगीको सेवा सुकर है

"भिक्षुओ ! पाँच बातोंसे युक्त रोगीकी सेवा करना सुकर होता है—(१) अनुकूल करनेवाला होता है; (२) अनुकूलकी मात्रा जानता है; (३) औषध सेवन करता है; (४) हित चाहनेवाले रोगि-

परिचारकसे ठीक ठीक रोगकी बात प्रगट करता है—०; (५) दु:खमय ० शारीरिक पीळाओंको सहने-बाला होता है। भिक्षुओ ! इन पाँच ०।"

#### (४) अयोग्य रोगी परिचारक

"भिक्षुकों ! पाँच वातोंसे युक्त रो गी - परिचार करोगीकी परिचर्या करने योग्य नहीं होता— (१) दवा नहीं ठीक कर सकता; (२) अनुकूल-प्रतिकूल (वस्तु)को नहीं जानता, प्रतिकूलको देता है, अनुकूलको हटाता है; (२) किसी लाभके ख्यालसे रोगीकी सेवा करता है मैत्री-पूर्ण चित्तसे नहीं; (४) मल-मूत्र, थूक और वमनके हटानेमें घृणा करता है; (५) रोगीको समय समय पर धार्मिक कथा हारा समुत्तेजित, सम्प्रहाष्टित करनेमें समर्थ नहीं होता। भिक्षुओं ! इन पाँच ०।"

#### (५) योग्य रोगो परिचारक

"भिक्षुओ ! पाँच बातोंसे युक्त रो गी - परिचार क रोगीकी परिचर्या करने योग्य होता है— (१) दवा ठीक करनेमें समर्थ होता है; (२) अनुकूल-प्रतिकूल (वस्तु)को जानता है—प्रतिकूलको हटाता है, अनुकूलको देता है; (३) किसी लाभके ख्यालसे नहीं, मैत्री-पूर्ण चित्तसे रोगीकी सेवा करता है; (४) मल-मूत्र, थूक और वमनके हटानेमें घृणा नहीं करता; (५) रोगीको समय समयपर धार्मिक कथा द्वारा समुत्तेजित, सम्प्रहर्षित करनेमें समर्थ होता है। भिक्षुओ ! इन पाँच ०।"

#### (६) मरे भिन्नु या श्रामगोरकी चीजका मालिक संघ

१—उस समय दो भिक्षु को सलजनपद में रास्तेसे जा रहे थे। वह एक आवासमें गये। वहाँ एक बीमार भिक्षु था। तब उन भिक्षुओंको यह हुआ—'आवुस! भगवान्ने रोगी-सेवाकी प्रशंसा की है। आओ आवुस! हम इस रोगीकी सेवा करें। उन्होंने उसकी सेवाकी। उनके सेवा करतेमें वह मर गया। तब उन भिक्षुओंने उस भिक्षुके पात्र-चीवरको लेकर श्रावस्ती जा भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ! मरे भिक्षुके पात्र-चीवरका स्वामी संघ है; यदि रोगी-परिचारक ने बहुत काम किया हो तो भिक्षुओ! अनुमित देता हूँ संघको तीन चीवर और पात्रको रोगी-परिचारक को देने की। 69

"और भिक्षुओ! इस प्रकार देना चाहिये; वह रोगी-पिर चार क भिक्षु संघके पास जाकर ऐसा कहे—'भन्ते! अमुक नामवाला भिक्षु मर गया है। यह उसका त्रिचीवर और पात्र है।' फिर चतुर समर्थ भिक्षु संघको सूचित करे—'पूज्य संघ मेरी सुने। अमुक नामका भिक्षु मर गया। यह उसका त्रिचीवर और पात्र है। यदि संघ उचित समझे तो वह त्रिचीवर और पात्रको इस रोगी-पिर चार क को दे। यह सूचना है ०। संघको यह पसंद है, इसलिये चुप है—ऐसा मैं इसे समझता हूँ।"

२. उस समय एक श्रामणेर मर गया। भगवान्से यह वात कही---

"भिक्षुओ ! श्रामणेरके मरनेपर उसके पात्र-चीवरका स्वामी संघ है; यदि रोगी-परिचारकने बहुत काम किया हो तो भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ संघको तीन चीवर और पात्रको रोगी-परिचारक-को देने की। 70

० १ ऐसा मैं इसे समझता हूँ।"

### (७) मरेकी संपत्तिमें सेवा करनेवाले भिन्न और श्रामऐरका भाग

१--- उस समय एक भिक्षु और एक श्रामणेरने एक रोगीकी सेवाकी । उनकी सेवा करतेमें वह

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> ऊपरकी तरह यहाँ भी दुहराना चाहिये।

मर गया। तब उस रोगी-परिचारक भिक्षुको ऐसा हुआ—-'रोगी-परिचारक श्रामणेरको कँसे हिस्सा देना चाहिये ?' भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ, रोगी-परिचारक श्रामणेरको बरावरका भाग देने की ।" 71

२—उस समय बहुत भांड-बहुत सामानवाला एक भिक्षु मर गया। भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओं! भिक्षुके मरनेपर उसके पात्र-चीवरका स्वामी संघ है। यदि रोगी-परिचारकने बहुत काम किया हो तो अनुमित देता हूँ संघको त्रिचीवर और पात्र रोगी-परिचारकको देनेकी। जो वहाँ छोटे छोटे भांड, छोटे छोटे सामान हों उन्हें संघके सामने बाँटने की; जो वहाँ बळे वळे भांड, बळे बळे सामान हों उन्हें विना दिये, विना बाँटे आगत-अनागत (=वर्तमान और भिवष्यके) चार्नुदिश (=चारों दिशाओं के, सारे संसारके) संघकी (सम्पत्ति) होने की।" 72

# **S** = चीवरोंके वस्त्र रंग आदि

#### (१) नंगे रहनेका निषेध

उस समय एक भिक्षु नंगा हो जहाँ भगवान् थे वहाँ गया। जाकर भगवान्से यह बोला--

"भन्ते ! भगवान्ने अनेक प्रकारसे अल्पेच्छता (=त्यागी जीवन) सन्तोप, तपस्या, (अव-) धूतपन, प्रासादिकता, अ-संग्रह, और उद्योगकी प्रशंसा करते हैं। भन्ते ! यह नग्नता अनेक प्रकारसे अल्पेच्छता ०और उद्योगको लानेवाली है। अच्छा हो भन्ते ! भगवान् भिक्षुओंको नग्न रहनेकी अनुमित दें।"

भगवान्ने फटकारा--

''अयुक्त है मोघपुरुष ! अनुचित है, अप्रति रूप, श्रमणके आचरणके विरुद्ध, अविहित है, अकर-णीय है। कैसे मोघपुरुष तूने तीर्थिकोंके आचार इस नग्नताको ग्रहण किया ! मोघपुरुष ! न यह अप्रसन्नोंको प्रसन्न करनेके लिये हैं ०।"

फटकारकर धार्मिक कथा कह भगवानुने भिक्षुओंको संबोधित किया--

"भिक्षुओ ! नग्नताको जो कि तीर्थिकोंका आचार है नहीं ग्रहण करनी चाहिये। जो ग्रहण करे उसको थुल्ल च्च य का दोष हो।" 73

#### (२) छुश-चीर छादिका निपेध

१—उस समय एक भिक्षु कुश-चीर (=कुशका बना कपळा)को पहनकर ० बल्कल चीर पहनकर ०, फलक (=काठ)-चीर पहनकर०, (मनुष्य) केश-कम्बल पहनकर०, बाल-कम्बल पहनकर०, उल्लूका पंख पहनकर०, मृग-छालेकी कतरनको पहनकर जहाँ भगवान् थे वहाँ गया। जाकर भगवान्से यह बोला—

"भन्ते! भगवान् अनेक प्रकारसे अल्पेच्छता ० की प्रशंसा करते हैं। भन्ते! यह मृग-छालकी कतरन (का पहिनना) अनेक प्रकारसे अल्पेच्छता ० और उद्योगको लानेवाला है। अच्छा हो भन्ते! भगवान् भिक्षुओंको इस मृगछालेकी कतरन (पहनने)की अनुमति दें।"

भगवान्ने फटकारा ०---

"भिक्षुओ! अ जिन क्षिप (=मृग-छालेकी कतरन)को जोकि तीर्थिकोंका आचार है नहीं धारण करना चाहिये। जो धारण करे उसे थुल्ल च्चय का दोष हो।" 74

२—उस समय एक भिक्षु अर्क-नाल (ः मँदारके नालका बना कपळा) पहनकर ० पोत्थक

(=टाट) पहनकर जहाँ भगवान् थे वहाँ गया ० ।--- <sup>१</sup>

''भिक्षुओ ! पोत्थकको नहीं पहनना चाहिये। जो पहिने उसको दुक्कटका दोष हो।'' 75

#### (३) बिल्कुल नीले पीले आदि चीवरोंका निषेध

उस समय प इ व गीं य भिक्षु सारे ही नीले चीवरोंको धारण करते थे, सारे ही पीले चीवरोंको धारण करते थे, सारे ही लाल०, सारे ही मजीठ०, सारे ही काले०, सारे ही महारंगसे रंगे०, सारे ही महानाम (=हल्दी)में रंगे चीवरोंको धारण करते थे। कटी किनारीवाले चीवरोंको धारण करते थे; लंबी किनारीके चीवरोंको धारण करते थे; फूलदार किनारीवाले चीवरोंको धारण करते थे, फन (की शकलकी) किनारीवाले चीवरोंको धारण करते थे। कंचुक धारण करते थे। तिरीटक (=एक छाल)को धारण करते थे। वेठन धारण करते थे। लोग हैरान...होते थे— 'कैसे० जैसे कि कामभोगी गृहस्थ।' भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ ! न सारे नीले चीवरोंको धारण करना चाहिये, न सारे पीले चीवरोंको धारण करना चाहिये ० न वेठन धारण करना चाहिये । जो धारण करे उसे दुक्क ट का दोष हो ।" 76

#### (४) चीवर आदिके न मिलनेपर सङ्घका कर्त्तव्य

१—उस समय वर्षावासकर भिक्षु चीवर न मिलनेसे चले जाते थे, भिक्षु-आश्रम छोळकर चले जाते थे। मर भी जाते थे। श्रामणेर बन जाते थे। (भिक्षु-) शिक्षाका प्रत्याख्यान करनेवाले हो जाते थे। अन्तिम वस्तु (=पा रा जिक)के दोषी माननेवाले भी हो जाते थे, उन्मत्त०, विक्षिप्त-चित्त०, होश न रखनेवाले०, दोप न देखनेपर भी (अपनेको) उ िक्ष प्त क माननेवाले होते थे, दोषके प्रतिकार न करनेवाले उिक्षप्तक भी०, बुरी धारणाको न त्यागनेसे (अपनेको) उिक्षप्तक माननेवाले होते थे, पंडक भी०, चोरके साथ बास करनेवाले भी०, तीर्थिकके पास चले जानेवाले भी०, तिर्यंक् योनि में गये भी०, मातृघातक भी०, पितृघातक भी०, अर्हत् घातक भी०, भिक्षुणीदूषक भी०, संघमें फूट डालनेवाले भी०, (बुद्धके शरीरसे) लोहू निकालनेवाले भी०, (स्त्री पुरुष) दोनोंके लिगवाले भी (अपनेको) बतलानेवाले होते थे। भगवानसे यह बात कही।—

"यदि भिक्षुओ ! वर्षावासकर भिक्षु, चीवरके न पानेसे चला जाता है तो योग्य ग्रा ह क ैहोने पर देना चाहिये। 77

### (५) चीवरोंका सङ्घ मालिक

- १——"यदि भिक्षुओ ! वर्षावासकर भिक्षु चीवरके न पानेसे भिक्षु-आश्रमको छोळ जाता है, मर जाता है, श्रामणेर०, (भिक्षु-)शिक्षाका प्रत्याख्यान करनेवाला०, अंतिम वस्तुका दोषी अपनेको माननेवाला होता है, तो संघ मालिक है। 78
- २—-''यदि ० उन्मत्त० बुरी धारणाके न त्यागनेसे उत्क्षिप्तक मानता है तो योग्य ग्राहक होने पर देना चाहिये। 79
  - ३--- "यदि०, पंडक०, दोनों लिंगोंवाला माननेवाला होता है तो संघ मालिक है।" 80
- ४—"यदि भिक्षुओ ! वर्षावासकर चीवरके मिलनेपर (किन्तु उसके) बाँटनेसे पहले चला जाता है तो योग्य ग्राहक होनेपर देना चाहिये। 81

<sup>ै</sup> ऊपरकी तरह यहाँ भी समझना चाहिये। मिलाओ चुल्लवग्ग भिक्षुणी-स्कन्धक (पृष्ट ५१९)। ैपज्ञु और प्रेत की योनि।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> चीवर आदि देकर संग्रह करने योग्य।

- ५—''यदि भिक्षुओ ! वर्षावासकर चीवर मिलनेपर (किन्तु उसके) बाँटनेसे पहले भिक्षु आश्रम छोळ चला जाता है, मर जाता है० अन्तिम वस्तुका दोषी माननेवाला होता है तो संघ स्वामी है।'' 82
- ६—''यदि० बाँटनेसे पहिले उन्मत्त०, बुरी धारणाके न छोळनेसे उिक्षप्तक माननेवाला होता है तो योग्य ग्राहक होनेपर देना चाहिये।'' 83
- ७—-"यदि० बाँटनेसे पहले पंडक० दोनोंके लिंगोंबाला माननेवाला होता है तो संघ मालिक है।" 84

# §६-चीवर-दान श्रोर चीवर-वाहनके नियम

### (१) संघ-भेद होनेपर चीवरोंके सनके श्रनुसार बँटवारा

- १—''यदि भिक्षुओं ! भिक्षुओंके वर्षावास करलेनेपर चीवर मिलनेसे पहले संघमें फूट हो जाती है और लोग—संघको देते हैं—(कह) एक पक्षको पानी देते हैं और एक पक्षको चीवर देते हैं तो वह संघका ही है।" 85
- २—"यदि भिक्षुओं! भिक्षुओंके वर्षावास कर छेनेपर संघमें फूट हो जाती है और छोग— संघकों देते हैं—(कह) एक पक्षकों (दक्षिणाका) पानी देते हैं और उसी पक्षकों चीवर देते हैं, तो वह संघका ही है।" 86
- ३—''यदि० चीवरके मिलनेसे पहिलेही संघमें फूट हो जाती है और लोग—इस पक्षको देतें हैं—(कह) एक पक्षको पानी देते हैं और दूसरे पक्षको चीवर देते हैं तो वह पक्षका ही है।'' 87
- ४—''यदि० संघमें फूट हो जाती है और लोग—(इस) पक्षको देते हैं—(कह) एक पक्षको पानी देते हैं और उसी पक्षको चीवर देते हैं तो वह पक्षका ही है।'' 88
- ५—''यदि भिक्षुओ ! भिक्षुओंके वर्षावास करलेनेपर चीवरके मिल जानेपर (किन्तु) बाँटनेसे पहिले संघमें फूट होती है तो सबको बराबर बराबर बाँटना चाहिये।'' 89

### (२) दूसरेके लिये दिये चीवरोंका चीवर-वाहक द्वारा उपयोग करनेमें नियम

१—उस समय आयुष्मान् रेवतने एक भिक्षुके हाथसे—'यह चीवर स्थिवरको देना'— (कह) आयुष्मान् सारि पुत्र के पास एक चीवर भेजा। तब उस भिक्षुने रास्तेमें आयुष्मान् रेवत से (माँगनेपर पा जाने के) विश्वाससे उस चीवरको (अपने लिये) ले लिया। जब आयुष्मान् रेवतने आयुष्मान् सारिपुत्रसे मिलनेपर पूछा—''भन्ते! मैंने स्थिवरके लिये चीवर भेजा था, मिला वह चीवर?"

"आवुस! मैंने उस चीवरको नहीं देखा।"

तब आयुष्मान् रे व त ने उस भिक्षुसे यह कहा--

"आवुस! (तुम) आयुष्मान्के हाथसे मैंने स्थिवरके लिये चीवर भेजा, वह चीवर कहाँ है?" "भन्ते! मैंने आयुष्मान्से (माँगनेपर पाजाने के) विश्वाससे उस चीवरको (अपने लिये) ले लिया।"

भगवान्से यह बात कही--

"यदि भिक्षुओ ! (कोई) भिक्षु भिक्षुके हाथसे—यह चीवर अमुकको दो—(कह) चीवर भेजे, और वह रास्तेमें भेजनेवालेका विश्वास (होनेसे अपने लिये) ले ले तो लेना ठीक है, जिसके लिये भेजा गया है उसके विश्वाससे यदि लेता है तो लेना ठीक नहीं है।" 90

२--- 'यदि भिक्षुओ! कोई (भिक्षु) भिक्षुके हाथसे-यह चीवर अमुकको दो-(कह) चीवर

भेजता है; और वह रास्तेमें सुनता है कि भेजनेवाला मर गया और उसे मरेका चीवर समझ इस्तेमाल करता है, तो इस्तेमाल करना ठीक है। जिसके लिये भेजा गया है उसके विश्वाससे अगर लेता है, तो लेना ठीक नहीं।" 91

३— "यदि० वह रास्तेमें मुनता है कि जिसके लिये भेजा गया वह मर गया और उसे मरेका चीवर समझ इस्तेमाल करता है तो इस्तेमाल करना ठीक नहीं। यदि भेजनेवालेके विश्वाससे ले लेता है तो लेना ठीक है।" 92

४—"यदि० सुनता है कि दोनों मर गये तो भेजनेवालेका मृतक चीवर मान इस्तेमाल करे तो इस्तेमाल करना ठीक है, जिसको भेजा गया उसका मृतक चीवर मान इस्तेमाल करे तो इस्ते-माल करना ठीक नहीं।" 93

५—"यदि भिक्षुओं ! कोई भिक्षु दूसरे भिक्षुके हाथसे—यह चीवर अमुकको देता हूँ—(कह) चीवर भेजता है, और वह रास्तेमें भेजनेवालेके विश्वाससे ले लेता है तो लेना ठीक नहीं; जिसको भेजा गया उसके विश्वाससे ले लेता है तो ठीक है।" 94

६—"यदि भिक्षुओ ! कोई भिक्षु दूसरे भिक्षुके हाथसे—यह चीवर अमुकको देता हूँ— (कह) चीवर भेजता है, और वह रास्तेमें सुनता है कि भेजनेवाला मर गया और उसे मृत क-चीवर मान इस्तेमाल करता है तो इस्तेमाल करना ठीक नहीं है; जिसके लिये भेजा गया है उसके विश्वाससे अगर लेता है तो ठीक है।" 95

७——"यदि० सुनता है जिसको भेजा गया वह मर गया और उसका मृतक-चीवर मान इस्तेमाल करता है तो इस्तेमाल करना ठीक है। भेजनेवालेके विश्वाससे अगर ले लेता है तो ठीक नहीं है।" 96

८—"यदि० सुनता है कि दोनों मर गये, तो यदि भेजनेवालेका मृतक-चीवर (मान) इस्तेमाल करे तो इस्तेमाल करना ठीक नहीं, और जिसको भेजा गया उसका मृतक-चीवर मान इस्तेमाल करे तो ठीक है।" 97

# (३) त्राठ प्रकारके चीवर-दान और उनका बँटवारा

"भिक्षुओ ! यह आठ चीवरकी मातृकाएँ (=उत्पत्तिके कारण) हैं—(१) सीमामें देता है; (२) वचन-वद्ध होने (=कितका)से देता है; (३) भिक्षाके स्वीकारसे देता है; (४) (अकेले भिक्षु-) संघको देता है; (५) (भिक्षु-भिक्षुणी) दोनों संघको देता है; (६) वर्षावास कर चुके संघको देता है; (७) (चीज) कहकर देता है; (८) व्यक्तिको देता है।

- (श्रु) 'सीमामें देता है' तो सीमाक भीतर जितने भिक्षु हैं उनको बाँटना चाहिये। 98
- (२) 'वचन-वद्ध होनेसे देता है' तो एक प्रकारके लाभवाले जितने आवास है, एक आवासको देनेपर उन सभी (आवासों)के लिये दिया होता है। 99
- (३) 'भिक्षाके स्वीकारसे देता है' तो जहाँ (वह दायंक) संघका काम बराबर किया करता है वहाँके लिये दिया होता है। 100
  - (४) '(एक) संघको देता हैं' तो संघके सामने बाँटना चाहिये। 101
- (५) '(भिक्षु-भिक्षुणी) दोनों संघको देता है' तो चाहे भिक्षु बहुत हों और भिक्षुणी एकही हो, आधा आधा (बाँट) देना चाहिये; चाहे भिक्षुणी बहुत हों भिक्षु एकही हो आधा आधा (बाँट) देना चाहिये। 102
- (६) 'वर्षावास' कर चुके संघको देता है' तो जितने भिक्षुओंने उस आवासमें वर्षावास किया उन्हें बाँटना चाहिये। 103

- (७) '(चीज) कहकर देता है' तो यवागू या भात या खाद्य (वस्तु) या चीवर या आसन या भैषज्य (जिसके लिये कहा, वह देना चाहिये)। 104
  - (८) 'व्यक्तिको देता है'=यह चीवर अमुकको देता हूँ (तो उसी व्यक्तिको देना चाहिये)।"105

# चीवरक्वन्धक समाप्त ॥८॥

# ९-चांपेय-स्कंधक

१--कर्स और अकर्स । २--पाँच प्रकारके संघ (के कोरम्) और उनके अधिकार । ३---नियम-विरुद्ध और नियमानुकूल दंड । ४---नियम-विरुद्ध दंड । ५---नियम-विरुद्ध दंड-हटाव । ६--नियम-विरुद्ध दंडका संशोधन । ७---नियम-विरुद्ध दंड-हटावका संशोधन ।

# §१ -कर्म श्रीर श्रकमं

#### १--चम्पा

# (१) निर्दोषको उत्तिप्त करना अपराध है

१—उस समय बुद्ध भगवान् च म्पा में ग ग्ग रा पुष्करिणीके तीर विहार करते थे। उस समय का शी देशमें वास भ गा म नामक (गाँव) था। वहाँपर का श्य प गो त्र नामक आश्रमवासी भिक्षु रहता था। वह इसके विपयमें वराबर यत्नशील रहता था जिसमें कि न आये अच्छे भिक्षु आवें, और आये अच्छे भिक्षु सुख-पूर्वक विहार करें; और यह आवास वृद्धि≕वि रू ढ़ि और विपुल ता को प्राप्त हो।

उस समय बहुतसे भिक्षु का शी (देश)में चारिका करतें, जहाँ वा स भ गा म था वहाँ पहुँचे। का श्य प गो त्र भिक्षुने दूरसेही उन भिक्षुओंको आते देखा। देखकर आसन बिछाया, पादोदक, पाद-पीठ, पादकठिलक रख दिया; और अगवानीकर (उनके) पात्र-चीवरको लिया। पानी पीनेको पूछा, नहानेके लिये प्रवन्ध किया। यवागू, खाद्य (और) भोजन (की प्राप्ति)का यत्न किया। तब उन नवा-गन्तुक भिक्षुओंको यह हुआ—'यह आश्रमवासी भिक्षु बहुत अच्छा है (हमारे) नहानेके लिये इसने प्रवन्ध किया, यवागू, खाद्य (और) भोजन (की प्राप्ति)का यत्न किया। आओ आवुसो! हम इसी वा स भ ग्रा म में वास करें।' तब उन आगन्तुक भिक्षुओंने वहीं वा स भ ग्रा म में वास किया।

तब काश्यपगोत्र भिक्षुको यह हुआ—'इन नवागन्तुक भिक्षुओंको यात्राकी जो थकावट थी वह भी दूर हो गई, जो स्थानकी अजानकारी थी वह भी जान गये, यावत्जीवन दूसरोंके कुटुम्बमें (व्लाने-पीनेकी चीजोंके लिये) यत्न करना दुष्कर है। माँगना लोगोंको अप्रिय होता है। क्यों न मैं यवागू, खाद्य और भोजनके लिये उत्सुकता करना छोळ दूँ।' तब उसने यवागू, खाद्य और भातके लिये उत्सुकता करना छोळ दिया।

तब उन नवागन्तुक भिक्षुओंको यह हुआ—'आवुसो! पहले यह आश्रमवासी भिक्षु नहानेके लिये प्रबन्ध करता, यवागू, खाद्य और भोजनके लिये उत्सुकता करता था। सो आवुसो! अब यह आश्रमवासी भिक्षु दुष्ट हो गया। आओ आवुसो! हम इस आश्रमवासी भिक्षुका उत्क्षेपण (=दंड) करें। तब उन नवागन्तुक भिक्षुओंने एकत्रित हो का स्थपगोत्र भिक्षुसे यह कहा—

''आवुस! पहले तू नहानेके लिये प्रबन्ध करता, यवागू, खाद्य और भोजनके लिये उत्सुकता

करता था; सो तू आवुस ! अब न नहानेका प्रबन्ध करता है, न यवागू खाद्य भोजनके लिये उत्सुकता करता है, सो आवुस ! तूने अपराध किया । क्या तू उस अपराधको देखता है ?''

"आवुसो ! मैंने दोष नहीं किया जिसको कि मैं देखूँ।"

तव उन नवागन्तुक भिक्षुओंने अप राध (=आपित्त) न देखनेके लिये का श्यप गो त्र भिक्षुका उत्क्षेपण (=दंड) किया। तब का श्यप गो त्र भिक्षुको यह हुआ—'मैं नहीं जानता कि यह आपित्त है कि अन् आपित्त है। आपित्त (=अपराध) मैंने की है, या नहीं की है। मैं उत्क्षिप्त हैं या उत्क्षिप्त नहीं हूँ। (मेरा उत्क्षेपण) धर्मानुसार है या धर्मविरुद्ध। को प्य (=अयुक्त) है या अको प्य। कारणसे है या अकारणसे। क्यों न मैं चम्पा जाकर भगवान्से यह पूछूँ।'

तव काश्यपगोत्र भिक्षु आसन-वासन सँभाल, पात्र-चीवर ले चम्पाकी ओर चल दिया। क्रमशः चारिका करते जहाँ चम्पा थी और जहाँ भगवान् थे वहाँ पहुँचा। पहुँचकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर वैठा।

बुद्ध भगवानोंका यह नियम है० विना तकलीफ़के रास्तेमें तो आया ? भिक्षु ! कहाँसे तू आ रहा है ?"

"ठीक है भगवान् ! यापनीय है भगवान् ! विना तकलीफ़के भन्ते ! में रास्तेमें आया। भन्ते ! का शि देशमें वा स भ गा म है वहाँका मैं आश्रमनिवासी हूँ। मैं इसके विषयमें बरावर यत्नशील रहता था जिसमें कि न आये अच्छे भिक्षु आये० और विपुलताको प्राप्त हो० वियों न मैं चम्पा जाकर भगवान्से यह पूछूँ। वहाँसे भगवान् मैं आ रहा हूँ।"

"भिक्षुओ ! यह अन् आपत्ति है, आपत्ति नहीं है। तू आपत्ति-रहित है, आपित्त सहित नहीं; तू अनुत्क्षिप्त है, उित्कष्प नहीं, तेरा उत्क्षेपण अधर्मसे हुआ है, कोप्यसे हुआ है, कारण विना हुआ है, जा भिक्षु ! तू वहीं वास भगाम में निवासकर।"

''अच्छा भन्ते!'' (कह) का श्य प भिक्षु भगवान्को उत्तर दे आसनसे उठ भगवान्को अभि-वादनकर, प्रदक्षिणाकर चला गया। तब उन नवागन्तुक भिक्षुओंको पछतावा हुआ, अफ़सोस हुआ— 'अलाभ है हमको, लाभ नहीं! दुर्लाभ हुआ हमें, सुलाभ नहीं हुआ जो कि हमने निर्दोष शुद्ध भिक्षुको अपराधी बिना, कारण बिना उत्क्षेपण किया। आओ आवुसो! हम च म्पा में चलकर भगवान्के पास अपराधको (कह) क्षमा करायें।'

तब वह नवागन्तुक भिक्षु आसन-वासन सँभाल, पात्र-चीवर ले चम्पाकी ओर चल दिये। क्रमशः जहाँ चम्पा थी, जहाँ भगवान् थे वहाँ पहुँचे। पहुँचकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठे। बुद्ध भगवानोंका यह आचार हैं०।

''ठीक है भगवान् ! यापनीय है भगवान् ! बिना तकलीफ़ के भन्ते ! हम रास्तेमें आये । भन्ते ! का शि देशमें वा स भ गा म है वहाँसे हम आये हैं।''

"भिक्षुओ ! तुमनेही (उस) आश्रमवासी भिक्षुको उत्क्षिप्त किया था?" "हाँ भन्ते !"

"किस अपराधसे ? किस कारणसे ?"

"बिना अपराधके, बिना कारणके भगवान् !" बुद्ध भगवान्ने फटकारा——

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> जिसको उत्क्षेपणका दंड हुआ हो। <sup>२</sup>देखो पृष्ठ १८५। <sup>3</sup>पीछेका पाठ दुहराओ।

"मोघपुरुषो ! अयोग्य है० श्रमणोंके आचारके विरुद्ध है०, कैसे मोघपुरुषो ! तुम, निर्दोष शुद्ध भिक्षुको, अपराध विना, कारण बिना उत्किप्त करोगे ! मोघपुरुषो, न यह अप्रसन्नोंको प्रसन्न करनेके लिये है०।"

फटकारकर धार्मिक कथा कह भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया-

"भिंक्षुओं ! निर्दोण जुद्ध भिक्षुको अपराध विना, कारण बिना, उत्क्षिप्त नहीं करना चाहिये। जो उत्थिप्त करे उसे हु क्क ट का दोष हो।"  $\mathbf I$ 

तब वह भिक्षु आसनसे उठ, उत्तरासंघको एक कंधेपर रख भगवान्के चरणोंमें शिरसे पळ भग-वान्से यह बोले—

"भन्ते! हमारा अपराध है, वालककी तरह, मूढ़की तरह, अज्ञकी तरह हमने अपराध किया जो कि हमने निर्दोष सुद्ध भिक्षुको अपराधी विना, कारण विना उत्अप्त किया। सो भन्ते! भगवान् हमारे अपराधको, अपराधके तौरपर ग्रहण करें, भविष्यमें संयमके लिये।"

"सो भिक्षुओ ! तुमने अपराध किया० कारण बिना उत्किप्त किया। चूँकि भिक्षुओ ! तुम अपराधको अपराधक तौरपर देख धर्मानुसार प्रतिकार करते हो (इसिलिये) हम तुम्हारे उस (अपराध क्षमापन)को ग्रहण करते हैं। भिक्षुओ ! आर्य विनयमें यह वृद्धि (की वात) है जो कि (मनुष्य) अपराधको अपराधक तौरपर देख धर्मानुसार उसका प्रतिकार करता है; और भविष्यमें संयम करनेवाला होता है।"

# (२) अकसों (नियम-विरुद्ध फैसलों) के भेद

उस समय च म्पा में इस प्रकारके कर्म (=दंड) करते थे—अधर्मसे वर्ग (=कुछ व्यक्तियों का) कर्म करते थे, अधर्मसे समग्र कर्म करते थे, धर्मसे वर्ग कर्म करते थे, धर्म जैसेसे वर्ग कर्म करते थे, धर्म जैसेसे वर्ग कर्म करते थे, धर्म जैसेसे समग्र कर्म करते थे। अकेला एकको भी उ तिक्ष प्त करता था। अकेला दोको भी उित्क्षप्त करता था। अकेला बहुतोंको भी उित्क्षप्त करता था। अकेला बहुतोंको भी उित्क्षप्त करता था। वो भी एकको०, दोको०, बहुतोंको०, ० संघको उित्क्षप्त करते थे। बहुतसे भी एकको० दोको०, बहुतोंको०, संघको उित्क्षप्त करते थे। (एक) संघ (दूसरे) संघको भी उित्कष्त करता था। जो अल्पेच्छ. . भिक्षु थे वह हैरान. . . होते थे— 'कैसे च म्पा में भिक्षु ऐसे कर्म करते हैं!— ० (एक) संघ (दूसरे) संघको भी उित्क्षप्त करता है।' तब उन भिक्षुओंने भगवान्से यह बात कही —

"सचमुच भिक्षुओ! चम्पा में०?"

"(हाँ) सचमुच भगवान्।"

बुद्ध भगवान्ने फटकारा—

"भिक्षुओ ! अयुक्त है० (एक) संघ (दूसरे) संघको भी उत्क्षिप्त करे ! न यह भिक्षुओ ! अप्रसन्नोंको प्रसन्न करनेके लिये है०।"

फटकारकर भिक्षुओंको संबोधित किया--

"भिक्षुओ ! (१) अधर्मसे वर्ग कर्म अकर्म है। उसे नहीं करना चाहिये। (२) धर्मसे समग्र कर्म अकर्म है उसे नहीं करना चाहिये। (४) धर्म जैसेसे वर्ग कर्म अकर्म है उसे नहीं करना चाहिये। (४) धर्म जैसेसे वर्ग कर्म अकर्म है०। (५) ०धर्म जैसेसे समग्र कर्म अकर्म है०। (६) ०एकको उत्क्षिप्त करे अकर्म है०। ०। (७) संघ संघको भी उत्क्षिप्त करे अकर्म है; इसे नहीं करना चाहिये। 2

# (३) कर्मके भेद

"भिक्षुओ ! यह चार कर्म (= दंड)हैं—(१) अधर्मसे वर्ग कर्म , (२) अधर्मसे समग्रकर्म, (३) धर्मसे वर्ग कर्म, (४) धर्मसे समग्र कर्म । भिक्षुओ ! इनमें जो यह अधर्मसे वर्ग कर्म है वह अधर्मताके

कारण, वर्गताके कारण, कोप्य (= हटाने लायक) और अयोग्य है। भिक्षुओ ! ऐसे कर्मको नहीं करना चाहिये। मैने इस प्रकारके कर्मकी अनुभित नहीं दी। भिक्षुओ ! जो यह अधर्मसे समग्र कर्म है भिक्षुओ ! यह कर्म अधर्मताके कारण कोप्य, अयोग्य हैं। भिक्षुओ ! जो यह धर्मसे वर्ग कर्म है वह कर्म धर्मताके कारण कोप्य, अयोग्य है। ०। ० भिक्षुओ ! जो यह धर्मसे समग्रकर्म है यह धर्मताके कारण, सामग्रताके कारण, अकोप्य, और योग्य है। भिक्षुओ ! ऐसे कर्मको करना चाहिये। ऐसे कर्मकी मैंने अनुमित दी है। इसिलिये भिक्षुओ ! सीखना चाहिये कि जो यह धर्मसे समग्र कर्म हैं उसे कहँगा।"

### (४) अकर्मां के भेद

उस समय पड्चर्गीय भिक्षु ऐसे कर्म (= दंड) करते थे——(१) अधर्मसे वर्ग कर्म करते थे; (२) अधर्मसे समग्र कर्म०; (३) धर्मसे वर्ग कर्म०; (४) धर्म जैसेसे वर्गकर्म०; (५) धर्म जैसेसे समग्र कर्म०; (६) सूच ना विना भी अनु धा वण युक्त कर्म करते थे; (७) अनु धा वण विनाभी सूचना-युक्त कर्म करते थे; (८) यूच ना विनाभी, अनु धा वण विनाभी कर्म करते थे; (९) धर्म (——बुढोपदेश)के विरुद्ध भी कर्म करते थे; (१०) वि न य (——भिक्षु नियम)के विरुद्ध भी कर्म करते थे; (१२) प टिकुट्ट कट (= दूसरेके निन्दा- वाक्यके जवावमें किया गया) धर्म-विरुद्ध कोप्य और अयोग्य कर्म करते थे। जो वह अल्पेच्छ ...भिक्षु थे वह हैरान...होतेथे— 'कैसे षड्वर्गीय भिक्षु ऐसे कर्म करेंगे०।' तब उन भिक्षुओंने भगवान्से यह वात कही।—

"सचमुच भिक्षुशो! पड्वर्गीय भिक्षु ऐसे कर्म करते हैं---० ?"

"(हाँ) सचमुच भगवान् !"

० फटकारकर धार्मिक कथा कह भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया-

"भिक्षुओ ! (१) अधर्मसे वर्ग कर्म अकर्म है; उसे नहीं करना चाहिये । (२) अधर्मसे समग्र कर्म । (३) धर्मसे वर्ग कर्म । (४) धर्म जैसेसे वर्ग कर्म । (५) धर्म जैसेसे समग्र कर्म । (६) ज्ञ प्ति विना, अनुश्रा व ण युक्त कर्म । (७) अनुश्रावण विना ज्ञप्तियुक्त कर्म । (८) अनुश्रावण विना भी और ज्ञप्ति विना भी कर्म । (९) धर्मसे विरुद्ध कर्म । (१०) विनय-विरुद्ध कर्म । (११) बुद्ध-शासनके विरुद्ध कर्म । (१२) पटिकुटुकट धर्म विरुद्ध कोप्य और अयोग्य कर्म अकर्म्य है; उसे नहीं करना चाहिये। 3

## (५) कर्म छ

''भिक्षुओ ! यह छ क र्म (= दंड) हैं— (१) अधर्म कर्म, (२) वर्ग कर्म, (३) समग्र कर्म, (४) धर्म जैसेसे वर्ग कर्म, (५) धर्म जैसेसे समग्र कर्म, (६) धर्मसे समग्र कर्म।

## (६) अधर्म कर्मके भेद

"भिक्षुओ ! क्या है अधर्म कर्म ?

क. (१) "भिक्षुओ! ज्ञ प्ति के साथ दो (वचनोंके साथ कियेजानेवाले) कर्मको केवल ज्ञप्तिसे कर्म करता है और कर्म-वाक्को नहीं अनु श्रा व ण कराता, वह अधर्म कर्म है। (२) भिक्षुओ! ज्ञप्तिके साथ दो (वचनोंके साथ किये जानेवाले) कर्ममें दो ज्ञप्तियोंसे कर्म करता है और कर्म-वाक्को नहीं अनुश्रावण कराता वह अधर्म कर्म है। (३) ज्ञप्ति सहित दो (वचनोंके साथ किये जानेवाले) कर्ममें एकही कर्म-वाक्से कर्म करता है, और ज्ञप्तिको नहीं स्थापित करता वह अधर्म कर्म है। (४) ज्ञप्ति

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>देखो बोट लेनेके लिये प्रस्ताव पेश करनेका ढंग ।

महित दो (वचनोंके साथ किये जानेवाले) कर्ममें दो कर्म-वा क्से कर्म करता है और ज्ञष्तिको नहीं स्थापित करता, वह अधर्म कर्म है।

ख. (१) भिक्षुओ! ज्ञप्ति सहित चार (वचनोंसे किये जानेवाले) कर्ममें एक ज्ञप्तिसे कर्म करता है और कर्म-वाक्को नहीं अनुश्रावण कराता वह अधर्म कर्म है। (२) भिक्षुओ! ज्ञप्ति सहित चार (वचनोंसे किये जानेवाले) कर्ममें दो ज्ञप्तियोंसे कर्म करता है और कर्म-वाक्को नहीं अनुश्रावण कराता तो वह अधर्म कर्म है। (३) भिक्षुओ! ज्ञप्ति सहित चार (वचनोंसे किये जानेवाले) कर्ममें तीन ज्ञप्तियोंसे कर्म करता है०। (४) ० एक कर्म-वाक्से कर्म करता है और ज्ञप्ति को नहीं स्थापित करता वह अधर्म कर्म है। (६) ० दो कर्म-वाक्से करता है और ज्ञप्ति को नहीं स्थापित करता वह अधर्म कर्म है। (७) भिक्षुओ! ज्ञप्ति सहित चार (वचनोंसे किये जानेवाले) कर्ममें चार कर्म-वाकोंसे कर्म करता है और ज्ञप्तिको नहीं स्थापित करता वह अधर्म कर्म है। (७) भिक्षुओ! ज्ञप्ति सहित चार (वचनोंसे किये जानेवाले) कर्ममें चार कर्म-वाकोंसे कर्म करता है और ज्ञप्तिको नहीं स्थापित करता वह अधर्म कर्म है।—भिक्षुओ! यह कहा जाता है अधर्म कर्म (=ित्यम-विरुद्ध दंड)।

# (७) वर्ग कर्मके भेद

"भिक्षुओं! क्या है व र्ग-क र्म?—क. (१) भिक्षुओं! ज्ञप्ति सहित दो (वचनोंसे किये जानेवाले) कर्ममें जितने भिक्षु कर्म (=दंड)को प्राप्त हैं वह नहीं आये हों, छन्द (=वोट)देनेवालों का छन्द नहीं आया हो, और सम्मुख होनेपर प्रतिकोश (=िनन्दा-वचन) करें, यह वर्ग कर्म है। (२) भिक्षुओं! ज्ञप्ति सिहत दो (वचनोंसे किये जानेवाले) कर्ममें जितने भिक्षुकर्मको प्राप्त हैं वह आये हों, किन्तु छन्द देनेवालोंका छन्द न आया हो, और सम्मुख होनेपर प्रतिकोश करें, यह वर्ग कर्म है। (३) भिक्षुओं! ज्ञप्ति सिहत दो (वचनोंसे किये जानेवाले) कर्ममें जितने भिक्षु कर्म को प्राप्त हैं वह आये हों, छन्द देनेवालोंका छन्द भी आया हो, किन्तु सम्मुख होनेपर प्रतिकोश करें, यह वर्ग कर्म है।

ख. (१) भिथुओ ! ज्ञप्ति सहित चार (वचनोंसे किये जानेवाले) कर्ममें जितने भिक्षु कर्मको प्राप्त हैं नहीं आये हों, छन्द देनेवालोंका छन्द नहीं आया हो, और सम्मुख होनेपर प्रतिक्रोश करें, यह वर्ग कर्म है। (२) भिक्षुओ! ज्ञप्ति सहित चार (वचनोंसे किये जानेवाले) कर्ममें जितने भिक्षु कर्मको प्राप्त हों, वह आये हों, किन्तु छन्द देनेवालोंका छन्द न आया हो, और सम्मुख होनेपर प्रतिक्रोश करें, यह वर्ग कर्म है। (३) भिक्षुओ! ज्ञप्ति सहित चार (वचनोंसे किये जानेवाले) कर्ममें जितने भिक्षु कर्मको प्राप्त हों, वह आये हों, और छन्द देनेवालोंका छन्द भी आया हो किन्तु सम्मुख होनेपर प्रतिक्रोश करें तो यह वर्ग कर्म है।

#### (८) समप्र कर्म

"क्या है भिक्षुओ! समग्र-कर्म?—(१) ज्ञप्ति सिहत दो (वचनों द्वारा किये जानेवाले) कर्ममें जितने भिक्षु कर्मको प्राष्त हों वह आये हों, देनेवालोंका छन्द आया हो, सम्मुख होनेपर प्रतिक्रोश न करें, यह समग्र कर्म है। (२) ज्ञप्ति सिहत चार (वचनोंसे किये जानेवाले) कर्ममें जितने भिक्षु कर्मको प्राप्त हों आये हों, छन्द देनेवालोंका छन्द आया हो, सम्मुख होनेपर प्रतिक्रोश न करें, यह समग्र कर्म है।—भिक्षुओ! यह कहा जाता है समग्र कर्म।

# (९) धर्माभाससे वर्ग-कर्म

"क्या है भिक्षुओ ! धर्म जैसेसे वर्ग-कर्म ?——

क. (१) ज्ञप्ति सिहत दो (वचनोंसे किये जानेवाले) कर्ममें पहले कर्म वाक्को अनुश्रावण करावे, पीछे ज्ञप्ति स्थापित करे, जितने भिक्षु कर्मको प्राप्त हों वह न आये हों, छन्द देनेवालोंका छन्ट नहीं आया हो, सम्मुख होनेपर प्रतिकोश करें, यह है धर्म जैसेसे वर्ग कर्म । (२) ज्ञित्त सिंहन दो (वचनोंसे किये जानेवाले) कर्ममें पहले कर्मवाक्को अनुश्रावण कराये, पीछे ज्ञित्त स्थापित करे, जितने भिक्षु कर्मको प्राप्त हों वह आये हों किन्तु छन्द देनेवालोंका छन्द नहीं आया हो, सम्मुख होनेपर प्रतिकोश करें, यह है धर्म जैसेसे वर्ग-कर्म। (३) ज्ञित्त सिंहत दो (वचनोंसे किये जानेवाले) कर्ममें पहले कर्मवाक्को अनुश्रावण कराये, पीछे ज्ञित्त स्थापित करे; जितने भिक्षु कर्मको प्राप्त हों वह आये हों, छन्द देनेवालोंका छन्द भी आया हो, किन्तु सम्मुख होनेपर प्रतिकोश करें, यह है धर्म जैसेसे वर्ग कर्म।

ख. (१) "ज्ञप्ति सिहत चार (वचनोंसे किये जानेवाले) कर्ममें पहले कर्म-वाक्को अनुश्र-वण कराये, पीछे ज्ञप्ति स्थापित करे; जितने भिक्षु कर्म को प्राप्त हों वह न आये हों, छन्द देनेवालोंका छन्द न आया हो, सम्मुख होनेपर प्रतिक्रोश करे, यह है धर्म जैसेसे वर्ग कर्म। (२) ज्ञप्ति सिहत चार (वचनोंमें किये जानेवाले) कर्ममें पहले कर्मवाक्को अनुश्रावण कराये, पीछे ज्ञप्ति स्थापित करे; जितने भिक्षु कर्मको प्राप्त हों आये हों (किन्तु) छन्द देनेवालोंका छन्द न आया हो, सम्मुख होनेपर प्र ति को श करे, यह है धर्म जैसेसे वर्ग कर्म। (३) ज्ञप्ति सिहत चार (वचनोंसे किये जानेवाले) कर्ममें पहले कर्म-वाक्को अनुश्रावण कराये, पीछे ज्ञप्ति स्थापित करे; जितने भिक्षु कर्म को प्राप्त हों आये हों, छन्द देनेवालोंका छन्द भी आया हो, (किन्तु) सम्मुख आनेपर प्रतिक्रोश करें, यह है धर्म जैसेसे वर्ग-कर्म।— भिक्षुओ! यह है कहा जाता, धर्म जैसेसे वर्ग-कर्म।

### (१०) धर्माभाससे समग्र कर्म

"क्या है भिक्षुओ! धर्म जैसेसे समग्रकर्म?—(१) ज्ञप्ति सिहत दो (वचनोंसे किये जाने-वाले) कर्ममें पहले कर्मवाक्को अनुश्रावण कराये, पीछे ज्ञप्ति स्थापित करे; जितने भिक्षु कर्म को प्राप्त हों वह आये हों, छन्द देनेवालोंका छन्द आया हो, सम्मुख होनेपर प्रतिक्रोश न करे, यह है धर्म जैसेसे समग्र कर्म। (२) ज्ञप्ति सिहत चार (वचनोंसे किये जानेवाले) कर्ममें पहले कर्मवाक्को अनुश्रावण कराये, पीछे ज्ञप्ति स्थापित करे; जितने भिक्षु कर्म को प्राप्त हों वह आये हों, छन्द देने वालोंका छन्द आया हो, सम्मुख होनेपर प्रतिक्रोश न करे, यह है धर्म जैसेसे समग्र कर्म।— भिक्षुओ! यह है कहा जाता, धर्म जैसेसे समग्र कर्म।

## (११) धर्मसे समयकर्म

"क्या है भिक्षुओ! धर्मसे समग्रकर्म?—(१) ज्ञप्ति सहित दो (वचनोंसे किये जानेवाले) कर्ममें पहले एक ज्ञप्तिको स्थापित करे पीछे एक कर्मवाक् से कर्म करे; जितने भिक्षु कर्मको प्राप्त हैं वह आये हों, छन्द देनेवालोंका छन्द आया हो, सम्मुख होनेपर प्रतिक्रोश न करे, यह है धर्मसे समग्र कर्म। (२) ज्ञप्ति सहित चार (वचनोंसे किये जानेवाले) कर्ममें पहिले एक ज्ञप्ति स्थापित करे, पीछे तीन कर्म वाकोंसे कर्म करे; जितने भिक्षु कर्मको प्राप्त हैं वह आये हों, छन्द देनेवालोंका छन्द आया हो, सम्मुख होनेपर प्रतिक्रोश न करे, यह है धर्मसे समग्रकर्म।

# §२-पाँच प्रकारके संघ श्रौर उनके श्र**धिकार**

## (१) वर्ग (कोरम्) द्वारा संघोंके प्रकार

"संघ पाँच हैं—(१) चतुर्वर्ग (चार व्यक्तियोंका) भिक्षु-संघ, (२) पंचवर्ग (चपाँच व्यक्तियोंका)० (३) दशवर्ग (चदस आदिमयोंका)०, (४) विश्तिवर्ग (चिश्तिवर्ग (चिश्तिवर्ग (चिश्तिवर्ग (चिश्तिवर्ग (चिश्तिवर्ग (चिश्तिवर्ग (चिश्तिवर्ग (चिश्तिवर्ग (चिश्तिवर्ग अधिक व्यक्तियोंका)०।

## (२) संघोंके अधिकार

"क. (१) वहाँ भिक्षुओ ! जो यह चतुर्वर्ग भिक्षु-संघ है वह—उप संपदा, प्रवारणा. आ ह्वान,—इन तीन कर्मोंको छोळ धर्मसे-समग्र हो सभी कर्मोंके करने योग्य है। 4

"(२) वहाँ भिक्षुओ ! जो पंचवर्ग भिक्षु-संघ है वह—आह्वान और मध्यम जनपदों प् (च्युक्तप्रान्त और विहार)में उपसम्पदा इन दो कर्मोंको छोळ धर्मसे समग्र हो सभी कर्मोंके करने योग्य है। ऽ

"(३) वहाँ भिक्षुओ ! जो यह दशवर्ग भिक्षु-संघ है वह--आह्वान-एक कर्मको छोड़ । 6

"(४) वहाँ भिक्षुओ ! जो विश ति वर्ग भिक्षु संघ है वह धर्मसे समग्र हो सभी कर्मोंके करने योग्य है। 7

वहाँ भिक्षुओ ! जो यह अतिरेक विश तिवर्ग भिक्षु संघ है वह धर्मसे समग्र हो सभी कर्मोंके करने योग्य है। 8

### (३) वर्ग (=कोरम्) पूरा करनेका उपाय

१— "भिक्षुओ! यदि चतुर्वगंसे करने लायक कर्म हो तो चौथी भिक्षुणीसे (संख्या पूरी करके) कर्मको करे; किन्तु अ कर्म (=अयुक्त रीतिसे कर्म) न करे। भिक्षुओ! यदि चतुर्वगंसे किया जानेवाला कर्म हो तो चौथी शिक्षमाणासे (संख्या पूरी करके) कर्मको करे; किन्तु अकर्मको न करे। ० चौथे श्रामणेर०। ० चौथी श्रामणेरी०। ० चौथे (भिक्षु-)शिक्षाको प्रत्याख्यान करनेवाले०। ० चौथे अन्तिम वस्तु (=पा रा जि क)के दोषी०। ० चौथे आपत्ति (=दोष) के न देखनेसे उिक्षप्तक०। ० चौथे आपितिके न प्रतिकार करनेसे उित्थप्तक०। ० चौथे बुरी धारणाके न त्यागनेसे उित्थप्तक०। ० चौथे पंडक०। ० चौथे चोरके साथ सह-वास करनेवाले०। ० चौथे तिर्यक्त (=नाग आदि) योनिमें गये०। ० चौथे मातृघातक०। ० चौथे पितृघातक ०। ० चौथे अर्हत्वातक०। ० चौथे भिक्षुणीदूषक०। ० चौथे संघमें फूट डालनेवाले०। ० चौथे (वृद्धके शरीरसे) लोहू निकालनेवाले०। यदि भिक्षुओ! च तु र्व गं से किया जानेवाला कर्म हो तो चौथे (स्त्री-पुरुप) दोनों लिगवालेसे (संख्या पूरी करके) कर्मको करे किन्तु अकर्मको न करे। ० चौथे भिन्न संवासवाले०। ० चौथे भिन्न सीमामें रहनेवाले०। ० चौथे ऋदिसे आकाशमें खळे०। ० संघ जिसका कर्म (=इन्साफ़) कर रहा है उसे चौथा कर कर्म करे किन्तु अकर्म न करे।" 9

#### ( इति ) चतुर्वर्गकरण

२—"यदि भिक्षुओ ! पंचवर्ग से किया जानेवाला कर्म हो तो पाँचवीं भिक्षुणीसे (संख्या पूरी करके) कर्म करे, अकर्म न करे। ०।३० संघ जिसका कर्म (=इन्साफ़) कर रहा है उसे चौथा कर कर्म करे किन्तु अकर्म न करे।" 10

### (इति) पंचवर्गकरण

३-- "यदि भिक्षुओ ! द श व र्ग से किया जानेवाला कर्म हो तो दसवीं भिक्षुणीसे (संख्या पूरी करके) कर्म करे, अकर्म न करे ०। संघ जिसका कर्म कर रहा है उसे दसवाँ कर कर्म करे किन्तु अकर्म न करे।" II

#### ( इति ) दशवर्गकरण

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>मध्यम जनपदोंकी सीमाके लिये देखो ५∫३।२ पृष्ठ २१३ । <sup>२</sup>चतुर्वर्गकीही तरह यहाँ भी समझना चाहिये ।

४— "यदि भिक्षुओ ! विं श ति व गें से किया जानेवाला कर्म हो तो बीसवीं भिक्षुणीसे (संख्या पूरी करके) कर्म करे, अकर्म न करे ० १ । संघ जिसका कर्म कर रहा है उसे बीसवाँ कर कर्म करे किन्तु अकर्म न करे।" 12

#### ( इति ) विंशतिवर्गकरण

५——"(१) चाहे भिक्षुओ! पारिवासि क<sup>र</sup> को चौथा बना परिवास दे, मूल से प्रतिक - र्षण करे, मानत्व दे, बीसवाँ बना आह्वान करे, किन्तु अकर्मन करे। 13

- (२) चाहे भिक्षुओ! मुलसे प्रति कर्षण करने योग्यको चौथा बना०।
- (३) चाहे भिक्षुओ! मा न त्व देने योग्यको चौथा बना०।
- (४) चाहे भिक्षुओ ! मान त्व चारिक को चौथा बना०।
- (५) चाहे भिक्षुओ ! आह्वान करने योग्यको चौथा बना० ।" 14
- (४) संघके वीच फटकारना किसके जिये लाभदायक और किसके लिये नहीं
- १— "भिक्षुओ ! किसी किसीको संघके बीच प्रतिकोशन ति को शन (=डाँटना) लाभदायक है और किसी किसीको संघके बीच प्रतिकोशन लाभदायक नहीं है । भिक्षुओ ! किसीको संघके बीच प्रतिकोशन लाभदायक नहीं है ?— भिक्षुणीको भिक्षुओ ! संघके बीच प्रतिकोशन लाभदायक नहीं है । शिक्षमाणाको० । श्रामणेरको० । श्रामणेरीको० । शिक्षाका प्रत्याख्यान करनेवालेको० । अन्तिम वस्तुके दोषीको० । उन्मत्तको० । विक्षिप्तिचित्तको० । होश न रखनेवालेको० । आप ित्त के न देखनेसे उत्किप्त कये गयेको० । आप ित्त के न देखनेसे उत्किप्त किये गयेको० । आप ित्त के अप्रतिकार करनेसे उत्किप्त किये गयेको० । बुरी धारणा को न त्यागनेसे उत्किप्त किये गयेको० । पंडकको० । चोरके साथ रहनेवालेको० । तीर्थिकोंके पास चले गयेको० । ति र्यं क योनिमें गयेको० । मातृघातकको० । पितृघातकको० । अईत्घातकको० । भिक्षुणीदूषकको० । संघमें फूट डालनेवालेको० । ०लोहू निकालनेवालेको० । (स्त्री पृष्प) दोनों लिंग वालेको० । भिन्न सहवासवालेको० । भिन्न सीमामें रहनेवालेको० । ऋद्विसे आकाशम खड़ेको० । जिसका संघ कर्म कर रहा हो, उसको भी भिक्षुओ ! संघके बीच प्रतिकोशन लाभदायक नहीं । भिक्षुओ ! इनका संघके बीच प्रतिकोशन लाभदायक नहीं । भिक्षुओ ! इनका संघके बीच प्रतिकोशन लाभदायक नहीं है ।
- २—''भिक्षुओ! किसका संघके बीच प्रतिकोशन लाभदायक होता है?—एक साथ रहनेवाले, एक सीमामें ठहरनेवाले प्रकृतिस्थ भिक्षुको, कमसे कम अपने पास बैठनेवाले भिक्षुको सूचित करते संघके बीच प्रतिकोशन लाभदायक होता है। भिक्षुओ! इसको संघके बीच प्रतिकोशन लाभदायक है।''

# (५) ठोक और बेठीक निस्सारण

"भिक्षुओ ! यह दो निस्सारणा हैं—कोई व्यक्ति निस्सारण (=िनकालने) (के दोष) को प्राप्त होता है और उसे संघ निकालता है; (तो उनमेंसे) कोई सु निस्सा रित होता है और कोई दु निस्सा रित।

१— "भिक्षुओ! कौनसा व्यक्ति नि स्सा रण (के दोषको अप्राप्त है और उसे संघ निकालता है, (इसलिये) दुर्नि स्सा रित है? जब भिक्षुओं! एक भिक्षु निर्दोष, शुद्ध, होता है और उसे संघ निकालता है (इसलिये) दुर्नि स्सा रित है। भिक्षुओ! इस व्यक्तिके लिये कहा जाता है (कि वह) निस्सारण (के दोष)को अप्राप्त है, और उसे संघने निकाला; (अतः)दुर्नि स्सा रित है। 15

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> चतुर्वर्गकी ही तरह यहाँ भी समझना चाहिये।

र चुल्ल २ु१।२ (पृष्ठ ३६७)।

२—"भिक्षुओ! कौनसा व्यक्ति निस्सारण (के दोष)को अप्राप्त है और संघ उसे निकालता है (तो भी वह) सुनिस्सारित है ?—भिक्षुओ! जो भिक्षु मूर्ख, नासमझ, वारबार कसूर करनेवाला, अप दान-(=चरित्र)-रहित, गृहस्थोंके साथ अत्यन्त संसर्ग रखकर गृहस्थोंके प्रतिकूल संसर्गसे युक्त हो विहार करता है और उसे यदि संघ निकालता है तो वह सुनि स्सारित है। भिक्षुओ! इस व्यक्तिके लिये कहा जाता है कि वह निस्सारण (के दोष)को अप्राप्त था (किन्तु) संघने उसे निकाला (और वह) सुनिस्सारित है।" 16

# (६) ठोक और बेठोक अवसारण (=ले लेना)

"भिक्षुओ ! यह दो ओसारणा हैं—भिक्षुओ ! कोई व्यक्ति ओ सारण की (योग्यता कर्म) को अप्राप्त होता है और उसे संघ ओसारता (=अपनेमें मिलाता) है (तो उनमेंसे) कोई सु-ओसारित होता है और कोई दुर्-ओसारित भी । 17

१——"भिक्षुओ! कौनसा व्यक्ति ओसारण (की योग्यता कर्म)को अप्राप्त है और उसे संघ ओसारता है, (इसलिय) दुर्-ओसारित है? भिक्षुओ! पंडक ओसारणा (की योग्यता)को अप्राप्त है। यदि संघ उसे ओसारण करे तो वह दुर्-ओसारित है। चोरके साथ रहनेवाला । तीथिकके पास चला गया । तिर्यक् योनिमें चला गया । मातृघातक । पितृघातक । अर्हत्घातक । भिक्षुणीदूषक । संघमें फूट डालनेवाला । ०लोहू निकालनेवाला । (स्त्री-पुरुप) दोनों लिगोंवाला ओसारणा (की योग्यता)को अप्राप्त है। यदि संघ उसे ओसारण करे तो वह दुर्-ओसारित है। भिक्षुओ! यह कहा जाता है कि व्यक्ति ओसारणा (की योग्यता)को अप्राप्त है और उसे संघ ओसारता है, (इसलिये) दुर्-ओसारित है। भिक्षुओ! ये व्यक्ति कहे जाते हैं ओसारणा (की योग्यता)को अप्राप्त है और उन्हें संघ ओसारता है (इसलिये) दुर्-ओसारित है। 18

२—"भिक्षुओ! कौनसा व्यक्ति ओसारणकी योग्यताको अप्राप्त है और उसे संघ ओसारता है तो भी वह सु-ओसारित है? हथ-कटा, भिक्षुओ! ओसारणाकी योग्यताको अप्राप्त है। यदि उसे संघ ओसारण करे तो सु-ओसारित है। पैर-कटा०। हाथ-पैर-कटा०। कन-कटा०। नकटा०। नाक-कान-कटा०। अँगुली-कटा०। अल (=अङ्ग?) कटा०। कंधा-कटा०। झर गई अँगुलियों के हाथवाला०। कुवळा०। बौना०। घेघेवाला०। लक्ष णा ह त १०। कोळा खाये हुआ०। लिखि न त क १ (Out-law) ०। सी पा टिक ३०। भयंकर रोगोंवाला०। परिपद्को बिगाळनेवाला०। काना०। लूला०। लँगळा०। पक्षाघातवाला० टूटे ऐ र्या पिथ (=शारीरिक आचार) वाला०। बुढ़ापेसे दुर्बल०। अन्धा०। गूँगा०। बहरा०। अन्धा-गूँगा०। अन्धा-बहरा०। गूँगा-बहरा०। अन्धाग्ँगा-बहरा०। गूँगा-बहरा०। अन्धाग्ँगा-बहरा०। भिक्षुओ! ओसारणा(की योग्यता)को अप्राप्त है; और यदि उसे संघ ओसारता है तो यह सु-ओसारित है।...भिक्षुओ! इन्हें कहा जाता है कि व्यक्ति ओसारणा (की योग्यता)को अप्राप्त थे और यदि संघ उन्हें ओसारता है तो वे सु-ओसारित हैं।" 19

#### (इति) वासभगामभाणवार प्रथम ॥१॥

# (७) अधर्मसे उत्होपणीय कर्म

क. "(१) भिक्षुओ ! एक भिक्षुको कोई आपत्ति (=अपराध) नहीं हुआ होता और उसे

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> जिसे पैसा लाल करके दागनेका दंड मिला है।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> जिसके दंडके लिये राजाके यहाँ लिखा रहता है कि जो इसे पावे मार डाले ।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> फील-पाँव रोगवाला ।

मंघ या बहुतसे (भिक्षु) या एक भिक्षु प्रेरित करता है— 'आवुस ! तुझसे आपित्त हुई है; क्या तू उस आपित्तको देख रहा है।' वह ऐसा बोलता है— 'आवुस ! मुझे आपित्त (=दोप) नहीं है जिसे कि मैं देखूँ।' संघ आपित्तके न देखनेके कारण उसका उत्क्षेपण करता है (तो यह) अधर्म कर्म है। 20

- "(२) भिक्षुओ ! एक भिक्षुको कोई आपत्ति प्रतिकारके करनेके लिये नहीं रहती; उसे संघ या बहुतसे भिक्षु या (एक) भिक्षु प्रेरित करता है—'आवुस ! तुझसे आपित्त हुई है, तू उस आपित्तका प्रतिकार कर ! ' वह ऐसा बोलता है—'आवुस ! मुझे आपित्त नहीं है जिसका कि मैं प्रतिकार कहाँ।' तब संघ आपित्तका प्रतिकार न करनेके कारण उसका उत्क्षेपण करता है; तो यह अधर्म कर्म है। 21
- "(३) भिक्षुओ ! एक भिक्षुको बुरी धारणा नहीं होती । उसे संघ या बहुतसे भिक्षु या (एक) भिक्षु प्रेरित करता है—'आवुस ! तेरी धारणा बुरी है । उस बुरी धारणाको छोळ दें !' वह ऐसा कहता है—'आवुस ! मुझे बुरी धारणा नहीं है जिसको कि मैं छोळूँ ।' यदि संघ उसका, बुरी धारणाके न छोळनेके लिये उत्क्षेप ण करता है तो यह अधर्म कर्म है । 22
- "(८) भिक्षुओ ! एक भिक्षुको देखने लायक आपत्ति नहीं होती, प्रतिकार करने लायक आपत्ति नहीं होती। उसको संघ, बहुतसे या एक भिक्षु प्रेरित करते हैं—'आवुस ! तुझसे आपित्त हुई है। उस आपित्त को देखता है? उस आपित्तका प्रतिकार कर !'—बह ऐसा बोलता है—'आवुस ! मुझे आपित्त नहीं है जिसको कि मैं देखूँ; मुझे आपित्त नहीं है जिसका कि मैं प्रतिकार कहाँ।' संघ उसका, न देखने या प्रतिकार न करनेके कारण यदि उत्क्षेप ण करता है तो यह अधर्म कर्म है। 23
- "(५) भिक्षुओ ! एक भिक्षुको देखनेके लिये आप ति नहीं होती; और न छोळनेके लिये बुरी धारणा होती है। उसको संघ० प्रेरित करता है— "आवुस ! तुझसे आपित हुई है। देखता है तू आपितको ?' तुझे बुरी धारणा है। छोळ ! उस बुरी धारणाको।' वह ऐसा बोलता है— 'आवुसो ! मुझे आपित नहीं है जिसको देखूँ; मेरे पास बुरी धारणा नहीं है जिसे छोळूँ।' तब संघ न देखने या न छोळनेके कारण उसका उत्क्षेपण करे तो यह अधर्म कर्म (=अन्याय, बेइंसाफ़ी) है। 24
- "(६) भिक्षुओ ! एक भिक्षुको प्रतिकार न करने लायक आपित्त होती है, न छोळने लायक बुरी धारणा होती है। उसे संघ० प्रेरित करता है—'आवुस ! तुझे आपित्त है, उस आपित्तका प्रतिकार कर। तुझे बुरी धारणा है उसको छोळ !' वह ऐसा बोलता है—'आवुस ! मुझे आपित्त नहीं है जिसका कि प्रतिकार करूँ। मुझे बुरी धारणा नहीं है जिसको कि छोळूँ।' तब संघ यदि आपित्त का प्रतिकार न करने या बुरी धारणाके न छोळनेके कारण, उसका उत्क्षेपण करता है, तो यह अधर्म कर्म है। 25
- "(७) भिक्षुओ ! एक भिक्षुको देखनेके लिये आपित्त नहीं होती न प्रतिकार करनेके लिये आपित्त होती है; न छोळनेके लिये बुरी धारणा होती है। उसको संघ० प्रेरित करता है—'आवुस! तुझसे आपित्त हुई है, देखता है उस आपित्तको ? उस आपित्तका प्रतिकार कर ! तेरे पास बुरी धारणा है उस अपनी बुरी धारणाको छोळ !' वह ऐसा कहता है—'आवुसो ! मुझे आपित्त नहीं जिसको कि देखूँ, जिसका प्रतिकार करूँ। मुझे बुरी धारणा नहीं जिसको कि छोळूँ।' संघ न देखने, न प्रतिकार करने, न छोळनेके लिये उसका उत्क्षेपण करता है तो यह अधर्म कर्म है। 26
- ख. "(१) भिक्षुओ ! यहाँ एक भिक्षुको देखने लायक आपित्त होती है, उसको संघ या बहुतसे (भिक्षु) या एक (भिक्षु) प्रेरित करता है—'आवुस ! तुझे आपित्त है । देखता है उस आपित्तको ?' वह ऐसा बोलता है—'हाँ आवुस ! देखता हूँ।' उसका संघ आपित्त न देखनेके लिये उत्क्षेपण करता है, (यह) अध मैं कमें है । 27
- "(२) भिक्षुओ ! यहाँ एक भिक्षुको प्रतिकार करने लायक आपत्ति होती है । उसे संघ० प्रेरित करता है—'आवुस ! तुझसे आ प त्ति (=अपराध) हुई है । उस आपत्तिका प्रतिकार कर ।' वह ऐसा

कहता है—'हाँ आवुस ! प्रतिकार करूँगा।' तब उसका संघ प्रतिकार न करनेके लिये उत्क्षेपण करता है। (यह) अधर्म कर्म है। 28

- "(३) भिक्षुओ ! यहाँ एक भिक्षुको छोळने लायक बुरी धारणा होती है । उसे संघ० प्रेरित करता है—'आबुस ! तुझे बुरी धारणा है । उस बुरी धारणाको छोळ ।' वह यह कहता है—'हाँ आबुसो ! छोळूँगा ।' उसका संघ बुरी धारणाके न छोळनेके लिये उत्क्षेपण करता है । (यह) अ ध में क में है । 29
- "(४) भिक्षुओ ! यहाँ एक भिक्षुको देखने लायक आपित्त होती है, प्रतिकार करने लायक आपित्त होती है ० । ३०
  - "(५) ० एक भिक्षुको देखने लायक आपत्ति होती है, छोळने लायक बुरी घारणा होती है ० । ३ ा
- "(६) एक भिक्षुको प्रतिकार करने लायक आपत्ति होती है और छोळने लायक बुरी घारणा िहोती है • । 32
- "(७) ० एक भिक्षुको देखने लायक आपत्ति होती है, प्रतिकार करने लायक आपित्त होती हैं और छोळने लायक बुरी धारणा होती हैं। उसे संघ ० प्रेरित करता है—'आवुस ! तुझसे आपित्त हुई हैं। देखता है उस आपित्त को ? उस आपित्तका प्रतिकार कर ! तुझे बुरी धारणा है। उस बुरी धारणाको छोळ।' वह ऐसा कहता है—'हाँ आवुसो ! देखता हूँ। हाँ, प्रतिकार करूँगा, हाँ छोळूँगा।' उसे संघ न देखनेके लिये, प्रतिकार न करनेके लिये, न छोळनेके लिये उसका उत्क्षेपण करता है। (यह) अधर्म कर्म हैं।" 33

# (८) धर्मसे उत्त्रेपणीय कर्म

- क. "(१) "भिक्षुओ ! एक भिक्षुको देखने लायक आपत्ति होती है । उसको संघ या बहुतसे (भिक्षु) या एक व्यक्ति प्रेरित करता है—'आवुस ! तुझसे आपित्त हुई है । देखता है तू उस आपित्त-को ?' वह ऐसा कहता है—'आवुसो ! मुझसे आपित्त नहीं हुई है जिसे कि मैं देखूँ ।' संघ आपित्तको न देखनेके लिये उसका उत्क्षेपण करता है । (यह) धर्म कर्म है । 34
- "(२) ० भिक्षुको प्रतिकार करने लायक आपत्ति होती है। ०। वह ऐसा बोलता है— 'आवुसो! मुझे आपत्ति नहीं हैं जिसका कि मैं प्रतिकार करूँ।' संघ आपत्तिका प्रतिकार न करनेके लिये उसका उत्क्षेपण करता है। (यह) धर्म कर्म (=न्याय) है। 35
- "(३) ० भिक्षुको छोळने लायक बुरी घारणा होती है ०।०। वह ऐसा बोलता है— 'आवुसो ! मुझे बुरी घारणा नहीं है जिसको कि मैं छोळूँ।' संघ बुरी घारणाके न छोळनेके लिये उसका उत्क्षेपण करता है। (यह) धर्म - कर्म है। 36
  - "(४) ० भिक्षुको देखने लायक आपत्ति और प्रतिकार करने लायक आपत्ति होती है। ०। १ 37
  - "(५) ० भिक्षुको देखने लायक आपत्ति होती है और छोळने लायक बुरी धारणा होती है ।०। <sup>9</sup> 38
- "(६) ० भिक्षुको प्रतिकार करने लायक आपत्ति होती है, छोळने लायक बुरी धारणा होती है। ०। १ 39

"७—० भिक्षुको देखने लायक आपत्ति होती है, प्रतिकार करने लायक आपित्त होती है, और छोळने लायक बुरी धारणा होती है। उसको संघ० प्रेरित करता है— 'आवुस! तुझसे आपित्त हुई है। देखता है तू उस आपित्तको ? उस आपित्तका प्रतिकार कर! तुझे बुरी धारणा है; उस बुरी धारणाको छोळ।' वह ऐसा कहता है— 'आवुसो! मुझे आपित्त नहीं है जिसको कि मैं देखूँ। मुझे आपित्त नहीं है

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> ऊपरकी तरह यहाँ भी मिलाकर पढ़ना चाहिये।

जिसका कि मैं प्रतिकार करूँ। मुझे बुरी धारणा नहीं है जिसको कि मैं छोळूँ।' संघ न देखने, प्रतिकार न करने, न छोळनेके लिये उसका उत्क्षेपण करे (यह) धर्म - कर्म है।'' 40

# §३-कु**छ श्रधर्म** श्रीर धर्म-कर्म

# (१) अधर्म कर्म

१—तब आयुष्मान् उपा लि जहाँ भगवान् थे वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे आयुष्मान् उपालि ने भगवान्से यह कहा—

"भन्ते! समग्र संघके सामने करने लायक कर्मको जो बे-सामने करता है तो भन्ते! क्या वह धर्म-कर्म है ? विनय-कर्म है ?"

"उपा लि! वह अधर्म कर्म है, अ-विनय कर्म है।"

२— "भन्ते! समग्र संघसे पूछकर करने लायक कर्मको जो बिना पूछे करे; प्रतिज्ञा करके करने लायक कर्मको बिना प्रतिज्ञाके करे; स्मृति-विनय देने लायकको अ मूढ़ विनय दे; अमूढ़ विनयके लायकको त त्पापी य सि क कर्म करे; त त्पापी य सि क कर्मके लायकका त जं नी य कर्म करे; तर्जनीय कर्म लायकका निय स्स कर्म करे; नियस्स कर्म लायकका प्रवाजनीय कर्म करे; प्रवाजनीय कर्म लायकका प्रतिसारणीय कर्म करे; प्रतिसारणीय कर्म लायकका परिवास दे; परिवास देने लायकको मूलसे प्रतिकर्षण करे; मूलसे प्रतिकर्षण करने लायकको मान त्व दे; मानत्व देने लायकका आह्वान करे; आह्वान लायकका उपसम्पादन करे; भन्ते! क्या यह धर्म-कर्म है। विनय-कर्म है?"

"उपालि! वह अधर्म कर्म है, अविनय कर्म है जो कि वह उपािलि! समग्र संघके सामने करने लायक कर्मको बेसामने करता है। उपािलि! इस प्रकार अधर्म कर्म होता है, अ-विनय-कर्म होता है, और इस प्रकार संघ साित सार (=अितकी धारणावाला) होता है। उपािलि! समग्र संघसे पूछकर करने लायक कर्मको जो बिना पूछे करता है अशह्वान् लायकका उपसम्पादन करता है। उपािलि! इस प्रकार अधर्म कर्म अ-विनय कर्म होता है; और इस प्रकार संघ साित सार होता है।"

# (२) धर्म कर्म

१——"भन्ते! समग्र संघके सामने करने लायक कर्मको जो सामने करता है, भन्ते! क्या वह ध मं - क मं है, विनय-कर्म है ?"

"उपालि! वह धर्म-कर्महै, विनय-कर्महै।"

२— "भन्ते! समग्र संघसे पूछकर करने लायक कर्मको जो पूछकर करता है, प्रतिज्ञा करके करने लायक कर्मको प्रतिज्ञा करके करता है; स्मृति-विनयके लायकको स्मृति - विनय देता है; अ मूढ़ - विनय ०; तत्पापीय सिक - कर्म०; तर्जनीय - कर्म०; नियस्स कर्म०; प्रज्ञाजनीय कर्म०; प्रतिसारणीय कर्म०; उत्क्षेपणीय कर्म०; परिवास०; मूलसेप्रतिकर्षण०; मानत्व०; आह्वान०; उपसम्पदाके लायकको उपसम्पादन करता है; भन्ते! क्या यह धर्म-कर्म है, विनय-कर्महै?"

"उपालि ! वह ध में - क में है, वि न य - क में है। उपा लि ! समग्र संघके सामने करने लायक कर्मकों जो सामने करता है इस प्रकार उपा लि ! घ में - क में, वि न य - क में होता है और इस प्रकार संघ अ ति सा र-रहित होता है। उपालि ! समग्र संघको पूछकर करने लायक कर्मकों जो पूछकर करता है; प्रतिज्ञा करके करने लायक कर्मकों ०; स्मृति-विनय०; अमूढ़-विनय०; तत्पापीयसिक-कर्म०; तर्ज़नीय कर्म ०; नियस्स कर्म ०; प्रव्राजनीय कर्म ०; प्रतिसारणीय कर्म ०; उत्क्षेपणीय कर्म ०; परिवास ०: मूलसे-प्रतिकर्षण ०; मानत्व ०; आह्वान ०; उपसम्पदाके लायकको उपसम्पदा देता है; इस प्रकार उपालि! धर्म - कर्म, विनय - कर्म होता है और इस प्रकार संघ अति सार रहित होता है।''

# (३) अधर्म कर्म

१——"भन्ते! समग्र संघ स्मृति-विनयके लायकको यदि अमूढ़-विनय दे, अमूढ़-विनयके लायकको स्मृति-विनय दे तो भन्ते! क्या यह धर्म-कर्म, विनय-कर्म है?"

"उपालि ! वह अधर्म कर्म है, अ - वि न य कर्म है।"

२—"यदि भन्ते! समग्र संघ अमूढ़ विनयके लायक का तत्पापीयसिक कर्म करे, और तत्पापीय-सिक कर्म लायकको अमूढ़-विनय दे; तत्पापीयसिक कर्म लायकका तर्जनीय कर्म करे; तर्जनीय कर्म लायकका लायकका तत्पापीयसिक कर्म करे; तर्जनीय कर्म लायकका नियस्स कर्म करे; नियस्स-कर्म लायकका तर्जनीय कर्म करे; नियस्स कर्म लायकका प्रबाजनीय कर्म करे; प्रवाजनीय कर्म लायकका प्रवाजनीय कर्म करे; प्रवाजनीय कर्म लायकका प्रतिसारणीय कर्म करे; प्रतिसारणीय कर्म लायकका प्रवाजनीय कर्म करे; प्रतिसारणीय कर्म लायकका उत्क्षेपणीय कर्म करे; उत्क्षेपणीय कर्म लायकका प्रतिसारणीय कर्म करे; उत्क्षेपणीय कर्म लायकको परिवास दे; परिवास लायकका उत्क्षेपणीय कर्म करे; परिवास लायकका मूलसे प्रतिकर्षण करे; मूलसे प्रतिकर्षण लायकको परिवास दे; मूलसे प्रतिकर्षण लायकको मानत्व दे; मानत्व लायकका मूलसे प्रतिकर्षण करे; मानत्व लायकका आह्वान् करे; आह्वान् लायकको मानत्व दे; आह्वान् लायकको उपसम्पादन करे; उपसम्पदा लायकका आह्वान् करे; भन्ते! क्या यह धर्म -कर्म है, वि न य - कर्म है?"

''उपा िल वह अ - धर्म - कर्म है, अ - वि न य - कर्म है। उपा िल ! यदि समग्र संघ, स्मृ ित - वि न य के लायकको अ मू ढ़ - वि न य दे, अमूढ़-विनय लायकको स्मृति-विनय दे, तो उपा िल यह अ धर्म - कर्म, अ - वि न य - कर्म होता है; और इस प्रकार संघ अतिसार युक्त होता है। ०९। आह्वान लायकको उपसम्पदा दे; उपसम्पदा लायकका आह्वान करे; उपािल यह अधर्म कर्म अ-विनय कर्म होता है और इस प्रकार संघ अतिसार-युक्त होता है।"

# (४) धर्म कर्म

१— "भन्ते! समग्र संघ यदि स्मृति - विनय लायकको स्मृति - विनय दे; अमूढ़ -विनय लायकको अमुढ़-विनय देतो भन्ते! क्या यह धर्म-कर्म है, विनय - कर्म है?"

"उपालि ! यह धर्म-कर्म है, विनय-कर्म है।"

२— "भन्ते ! यदि समग्र संघ अमूढ़ विनय लायकको अमूढ़ विनय दे, तत्पापीयसिक कर्मे०; तर्जनीय कर्मे०; नियस्स कर्मे०; प्रश्नाजनीय कर्मे०; प्रतिसारणीय कर्मे०; उत्क्षेपणीयकर्म०; परिवास०; मूलसे प्रतिकर्षण०; मानत्व०; आह्वान०; उपसम्पदा लायकको उपसम्पदा दे, तो भन्ते! क्या यह धर्म-कर्म है ! विनय-कर्म है ?"

"उपालि ! यह धर्म-कर्म है, विनय-कर्म है। यदि उपा लि समग्र संघ स्मृति-विनय लायकको स्मृति-विनय दे; ० रेउपसम्पदा लायकको उपसम्पदा दे, तो उपालि ! यह धर्म - कर्म, विनय - कर्म होता है और इस प्रकार संघ अतिसार रहित होता है।"

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> ऐसेही आगे भी उपालिके प्रश्नमें आये वाक्योंको दुहराना चाहिये ।

<sup>🤻</sup> उपालिके प्रश्नमें आये वाक्योंको फिर यहाँ दुहराना चाहिये ।

# ( ५ ) अधर्म कर्मका रूप

तव भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया--

१— "भिक्षुओ! यदि समग्र संघ स्मृति-विनय लायकको अमूढ़ विनय दे; (तो) भिक्षुओ! यह अधर्म-कर्म अविनय-कर्म होता है; और इस प्रकार संघ अतिसार-युक्त होता है। ० स्मृति-विनय लायकका तत्पापीयसिक कर्म करे; स्मृति-विनय लायकका तर्जनीय कर्म करे; ० नियस्स कर्म करे; ० प्रव्राजनीय कर्म करे; ० प्रतिमारणीय कर्म करे; ० उत्क्षेपणीय कर्म करे०; परिवास दे; ० मूलसे प्रतिकर्षण करे; ० मानत्त्व दे; ० आह्वान करे; स्मृति-विनय लायकको उपसम्पदा दे; (तो) भिक्षुओ! यह अधर्म कर्म, अविनय कर्म होता है; और इस प्रकार संघ अतिसार-युक्त होता है।

२— "भिक्षुओ ! यदि समग्र संघ अमृढ़-विनय लायकका तत्पापीयसिक कर्म करे; ० ९ अमूढ़-विनय लायकको उपसम्पदा दे; (तो) भिक्षुओ ! यह अधर्म-कर्म, अविनय-कर्म होता है; और इस प्रकार संघ अतिसार-युक्त होता है। 41

३--- "भिक्षुओ ! यदि समग्र संघ , तत्पापीयसिक कर्म लायकको० र 142

४-- "भिक्षुओ! यदि समग्र संघ तर्जनीय कर्म लायकको० र 143

५-- "भिक्षुओ! यदि समग्र संघ नियस्स कर्म लायकको० र । 44

६-- "भिक्षुओ! यदि समग्र संघ प्रव्राजनीय कर्म लायकको० र 145

७—" ० प्रतिसारणीय कर्म लायकको० र । 46

८--" ० उत्क्षेपणीय कर्म लायकको० र । 47

९—" ० परिवास लायकको० र । 48

१०-- "० मूलसे प्रतिकर्षण लायकको र। 49

११-- "० मानत्त्व लायकको० र । 50

१२-- "० आह्वान लायकको० । 51

१३——"भिक्षुओ ! यदि समग्र संघ उपसम्पदा लायक को स्मृति विनय दे; (तो) भिक्षुओ ! यह अधर्म कर्म, अविनय-कर्म होता है; और इस प्रकार संघ अतिसार-युक्त होता है। भिक्षुओ ! यदि समग्र संघ उपसंपदा लायकको अमूढ़-विनय दे ०।० तत्पापीयसिक कर्म करे०।० तर्जनीय कर्म०।० नियस्स कर्म ०।० प्रज्ञाजनीय कर्म ०।० प्रतिसारणीय कर्म ०।० उत्क्षेपणीय कर्म ०।० परिवास ०।० मूलसे प्रतिकर्षण ०।० मानत्त्व ०। भिक्षुओ ! यदि समग्र संघ उपसंपदा लायकको आह्वान दे; (तो) भिक्षुओ ! यह अधर्म-कर्म अविन-यकर्म होता है; और इस प्रकार संघ अतिसार-युक्त है।" 52

#### उपालि भाणवार द्वितीय ॥२॥

# **8-अधर्म** कर्म

## (१) तर्जनीय कर्म

"भिक्षुओ ! यहाँ एक भिक्षु झगळालू , कलह-कारक, विवाद-कारक बकवादी, संघमें (सदा) मुकदमा करनेवाला होता है ।

१-यदि वहाँ भिक्षुओंको ऐसा हो-'आवुसो! यह भिक्षु झगळालु ० है, आओ हम इसका

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup> अमूढ़-विनयके साथ बाकी सब वाक्योंको रखकर पढ़ना चाहिये।

<sup>ै</sup> ऊपरकी भाँति आवृत्ति ।

तर्जनीय कर्म करें। वह अधर्म से वर्ग वहारा उसका तर्जनीय कर्म (=डाँटनेका दंड) करते हैं। वह उस आवाससे दूसरे आवासमें चला जाता है। 53

- २—''वहाँ भिक्षुओंको ऐसा होता है—'आवुसो! इस भिक्षुका अधर्मसे वर्ग द्वारा संघने तर्जनीय कर्म किया है। आओ हम इसका तर्जनीय कर्म करें।' वह उसका अधर्म से समग्र द्वारा तर्जनीय कर्म करते हैं। वह उस आवाससे दूसरे आवासमें चला जाता है। 54
- ३— ''वहाँ भिक्षुओं को यह होता हैं 'आवुसो! इस भिक्षुका संघने अधर्मसे समग्र द्वारा तर्जनीय कर्म किया है। आओ हम इसका तर्जनीय कर्म करें।' वह धर्म से वर्ग द्वारा उसका तर्जनीय कर्म करते हैं। वह उस आवाससे दूसरे आवासमें चला जाता है। 55
- ४—''वहाँ भी भिक्षुओंको ऐसा होता है—'आवुसो! इस भिक्षुका संघने धर्मसे वर्ग द्वारा तर्ज-नीयकर्म किया है। आओ।, हम इसका तर्जनीय कर्म करें।' वह उस भिक्षुका धर्मा भास वर्ग द्वारा उसका तर्जनीय कर्म करते हैं। वह उस आवाससे दूसरे आवासमें चला जाता है। 56
- ५--- "वहाँ भी भिक्षुओं को ऐसा होता है— 'आवुसो ! इस भिक्षुका संघने धर्मा वास वर्ग द्वारा तर्जनीय कर्म किया है। आओ, हम इसका तर्जनीय कर्म करें।' वह धर्मा भास समग्र द्वारा उसका तर्जनीय कर्म करते हैं। 57
- ६—-''भिक्षुओं! यहाँ एक भिक्षु झगळालू ० होता है । यदि वहाँ भिक्षुओंको ऐसा हो—-यह भिक्षु झगळालू ० है, आओ, हम इसका तर्जनीय कर्म करें।' वह अधर्मसे समग्र द्वारा उसका तर्जनीय कर्म करते हैं। वह उस आवाससे दूसरे आवासमें चला जाता है । 58
- ७—"वहाँ भिक्षुओं को ऐसा होता है— '०। वह धर्म से वर्ग द्वारा उसका तर्जनीय कर्म करते हैं। ०ो 59
- ८—"वह उस आवासको छोळ कर दूसरे आवासमें चला जाता है । वहाँ भी भिक्षुओंको ऐसा . होता है—०। वह धर्मा भास वर्ग द्वारा उसका तर्जनीय कर्म करते हैं। ०। 6०
- ९—''वहाँ भी भिक्षुओंको ऐसा होता है—०। वह ध मा भा स से स म ग्र द्वारा उसका तर्जनीय कर्म करते हैं। ।। бा
- १०—''वहाँ भी भिक्षुओंको ऐसा होता है—०।वह अधर्मसेवर्गद्वारा उसका तर्जनीय कर्म करते हैं।62
- ११— "भिक्षुओं! यहाँ एक भिक्षु झगळालू ० होता है। यदि वहाँ भिक्षुओंको ऐसा हो— 'आवुसो! यह भिक्षु झगळालू ० है। आओ, हम इसका तर्जनीय कर्म करें।' वह धर्म से वर्ग हो उसका तर्जनीय कर्म करते हैं। वह उस आवाससे दूसरे आवासमें चला जाता है। 63
- १२— "वहाँ भी भिक्षुओं को ऐसा होता है— ०। वह धर्मा भास से वर्ग हो उसका तर्जनीय कर्म करते हैं। ०। 64
  - १३--- ''वहाँ भी भिक्षुओंको ऐसा होता है-- । 65
  - ''वह ध मी भा स से स म ग्र हो उसका तर्जनीय कर्म करते हैं। ०। 66
- १४—"वहाँ भी भिक्षुओंको ऐसा होता है— । वह अध में से वर्ग हो उसका तर्जनीय कर्म करते हैं । । 67
- १५--- ''वहाँ भी भिक्षुओंको ऐसा होता है--- । वह अधर्म से समग्र हो उसका तर्जनीय कर्म करते हैं । 68

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> नियम-विरुद्ध पार्टी।

''१६—भिक्षुओ ! यहाँ एक भिक्षु झगळालू ० होता है। ०। वह धर्मा भास वर्ग हो उसका तर्जनीय कर्म करते हैं ।०। 69

१७—''वहाँ भिक्षुओंको ऐसा होता है—०। वह धर्माभामसमग्र हो उसका तर्जनीय कर्म करते हैं 10170

१८-- ''० वह अधर्म से वर्ग हो उसका तर्जनीय कर्म करते हैं। ०। 71

१९---'' वह अधर्म से वर्ग हो उसका तर्जनीय कर्म करते हैं। ०। 72

२०-- ''० वह धर्म से वर्ग हो उसका तर्जनीय कर्म करते हैं। ० 73

२१--- ''० वह धर्मा भाससे समग्रहो उसका तर्जनीय कर्म करते हैं। 174

२२--- ''० अ ध में से व र्ग हो उसका तर्जनीय कर्म करते हैं। ०। 75

२३—''० वह अध में से समग्र हो उसका तर्जनीय कर्म करते हैं। 01 76

२४--'' वह धर्म से वर्ग हो उसका तर्जनीय कर्म करते हैं। ०। 77

२५---'' वह ध र्मा भा स से व र्ग हो उसका तर्जनीय कर्म करते हैं।" 78

# (२) नियस्स कर्म

- १—भिक्षुओ! यहाँ एक भिक्षु मूर्ख, अजान, बहुत आप ति (=अपराध) करनेवाला, अपदान (=आचार)-रिहत, गृहस्थोंसे (अत्यधिक) संसर्ग रखनेवाला, प्रतिकूल गृहस्थ संसर्गसे युक्त होता है। यदि वहाँ भिक्षुओंको ऐसा होता है—'आवुसो! यह भिक्षु मूर्खं० प्रतिकूल गृहस्थ संसर्गसे युक्त है, आओ! हम इसका नियस्स कर्म करें।' वह अधर्म से वर्ग हो उसका नियस्स कर्म करते हैं। वह उस आवाससे दूसरे आवासमें चला जाता है। 79
- २—वहाँ भिक्षुओं को ऐसा होता है—'आवुसो! संघने अधर्मसे वर्ग हो इस भिक्षुका नियस्स कर्म किया है। आओ हम इसका नियस्स कर्म करें।' वह अधर्म से समग्र हो उसका नियस्स कर्म करते हैं। वह उस आवाससे चला जाता है। 80
  - ३-- ० धर्मसे वर्गहो ०। 81
  - ४-ध मी भा स से व ग हो ०। 82
  - ५-ध र्मा भा स से स म ग्र हो ०।०१।83
  - २५-- ० वह धर्मा भास से वर्ग हो उसका नियस्स कर्म करते हैं। 84

#### (३) प्रवाजनीय कर्म

- १—यहाँ एक भिक्षु कुल दूषक (और) दुराचारी होता है। वहाँ यदि भिक्षुओंको ऐसा होता है—'यह भिक्षु कुल दूषक और दुराचारी है। आओ, हम इसका प्रवाजनीय कर्म (=वहाँसे हटा देनेका दंड) करें।' वह अधर्मसे वर्गहो उसका प्रवाजनीय कर्म करते हैं। वह दूसरे आवासमें चला जाता है। 85
- २—''वहाँ भिक्षुओंको ऐसा होता है—'आवुसो! संघने अधर्मसे वर्ग हो इस भिक्षुका प्रब्राजनीय कर्म किया है। आओ, हम इसका प्रब्राजनीय कर्म करें।' वह उसका अधर्मसे समग्र हो प्रब्राजनीय कर्म करते हैं। 86

३--- ० धर्मसे वर्ग हो ०। 87

४--- ''धर्माभाससे वर्ग हो ०। 88

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>तर्जनीय कर्मकी तरह यहाँ भी नम्बर पच्चीस तक (पृष्ठ ३११-१३) दुह्<u>रा</u>ना चाहिये ।

५-- "धर्माभाससे समग्र हो ०।०१।89

२५--- '' वह धर्मा भास से वर्ग हो उसका प्रज्ञाज नीय कर्म करते हैं। 109

### (४) प्रतिसारणीय कर्म

१—''भिक्षुओ ! यहाँ एक भिक्षु गृहस्थोंका आकोश (=गाली-गलौज), परिभास (= बकवाद) करता है। वहाँ भिक्षुओंको यदि ऐसा होता है—'आवुसो ! यह भिक्षु गृहस्थोंको आकोश परिभा स करता है, आओ, हम इसका प्रतिसारणीय कर्म करें।'वह अधर्मसे वर्ग हो उसका प्रतिसारणीय कर्म करते हैं। वह उस आवाससे दूसरे आवासमें चला जाता है। 110

२—''वहाँ भिक्षुओंको ऐसा होता है—'आवुसो! संघने अधर्मसे वर्ग हो इस भिक्षुका प्रतिसारणीय कर्म किया है। आओ, हम इसका प्रतिसारणीय कर्म करें।' वह अधर्मसे समग्र हो उसका प्रतिसारणीय कर्म करते हैं। वह उस आवाससे दूसरे आवासमें चला जाता है। 111

३--- "० धर्म से वर्ग हो०। 112

४--- ''० धर्मा भास से वर्ग हो०। 113

५-- "० धर्मा भाससे समग्र हो०।० र। 114

२५--- " वह धर्मा भा स से व र्ग हो उसका प्रति सा र णी य कर्म करते हैं।" 134

## (५) उत्होपणीय कर्म

- क. "(१) भिक्षुओ ! यहाँ एक भिक्षु आपत्ति (=अपराध) करके उस आपित्तको देखना (Realisation) नहीं चाहता। वहाँ यदि भिक्षुओंको ऐसा होता है— 'आवुसो ! यह भिक्षु आपत्ति करके उसको देखना नहीं चाहता। आपत्तिके न देखनेसे आओ, हम इसका उत्क्षेपणीय कर्म करें।' वह अधर्मसे वर्ग हो उसका उत्क्षेपणीय कर्म करते हैं। वह आवाससे दूसरे आवासमें चला जाता है। 135
- "(२) वहाँ भिक्षुओंको ऐसा होता है—'आवुसो! संघने आपित्तके न देखनेसे इस भिक्षुका अधर्म से वर्ग हो उत्क्षेपणीय कर्म किया है। आओ, हम आपित्तके न देखनेसे इसका उत्क्षेपणीय कर्म करें।' वह अधर्मसे समग्र हो आपित्तके न देखनेसे उसका उत्क्षेपणीय कर्म करते हैं। वह उस आवास से चला जाता है। 136
  - "(३) ०धर्मसे वर्गहो०। 137
  - "(४) ० धर्मा भाससे वर्गहो०। 138
  - "(५) ० धर्मा भाससे समग्रहो०।० र 1139
  - "(२५) ॰ धर्मा भा स से वर्ग हो आपत्तिके न देखनेसे उसका उत्क्षेपणीय कर्म करते हें।" 159
- ं ख. "(१) भिक्षुओ ! यहाँ एक भिक्षु आपित्त करके आपित्तको प्रतिकार नहीं करना चाहता। वहाँ भिक्षुओंको ऐसा होता है—'आवुसो ! यह भिक्षु आपित्त (=दोष) करके आपित्तका प्रतिकार नहीं करना चाहता, आओ, हम आपित्तके प्रतिकार न करनेसे इसका उत्क्षेपणीय कर्म करें।' वह अधर्मसे वर्ग हो आपित्तके प्रतिकार न करनेके लिये उसका उत्क्षेपणीय कर्म करते हैं। वह उस आवाससे दूसरे आवासमें चला जाता है। 160
  - "(२) वहाँ भिक्षुओंको ऐसा होता है—'आवुसो! संघन अधर्मसे वर्ग हो आपत्तिका प्रतिकार

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>तर्जनीय कर्मकी तरह यहाँ भी नम्बर पच्चीस तक दुहराना चाहिये । <sup>२</sup>तर्जनीय कर्मकी तरह यहाँ भी नम्बर पच्चीस तक दुहराना चाहिये ।

न करनेके लिये इस भिक्षुका उत्क्षेपणीय कर्म किया है। आओ हम आपित्तके न प्रतिकारके लिये इसका उत्क्षेपणीय कर्म करें। वह अधर्म से समग्र हो आपित्तके प्रतिकार न करनेके लिये उसका उत्क्षेपणीय कर्म करते हैं। वह उस आवाससे दूसरे आवासमें चला जाना है। 161

- ''(३) ० धर्मसे वर्ग हो०। 162
- ''(४) ० धर्माभाससे वर्ग हो०। 163
- ''(५) ० धर्माभाससे समग्र हो०।०<sup>९</sup>। 164
- $((24) \circ 24)$  भा सांस से वर्ग हो आपत्तिसे प्रतिकार न करनेके लिये उसका उत्क्षेपणीय कर्म करते हैं। 184
- ग. "(१) भिक्षुओ ! यहाँ एक भिक्षु बुरी धारणाको छोळना नहीं चाहता। वहाँ भिक्षुओंको ऐसा होता है——'आबुसो ! यह भिक्षु बुरी धारणाको नहीं छोळना चाहता। आओ, हम बुरी धारणाके न छोळनेके लिये इसका उत्क्षेपणीय कर्म करें।' वह अधर्मसे वर्ग हो बुरी धारणाके न छोळनेके लिये उसका उत्क्षेपणीय कर्म करने हैं। वह उस आवाससे दूसरे आवासमें चला जाता है। 185
- ''(२) वहाँ भिक्षुओंको ऐसा होता है—'आवुसो! संघने अधर्मसे वर्ग हो बुरी धारणाके न छोळनेके लिये इस भिक्षुका उत्क्षेपणीय कर्म किया है। आओ, हम इसका बुरी धारणा न छोळनेके लिये उत्क्षेपणीय कर्म करें। वह अधर्म से समग्र हो बुरी धारणा न छोळनेके लिये उसका उत्क्षेपणीय कर्म करते हैं। वह उस आवाससे दूसरे आवासमें चला जाता है। 186
  - ''(३) ० धर्मसे वर्ग हो ०। 187
  - "(४) ० धर्माभाससे वर्ग हो ०। 188
  - ''(५) ० धर्माभाससे समग्र हो ०।०९ । 189
- ''(२५) ० धर्माभाससे वर्ग हो बुरी धारणा न छोळनेके लिए उसका उत्क्षेपणीय कर्म करते हैं ।" 209

# **९५**—नियम-विरुद्ध दंडकी माफ़ी

# (१) तर्जनीय कर्मकी माफी

- १— "भिक्षुओं! यहाँ एक भिक्षुका संघने तर्जनीय कर्म किया है, (तब वह) ठीकसे रहता है, लोम गिराता है, निस्तारके लिये काम करता है, (और) तर्जनीय कर्मकी माफ़ी चाहता है। वहाँ भिक्षुओंको ऐसा होता है— 'आवुसो! इस भिक्षुका संघने तर्जनीय कर्म किया है। अब यह ठीकसे रहता है, लोम गिराता है, निस्तारके लिये काम करता है, (और) तर्जनीय कर्मकी माफ़ी चाहता है। आओ, हम इसके तर्जनीय कर्मको माफ़ करें (=हटा लें)। वह अधर्मसे वर्ग हो उसको तर्जनीय कर्मको माफ़ करते हैं। वह उस आवाससे दूसरे आवासमें चला जाता है। 210
- २—''वहाँ भिक्षुओंको ऐसा होता है—'आवुसो! संघने अधर्मसे वर्ग हो इस भिक्षुके तर्जनीय कर्मको माफ़ किया है। आओ, हम इसके तर्जनीय कर्मको माफ़ करें। वह अधर्म से स म ग्र हो उसके तर्जनीय कर्मको माफ़ करते हैं। वह उस आवाससे दूसरे आवासमें चला जाता है। 211
  - ३--- "० धर्मसे वर्ग हो०। 212
  - ४--- "० धर्माभाससे वर्ग हो०।213

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>तर्जनीय कर्मकी तरह यहाँ भी नम्बर पच्चीस (पृष्ठ ३११-१३) तक दुहराना चाहिये।

५—''० धर्माभाससे समग्र हो०।०<sup>९</sup>। 214 २५—''० धर्माभाससे वर्ग हो उसके तर्जनीय कर्मको माफ़ करते हैं।'' 224

#### (२) नियस्स कर्मकी माफ़ी

१— "भिक्षुओ ! यहाँ एक भिक्षुका संघने नियस्स कर्म किया है, (तब वह) ठीकसे रहता है, लोम गिराता है, निस्तारके लिये काम करता है और नियस्स कर्मकी माफ़ी चाहता है। वहाँ भिक्षुओंको ऐसा होता है— नियस्स कर्मकी माफ़ी चाहता है। आओ, हम इसके नियस्स कर्मको माफ़ करदें। वह अधर्मसे वर्ग हो उसके नियस्स कर्मको माफ़ करते हैं। वह उस आवासमें दूसरे आवासमें जाता है।" 225

२—''वहाँ भिक्षुओंको ऐसा होता है—'आवुसो! संघने अधर्मसे वर्ग हो इस भिक्षुके नियस्स कर्मको माफ़ किया है। आओ, हम इसके नियस्स कर्मको माफ़ करें।' वह अधर्मसे समग्र हो उसके नियस्स. कर्मको माफ़ करते हैं। वह उस आवाससे दूसरे आवासमें चला जाता है। 226

३--- ''० धर्मसे वर्ग हो ०। 227

४--- "० धर्माभाससे वर्ग हो०। 228

५-- "० धर्माभाससे समग्र हो०। १०। 229

२५—''० धर्माभाससे वर्ग हो उसके नियस्स कर्मको माफ करते हैं।'' 249

# (३) प्रबाजनीय कर्मको माफ्री

१— "भिक्षुओ! यहाँ एक भिक्षुका संघने प्रक्राजनीय कर्म किया है। (तब वह) ठीकसे रहता है । प्रक्राजनीय कर्मकी माफ़ी चाहता है । वह अधर्मसे वर्ग हो उसके प्रक्राजनीय कर्मको माफ़ करते हैं। वह उस आवाससे दूसरे आवासमें चला जाता है। 250

२— ''० वह अधर्मसे समग्र हो उसके प्रज्ञाजनीय कर्मको माफ़ करते हैं । 25 ा

३—"० धर्मसे वर्ग हो०। 252

४--- ''० धर्माभाससे वर्ग हो०। 253

५-- "० धर्माभाससे समग्र हो०।० । 254

२५—''० धर्माभाससे वर्ग हो उसके प्रव्राजनीय कर्मको माफ़ करते हैं।'' 274

#### (४) प्रतिसारणीय कर्मकी माफी

१— ''भिक्षुओ ! यहाँ एक भिक्षुका संघने प्रतिसारणीय कर्म किया है। (तब वह) ठीकसे रहता है॰ प्रतिसारणीय कर्मकी माफ़ी चाहता है॰। वह अधर्मसे वर्ग हो उसके प्रतिसारणीय कर्मको माफ़ करते हैं। वह उस आवाससे दूसरे आवासमें जाता है। 275

२--- "० वह अधर्मसे समग्र हो उसके प्रतिसारणीय कर्मको माफ़ करते हैं ०। 276

३—''० धर्मसे वर्गहो । 277

४--- "० धर्माभाससे वर्ग हो०। 278

५-- "० धर्माभाससे समग्र हो०।०३। 279

२५--- ''० धर्माभाससे वर्ग हो उसके प्रतिसारणीय कर्मको माफ़ करते हैं। 299

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> 'तर्जनीय कर्त्र'की तरह नम्बर पच्चीस तक यहाँ भी दुहराना चाहिये । <sup>३</sup> 'तर्जनीय'की तरह यहाँ 'तर्जनीय कर्मकी माफीके लिये' दुहराना चाहिये ।

### ( ५ ) उत्चेपणीय कर्मकी माफो

- क. "(१) भिक्षुओ ! यहाँ एक भिक्षुका संघने आपित्त न देखनेके लिये उत्क्षेपणीय कर्म किया है। (शब वह) ठीकसे रहता है० आपित्तके न देखनेसे किये गये उत्क्षेपणीय कर्मकी माफ़ी चाहता है० वह अधर्मसे वर्ग हो आपित्तके न देखनेसे किये गये उसके उत्क्षेपणीय कर्मको माफ़ करते हैं। वह उस आवासमेंसे दूसरे आवासमें जाता है। 300
  - "(२) ० अधर्मसे समग्र हो०। 301
  - ''(३) ० धर्मसे वर्ग हो० । 302
  - "(४) ० धर्माभासमे वर्ग हो०। 303
  - "(५) ० धर्माभाससे समग्र हो० । ३०४ <sup>९</sup>
- "(२५) ० धर्माभाससे वर्ग हो आपत्तिके न देखनेसे किये गये उसके उत्क्षेपणीय कर्मको माफ़ करते हैं।" 324
- ख. "(१) भिक्षुओ ! यहाँ एक भिक्षुका संघने आपित्तका प्रतिकार न करनेके लिये उत्क्षेप-णीय कर्म किया है। (तब वह) ठीकसे रहता है० आपित्तका प्रतिकार न करनेके लिये किये गये उत्क्षेप-णीय कर्मकी माफ़ी चाहता है० वह अधर्मसे वर्ग हो आपित्तका प्रतिकार न करनेके लिये किये गये उसके उत्क्षेपणीय कर्मको माफ़ करते हैं। वह उस आवाससे दूसरे आवासमें जाता है। 325
  - "(२) ० अधर्मसे समग्र हो ० । 326
  - "(३) ० धर्मसे वर्ग हो । 327
  - "(४) ० धर्माभाससे वर्ग हो०। 328
  - "(५) ० धर्माभाससे समग्र हो ०। 329 <sup>१</sup>
- "(२५) ० धर्माभाससे वर्ग हो आपत्तिके न प्रतिकार करनेसे किये गये उसके उत्क्षेपणीय कर्मको माफ करते हैं।" 349
- ग. "(१) भिक्षुओ! यहाँ एक भिक्षुका संघने बुरी धारणाके न छोळनेके लिये उत्क्षेपणीय कर्म किया है। (तब वह) ठीकसे रहता है० बुरी धारणाके न छोळनेके लिये किये गये उत्क्षेपणीय कर्मकी माफ़ी चाहता है० वह अधर्मसे वर्ग हो बुरी धारणा न छोळनेके लिये किये गये उसके उत्क्षेपणीय कर्मको माफ़ करते हैं। वह उस आवासमेंसे दूसरे आवासमें जाता है। 350
  - "(२) ० अधर्मसे समग्र हो०। 351
  - "(३) ० धर्मसे वर्ग हो ०। 352
  - "(४) ० धर्माभाससे वर्ग हो०। 353
  - "(५) ० धर्माभाससे समग्र हो । 354 <sup>१</sup>
- ''(२५) ॰ धर्माभाससे वर्ग हो बुरी धारणा न छोळनेके लिये किये गये उसके उत्क्षेपणीय कर्मको माफ करते हैं।'' 374

# **%** –िनयम-विरुद्ध दंड-संशोधन

# (१) तर्जनीय कर्म

१--- "भिक्षुओ ! यहाँ एक भिक्षु झगळालू० होता है। वहाँ भिक्षुओंको ऐसा होता है--

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> तर्जनीय कर्मकी तरह यहाँ भी दुहराना चाहिये।

''आवुसो! यह भिक्षु झगळालू है, आओ, हम इसका तर्जनीय कर्म करें।' वह अधर्मसे वर्ग हो उसका तर्जनीय कर्म करते हैं। वहाँका रहनेवाला संघ विवाद करता है—(क) 'अधर्मसे वर्ग कर्म है; (ख) नहीं किया कर्म है, बुरा किया कर्म है, फिर करने लायक कर्म (=न्याय) है।' भिक्षुओ! वहाँ जिन भिक्षुओंने ऐसे कहा—'यह अधर्मसे वर्ग कर्म है' (वह धर्मवादी नहीं हैं); किन्तु जिन भिक्षुओंने ऐसे कहा—'(यह) न किया कर्म है, बुरा किया है कर्म, फिर करने लायक कर्म है।' वहाँ ये भिक्षु धर्मवादी (=न्यायके पक्षपाती) हैं। 375

२--- "० अधर्मसे समग्र कर्म ०। 376

३--- "० धर्मसे वर्ग कर्म०। 377

४--- ''० धर्माभाससे वर्ग कर्म०। 378

५--- "० धर्माभाससे समग्र कर्म ०। 379

६—" वह अधर्मसे समग्र हो उसका तर्जनीय कर्म करते हैं। वहाँका रहनेवाला संघ विवाद करता है—(क) 'अधर्मसे वर्ग कर्म है; (ख) नहीं किया कर्म (=न्याय) है, बुरा किया कर्म है, फिर करने लायक कर्म है। भिक्षुओं! वहाँ जिन भिक्षुओंने ऐसे कहा—'यह अधर्मसे वर्ग कर्म है' (वह धर्मवादी नहीं हैं); (किन्तु) जिन भिक्षुओंने ऐसे कहा—'(यह) न किया कर्म है, बुरा किया कर्म है, फिर करने लायक कर्म है।' वहाँ ये भिक्षु धर्मवादी हैं।380 ० थ

२५—''० वह धर्माभाससे वर्ग हो उसका तर्जनीय कर्म करते हैं। तब वहाँ रहनेवाला संघ विवाद करता है='(क) (यह) धर्माभाससे वर्गका कर्म है; (ख) नहीं किया कर्म है, बुरा किया कर्म है, फिर करने लायक कर्म है।' भिक्षुओं! वहाँ जिन भिक्षुओंने ऐसे कहा—'(यह) धर्माभाससे वर्गका कर्म है' (वह धर्मवादी नहीं है); (किन्तु) जिन भिक्षुओंने ऐसे कहा—'(यह) नहीं किया कर्म है० फिर करने लायक कर्म है', (वहाँ ये भिक्षु धर्मवादी हैं)।" 400

# 🔩 (२) नियस्स कर्म

१—''भिक्षुओं ! यहाँ एक भिक्षु मूर्खं  $^3$  प्रतिक्ल गृहस्थ संसर्गसे युक्त होता है । यदि वहाँ भिक्षुओं को ऐसा होता है—' $^3$  आओ हम इसका नि य स्स कर्म करें।' वह अधर्मसे वर्ग हो उसका नियस्स कर्म करते हैं। वहाँ का रहनेवाला संघ विवाद करता है—(क) 'अधर्मसे वर्ग कर्म है। (ख) नहीं किया कर्म है, बुरा किया कर्म है, फिर करने लायक कर्म है।'' 401  $^3$ । 425

# (३) प्रब्राजनीय कर्म

१—''यहाँ एक भिक्षु कुलदूषक (और) दुराचारी होता है। वहाँ यदि भिक्षुओंको ऐसा होता है—'०³ आओ हम इसका प्रवाजनीय कर्म करें।' वह अधर्मसे वर्ग हो उसका प्रवाजनीय कर्म करते हैं। वहाँका रहनेवाला संघ विवाद करता है—'(क) अधर्मसे वर्ग कर्म है। (ख) नहीं किया कर्म है, बुरा किया कर्म है, फिर करने लायक कर्म है।" 426। ०३। 450

# (४) प्रतिसारणीय कर्म

१— ''भिक्षुओं ! यहाँ एक भिक्षु गृहस्थोंका आ क्रो श, परिवास करता है। वहाँ यदि भिक्षुओंको ऐसा होता है— '० रें आओ हम इसका प्रतिसारणीय कर्म करें।' वह अधर्मसे वर्गहो

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> 'तर्जनीय कर्म'की तरह यहाँ माफीके लिए भी दुहराना चाहिये ।

<sup>🤻 &#</sup>x27;तर्जनीय कर्म'की तरह यहाँ भी दुहराना चाहिये ।

९७११

कर्म उसका प्रतिसार करते हैं। वहाँका रहनेवाला संघ विवाद करता है—'(क) अधर्मसे वर्ग कर्म है।'(ख) नहीं किया कर्म है, बुरा किया कर्म है, फिर करने लायक कर्म है।''° 451—475

### ( ५ ) उत्त्रेपग्गिय कर्म

- क. "(१) भिक्षुओ ! यहाँ एक भिक्षु आ प ति करके उस आपित्तको देखना नहीं चाहता । भहाँ यदि भिक्षुओंको ऐसा होता है—०९ आओ हम आपित्त न देखनेसे इसका उत्क्षेपणीय कर्म करें।' वह अधर्मसे वर्ग हो उसका प्रतिसारणीय कर्म करते हैं। वहाँका रहनेवाला संघ विवाद करता है— '(क) अधर्मसे वर्ग कर्म है। (ख) नहीं किया कर्म है, बुरा किया कर्म है, फिर करने लायक कर्म हैं'।"476 ०९।500
- ख. "(१) भिक्षुओ ! यहाँ एक भिक्षु आपित्त करके आपित्तका प्रतिकार नहीं करना चाहता । वहाँ यदि भिक्षुओंको ऐसा होता है—० अओ हम आपित्तका प्रतिकार न करनेसे इसका उत्क्षेपणीय कर्म करें।' वह अधर्मसे वर्ग हो आपित्तका प्रतिकार न करनेके लिये उसका उत्क्षेपणीय कर्म करते हैं वहाँका रहनेवाला संघ विवाद करता है—'(क) अधर्मसे वर्ग कर्म है। (ख) नहीं किया कर्म है, बुरा किया कर्म है, फिर करने लायक कर्म है।' 501। ० । 525
- ग. "(१) भिक्षुओ ! यहाँ एक भिक्षु बुरी घारणाको छोळना नहीं चाहता । वहाँ भिक्षुओंको ऐसा होता है— $-0^4$  आओ हम बुरी घारणा न छोळनेके लिये इसका उत्क्षेपणीय कर्म करें।' वह अधर्मसे वर्ग हो बुरी घारणा न छोळनेके लिये उसका उत्क्षेपणीय कर्म करते हैं। वहाँका रहनेवाला संघ विवाद करता है—'(क) अधर्मसे वर्ग कर्म है, (ख) नहीं किया कर्म है, वुरा किया कर्म है, फिर करने लायक कर्म है।' यहाँ ये भिक्षु धर्मवादी हैं।  $0^4$ । 526
- (२५) ''० वह अधर्मसे वर्ग हो उसका उत्क्षेपणीय कर्म करते हैं। तव वहाँ रहनेवाला संघ विवाद करता है—'(क) (यह) अधर्मसे वर्गका कर्म है; (ख) नहीं किया कर्म है, बुरा किया कर्म है, फिर करने लायक कर्म है।' भिक्षुओ! वहाँ जिन भिक्षुओंने ऐसे कहा—'अधर्मसे वर्गका कर्म है' (वह धर्मवादी नहीं है); (किन्तु) जिन भिक्षुओंने ऐसे कहा—'(यह) नहीं किया कर्म है,० फिर करने लायक कर्म है' (वहाँ ये भिक्षु धर्मवादी हैं)।" 550

# **९७-नियम-विरुद्ध दए**डकी माफ़ीका संशोधन

# (१) तर्जनीय-कर्मकी माफी

१— "भिक्षुओ ! यहाँ एक भिक्षुका संघने तर्जनीय-कर्म किया है, (तब वह) ठीकसे रहता है० के तर्जनीय-कर्मकी माफ़ी चाहता है। वहाँ भिक्षुओंको ऐसा होता है— '० ं आओ हम इसके तर्जनीय-कर्मको माफ़ करें।' अधर्मसे वर्ग हो वह उसके तर्जनीय कर्मको माफ़ करते हैं। वहाँ रहनेवाला संघ विवाद करता है— '(क) अधर्मसे वर्ग कर्म है; (ख) नहीं किया कर्म है, बुरा किया कर्म है, फिर करने लायक;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 'तर्जनीय कर्म'की तरह यहाँ माफ़ीके लिये भी दुहराना चाहिये।

र 'तर्जनीय कर्म'की तरह ही यहाँ भी वाक्योंकी योजना समझो।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup>देखो पृष्ठ ३१४ (ख)।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> 'तर्जनीय कर्मके संशोधन'की तरह (पृष्ठ ३१७) यहाँ भी नम्बर २५ तक समझना चाहिए।

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>देखो पृष्ठ ३१४। <sup>६</sup>देखो पृष्ठ ३१५। <sup>9</sup>देखो पृष्ठ ३१५-१६।

<sup>&</sup>lt;sup>-</sup>तर्जनीय कर्मके संशोधनकी तरह यहाँ भी नम्बर २ तक समझना चाहिये।

कर्म है।' भिक्षुओ ! वहाँ जिन भिक्षुओंने ऐसे कहा—'यह अधर्मसे वर्ग कर्म है', (वह धर्मवादी नहीं हैं); किन्तु जिन भिक्षुओंने ऐसे कहा—'(यह) नहीं किया कर्म है, बुरा किया कर्म है, फिर करने लायक कर्म है।' वह भिक्षु धर्मवादी हैं। 551

२--- " अधर्मसे समग्र कर्म । 552

३--- "० धर्मसे वर्ग कर्म०। 553

४--- "० धर्माभाससे वर्ग कर्म ०। 554

५--- ''०धर्माभाससे समग्र कर्म०। 554

२५—''० वह धर्माभाससे वर्ग हो उसका तर्जनीय कर्म करते हैं। तब वहाँ रहनेवाला संघ विवाद करता है—'(क) यह धर्माभाससे वर्गका कर्म है; (ख) नहीं किया कर्म है, बुरा किया कर्म है, फिर करने लायक कर्म है।' भिक्षुओ ! वहाँ जिन भिक्षुओंने ऐसे कहा—'(यह) धर्माभाससे कर्म है' (वह धर्मवादी नहीं हैं); (किन्तु) जिन भिक्षुओंने ऐसे कहा—'(यह) नहीं किया कर्म है, बुरा किया कर्म है, फिर करने लायक कर्म है।' (वह धर्मवादी हैं)।" 575

# (२) नियस्स कर्मकी माक्री

"१—भिक्षुओ ! यहाँ एक भिक्षुको संघने नियस्स कर्म किया है, (तब वह) ठीकसे रहता है० विस्स कर्मकी माफ़ी चाहता है। वहाँ भिक्षुओंको ऐसा होता है—० विआओ हम इसके नियस्स कर्मको माफ़ करें। वह धर्मसे वर्ग हो उसके नियस्स कर्मको माफ़ करते हैं। वहाँका रहनेवाला संघ विवाद करता है—०।" 575। ०१। 600

# (३) प्रब्राजनीय कर्मकी माफ्री

१—''भिक्षुओ! यहाँ एक भिक्षुका संघने प्रत्नाजनीय कर्म किया है। (तब वह) ठीकसे रहता है॰ प्रत्नाजनीय कर्मकी माफ़ी चाहता है॰। वह अधर्मसे वर्ग हो उसके प्रत्नाजनीय कर्मको माफ़ करते हैं। वहाँका रहनेवाला संघ विवाद करता है—-०।'' 6०1। ०३। 625

# (४) प्रतिसारगीय कर्मकी माकी

१— "भिक्षुओ! यहाँ एक भिक्षुका संघने प्रतिसारणीय कर्म किया है। ० वह अधर्मसे वर्ग हो उसके प्रतिसारणीय कर्मको माफ़ करते हैं। वहाँका रहनेवाला संघ विवाद करता है— ०। 626 ³ ०।" 650

# (५) उत्चेपगीय कर्मकी माक्री

क. "(१) भिक्षुओ ! यहाँ एक भिक्षुका संघने आपित्त न देखनेके लिये उत्क्षेपणीय कर्म किया है। वह अधर्मसे वर्ग हो आपित्त न देखनेके लिये किये गये उसके उत्क्षेपणीय कर्मको माफ़ करते हैं। वहाँका रहनेवाला संघ विवाद करता है—०। 651। ०४। 675

ख. "(१) भिक्षुओ ! यहाँ एक भिक्षुका संघने आपत्तिका प्रतिकार न करनेके लिये उत्क्षेप-

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> देखो पृष्ठ ३१५-१६। <sup>२</sup> देखो पृष्ठ ३१६।

र्व 'तर्जनीय कर्म' (पृष्ठ ३११)की तरह यहाँ भी वाक्योंकी योजना समझो।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> देखो पृष्ठ ३१७ तर्जनीय कर्मकी माफ़ीके संशोधनकी तरह यहाँ भी वाक्योंकी योजना समझो।

णीय कार्य किया है। ०° वह अधर्मसे वर्ग हो आपित्तका प्रतिकार न करनेके लिये किये गये उसके उत्क्षेपणीय कर्मको माफ़ करते हैं। वहाँका रहनेवाला संघ विवाद करता है—-०। ८६७८। ०° ७००

ग. "(१) भिक्षुओ ! यहाँ एक भिक्षुका संघने बुरी घारणा न छोळनेके लिये उत्क्षेपणीय कर्म किया है। र वह अधर्मसे वर्ग हो बुरी घारणा न छोळनेके लिये किये गये उसके उत्क्षेपणीय कर्मको माफ़ करते हैं। वहाँका रहनेवाला संघ विवाद करता है—०।" 700 । ० र । 724

# चम्पेय्यक्खंधक समाप्त ॥६॥

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> तर्जनीय कर्मकी माफ़ीके संशोधनकी तरह (पृष्ठ ३१७) यहाँ भी वाक्योंकी योजना समझो ।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> देखो पृष्ठ ३१७ (ग)।

# १०-कोशम्बक-स्कंधक

१——भिक्षु-संघ में कलह । २—कौन धर्मवादी और कौन अधर्मवादी ?
३—संघ-सामग्री (=संघका मिलकर एक होजाना ) ।
४—योग्य विनयधरकी प्रशंसा ।

# **९१-भितु-संघमें** कलह

१ —कौशाम्बी

# (१) कौशाम्बीमें भिच्च श्रोंमें भगळा

'उस समय भगवान् कौ शा म्बी के घो षि ता रा म में बिहार करते थे, (तब) किसी भिक्षुको 'आ प त्ति' (=दोष) हुई थी। वह उस आपत्तिको आपित्त समझता था; दूसरे भिक्षु उस आपित्तको अनापित्त समझते थे। (फिर) दूसरे समय वह (भी) उस आपित्तको अनापित्त समझने लगा; और दूसरे भिक्षु उस आपित्तको आपित्त समझने लगे। तब उन भिक्षुओंने उस भिक्षुसे कहा—''आवृस! तुम जो आपित्त किये हो, उस आपित्तको देख रहे हो?'' ''आवृसो! मुझे 'आपित्त' ही नहीं! किसको मैं देखूँ?'' तब उन भिक्षुओंने जमा हो, ... आपित्त न देखनेके लिये, उस भिक्षुका 'उत्क्षेपण' किया। वह भिक्षु, बहु-श्रुत, आग म ज्ञ, व ध मै-ध र, विन य-ध र; मा त्रि का-ध र, पंडि त=व्यक्त, मेधावी, ल ज्जी, आस्थावान् सीखनेवाला था। उस भिक्षुने जानकर, संभ्रान्त भिक्षुओंके पास जाकर कहा—''हे आवुसो! यह अनापित्त आपित्त नहीं। मैं आपित्त-रहित हूँ, इसे मुझे (वह लोग)

<sup>&#</sup>x27;अठ्ठकथामें है—''एक संघाराममें दो भिक्षु—एक वि न य-धर (=िवनयिपटक-पाठी), दूसरा सौ त्रा न्ति क (=सूत्रिपटक-पाठी,) वास करते थे। उनमें सौत्रान्तिक एक दिन पाख़ानेमें जा, शौचके बचे जलको वर्तनमें ही छोळ, चला आया। विनयधर पीछे पाख़ाने गया। वर्तनमें पानी देखकर, उस भिक्षुसे पूछा—'आवृस! तुमने इस जलको छोळा है?' 'हाँ, आवृस!' 'तुम इसमें आपित्त (=दोष) नहीं समझते?'। 'हाँ, नहीं समझता'। 'आवृस! यहाँ आपित्त होती है।' 'यदि होती है, तो (प्रति-)देशना (=क्षमापन) करूँगा।' 'यदि तुमने बिना जाने, भूलसे, किया, तो आपित्त नहीं है' वह उस आपित्त को अनापित्त समझता था। विनयधरने भी अपने अनुयायियोंसे कहा—''यह सौत्रान्तिक 'आपित्त' करके भी नहीं समझता"। वह उस (सौत्रान्तिक)के अनुयायियोंसे देखकर कहते—''तुम्हारा उपाध्याय आपित्त करके भी 'आपित्त' हुई नहीं जानता।" वह कहते—''पर विनयधर पहिले अनापित्तकर, अब आपित्त करता है, यह मिथ्या-वादी है।'' उन्होंने कहा—''तुम्हारा उपाध्याय सिथ्या-वादी है'। इस प्रकार कलह बढ़ी।"

<sup>ै</sup>देखो चुल्ल १ $\S$ ६ (पृष्ठ ३६१) ।  $\S$  सूत्र-पिटकके दीर्घ-निकाय आदि पाँच निकाय आगम कहे जाते हैं।  $\S$  अति-संक्षिप्त अभिधर्म मात्रिका हैं।

आपित्त-सिहत (कहते हैं)। 'उत्क्षेपण'-रिहत (=अनुिक्षप्त) हूँ, मुझे (उन्होंने) उित्क्षप्त किया। अधार्मिक=को प्य, स्थानमें अनुचित निर्णय (=कर्म) द्वारा उित्क्षप्त किया गया हूँ। आयुष्मान् (लोग) धर्मके साथ विनयके साथ मेरा पक्ष ग्रहण करें।" (तब) सभी जानकार संभ्रान्त भिक्षुओंको पक्षमें उसने पाया। जान पद (=दीहाती) जानकार और संभ्रान्त भिक्षुओंके पास भी दूत भेजा०। जनपद जानकार और संभ्रान्त भिक्षुओंको भी पक्षमें पाया। तब वह उित्क्षप्त भिक्षुके पक्षवाले भिक्षु, जहाँ उत्क्षेपक थे, वहाँ गये। जाकर उत्क्षेपक भिक्षुओंसे बोले-

''यह अनापत्ति है आवुसो ! आपत्ति नहीं । यह भिक्षु आपित्त-रहित है, आपित्त-सिहत ( -आ प न्न) नहीं । अनुित्कष्त है . . . . उित्कष्ति नहीं । यह अ-धार्मिक० कर्म ( - न्याय) से उित्कष्ति किया गया है ।'' ऐसा कहनेपर उत्कष्तिक भिक्षुओंने उित्कष्ति भिक्षुके पक्षवालोंसे कहा—'आवृसो ! यह आपित्त है, अनापित्त नहीं । यह भिक्षु आपन्न हैं, अनापन्न नहीं । यह भिक्षु उित्कष्ति है, अनुित्कष्ति नहीं । यह धार्मिक=अ को प्य=स्था नी य, कर्म ( - न्याय) द्वारा उित्कष्ति हुआ है । आयुष्मानो ! आप लोग इस उित्कष्ति भिक्षुका अनुवर्तन=अनुगमन न करें।'' उित्कष्ति पक्षवाले भिक्षु, उत्क्षेपक भिक्षुओं द्वारा ऐसा कहे जानेपर भी; उित्कष्ति भिक्षुका वैसे ही अनुवर्तन=अनुगमन करते रहे।

# (२) उत्चिप्तकोंको उपदेश

नब भगवान्—'भिक्षु-संघमें फूट हो गई, भिक्षु-संघमें फूट हो गई'— (सोच) आसनसे उठ, जहाँ वह उत्क्षेपण करनेवाले भिक्षु थे, वहाँ गये। जाकर बिछे आसनपर बैठे। बैठकर भगवान्ने उत्क्षेपण करनेवाले भिक्षुओंसे कहा—

''मत तुम भिक्षुओ ! —'हम जानते हैं, हम जानते हैं'—(सोच) जैसा-तैसा होनेपर भी (किसी) भिक्षका उत्क्षेपण करना चाहो । यदि भिक्षुओ ! (किसी) भिक्षुने आपत्ति (=अपराध) किया हो, और वह उस आपत्तिको अन्-आपत्ति (के तौरपर) देखता हो और दूसरे भिक्ष उस आपित्तको आपित्त (के तौरपर) देखते हों। यदि भिक्षुओ ! वे भिक्षु उस भिक्षुके बारेमें ऐसा जानते हों-- 'यह आयुष्मान् बहु-श्रुत, आगमज्ञ, धर्म-धर, विनय-धर, मातुका-धर, पंडित (=व्यक्त), मेधावी, लज्जाशील, आस्थावान्, सीख (चाहने)वाले हैं ; यदि हम इन भिक्षुका आपत्ति न देखनेके लिये उत्क्षेपण करेंगे = 'इन भिक्षके साथ हम उपोसथ न करेंगे, इन भिक्षके बिना उपोसथ करेंगे; तो इसके कारण संघमें झगळा, कलह, विग्रह, विवाद, संघमें फुट = संघराजी - संघ-व्यवस्थान = संघका बिलगाव होगा।' तो भिक्षुओ! फुटको बळा समझकर, भिक्षुओंको आपत्ति न देखनेके लिये उस भिक्षुका उत्क्षेपण नहीं करना चाहिये। यदि भिक्षुओ! भिक्षुने आपत्ति की हो और वह उस आपत्तिको अन्-आपत्तिके तौरपर देखता हो ० यदि हम इन भिक्षका आपत्तिके न देखनेके लिये उत्क्षेपण करेंगे = इन भिक्ष्के साथ प्रवारणा न करेंगे, इन भिक्ष्के बिना प्रवारणा करेंगे (०) इन भिक्षुओंके साथ संघ कर्म न करेंगे ०। इन भिक्षुके साथ आसनपर नहीं बैठेंगे ०। इन भिक्षुग्रोंके साथ यवागू पीने नहीं बैठेंगे । इन भिक्षुओं के साथ भोजन करने नहीं बैठेंगे । इन भिक्षुओं के साथ एक छतके नीचे वास नहीं करेंगे ०। इन भिक्षुओंके साथ वृद्धत्वके अनुसार अभिवादन, प्रत्युत्थान, हाथ जोळना, सामीचिकर्म (=कुशल समाचार पूछना) नहीं करेंगे ०। तो इसके कारण झगळा ० होगा; तो भिक्षुओ ! फूटको बळा समझकर भिक्षुओंको, आपित्त न देखनेके लिये उस भिक्षुका उत्क्षेपण नहीं करना चाहिये।" 1

# (३) उत्त्रेपकोंको उपदेश

तब भगवान् उत्क्षेपण करनेवाले भिक्षुओंको यह बात कह आसानसे उठ, जहाँ उत्क्षिप्त

( = उत्क्षेपण किये गये भिक्षृ)के पक्षवाले भिक्षु थे वहाँ गये। जाकर बिछे आसनपर बैठे। बैठकर भगवान्ने उिक्षप्त (भिक्षु)के पक्षवाले भिक्षुओंसे यह कहा—

'भिक्षुओ! आपित्तकरके—'हमने आपित्त नहीं की, हम अन्-आपित्त युक्त हैं' (सोच) आपित्तका प्रतिकार न करना, मत चाहो। यदि भिक्षुओ! (किसी) भिक्षुने आपित्त की हो और वह उस आपित्तको अन्-आपित्त (के तौरपर) देखताहो, और दूसरे भिक्षु उस आपित्तको आपित्त (के तौरपर) देखते हों। यदि वह भिक्षु उन भिक्षुओंके बारेमें ऐसा जानता है—'यह आयुष्मान् बहुश्रुत ० सीख (चाहने) वाले हैं, यह मेरे कारण, यह दूसरोंके कारण, छंद (=स्वेच्छाचार), हेप, मोह, भय (के रास्ते, या) अगित (=बुरे रास्ते)में नहीं जा सकते। यदि ये भिक्षु आपित्त न देखनेके लिये मेरा उत्क्षेपण करेंगे, मेरे साथ उपोसथ न करेंगे, मेरे बिना उपोसथ करेंगे तो इसके कारण संघमें झगळा ० होगा।' 'भिक्षुओ! फूटको बळा समझकर दूसरोंके ऊपर विश्वासकर उस आपित्तकी प्रतिदेशना (=क्षमापन) करनी चाहिये। यदि भिक्षुओ! (किसी) भिक्षुने आपित्त की हो और वह उस आपित्तको अन्-आपित्त (के तौरपर) देखता हो ० भय (के रास्ते या) अगित (=बुरे रास्ते)में नहीं जा सकते। यदि ये भिक्षु आपित्तके न देखनेके लिये मेरा उत्क्षेपण करेंगे, मेरे साथ प्रवारण न करेंगे ० सामीचि कर्म न करेंगे; तो इसके कारण झगळा ० होगा।' तो भिक्षुओ! फूटको बळा समझकर, दूसरोंके ऊपर विश्वासकर उस आपित्तकी प्रतिदेशना (=क्षमापन) करना चाहिये।"2

तब भगवान् उत्क्षिप्त (भिक्षु)के पक्षवाले भिक्षुओंसे यह बात कह आसनसे उठकर चले गये।

# (४) त्र्यावासके भीतर और बाहर उपोसथ करना

उस समय उतिक्षप्तानुगामी (च्जित्क्षप्त भिक्षुका अनुगमन करनेवाले) भिक्षु वहीं सीमाके भीतर उपो सथ करते थे, संघकमं करते थे; किंतु उत्क्षेपक (च्जित्क्षेपण करनेवाले) भिक्षु सीमासे बाहर जा उपोसथ करते थे संघ-कमं करते थे। तब एक उत्क्षेपक भिक्षु, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठा। एक ओर बैठे उस भिक्षुने भगवान्से यह कहा—

''भन्ते ! यह उित्क्षप्तानुगामी भिक्षु वहीं सीमाके भीतर उपोसथ करते हैं, संघ-कर्म करते हैं; किंतु भन्ते ! हम उत्क्षेपक भिक्षु सीमासे बाहर जाकर उपोसथ करते हैं, संघ-कर्म करते हैं।''

"भिक्षु! यदि उित्क्षप्तानुगामी भिक्षु वहीं सीमाके भीतर उपोसथ करेंगे, संघ-कर्म करेंगे जैसािक मैंने ज्ञ प्ति, और अनु श्रा व ण का विधान किया है, तो उनके वे कर्म धर्मानुसार=अकोप्य और मुक्त होंगे। भिक्षु! यदि तुम उत्क्षेपक भिक्षु वहीं सीमाके भीतर जैसािक मैंने ज्ञ प्ति और अनुश्रा-वणका विधान किया है, उसके अनुसार उपोसथ करोगे, संघ-कर्म करोगे तो तुम्हारे भी वे कर्म धर्मानुसार, अकोप्य और मुक्त होंगे। सो किसिलये?—भिक्षु तुम्हारे लिये वे दूसरे आवासके भिक्षु हैं और उनके लिये तुम दूसरे आवासके भिक्षु हो। भिक्षु! भिन्न आवास होनेके यह दो स्थान हैं—(१) स्वयंही अपनेको भिन्न आवासवाला बनाता है; या (२) समग्र हो संघ (आपित्तके)न देखने या न प्रतिकार करने, अथवा (बुरी धारणाके)न छोळनेके लिये उसका उत्क्षेपण करता है। "भिक्षु! एक आवास होनेके यह दो स्थान हैं—(१) स्वयं ही अपनेको एक आवासवाला बनाता है; या (२) संघ-समग्र हो न देखने, या न प्रतिकार करने अथवा न छोळनेके लिये उत्क्षिप्त (किये गये व्यक्ति)-को ओ सा र ण करता है। "।" 3

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> देखो पृष्ठ ३२३।

#### (५) कलहके कारण अनुचित कायिक वाचिककर्म नहीं करना चाहिये

उस समय भोजन करते वक्त (गृहस्थके) घरमें भिक्षुओंने झगळा, कलह, विवाद किया; और अनुचित कायिक और वाचिक कर्म दिखलाया। हाथसे इशारा किया। लोग हैरान...होते थे— 'कैंसे शाक्य पुत्रीय थमण भोजन करते वक्त (गृहस्थके घरमें) झगड़ा, कलह, विवाद करेंगे और अनुचित कायिक तथा वाचिक कर्म प्रदर्शित करेंगे; हाथका इशारा करेंगे!' भिक्षुओंने उन मनुष्यों- के हैरान होने...को सुना और जो वे अल्पेच्छ ० भिक्षु थे वे हैरान...होते थे— 'कैंसे भिक्षु ० हाथका इशारा करेंगे!' तव उन भिक्षुओंने भगवान्से यह बात कही—

''सचमुच भिक्षुओ ! उन भिक्षुओंने ० हाथका इशारा किया ?''

''(हाँ) सचमुच भगवान्।''

भगवान्ने फटकारकर धार्मिक कथा कह भिक्ष्ओंको संबोधित किया—

"भिक्षुओ ! संघमें फूट होनेपर, अन्याय होनेपर सम्मोदन न करनेपर—'इतनेसे एक दूसरेको अनुचित कायिक कर्म, वाचिक कर्म न दिखलायेंगे, हाथका इशारा न करेंगे'—(सोच) आसनपर बैठे रहना चाहिये। भिक्षुओ ! संघमें फूट होजानेपर, न्याय होनेपर, सम्मोदनके किये जानेपर, दूसरे आसनपर बैठना चाहिये।"4

### (६) कलह करनेवालोंकी जिद

उस समय भिक्षु संघमें झगळा करते, कलह करते, विवाद करते, एक दूसरेको मुख (रूपी) गिक्त (=हथियार)से बेधते फिरते थे। वह झगळेको शान्त न कर सकते थे। तब एक भिक्षु जहाँ भगवान् थे वहाँ गया। जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर खळा होगया। एक ओर खळे उस भिक्षुने भगवान्से यह कहा—

''भन्ते ! यहाँ संघमें भिक्षु झगळा करते ० झगळेको शान्त नहीं कर सकते । अच्छा हो भन्ते ! यदि भगवान् जहाँ वह भिक्षु हैं वहाँ चलें ।''

भगवान्ने मौनसे स्वीकार किया। तब भगवान् जहाँ वे भिक्षु थे वहाँ गये। जाकर उन भिक्षुओंसे बोले—

''बस भिक्षुओ ! मत झगळा, कलह, विग्रह, विवाद करो।'' ऐसा कहनेपर एक अधर्मवादी भिक्षुने भगवान् से यह कहा—

"भन्ते ! भगवान् !धर्मस्वामी ! रहने दें । परवाह मत करें । भन्ते ! भगवान् !धर्मस्वामी ! दृष्ट-धर्म (=६सी जन्म)के सुखके साथ बिहार करें । हम इस झगळे, कलह, विग्रह, विवादको जान लेंगे ।"

दूसरी बार भी भगवान्ने उन भिक्षुओंसे यह कहा—"वस ०।" दूसरी बार भी उस अधर्मवादी भिक्ष्ने भगवान्से यह कहा—"भन्ते !०।"

#### (७) दीर्घायु जातक

तब भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—''भिक्षुओं! भूतकालमें वा राण सी में ब्रह्मदत्त नामक का शि राज था। (वह) आढच=महाधनी=महा भोगवान=महा सैन्य युक्त=महावाहन युक्त =महाराज्य युक्त, भरे कोष्ठागार वाला था। (उस समय) दी घि ति नामक को सल राजा था; जोकि दिर्द्र, अल्पधन, अल्पभोग अल्पसैन्य, अल्पवाहन, थोळे राज्यवाला, अपरिपूर्ण कोष, कोष्ठा-गारवाला था। तव भिक्षुओं! काशिराज ब्रह्मदत्तने चतुरंगिनी सेना तैयारकर को सल राज दी घि ति पर चढ़ाई की। तब भिक्षुओं! कोसलराज दी घितिको ऐसा हुआ—'काशिराज ब्रह्मदत्त आढ्य ० हैं और में दिरद्र हूँ। में काशिराज ब्रह्मदत्तके साथ एक भिळन्त भी नहीं ले सकता। क्यों न में पहले ही नगर से चला जाऊँ। तब भिक्षुओ ! कोसलराज दीघिति महिषी (=पटरानी)को लेकर पहिलेही नगरसे भाग गया। तब भिक्षुओ ! काशिराज ब्रह्मदत्त कोसलराज दीघि ति की सेना, वाहन, देश, कोष, और कोष्ठागारको जीतकर अधिकारमें किया। तब भिक्षुओ ! कोसलराज दीघिति अपनी स्त्री सहित जिधर वाराण सी थी उधरको चला। क्रमशः जहाँ वाराणसी है वहाँ पहुँचा। तब भिक्षुओ ! कोसल-राज दीघि ति ने अपनी स्त्री सहित वाराणसीके एक कोनेमें कुम्हारके घरमें अज्ञात वेषसे परिब्राजकका रूप धारणकर वास किया। तब भिक्षुओ कोसलराज दी घि ति की महिषी अचिरमें हो गिभणी हुई। उसको ऐसा दोहद (= दोहळ) हुआ—वह सूर्यके उदयके समय की डा-क्षेत्र (सुभूमि) में सन्नाह और वर्म (= कवच) से युक्त चतुरंगिनी सेनाको खळी देखना चाहती थी और खड्गकी धोवनको पीना चाहती थी। तब भिक्षुओ कोसलराज दी घि ति की महिषीने कोसल राज दीघितिसे यह कहा—

''देव ! मैं गिभणी हूँ। मुझे ऐसा दो हद उत्पन्न हुआ है—सूर्यके उदयके समय कीड़ा-क्षेत्रमें सन्नाह और वर्मसे युक्त चतुरंगिनी सेनाको खळी देखना चाहती हूँ और खड्गकी धोवनको पीना चाहती हूँ।'

''देवि ! दुर्गतिमें पळे हम लोगोंको कहाँसे हम लोगोंके लिये कीडा क्षेत्रमें सन्नाह और वर्म में युक्त चतुरंगिनी सेना खळी (होगी), और कहाँसे खड्गकी धोवन (आयेगी) ?'

''देव ! यदि मैं न पाऊँगी तो मर जाऊँगी।'

भिक्षुओ ! उस समय काशिराज ब्रह्मदत्तका ब्राह्मण पुरोहित कोसलराज दीघितिका मित्र था। तब भिक्षुओ। कोसलराज दीघित, जहाँ काशिराज ब्रह्म दत्तका पुरोहित था, वहाँ गया। जाकर... पुरोहित ब्राह्मणसे यह बोला—

''सौम्य $^{9}$  ! तेरी सि खिनी गिंभणी है । उसको इस प्रकारका दो हद उत्पन्न हुआ है—०और खड्गकी धोवनको पीना चाहती है ।'

''तो देव हम भी देवीको देखना चाहते हैं।'

''तब भिक्षुओ ! को सल राज दी घि ति की महिषी जहाँ का शि राज ब्रह्मदत्तका पुरोहित ब्राह्मण था वहाँ गई...पुरोहित ब्राह्मणने दूरसे ही कोसलराज दी घि त की महिषीको आते देखा। देखकर आसनसे उठ एक कंधेपर उत्तरासंघ कर जिधर को सल राज दीघितिकी महिषी थी उधर हाथ जोल तीन बार उदान (चित्तोल्लाससे निकला शब्द) कहा—अहो ! कोसलराज कोखमें हैं ! अहो ! कोसलराज कोखमें हैं । कोसलराज कोखमें हैं । कोसलराज कोखमें हैं (और रानीसे कहा)—देवि प्रसन्न हो, तू सूर्यके उदयके समय कीडा क्षेत्रमें सन्नाह और वमेंसे युक्त चतुरंगिनी सेनाको खन्नी देखेगी, और खड्गकी धोवनको पीयेगी।''

''तब भिक्षुओ ! काशिराज ब्रह्मदत्तका पुरोहित ब्राह्मण जहाँ काशिराज ब्रह्मदत्त था वहाँ गया। जाकर यह बोला—'देव ! ऐसी साइत है इसलिये कल सूर्यके उदयके समय कीड़ास्थलमें सन्नाह और वर्मसे युक्त चतुरंगिनी सेना खळी हो और खड्ग धोये जायँ।'

''तब भिक्षुओ ! काशिराज ब्रह्मदत्तने आदिमयोंको आज्ञा दी—'भणे ! जैसा पुरोहित ब्राह्मण कहता है वैसा करो।' "

''भिक्षुओं ! (इस प्रकार) कोसलराज दीिघतिकी महिषीने सूर्यके उदयके समय कीड़ास्थलमें

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> मित्रके संबोधनमें इस शब्दका प्रयोग होता था ।

सन्नाह और वर्मसे युक्त चतुरंगिनी सेनाको खळी देख पाया तथा खड्गकी धोवनको पी पाया।

"तव भिक्षुओं ! कोसल राज द्रीघितिकी महिपीने उस गर्भके पूर्ण होनेपर पुत्र प्रसव किया (माता-पिताने) उसका दी र्घा यु नाम रखा । तब भिक्षुओं ! बहुत काल न जाते जाते दीर्घायु कुमार विज्ञ हो गया । कोसलराज दीधितको वह हुआ—'यह काशिराज ब्रह्म दत्त हमारे अनर्थका करने वाला है । इसने हमारी सेना, वाहन, देश, कोष, और कोष्टागारको छीन लिया है । यदि यह जान पायेगा तो हम तीनोंको मरवा डालेगा । क्यों न मैं दी र्घा यु कुमारको नगरसे बाहर बसा दूँ।'

''तव भिक्षुओ ! कोसलराज दी घि तिने दी घी यु कुमारको नगरसे बाहर वसा दिया।... दी घी यु कुमार नगरसे वाहर वसते थोड़े ही समयमें सारे शिल्पोंको सीख गया।...उस समय कोसल राज दी घि ति का हजाम काशिराज ब्रह्म दत्त के पास रहता था। भिक्षुओ ! एक समय कोसलराज दीघितिके हजामने कोसलराज दी घि त को स्त्री सिहत वाराणसी के एक कोनेमें कुम्हारके घरमें अज्ञात वेपसे परिवाजकके रूपमें वास करते देखा। देखकर जहाँ काशिराज ब्रह्म दत्त था वहाँ गया। जाकर काशिराज ब्रह्म दत्त से यह बोला—

''देव ! कोसलराज दी घि ति स्त्री सहित वाराणसी० परिब्राजकके रूपमें वास कर रहा है ।' ''तब भिक्षुओ ! काशिराज ब्रह्मदत्तने आदमियोंको आज्ञा दी—

''तो भणे! कोसलराज दीिघतिको स्त्री सिहत ले आओ!'

''अच्छा देव !' (कह) वे आदमी काशिराज ब्रह्मदत्तको उत्तर दे कोसलराज दी घि ति को स्त्री सिहत ले आये।

''तव भिक्षुओं ! काशिराज ब्रह्मदत्तने आदिमयोंको आज्ञा दी—'तो भणे ! कोसलराज दी घि ति को स्त्री महित मजबूत रस्सीसे पीछेकी ओर बाँह करके अच्छी तरह बाँध, छुरेसे मुँळवा, जोरकी आवाजवाले नगाळेके साथ एक सळकसे दूसरी सळकपर, एक चौरस्तेसे दूसरे चौरस्तेपर घुमा दिक्खिन दरवाजेसे नगरके दिक्खिन ओर चार टुकळे कर चारों दिशाओंमें बिल फेंक दो।'

''अच्छा देव !' कह . वे आदमी काशिराज ब्रह्मदत्तको उत्तरदे, कोसलराज दी घि ति को स्त्री सिहत ॰ मजबूत रस्सीसे पीछेकी ओर बाँह बाँध, छुरेसे शिर मुँळवा जोरके आवाजवाले नगाळेके साथ एक सळकसे दूसरी सळकपर, एक चौरस्तेसे दूसरे चौरस्तेपर घुमाते थे। तब भिक्षुओ ! दी घी यु कुमारको यह हुआ—'मुझे माता-पिताका दर्शन किये देर हुई। चलो माता-पिताका दर्शन करूँ।' तब भिक्षुओ ! दी घी यु कुमारने वाराणसीमें प्रवेशकर माता-पिताको मोटी रस्सीसे बाँहे पीछेकी ओर बँधे एक चौरस्तेसे दूसरे चौरस्तेपर घुमाते देखा। देखकर जहाँ माता-पिता थे वहाँ गया।..को सल राज दी घि ति ने दूरसे ही कुमार दी घी यु को आते देखा। देखकर दीर्घायु कुमारसे यह कहा—

''तात दीर्घायु ! मत तुम छोटा बळा देखो । तात दीर्घायु ! वैरसे वैर शांत नहीं होता । अवैर से ही तात दीर्घायु वैर शांत होता है ।'

''ऐसा कहनेपर भिक्षुओ ! उन आदिमयोंने कोसलराज दी घिति से यह कहा—'यह कोसलराज दी घिति उन्मत्तहो बक-झक कर रहा है। दी घी यु इसका कौन है ? किसको यह ऐसे कह रहा है—तात दीर्घायु, मत तुम छोटा बळा देखो० अवैरसे ही तात दीर्घायु! वैर शांत होता है।'

'''भणें ! मैं उन्मत्त हो बकझक नहीं कर रहा हूँ बल्कि (मेरी बातको) जो विज्ञ है वह जानेगा।'

''भिक्षओ ! दूसरी बार भी ०। तीसरा बार भी कोसलराज दी घि ति ने कुमार दीर्घायुसे यह

कहा-- 'तात छोटा बळा मत देखों ० अवैरसे ही तात दी घी यु ! वैर शांत होता है ।'

''तीसरी बार भिक्षुओ ! उन आदिमयोंने कोसलराज दी घि ति से यह कहा—'यह कोसलराज दी घि ति उन्मत्त हो ०।'

'' 'भणे ! मैं उन्मत्त हो बल-झक नहीं कर रहा हूँ ०।'

''तब भिक्षुओ ! वे आदमी कोसलराज दी घि ति को स्त्री सहित एक सळकसे दूसरी सळकपर, एक चौरस्तेसे दूसरे चौरस्तेपर घुमा, दक्षिणह्वारसे लेजा, नगरके दक्षिण चार टुकळेकर चारों दिशाओं में बिल डाल गुल्म (=पहरेदार) रख चले गये।

''तब भिक्षुओ ! दी र्घा युकुमा र ने वाराणसीमें जा शराब ले पहरेदारोंको पिलाया । जब वे मतवाले होकर पळ गये तब लकळी ला चिता बना, माता-पिताके शरीरको चितापर रख आगदे हाथ जोळ तीन बार चिताकी प्रदक्षिणा की ।

''उस समय भिक्षुओ ! काशिराज ब्रह्म दत्त ऊपरके महलपर था।...काशिराज ब्रह्म दत्त ने दीर्घायुको तीन बार चिताकी प्रदक्षिणा करते देखा। देखकर उसको ऐसा हुआ — 'निस्संशय वह आदमी कोसलराज दी घिति का जातिवाला या रक्त-संबंधी है। अहो मेरे अनर्थके लिये किसीने (यह बात मुझे नहीं) बतलाई।'

''तब भिक्षुओं दीर्घायु कुमार ! अरण्यमें जा पेट भर रो आँसू पोंछ वाराणसीमें प्रवेशकर अन्तःपुर (=राजाके रहनेके दुर्ग)के पासकी हथसारमें जा महावतसे यह बोला—'आचार्य मैं (आपके) शिल्प सीखना चाहता हूँ।'

" 'तो भणे माणवकः! (=वच्चा) सीखो।'

''तब भिक्षुओ ! दीर्घायु कुमार रातके भिनसारको दीर्घायु कुमार हथसारमें मंजु स्वरसे गाता और वीणा बजाता था । काशिराज ब्रह्मदत्त ने रातके भिनसारको उठकर हथसारमें मंजु स्वरसे गीत गाते और वीणा बजाते (किसी आदमी)को सुना । सुनकर आदिमियोंसे पूछा—

'''भणे ! (यह) कौन रातके भिनसारको उठकर हथसारमें मंजु स्वरसे गाता और वीणा बजाता था ?'

''देव ! अमुक महावतका शिष्य माणवक रातके भिनसारको उठकर मंजुस्वरसे गाता और वीणा बजाता था ।'

'' 'तो भणे ! उस माणवकको यहाँ ले आओ।'

"'अच्छा देव !' (कह) . . वे आदमी काश्चिराज ब्रह्मदत्तको उत्तर दे दी र्घा यु कु मा र को ले आये ।''

''(राजाने पूछा)—'भणे माणवक! क्या तू रातके भिनसारको उठकर मंजु स्वरसे गाता और वीणा बजाता था ?'

'' 'हाँ देव ! '

" 'तो भणे माणवक ! गावो, और वीणा बजाओ।'

"'अच्छा देव—(कह) दीर्घायुकुमारने काशिराज ब्रह्मदत्तको संतुष्ट करनेकी इच्छासे मंजु स्वरसे गाया और वीणा बजाया।

'''भणे माणवक ! तू मेरी सेवामें रह ।

'''अच्छा देव' (कह) . . दी र्घा यु कुमारने का शिराज ब्रह्मदत्तको उत्तर दिया।

'''तब भिक्षुओ ! दीर्घायु कुमार काशिराज ब्रह्मदत्तका पहले उठने-वाला, पीछे-सोने-वाला, क्या-काम है—पूछनेवाला, प्रियचारी (और) प्रियवादी सेवक होगया। तब भिक्षुओ ! काशिराज

व्रह्मदत्तने बहुत थोळेही समय बाद दीर्घायुकुमारको अपने अन्तरंगके विश्वसनीय स्थानपर स्थापित किया ।

''(एक बार) .. काशिराज ब्रह्म दत्तने दीर्घायु कुमारमे यह कहा—'तो भणे! माणवक रथ जोतो शिकारके लिये चलेंगे ।'

'''अच्छा, देव'(कह) . . उत्तरदे, दीर्घायु कुमारने रथ जोत, काशिराज ब्रह्मदत्तसे यह कहा— ''देव ! रथ जुत गया । अव जिसका काल समझतेहों (वैसा करें)

''तव भिक्षुओ ! काशिराज ब्रह्मदत्त रथपर चढ़ा और दीर्घायुकुमारने रथको हाँका। उसने ऐसे रथ हाँका कि सेना दूसरी ओर चली गई और रथ दूसरी ओर : तव भिक्षुओ ! काशिराज ब्रह्मदत्तने दूर जाकर दीर्घायुकुमारसे यह कहा—

'' 'तो भणे माणवक! रथको छोड़ो। थक गया हुँ लेटूँगा।'

"'अच्छा देव!' (कह) दीर्घायु कुमार काशिराज ब्रह्मदत्तको उत्तर दे, रथ छोळ पृथ्वीपर पलथी मारकर वैठ गया। तब...काशिराज ब्रह्मदत्त दीर्घायु कुमारकी गोदमें सिर रख सो गया। थका होनेसे क्षणभरमें ही उसे नींद आगई। तब भिक्षुओ !दीर्घायु कुमारको यह हुआ—'यह काशिराज ब्रह्मदत्त हमारे बहुतसे अनथोंका करनेवाला हैं। इसने हमारी सेना, वाहन, देश, कोश और कोष्ठागारको छीन लिया। इसने मेरे माता-पिताको मारडाला। यह समय है जब कि मैं वैर साधूँ।'—(सोच)म्यानसे उसने तलवार निकाली। तब भिक्षुओ। दीर्घायु कुमारको यह हुआ—'मरनेके समय पिताने मुझे कहा था—'तात दीर्घायु ! मत तुम छोटा बळा देखो, तात दीर्घायु, वैरसे वैर शान्त नहीं होता। अवैर से ही तात दीर्घायु !वैर शान्त होता है।' यह मेरे लिये उचित नहीं कि मैं पिताके वचनका उल्लंघन करूँ', (सोच) म्यानमें तलवार डालदी। दूसरी बार भी०। तीसरी बार भी दीर्घायु कुमारको यह हुआ—'यह काशिराज० म्यानमें तलवार डालदी।

"तब भिक्षुओ ! काशिराज ब्रह्मदत्त, भयभीत, उद्विग्न, शंकायुक्त, त्रस्त हो सहसा (जाग) उठा। तब...दीर्घायु कुमारने काशिराज ब्रह्मदत्तसे यह कहा—'देव! क्यों तुम भयभीत जाग उठे?'

'' 'भणे माणवक ! मुझे स्वप्नमें कोसलराज दी घि ति के पुत्र दीर्घायु कुमारने खड्गसे (मार) गिराया था, इसीसे मैं भयभीत० (जाग) उठा ।'

''तब भिक्षुओ ! दीर्घायु कुमारने बाएँ हाथसे काशिराज ब्रह्मदत्तके सिरको पकळ दाहिने हाथ में खड्गले, काशिराज ब्रह्म दत्त से यह कहा—

'''देव ! मैं हूँ कोसलराज दी घित का पुत्र दी घी युकु मार । तुम हमारे बहुत अनर्थ करने वाले हो । तुमने हमारी सेना, वाहन, देश, कोश, और कोष्ठागारको छीन लिया । तुमने मेरे माता पिताको मार डाला यही समय है कि मैं (पुराने) वैरको साधूँ।'

''तब भिक्षुओ ! काशिराज ब्रह्मदत्त दीर्घायु कुमारके पैरोंमें सिरसे पळ, दीर्घायु कुमारसे यह बोला—'तात दीर्घायु ! मुझे जीवन दान दो, तात दीर्घायु मुझे दान दो।'

" 'देवको जीवन दान मैं दे सकता हूँ, देव भी मुझे जीवन दान दें।'

'' 'तो तात दीर्घायु ! तुम मुझे जीवन दान दो, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ ।'

''तब भिक्षुओ ! काशिराज ब्रह्मदत्त और दीर्घायु कुमारने एक दूसरेको जीवन दान दिया और (एकने दूसरे का) हाथ पकळा, और द्रोह न करनेकी शपथ की।

''तब भिक्षुओ ! काशिराज ब्रह्मदत्तने दीर्घायु कुमारसे यह कहा—

" 'तो तात ! दीर्घायु ! रथ जोतो चलें ।'

" 'अच्छा देव ! '— (कह)...दीर्घायु कुमारने काशिराज ब्रह्मदत्तको उत्तर दे रथ जोत काशिराज ब्रह्मदत्तसे यह कहा—

'' 'देव ! तुम्हारा रथ जुत गया । अब जिसका समय समझो (वैसा) करो ।'

''तब भिक्षुओ ! काशिराज ब्रह्मदत्त रथपर चढ़ा और दीर्घायु कुमारने रथ हाँका । (उसने) रथको ऐसा हाँका कि थोळीही देरमें सेनासे मिलगया। तब भिक्षुओ ! काशिराज ब्रह्मदत्त ने वाराण सी में प्रवेशकर अमात्यों और षरिषदोंको एकत्रितकर यह कहा—

'' 'भणे! यदि कोसलराज दी घी ति के पुत्र दी घी यु कु मा र को देखो तो उसका क्या करोगे ?'

किन्हीं किन्हींने कहा—'हम देव ! हाथ काट लेंगे'; 'हम देव ! पैर काट लेंगे', 'हम देव ! हाथ पैर काट लेंगे'; 'हम देव ! कान काट लेंगे'; 'हम देव ! नाक काट लेंगे', 'हम देव नाक-कान काट लेंगे', 'हम देव ! सिर काट लेंगे ।'

"'भणे यह कोसलराज दी घी ति का पुत्र दी घी यु कुमार है। इसका तुम कुछ नहीं करने पाओंगे इसने मुझे जीवन-दान और मैंने इसे जीवन-दान दिया।'

"तब भिक्षुओ ! काशिराज ब्रह्मदत्तने दी घी यु कु मा र ने यह कहा—

"'तात दीर्घायु ! पिताने मरनेके समय जो तुमसे कहा,—ना त दीर्घायु । यह तुम छोटा बळा देखो॰ अवैरसे ही तात दीर्घायु ! वैर शान्त होता है—क्या सोचकर तुम्हारे पिताने ऐसा कहा?'

"मत बळा='मत चिरकाल तक वैर करो' यह सोच देव ! मेरे पिताने मरनेके समय 'मत बळा' कहा । और जो देव ! मेरे पिताने मरनेके समय कहा—'मत छोटा'—(सो) मत जल्दी मित्रों से बिगाळ करो यह सोच मेरे पिताने मरने के समय कहा—मत छोटा । और जो देव ! मेरे पिताने मरनेके समय कहा—'वैरसे वैर नहीं शान्त होता; अवैरसे ही वैर शान्त होता है'—(सो) देवने मेरे माता-पिताको मारा यह (सोच) यदि मैं देवको प्राणसे मारता तो जो देवके हित चाहनेवाले हैं वे मुझे प्राणसे मार देते । और (फिर) जो मेरे हित चाहनेवाले हैं वे उनको प्राणसे मारते इस प्राकर वह वैर वैरसे शान्त न होता । किन्तु इस वक्त देवने मुझे जीवन-दान दिया और मैंने देवको जीवन-दान दिया । इस प्रकार अवैरसे वह वैर शान्त होता था । देव ! यह समझ मेरे पिताने मरने के समय कहा—तात दीर्घायु ! ०अवैरसे ही वैर शान्त होता है ।'

"तब भिक्षुओं काशिराज ब्रह्मदत्तने—'आश्चर्य है रे ! अद्भुत है रे ! कितना पंडित यह दीर्घायु कुमार हैं जो कि पिताके संक्षेपसे कहेका (इतना) विस्तारसे अर्थ जानता है !'—(कह उसके) पिताकी सेना, वाहन, देश, कोश, कोष्ठागारको छौटा दिया (और अपनी) कन्याको प्रदान किया।

''भिक्षुओ ! दंड ग्रहण करनेवाले, शस्त्र ग्रहण करनेवाले उन क्षत्रिय राजाओंका भी ऐसे आपसमें मेल हो (तो) क्या भिक्षुओ यह शोभा देता है कि ऐसे स्वाख्यात (=अच्छी तरह च्या-ख्यात) धर्ममें प्रब्रजित हुए तुम्हारा मेल (न) हो।''

"दूसरी बार भी ०।

"तीसरी बार भी भगवान्ने उन भिक्षुओंसे यह कहा-

" 'बस भिक्षुओ ! मत झगळा, कलह, विग्रह, विवाद करो'।" तीसरी बार भी उस अधर्मवादी भिक्षुने भगवान्से यह कहा—

"भन्ते ! भगवान् ! धर्मस्वामी ! रहने दें, परवाह मत करें ! भन्ते भगवान्; धर्मस्वामी दृष्ट-धर्म (=इसी जन्म )के सुखके साथ विहार करें । हम इस झगळे, कलह, विग्रह, विवादको जान लेंगे ।"

तव भगवान्—'यह मोब पुरुष परियादि न्न रूप (= अत्यन्त लिप्त) हैं इनको समझाना सुकर नहीं'--(सोच) आश्रमसे उट चल दिये।

#### (इति) दीर्घायु भाणवार ॥ १ ॥

#### (८) भिच्च-संवका परित्याग

तब भगवान् पूर्वाहण समय (वस्त्र) पहनकर पात्र-चीवरले कौशाम्बीमें भिक्षाचारकर, भोजनकर पिंड-पानसे उठ, आसन समेट, पात्र चीवर ले, खळेही खळे इस गाथाको बोले-

''बळे शब्द करने वाले एक समान (यह) जन कोई भी अपनेको वाल (=अज्ञ) नहीं मानते; संघके भंग होनेपर (और) मेरे लिये मनमें नहीं करते ॥

मढ, पंडितसे दिखलाते, जीभपर आई वातको बोलने वाले ;

मन-चाहा मुख फैलाना चाहते है; जिस (कलह)से (अयोग्य मार्गपर)

ले जाये गये हैं, उसे नहीं जानते ॥

'मुझे निन्दा', 'मुझे मारा', 'मुझ जीता', 'मुझे त्यागा'। (इस तरह) जो उसको नहीं बाँधते, उनका वैर शांत होजाता है ।। वैरसे वैर यहाँ कभी शांत नहीं होता। अ-वैरमे (ही) झांत होता है, यही सनातन-धर्म है।। दुसरे (=अपंडित) नहीं जानते, कि हम यहाँ मृत्युको प्राप्त होंगे।

जो वहां (मृत्युके पास) जाना जानते हैं, वे (पंडित) बुद्धिगत (कलहोंको) शमन करते हैं ॥ हड्डी तोळने वालों, प्राण हरने वालों, गाय-घोळा-धन-हरनेवालों । राष्ट्रको विनाश करनेवालों (तक)का भी मेल होता है।। यदि नम्र-साध्-विहारी (पुरुष) सहचर=सहायक (=साथी) मिले। तो सब झगळोंको छोळ प्रसन्न हो बुद्धिमान् उसके साथ विचरे।।

यदि नम्र साधु-विहारी भीर सहचर सहायक न मिले। तो राजाकी भाँति विजित राष्ट्रको छोळ, उत्तम मातंग-राजकी भाँति अकेला विचरे। अकेला विचरना अच्छा है, वालसे मित्रता नहीं (अच्छी)।

बे पर्वाह हो उत्तम मातंग-(=नाग) राजकी भाँति अकेला विचरे, और पाप न करे।।"

### २--वालकलोणकार याम

तब भगवान् खळे खळे इन गाथाओंको कहकर, जहाँ बाल क-लोण कार ग्राम था, वहाँ गये । उस समय आयुष्यमान् भृ गृ बालक-लोणकार ग्राममें वास करते थे । आयुष्मान् भृगुने दूरसे ही भगवान्को आते देखा । देखकर आसन विछाया, पैर धोनेको पानी भी (रक्खा) । भगवान् बिछाये आसनपर बैठे । वैठकर चरण धोये । आय्ष्मान् भृगु भी भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे हुये आयुष्मान् भृगुसे भगवान्ने यों कहा—''भिक्षु ! क्या खमनीय (=ठीक) तो है, क्या यापनीय ( -अच्छी गुजरती ) तो है ? पिंड ( -भिक्षा )के लिये तो तुम तकलीफ नहीं पाते ?"

''खमनीय है भगवान् ! यापनीय है भगवान् ! मैं पिंडके लिये तकलीफ नहीं पाता ।''

#### ३---प्राचीनवंशदाव

तब भगवान् आयुष्मान् भृगुको धार्मिक कथासे० समुत्तेजितकर०, आसनसे उठकर, जहाँ प्रा ची न-वं श-दाव है, वहाँ गये । उस समय आयुष्मान् अ नु रु द्ध, आयुष्मान् न न्दि य और आयुष्मान

कि म्बि ल प्राचीन-वंश-दावमें विहार करते थे । दाव-पालक (च्वन-पाल)ने दूरसे ही भगवान्को आते देखा । देखकर भगवान्से कहा ~

''महाश्रमण ! इस दावमें प्रवेश मत करो। यहाँपर तीन कुल-पुत्र यथाकाम (=मौजसे) विहर रहे हैं उनको तकलीफ मत दो।''

आयुष्मान् अनुरुद्धने दाव-पालको भगवान्के साथ बात करते सुना । सुनकर दाव-पालसे यह कहा—

''आवुस ! दाव-पाल ! भगवान्को मत मना करो । हमारे शास्ता भगवान् आये हैं ।'' तब आयुष्मान् अनुरुद्ध जहाँ आयुष्मान् निन्दिय और आयु० किम्बल थे वहाँ गये । जाकर बोले...—

"आयुष्मानो ! चलो आयुष्मानो ! हमारे शास्ता भगवान् आगये ।

तब आ० अनुरुद्ध, आ० निन्दिय, आ० किम्बल भगवान्की अगवानीकर, एकने पात्र-चीवर ग्रहण किया, एकने आसन बिछाया, एकने पादोदक रक्खा । भगवान्ने बिछाये आसनपर बैठ पैर धोये । वे भी आयुष्मान् भगवान्को अभिवादनकर, एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे हुए आयुष्मान् अनुरुद्धसे भगवान्ने कहा—

''अनुरद्धो ! खमनीय तो है ? यापनीय तो है ? पिंडके लिये तो तुम लोग तकलीफ नहीं पाते ?''

''खमनीय है, भगवान् ! ०''

''अनुरुद्धो ! क्या एकत्रित, परस्पर मोद-सिहत, दूध-पानी हुए, परस्पर प्रिय-दृष्टिसे देखते, विहरते हो ?''

"हाँ भन्ते ! हम एकत्रित ०।"

''तो कैसे अनुरुद्धो ! तुम एकत्रित०?"

"भन्ते ! मुझे, यह विचार होता है—'मेरे लिये लाभ है ! मेरे लिये सुलाभ प्राप्त हुआ है, जो ऐसा स-ब्रह्मचारियों (=गृरु भाइयों) के साथ विहरता हूँ। भन्ते ! इन आयुष्मानोंमें मेरा कायिक कर्म अन्दर और बाहरसे मित्रता-पूर्ण होता है; वाचिक-कर्म अन्दर और बाहरसे मित्रता-पूर्ण होता है; मानसिककर्म अन्दर और बाहर । तब भन्ते ! मुझे यह होता है—क्यों न मैं अपना मन हटा कर, इन्हीं आयुष्मानोंके चित्तके अनुसार बर्तू । सो भन्ते ! मैं अपने चित्तको हठाकर इन्हीं आयुष्मानों के चित्तोंका अनुवर्तन करता हूँ। भन्ते ! हमारा शरीर नाना है, किन्तु चित एक..।"

आयुष्यमान् निन्दियने भी कहा—''भन्ते ! मुझे यह होता है०।'' आयुष्मान् किम्बिलने भी कहा—भन्ते ! मुझे यह०।

''साधु, साधु, अनुरुद्धो ! अनुरुद्धो ! क्या तुम प्रमाद-रहित, आलस्य-रहित, संयमी हो, विहरते हो ?''

"भन्ते ! हाँ ! हम प्रमाद-रहित०।"

''अनुरुद्धो ! तुम कैसे प्रमाद-रिहतः ?'' ''भन्ते ! हमारेमें जो पिहले ग्रामसे भिक्षाचार करके लौटता है, वह आसन लगाता है, पीनेका पानी रखता है, कूळेकी थाली रखता है। जो पीछे गाँवसे पिंडचार करके लौटता है, (वह) भोजन (मेंसे जो) बँचा रहता है, यदि चाहता है, खाता है, (यदि) नहीं चाहता है, तो (ऐसे) स्थानमें, जहाँ हरियाली न हो, छोळ देता है, या जीव-रिहत पानीमें छोळ देता है। आसनोंको समेटता है। पीनेके पानीको समेटता है। कूड़ेकी थालीको घोकर समेटता है। खानेकी जगहपर झाळू देता है। पानीके घळे, पीनेके घळे, या पाखानेके घळे जिसे खाली देखता है

उसे (भरकर) रख देता है। यदि वह उससे होने लायक नहीं होता तो हाथके इकारेसे, हाथके संकेत (=हत्थ-विलंघक)से दूसरोंको बुलाकर, पानीके घळे या पीनेके घळेको (भरकर) रखवाता है। भन्ते ! हम उसके लिये वाग्-युद्ध नहीं करते। भन्ते ! हम पाँचवें दिन सारी रात धर्म-सम्बन्धी कथा करने बैठते हैं। इस प्रकार भन्ते ! हम प्रमाद-रहित०।"

''साधु, साधु, अनुरुद्धो ! अनुरुद्धो ! इस प्रकार प्रमाद-रहित, निरालस, संयमी हो विहरते, क्या तुम्हें <sup>१</sup>उत्तर-मनुष्य-धर्म अलमार्य-ज्ञान-दर्शन-विशेष अनुकूल-विहार प्राप्त है ?''

#### ४ ---पारिलेय्यक

तब भगवान् आयुष्मान् अन् रुद्ध, आयुष्मान् नं दिय, और आयुष्मान् कि म्बिल को धार्मिक कथा द्वारा समुत्तेजित, सम्प्रहर्षितकर, आसनसे उठ जिधर पारिलेय्य क है उधर चारिकाके लिये चलपळे। क्रमशः चारिका करते जहाँ पारिलेय्य क है वहाँ पहुँचे। वहाँ भगवान् पारिलेय्य क में रक्षित व न-खंडके भद्र शाल (वृक्ष)के नीचे बिहार करते थे।

### (९) एकान्त निवासका-स्रानन्द

तब एकान्तमें स्थित हो विचारमग्न होते समय भगवान्के चित्तमें यह विचार हुआ—'मैं पहले उन झगळा, कलह, विवाद, बकवाद और संघमें अधिकरण (= मुकदमा) पैदा करनेवाले कौशाम्बीके भिक्षुओंसे आकीर्ण (= घरा) हो अनुकूलताके साथ नहीं बिहार कर सकता था। सो मैं अब उन ० कौ शा म्बी के भिक्षुओंसे अलग, अकेला, अद्वितीय हो अनुकूलताके साथ बिहार कर रहा हूँ। एक हस्तिनाग (= हाथीका पट्टा) भी हाथी, हथिनी, हाथीके कलभ (=तरण) और हाथीके छउआ (=छाप, शाव)से आकीर्ण हो बिहरता था और हाथीके छउआ (=छाप= शावक)से आकीर्ण हो बिहरता था। शिरकटे तृणोंको खाता था। टूटी-भाँगी...शाखाओं...को (वह) खाता था। मैले पानीको पीता था। अवगाह (=जलाशय) उतर जानेपर हथिनियाँ उसके शरीरको रगळती चलती थीं। (ऐसे) आकीर्ण (हो) (वह) दुखसे अनुकूलतासे विहार करता था। तब उस महागजको हुआ, इस वक्त मैं हाथी ०, आकीर्ण ० हूँ ०। क्यों न मैं गणसे अकेला ० ?

तव वह हस्ति-नाग यूथसे हटकर, जहाँ पारिलेय्यक-रक्षित वन-खंड भद्र-शाल-मूल था, जहाँ भगवान् थे, वहाँ आया। वहाँ आकर वह नाग जो हरित स्थान होता था, उसे अहरित-करता था। भगवान्के लिये सूँळसे पानी ला, पीनेका (पानी) रखता था। तब एकान्तस्थ ध्यानस्थ भगवान्के मनमें यह वितर्क उत्पन्न हुआ—मैं पहिले भिक्षुओं ० से आकीर्ण विहरता था, अनुकूलतासे न विहरता था। सो मैं अब भिक्षुओं ० से अन्-आकीर्ण विहर रहा हूँ। अन्-आकीर्ण हो, सुखसे, अनुकूलतासे विहार कर रहा हूँ। उस हस्ति-नागको भी मनमें यह वितर्क उत्पन्न हुआ—मैं पहिले हाथियों ० अन्-आकीर्ण सुखसे अनुकूलसे विहर रहा हूँ। तब भगवान्ने अपने प्र-विवेक (=एकान्त सुख) को जान, और (अपने) चित्तसे उस हस्ति-नागके चित्तके वितर्कको जानकर, उसी समय यह उदान कहा—

''हरीस जैसे दाँतवाले हस्ति-नागसे नाम (=बुद्ध) का चित्त समान है, जो कि वनमें अकेला रमण करता है।''

### ५---श्रावस्ती

तब भगवान् पारि ले य्य क में इच्छानुसार विहारकर, जिधर श्रा व स्ती थी, उधर चारिकाके

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> देखो पृष्ठ ९ टि०।

लियें चल दिये । ऋमशः चारिका करते जहाँ श्रावस्ती थी, वहाँ गये । वहाँ भगवान् श्रावस्तीमें अनाथ पिंडिक के आराम जेतवनमें विहार करते थे । तब कौशाम्बी के उपासकोंने (विचारा)—

''यह अय्या (=भिक्षु) कौ शाम्बी के भिक्षु, हमारे बळे अनर्थ करनेवाले हैं। इनसेही पीळित हो भगवान् चले गये। हाँ! तो अब हम अय्या कोसम्बक भिक्षुओंको न अभिवादन करें, न प्रत्युत्थान करें, न हाथ जोळना=सामीची कर्म करें, न सत्कार करें, न गौरव करें, न मानें, न पूजें; आनेपर भी पिंड (=भिक्षा) न दें। इस प्रकार हम लोगों द्वारा अ-सक्चत, अ-गुरुक्चत, अ-मानित, अ-पूजित, असत्कार-वश चले जायँगे, या गृहस्थ बन जायँगे, या भगवान्को जाकर प्रसन्न करेंगे।''

तब कौशाम्बी-वासी उपासक कौशाम्बी-वासी भिक्षुओंको न अभिवादन करते ०। तत्र कौशाम्बीवासी भिक्षुओंने कौशाम्बीके उपासकोंसे असत्कृत हो कहा—

''अच्छा आवुसो ! हमलोग श्राव स्ती में भगवान्के पास इस झगळे (=अधिकरण) को शान्त करें।'' तब कौशाम्बी-वासी भिक्षु आसन समेटकर पात्र-चीवर ले, जहाँ श्रावस्ती थी, वहाँ गये।

§ २—अधर्मवादी श्रोर धर्मवादी

आयुष्मान् सारिपुत्र ने सुना—''वह भंडन-कारक=कलह-कारक ≟िववाद-कारक, भस्स (=भष)-कारक, संघमें अधिकरण (=झगळा) कारक, कौशाम्बी=वासी भिक्षु श्रावस्ती आ रहे हैं।'' तब आयुष्मान् सारिपुत्र जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये। जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे हुए आयुष्मान् सारिपुत्रने भगवान्से कहा—''भन्ते ! वह भंडन-कारक० कौशाम्बी-वासी भिक्षु श्रावस्ती आ रहे हैं, उन भिक्षुओंके साथ मैं कैसे बतूँ?''

''सारिपुत्र ! तो तू धर्मके अनुसार बर्त्त ।"

"भन्ते ! मैं धर्म (=िनयमानुसार) या अधर्म कैसे जानूँ ?"

### (१) अधर्मवादीकी पहिचान

''सारिपुत्र ! अठारह वातों (=वस्तु) से अ-धर्मवादी जानना चाहिये। 'सारि-पुत्र ! भिक्षु (१) अ-धर्मको धर्म (=सूत्र) कहता है। (२) धर्मको अ-धर्म कहता है। (३) अ-विनयको विनय कहता है। (४) विनयको अ-विनय कहता है। (५) तथागत-द्वारा अ-भाषित=अ-लिपतको, तथागत-द्वारा भाषित=लिपत कहता है। (६) ०भाषित=लिपतको, ०अ-भाषित=अ-लिपत कहता है। (७) तथागत-द्वारा आचरितको ०अन्-आचरित कहता है। (१) तथागत-द्वारा अन्-जाचरितको ०अन्-आचरित कहता है। (१) तथागत-द्वारा अ-ज्ञप्त (=अ-विहित) को ०प्रज्ञप्त कहता है। (१०) ०प्रज्ञप्तको ०अ-प्रज्ञप्त । (११) अन्-आपित्तको आपित्त (-दोष) कहता है। (१२) आपित्तको अन्-आपित्त कहता है। (१३) लघु (=छोटी)-आपित्तको गुरु (=बळी)-आपित्त कहता है। (१४) गुरु-आपित्तको लघु-आपित्त कहता है। (१५) स-अवशेष (=अपूर्ण) आपित्तको लघु-आपित्त कहता है। (१६) अन्-अवशेष आपित्तको स-अवशेष आपित्त कहता है। (१७) दु:स्थौल्य (=दुराचार) आपित्तको अ-दु:स्थौल्य आपित्त कहता है। (१८) दु:स्थौल्य आपित्त कहता है। (१८)

### (२) धर्मवादोको पहिचान

''अठारह वस्तुओंसे सारि-पुत्र धर्म-वाद्दी जानना चाहिये।---

'सारिपुत्र ! भिक्षु (१) अधर्मको अधर्म कहता है । (२) धर्मको धर्म० । (३) अ-विनय को अ-विनय० । (४) विनयको विनय० । (५)०अ-भाषित=अ-लपित० । (६) ०भाषित =लपित

को ०भाषित लिपत०। (७) ०अन्-आचरितको ०अन्-आचरित०। (८) ०आचरितको ०आच-रित० । (९) ०अ-प्रज्ञप्तको ०अ-प्रज्ञप्त० । (१०) ०प्रज्ञप्तको ०प्रज्ञप्त० । (११) अन्-आपित्तको अन्-आपत्ति । (१२) आपत्तिको आपत्ति । (१३) लघु-आपत्तिको लघु-आपत्ति । (१४) गुरु-आपत्तिको गृरु-आपत्ति । (१५) स-अवशेष आपत्तिको स-अवशेष आपत्ति । (१६) अन्-अवशेष आपत्तिको अन्-अवशेष आपत्ति । (१७) दुःस्थौत्य आपत्तिको दुःस्थौत्य आपत्ति । (१८) अ-दु:स्थौल्य आपत्तिको अ-दु:स्थौल्य आपत्ति । 6

आयुष्मान् महा मौ द्ग ल्या य न ने सुना-- 'वह भंडनकारक ०।०।

आयुष्मान् महा का रुय प ने ०।० महा का त्या य न ने मुना—०।० महा को द्वि त (=कोष्ठिल) ने मुना— ।० महा क प्पिन ने मुना— ।।० महा चुन्द ।।० अनु रुद्ध ।।० रेवत ।।० उपा ली ०।० आनन्द ०।० राहुल०।

म हा प्र जा पती गौत मी ने मुना—'वह भंडन-कारक ा' ''भन्ते ! मैं उन भिक्षुओंके साथ कैमे बर्तू ?''

''गौतर्म। ! तू दोनों ओरका धर्म (=वात ) सुन । दोनों ओरका धर्म सुनकर, जो भिक्षु धर्म-वादी हों, उनकी दृष्टि, शान्त, रुचि, पसन्द कर । भिक्ष्नी-संघको भिक्षु-संघसे जो कुछ अपेक्षा करना है, वह सब धर्मवादीसे ही अपेक्षा करना चाहिये।"

अनाथ-पिडिक गृह-पितने सुना—'वह भंडनकारक० ।' ''भन्ते ! मैं उन भिक्षुओंके साथ कैसे बर्त् ?"

''गृहपित ! तू दोनों ओर दान दे । दोनों ओर दान देकर दोनों ओर धर्म सुन । दोनों ओर धर्म मुनकर, जो भिक्षु धर्म-वादी हों, उनकी दृष्टि (-सिद्धान्न) क्षांति (= औचित्य), रुचिको ले, पसन्दकर ।"

''विशाखा मृगार-माताने सुना—जो वह० । ''भन्ते ! मैं उन भिक्षुओंके साथ कैसे बर्तू ?'' ''विशाखा ! तू दोनों ओर दान दे० । ०६चिको ले पसन्दकर ।''

तब कौशाम्बी-वासी भिक्षु कमशः जहाँ श्रावस्ती थी, वहाँ पहुँचे । तव आयुष्मान् सारिपुत्रने जहाँ भगवान् थे, वहाँ जा० ''भन्ते ! वह भंडनकारक० कौशाम्बी-वासी भिक्षु श्रावस्ती आ गये । भन्ते ! उन भिक्षुओंको आसन आदि कैसे देना चाहिये ?"

''सारिपुत्र ! अलग आसन देना चाहिये।''

"भन्ते ! यदि अलग न हो, तो कैसे करना चाहिये ?"

''सारिपुत्र ! तो अलग बनाकर देना चाहिये । परन्तु सारिपुत्र ! बृद्धतर भिक्षुका आसन हटाने (के लिये) मैं किसी प्रकार भी नहीं कहता। जो हटाये उसको 'दुष्कृति' की आपत्ति। 6

''भन्ते ! आमिष (=भोजन आदि) के (विषयमें) कैसे करना चाहिये ?''

"सारिपुत्र! आमिष सबको समान बाँटना चाहिये।"7

### § ३-संघ-सामग्रो (= ० एकता)

तब धर्म और विनयको प्रत्यवेक्षा (=िमलान, खोज) उस उत्किप्त भिक्ष्को (विचार) हुआ — 'यह आपत्ति (=दोष) है अन्-आपत्ति नहीं है। मैं आपन्न (=आपत्ति-युक्त) हूँ, अन्-आपन्न नहीं हूँ । मैं उत्क्षिप्त (='उत्क्षेपण' दंडसे दंडित) हूँ, अन्-उत्क्षिप्त नहीं हूँ । अ-कोप्य=स्था-नाई=धार्मिक कर्म (=न्याय)से मैं उत्किप्त हूँ। तब वह उत्किप्त भिक्षु (अपने)...अनुयायियोंके पास गया,...बोला—'यह आपत्ति है आवुसो ! आओ आयुष्मानो मुझे मिला दो ।०। तब वह उत्क्षिप्त

अनुयायी भिक्षु उत्क्षिप्त भिक्षुको लेकर जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये, जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठकर उन भिक्षुओंने भगवान्से यह कहा—

"भन्ते ! यह उत्क्षिप्तक भिक्षु कहता है—'आवुसो ! यह आपित्त है अन्-आपित्त नहीं०, आओ आयुष्मानो ! मुझे (संघर्में) मिलादो ।' भन्ते ! तो कैसे करना चाहिये ?"

"भिक्षुओ ! यह आपित है, अन्-आपित नहीं । यह भिक्षु आपित्र है, अन्-आपित्र नहीं है । उतिक्षप्त है अन्-उतिक्षप्त नहीं है । अ-कोप्य=स्थानाई=धार्मिक कमेंसे उतिक्षप्त है । भिक्षुओ ! चूँिक यह भिक्षु आपित्र है, उतिक्षप्त है, और आपित्त (=दोष) देखता है; अतः इस भिक्षुको मिलालो ।"7

तब उत्क्षिप्तके अनुयायी भिक्षुओंने उस उत्क्षिप्त भिक्षुको मिला (=ओसारण) कर, जहाँ उत्क्षेपक भिक्षु थे, वहाँ गये। जाकर उत्क्षेपक भिक्षुओंसे कहा—

"आवुसो! जिस वस्तु (=बात)में संघका भंडन=कलह, विग्रह, विवाद हुआ था, संघ (फूट) भेद=संघ राजी=संघ-व्यव स्थान=संघ-ना ना करण हुआ था। सो (उस विषयमें) यह भिक्षु आपन्न है, उित्कष्त है, अव-सारित (=िमला लिया गया) है। हाँ तो! आवुसो! हम इस व स्तु (मामला, बात)के उप-शमन (=फैसला, मिटाना)के लिये संघकी सामग्री (=मेल) करें।"

तब वह उत्क्षेपक (=अलग करनेवाले) भिक्षु जहाँ भगवान् थे,...जाकर भगवान्को अभिवादनकर...एक ओर बैठ...भगवान्से बोले—

### (१) संघसामश्रोका तरोका

''भन्ते ! वह उत्क्षिप्त-अनुयायी भिक्षु ऐसा कहते हैं—'आवुसो ! जिस वस्तुमें०संघकी सामग्री करे ।' भन्ते ! कैसे करना चाहिये ?''

''भिक्षुओ ! चूँकि वह भिक्षु आपन्न, उत्क्षिप्त, पश्यी (= दर्शी=आपत्ति देखने माननेवाला) और अब-सारित है । इसलिये भिक्षुओ ! उस वस्तुके उप-शमनके लिये संघ, संघकी सामग्री करे । 8

और वह इस प्रकार करनी चाहिये—रोगी निरोगी सभीको एक जगह जमा होना चाहिये किसीको (बदला) भेजकर, छन्द (च्वोट) न देना चाहिये। जमा होकर, योग्य, समर्थ भिक्षु-द्वारा संघ को ज्ञापित (च्सूचित=संबोधित) करना चाहिये—

ज्ञ प्ति—'भन्ते ! संघ मुझे सुने । जिस वस्तुमें संघ में भंडन, कलह, विग्रह, विवाद० हुआ था; सो (उस विषयमें) यह भिक्षु आपन्न है, उित्कष्ति, (है) पत्र्यी, अव-सारित है। यदि संघ उचित (=पत्तकल्ल) समझे, तो संघ उस वस्तुके उपशमनके लिये संघ-सामग्री करे—यह ज्ञप्ति (=सूचना) है।'

ख. अनुश्रावण—(१) 'भन्ते ! संघ मुझे सुने—जिस वस्तुमें अवसारित है। संघ उस वस्तु के उपशमनके लिये संघ-सामग्री कर रहा है। ज़िस आयुष्मान्को उस वस्तुके उपशमनके लिये संघ-सामग्री करना, पसन्द हैं, वह चृप रहे; जिसको नहीं पसन्द हैं, वह बोले। (२) दूसरी बार भी०। (३) तीसरी बार भी०।

ग. धारणा—संघने उस वस्तुके उपशमनके लिये संघ सा म ग्री (=फूटे संघको एक करना) कीं; संघ-राजी=०संघ-भेद नि ह त (=नष्ट) हो गया। 'संघको पसन्द है, इसलिये चृप है'—यह मैं समझता हूँ।

### (२) नियम-विरुद्ध संघ-सामग्री

उसी समय उपो सथ करना चाहिये और प्रातिमोक्ष उद्देश (=प्रातिमोक्षका पाठ) करना चाहिये।

तब आयुष्मान् उपा लि जहाँ भगवान् थे वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे आयुष्मान् उपालिने भगवान्से यह कहा— ''भन्ते ! जिस वस्तुसे संघमें झगळा, कलह, विग्रह, विवाद, संघ-भेद (=संघमें फूट)-संघ राजी=संघ-व्यवस्थान, संघका विलगाव हो, संघ उस वस्तुको विना विनिश्चय (=फैसला) किये अमूल (=बेजळकी बात)से मूलको पा संघ-सामग्री (=सारे संघको एक करना) करे। तो भन्ते ! क्या वह संघ-सामग्री धर्मान्सार है ?''

''उपालि ! जिस वस्तुसे मंघमें० अमूलसे मूलको पा संघ-सामग्री करता है, उपालि ! वह मंघ-सामग्री धर्म विरुद्ध है ।''9

### (३) नियमानुसार संघ-सामग्री

"भन्ते ! जिस वस्तुसे संघमें झगळा हो, संघ उस वस्तुका विनिश्चय कर मृलसे मूलको पकळ (यदि) संघ-सामग्री करे, तो भन्ते ! क्या वह संघ-सामग्री धर्मानृसार है ?"

"उपालि ! ० वह संघ-सामग्री धर्मानुसार है।" 10

### (४) दो प्रकारकी संघ-सामग्री

"भन्ते! संघ-सामग्री कितनी हैं?"

"उपालि ! संघ-सामग्री दो हैं—(१) उपालि ! (एक) संघ-सामग्री अर्थ-रहित किन्तु व्यंजन-युक्त है; (२) उपालि (एक) संघ-सामग्री अर्थ-युक्त और व्यंजन-युक्त है। उपालि ! कौनसी संघ-सामग्री अर्थ-रहित किन्तु व्यंजन-युक्त है? उपालि ! जिस वस्तुमे संघमें झगळा० होता है संघ उस वस्तुका विना निर्णय किये, अमूलमे मूलको पा संघ-सामग्री करता है, उपालि ! यह कही जाती है, अर्थ-रहित, व्यंजन-युक्त संघ-सामग्री। उपालि ! कौनसी सामग्री, अर्थ-युक्त और व्यंजन-युक्त है ?— उपालि ! जिस वस्तुमे संघमें झगळा० होता है, संघ उस वस्तुका निर्णय कर मूलसे मूलको पा संघ-सामग्री करता है; उपालि ! यह कही जाती है अर्थ-युक्त और व्यंजन-युक्त (भी)।—उपालि ! यह दो संघ-सामग्री हैं।" 11

### **8-योग्य विनयधरकी प्रशंसा**

तब आयुष्मान् उपालि आसनसे उठ, एक कंधेपर उत्तरासंगकर जिधर भगवान् थे उधर हाथ जोळ भगवान्से गाथामें कहा—

"संघकं कर्तव्यों और मन्त्रणाओं,
उत्पन्न अर्थों और विनिश्चयों (=फ़्रैसलों) के समय
किस प्रकारका पुरुष बळा उपकारक (होता है);
(और) कैसे भिक्षु विशेषतः ग्रहण करने लायक होता है?
(जो) प्रधान शीलोंमें दोष-रहित,
अपेक्षित आचारवाला (और) इन्द्रियोंमें सुसंयमी हो,
विरोधी भी धर्मसे (जिसे) नहीं (दोषी) कह सकते,
उस में वैसी (कोई बुराई) नहीं होती जिसको लेकर उसे बोलें।।
वह वैसे सदाचारकी विशुद्धतामें स्थित है,
विशारद है, परास्त करके बोलता है,
सभामें जानेपर न स्तब्ध (=गुम्) होता है, न विचलित होता है,
विहितोंकी गणना करते (किसी) बातको नहीं छोळता।।
वैसेही सभामें प्रश्न पूछनेपर,

न सोचने लगता है न चुप होता है। वह पंडित कालसे प्राप्त उत्तर देने योग्य वचनको, कह, विज्ञोंकी सभाका रंजन करता है।। (जो) वृद्धतर भिक्षुओंमें आदर-युक्त, अपने सिद्धान्तोंमें विशारद, मीमांसा करनेमें समर्थ, कथन करनेमें होशियार, और विरोधियोंके भावको जाननेवाला (होता है)।। विरोधी जिससे निग्रह किये जाते हैं, महाजन<sup>9</sup> (जिससे बातको) समझ पाते हैं, बिना हानि किये प्रश्नका उत्तर देते वह अपने सम्प्रदाय (और) सिद्धान्तको नहीं त्यागता।। (संघके) दूत-कर्ममें समर्थ, अच्छी तरह सीखा हुआ, और संघके कृत्योंमें जैसा उसको कहें, भिक्षुगण द्वारा भेजे जानेपर (वैसा ही उस) वचनको करता है, और 'मैं करता हूँ'—वह अभिमान नहीं करता।। जिन जिन बातोंमें आपत्ति (=अपराध) युक्त होता है, जैसे उस आप ति से मुक्ति होती है, ये दोनों (भिक्षु-भिक्षुणी) विभंग उसको अच्छी तरह आते हैं, आपत्तिसे छूटनेके पदका कोविद (होता है) ॥ जिनका आचरण करते निस्सारणको प्राप्त होता है, और जैसे (दोषवाली) वस्तुसे निस्सारित होता है, उस (आचरण)को करनेवाले प्राणीका (जैसे ओसारण होता है) विभंगका कोविद, इसे भी जानता है।। वृद्धतर भिक्षुओंमें आदर-युक्त, नवों स्थविरों और मध्यमोंमें (भी); महाजनके अर्थकी रक्षामें पंडित. ऐसा भिक्षु यहाँ विशेषतः ग्रहण करने लायक (है) ॥"

कोसम्बकक्खन्धक समाप्त ॥१०॥
महावग्ग समाप्त ॥३॥

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> सर्वसाधारण ।

<sup>🤻</sup> भिक्खु-भिक्खुनी पाति मोक्ख (पृष्ठ १-७०)का ही दूसरानाम विभंग है।

# ४—चुल्लवग्ग

बढ़ानेके लिये है; बिल्कि भिक्षुओ ! अप्रसन्नोंको अप्रसन्न करनेके लिये है, और प्रसन्नों (=श्रद्धालुओं) मेंसे भी किसी किसीको उल्टा करनेवाला है।"

तब भगवान्ने उन भिक्षुओंको अनेक प्रकारसे फटकारकर दुर्भरता (=भरण पोषणमें कठिन) दुष्पुरुषता, महेच्छुकता (=बळी इच्छा) असन्तोष, संगणिका (=जमातमें रहनेकी प्रवृत्ति) और आलस्य (=कौसीद्य) की निन्दा करके अनेक प्रकारसे सुभरता, सुपुरुषता, अल्पेच्छता, संतोष, तप, अवधूतपन, प्रासादिकता (=मानिसक स्वच्छता), त्याग, वीर्यारंभ (=उद्योग परायणता) की प्रशंसा करके भिक्षुओंसे उसके अनुकूळ, उसके योग्य, धर्म-संबंधी कथा करके भिक्षुओंको संबोधित किया—

"तो भिक्षुओ ! संघ पंडु क और लो हित क भिक्षुओंका तर्जनीय कर्म करें०।"

### (२) दंड देनेकी विधि

"और भिक्षुओं! इस प्रकार करना चाहिये। पहले पंडु क और लो हित क भिक्षुओंको प्रेरित करे; प्रेरित करके स्मरण दिलाना चाहिये। स्मरण दिलाकर आपत्ति (=अपराध)का आरोप करना चाहिये। आपत्तिका आरोप करके चतुर समर्थ भिक्षु संघको सूचित करे—"

क. ज्ञप्ति—'भन्ते! संघ मेरी सुने, यह पं डुक और लो हित क भिक्षु स्वयं झगळा करनेवाले॰ उत्पन्न झगळे और भी अधिक विस्तारको प्राप्त होते हैं। यदि संघ उचित समझे तो संघ पं डुक और लो हित क भिक्षुओंका तर्जनीय कर्म करे; यह सूचना है।

अनुश्रावण——(१) 'भन्ते! संघ मेरी सुने। यह पंडुक और लोहितक भिक्षु स्वयं झगळने-वाले० उत्पन्न झगळे और भी अधिक विस्तारको प्राप्त होते हैं। संघ पंडुक और लोहितक भिक्षुओंका तर्जनीय कर्म करता है। जिस आयुष्मान्को पंडुक और लोहित क भिक्षुओंका तर्जनीय कर्म करना पसंद है वह चुप रहे; जिसको नहीं पसंद है, वह बोले।

द्वितीय अनुश्रावण—'दूसरी बार भी इसी बातको कहता हूँ—भन्ते! संघ मेरी सुने। यह पंडुक और लोहितक भिक्ष स्वयं झगळा करनेवाले०१।

तृतीय अनुश्रावण—'तीसरी बार भी इसी बातको कहता हूँ—भन्ते! संघ मेरी सुने। यह पंडुक और लोहितक भिक्षु स्वयं झगळा करनेवाले० १।

धारणा — 'संघने पंडुक और लोहितक भिक्षुओंका तर्जनीय कर्म कर दिया। संघको पसंद है, इसलिये चुप है—ऐसा मैं इसे समझता हुँ।'

#### (३) नियम-विरुद्ध दंड

- १——"भिक्षुओ ! तीन बातोंसे युक्त तर्जनीय कर्म, अधर्म कर्म, अविनय कर्म, और ठीकसे न संपादित (कर्म कहा जाता) है——(१) सामने नहीं किया गया होता; (२) बिना पूछे किया गया होता है; (३) बिना प्रतिज्ञा (=स्वीकृति) कराये किया गया होता है।.....2
- २—''और भी भिक्षुओ ! तीन बातोंसे युक्त तर्जनीय कर्म, अधर्म कर्म, अविनय कर्म और ठीक से न संपादित —(१) बिना आपित्तके किया होता है; (२) देशना (=बुद्धोपदेश)से बाहर जानेवाली आपित्तके लिये किया गया होता है; (३) देशित (=क्षमा कराई जा चुकी) आपित्तके लिये किया गया होता है 1...3
- ३—"और भी भिक्षुओ! तीन बातोंसे युक्त तर्जनीय कर्म, अधर्म कर्म॰ होता है—(१) बिना प्रेरित किये किया गया होता है; (२) बिना स्मरण कराये किया गया होता है; (३) आपित्तका आरोप बिना किये किया गया होता है।..4

४--- ''और भी भिक्षुओ ! तीन बातोंस युक्त तर्जनीय कर्म अधर्म कर्म ० होता है--(१) सामने नहीं किया गया होता; (२) अधर्म (=अनियम)से किया गया होता है; (३) वर्गसे किया गया होता है।..5

५--- ''और भी भिक्षुओ ! तीन बातोंसे युक्त तर्जनीय अधर्म कर्म ० होता है--(१) विना पूछे॰, (२) अधर्मसे॰; (३) वर्गसे किया गया होता है। 6

६— "०— (१) बिना प्रतिज्ञा कराये ०; (२) अधर्मसे ०; (३) वर्गसे ०। ७

७--- (१) आपत्तिके बिना०; (२) अधर्मसे०; (३) वर्गसे०।... 8

८--"०--(१) देशना (=क्षमा कराना)के बाहरकी आपत्तिसे०; (२) अधर्मसे०; (३) वर्गसे । १

९---"o--(१) क्षमा करा ली गई आपत्तिके लिये०; (२) अधर्मसे०; (३) वर्गसे०।..10

१०-- "०--(१) प्रेरणा किये बिना०; (२) अधर्मसे०; (३) वर्गसे०। 11

११--- (१) स्मरण कराये बिना०; (२) अधर्मसे०; (३) वर्गसे०।.।..12

१२-- "और भी भिक्षओ ! तीन बातोंसे युक्त तर्जनीय कर्म, अधर्म कर्म, अविनय कर्म० होता है--(१) आपत्तिका आरोप किये बिना किया गया होता है; (२) अधर्मसे किया गया होता है; (३) वगेंसे किया गया होता है। भिक्षुओ ! इन तीन बातों से युक्त तर्जनीय कर्म, अधर्म कर्म, अविनय कर्म, और ठीकसे न संपादित होता है"। 13

### बारह अधर्म कर्म समाप्त

### (४) नियमानुसार तर्जनोय दंड

१--- "भिक्षुओ ! तीन बातोंसे युक्त तर्जनीय कर्म, अधर्म कर्म, विनय कर्म, और सुसंपादित (कहा जाता ) है—(१) सामने किया गया होता है; (२)पूछ-ताछ कर किया गया होता है; (३) प्रतिज्ञा (=स्वीकृति ) कराके किया गया होता है। भिक्षुओ ! इन तीन अंगोंसे युक्त तर्जनीय कर्म, धर्म कर्म, विनय-कर्म, और सुसंपादित ( कहा जाता ) है। 14

२—"और भी भिक्षुओ ! तीन बातोंसे युक्त तर्जनीय कर्म, धर्म कर्म॰ (कहा जाता ) है—(१) आपत्तिसे किया गया होता है; (२) देशना (=क्षमापन) होने लायक आपत्तिके लिये किया गया होता है, (३) न देशित (=जिसके लिये क्षमा नहीं माँगी गई है) आपत्तिके लिये किया गया होता है। । 15

३—-''०—(१) प्रेरित करके०; (२) स्मरण दिलाकर०; (३) आपत्तिका आरोप करके । । 16

४--- (१) सामने (२) धर्मसे (३) समग्र हो । । । 17

५-- "०-(१) पूछकर०; (२) धर्मसे०; (३) समग्र हो०।०। 18

६--- (१) प्रतिज्ञा (=स्वीकृति) करके०; (२) धर्मसे०; (३) समग्र हो०।०। 19

७--- (१) आपत्त ( होने )से०; (२) धर्मसे०; (३) समग्र हो०।०। 20

८-- "०-(१) देशना (=क्षमा-याचना ) करने लायक आपत्तिके लिये०; (२) धर्मसे०; (३) समग्र हो०।०। 21

९--- "٥-(१) अदेशित आपत्तिके लिये०; (२) धर्मसे०; (३) समग्र हो०।०। 22

१०-(१) प्रेरित करके०; (२) धर्मसे०; (३) समग्रसे०।०। 23



# ४-चुल्लवग्ग

# १-कर्म-स्कंधक

१--तर्जनीय कर्म । २--नियस्सकर्म । ३--प्रव्राजनीय कर्म । ४--प्रतिसारणीय कर्म । ५--आपित्त न देखनेसे उत्क्षेपणीय कर्म । ६--आपित्तका प्रतिकार न करनेसे उत्क्षेपणीय कर्म । ७--बुरी धारणा न छोळनेसे उत्क्षेपणीय कर्म ।

# §१--तर्जनीय कर्म

#### १--शावस्ती

### (१) तर्जनीय-कर्मके आरम्भकी कथा

उस समय बुद्ध भगवान् श्राव स्ती में अनाथ पि डिक के आराम जेत व न में विहार करते थे। उस समय पंडुक और लो हित क भिक्षु स्वयं झगळा, कलह, विवाद, और बकवाद, करनेवाले थे; संघमें अधिकरण (=मुकदमा) करनेवाले थे। और जो दूसरे भी झगळा० करनेवाले भिक्षु थे उनके पास जाकर ऐसा कहते थे— 'आवुसो! तुम आयुष्मानोंको वह हराने न पावे। जबरदस्तको जबरदस्तसे मुकाबिला करना चाहिये। तुम उससे अधिक पंडित, अधिक चतुर, अधिक बहुश्रुत और अधिक समर्थ हो। मत उससे डरो। हम भी तुम्हारे पक्षवाले होंगे।' इससे नित्यही अनुत्पन्न झगळे उत्पन्न होते थे, उत्पन्न झगळे अधिक विस्तारको प्राप्त होते थे। जो वह अल्पेच्छ, संतुष्ट, लज्जाशील, संकोची, सीख चाहनेवाले थे वे हैरान...होते—'कैसे पंडुक और लो हित क भिक्षु स्वयं० उत्पन्न झगळे अधिक विस्तारको प्राप्त होते हैं!' तब उन भिक्षुओंने भगवान्से यह बात कही।

तब भगवान्ने इसी संबन्धमें इसी प्रकरणमें भिक्षुसंघको एकत्रितकर भिक्षुओंसे पूछा--

''सचमुच भिक्षुओ ! पंडुक और लो हि तक भिक्षु स्वयं झगळा करनेवाले ० उत्पन्न झगळे अधिक विस्तारको प्राप्त होते हैं ?''

"( हाँ ) सचमुच भगवान् ।"

बुद्ध भगवान्ने फटकारा—"भिक्षुओ ! उन मोघपुरुषों (=फजूलके आदिमयोंके लिये ) यह अयुक्त है, अनुिवत है, अप्रतिरूप है, श्रमणोंके आचार के विरुद्ध है, अविहित है, अकरणीय है। कैसे भिक्षुओ ! वे मीघपुरुष स्वयं झगळा करनेवाले • उत्पन्न झगळे और भी अधिक विस्तारको प्राप्त होते हैं। भिक्षुओ ! न यह अप्रसन्नों—(श्रद्धा-रहितों )को प्रसन्न करनेके लिये हैं, या प्रसन्नोंकी (श्रद्धाको ) और

१ षड्वर्गीय भिक्षुओं में से दोके नाम (--अट्ठ कथा; देखो पृष्ठ १४ टिप्पणी २ भी)।

११—"०—(१) स्मरण कराके०; (२) धर्मसे०; (३) समग्रसे०।०। 24 १२—"०—(१) आपत्तिका आरोप करके०; (२) धर्मसे०; (३) समग्रसे ०।०।" 25 बारह धर्म कर्म समाप्त

### (५) तर्जनीय दंड देने योग्य व्यक्ति

१—"भिक्षुओ ! तीन बातों से युक्त भिक्षुको, चाहनेपर (=आकंखमान ) संघ तर्जनीय कर्म करे—(१) झगळा, कलह, विवाद, बकवाद करनेवाला, संघमें अ धि कर ण करनेवाला होता है; (२) बाल (=मूढ़), अचतुर, बराबर अपराध करनेवाला, अपदान (=आचार) रहित होता है; (३) प्रतिकृत गृहस्थ संसर्गोंसे संयुक्त हो विहरता है। भिक्षुओ ! इन दो बातों से युक्त भिक्षुके चाहनेपर संघ तर्जनीय कर्म करे। 26

२—"और भी भिक्षुओ ! तीन बातोंसे युक्त भिक्षुके चाहनेपर संघ तर्जनीय कर्म करे (१)शीलके विषयमें दुश्शील होता है; (२) आचारके विषयमें दुराचारी होता है; (३) दृष्टि (=धारणा) के विषयमें बुरी धारणावाला होता है।०। 27

३—"०—(१) बुद्धकी निन्दा करता है; (२) धर्मकी निदा करता है; (३) संघकी निदा करता है। । 28

४——"०——(१) अकेला झगळा, कलह, विवाद, बकवाद करनेवाला, संघमें अधिकरण करनेवाला होता है; (२) अकेला, बाल, अचतुर, बराबर आपत्ति करनेवाला, अपदान रहित होता है; (३) अकेला प्रतिकृल गृहस्थ संसर्गोंसे युक्त हो विहरता है ।०। 29

५—"०—(१) अकेला शीलके विषयमें दुश्शील होता है; (२) अकेला आचार के विषयमें दुराचारी होता है; (३) अकेला दृष्टि (=धारणा)के विषयमें बुरी धारणावाला होता है।०। ३०

 $\xi$ —"o—(१)अकेला बुढ़की निंदा करता है; (२) अकेला धर्मकी निंदा करता है; (३) अकेला संघकी निंदा करता है। $\circ$ 1" 3 I

#### छ आकंखमान समाप्त

### (६) दंडित व्यक्तिके कर्त्तव्य

"भिक्षुओ ! जिस भिक्षुका तर्जनीय कर्म किया गया है, उसे ठीकसे बरताव करना चाहिये, और वह ठीकसे बरताव यह है—(१) उपसम्पदा न देनी चाहिये; (२) निश्रय नहीं देना चाहिये; (३) श्रामणेरसे उपस्थान (=सेवा ) नहीं करानी चाहिये; (४) भिक्षुणियोंके उपदेश देनेकी सम्मित नहीं लेनी चाहिये; (५) ( संघकी ) सम्मित मिल जानेपर भी भिक्षुणियोंको उपदेश नहीं देना चाहिये; (६) जिस आ पित्त (=अपराध )के लिये संघने तर्जनीय कर्म किया है उस आपित्तको नहीं करना चाहिये; (७) या वैसी दूसरी (आपित्त) को नहीं करना चाहिये; (८) या उससे अधिक बुरी (आपित्त) नहीं करनी चाहिये; (९) कर्म (=न्याय, फैसला) की निदा नहीं करनी चाहिये; (१०) किसकों (=फैसला करनेवालों )की निदा नहीं करनी चाहिये; (११) प्रकृतात्म (अदंडित ) भिक्षुके उपो सथ को स्थिगत नहीं करना चाहिये; (१२) (०की ) प्रवा र णा स्थिगत नहीं करनी चाहिये; (१३) बात बोलने लायक (काम ) नहीं करना चाहिये; (१४) अ नु वा द (=िनन्दन)को नहीं प्रस्थापित करना चाहिये; (१५) अवकाश नहीं कराना चाहिये; (१६) प्रेरणा नहीं करनी चाहिये; (१७) स्मरण नहीं कराना चाहिये; (१८) भिक्षुओंके साथ सम्प्रयोग (=िमश्रण ) नहीं करना चाहिये; (१७) स्मरण नहीं कराना चाहिये; (१८) भिक्षुओंके साथ सम्प्रयोग (=िमश्रण ) नहीं करना चाहिये।" 32

### अट्ठारह तर्जनीय कर्मके व्रत समाप्त

### (७) दंड न माफ करने लायक व्यक्ति

तब संघने पंडुक और लोहितक भिक्षुओंका तर्जनीय कर्म किया। वे संघके तर्जनीय कर्मसे पीड़ित हो ठीकसे बर्ताव करते थे, रोवाँ गिराते थे, निस्तारके लायक (काम) करते थे। भिक्षुओंके पास जाकर ऐसा कहते थे—

"आवुसो! संघद्वारा तर्जनीय कर्मसे दंडित हो हम ठीकसे वर्तते हैं, रोवाँ गिराते हैं, निस्तारके लायक (काम) करते हैं। कैसे हमें करना चाहिये?"

भगवान्से यह बात कही।---

"तो भिक्षुओ ! संघ, पंडु क और लो हित क भिक्षुओं के तर्जनीय कर्मको माफ़ (=प्रतिप्रश्रब्ध= शान्त ) करे । 33

(१-५) "भिक्षुओ ! पाँच बातोंसे युक्त भिक्षुके तर्जनीय कर्मको नहीं माफ़ करना चाहिये— (१) उप सम्प दा १ देता है; (२) निश्च य देता है; (३) श्रामणेरसे उप स्थान (=सेवा) कराता है; (४) भिक्षुणियोंको उपदेश देनेकी सम्मित पाना चाहता है; (५) सम्मित मिल जानेपर भी भिक्षुणियोंको उपदेश देता है।...34

 $(\xi-१\circ)$  "और भी भिक्षुओ ! पाँच बातोंसे युक्त भिक्षुके तर्जनीय कर्मको नहीं माफ़ करना चाहिये—— $(\xi)$  जिस आपित्तके लिये संघने तर्जनीय कर्म किया है उस आपित्तको करता है; (७) या वैसी दूसरी आपित्त करता है; (८) या उससे अधिक बुरी आपित्त करता है; (९) कर्म (=फैसला, की निंदा करता है; (१०) क्रिमक (=फैसला करने वालों)की निंदा करता है। 35

(११-१८) "भिक्षुओ ! आठ बातोंसे युक्त भिक्षुका तर्जनीय कर्म न माफ़ करना चाहिये— (११) प्र क्र ता त्म भिक्षुके उपोसथको स्थगित करता है; (१२) (०की) प्र वा र णा स्थगित करता है; (१३) बात बोलने लायक काम करता है; (१४) अनुवाद (=शिकायत)को प्रस्थापित करता है; (१५) अवकाश कराता है; (१६) प्रेरणा कराता है; (१७) स्मरण कराता है; (१८) भिक्षुओंके साथ सम्प्रयोग करता है।" 36

### अट्ठारह न प्रतिप्रश्रब्ध करने लायक समाप्त

### (८) दंड माफ करने लायक व्यक्ति

(१-५) "भिक्षुओ ! पाँच वातोंसे युक्त भिक्षुके तर्जनीय कर्मको माफ़ करना चाहिये—(१) उपसम्पदा नहीं देता; (२) निश्रय नहीं देता; (३) श्रामणेर से सेवा नहीं कराता; (४) भिक्षुणियोंके उपदेश देनेकी सम्मित पानेकी इच्छा नहीं रखता; (५) सम्मित मिल जानेपर भी भिक्षुणियोंको उपदेश नहीं देता। 37

(६-१०) "और भी भिक्षुओ ! पाँच बातोंसे युक्त भिक्षुके तर्जनीय कर्मको माफ़ करना चाहिये— (६) जिस आपत्तिके लिये संघने तर्जनीय कर्म किया है उस आपत्तिको नहीं करता; (७) या वैसी दूसरी आपित्तको नहीं करता; (८) या उससे बुरी दूसरी आपित्तको नहीं करता; (९) कर्म (=न्याय) की निंदा नहीं करता; (१०) कर्मिक (=फ़ैसला करनेवालों)की निंदा नहीं करता। 38

(११-१८) "और भी भिक्षुओ! आठ बातोंसे युक्त भिक्षुके तर्जनीय कर्म को माफ़ करना

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> महावग्ग १\%।६ (पृष्ठ १३२)।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> महावग्ग १∫४।७ (पृष्ठ १३४) ।

चाहिये—(११) प्रकृतात्म भिक्षुके उपोसथको स्थगित नहीं करता (१२) (०की) प्रवारणा स्थगित नहीं करता; (१३) बात बोलने लायक (काम) नहीं करता; (१४) अनुवादको नहीं प्रस्थापित करता; (१५) अवकाश नहीं कराता; (१६) प्रेरणा नहीं कराता (१७) स्मरण नहीं कराता; (१८) भिक्षुओंके साथ सम्प्रयोग नहीं करता।" 39

### अट्ठारह प्रतिप्रश्रद्ध करने लायक समाप्त

### (९) दंड साफ करनेकी विवि

"और भिक्षुओ ! इस प्रकार माफ़ी देनी चाहिये ।४०वे पं हु क और लो हित क भिक्षु संघके पास जा एक कंथेपर उत्तरासंगकर (अपनेसे) वृद्ध भिक्षुओंके चरणोंमें वंदनाकर, उकळूँ बैठ हाथ जोळ, ऐसा बोले— 'भन्ते ! हम संघ द्वारा त र्ज नी य -क में से दंडित हो ठीकसे वर्तते हैं, लोम गिराते हैं, निस्तार (के काम )को करते हैं, त र्ज नी य -क में से माफ़ी चाहते हैं । दूसरी वार भी ०। तीसरी वार भी— 'भन्ते !० त र्ज नी य -क में से माफ़ी चाहते हैं"।

"(तव) चतुर समर्थ भिक्षु संघको सूचित करे—

"क. ज्ञष्ति—भन्ते! संघ! मेरी सुने, यह पंडुक (और) लो हित क भिक्षु संघ द्वारा तर्जनीय-कर्मसे पाफ़ी चाहते है। यदि संघ उचित समझे, तो संघ पंडुक, लो हित क भिक्षुओंके तर्जनीय-कर्मको माफ़ करे—यह सूचना है।

"ख. अनुश्रावण—(१) भन्ते! संघ! मेरी सुने, यह पंडुक (और) लो हितक भिक्षु संय द्वारा तर्जनोय-कर्मसे दंडित हो ठीकसे वर्तते हैं। तर्जनोय-कर्मसे माफ़ी चाहते हैं। संघ पंडुक (और) लोहितक भिक्षुओं के तर्जनीय-कर्मको माफ़ कर रहा है, जिस आयुष्मान्को पंडुक (और) लोहितक भिक्षुओं के तर्जनीय-कर्मकी माफ़ी पसंद है, वह चुप रहे, जिसको पसंद नहीं है, वह बोले।

- "(२) दूसरी बार भी इसी बात को कहता हूँ—भन्ते ! मेरी सुने—०।
- "(३) तीसरी बार भी इसी बात को करता हूँ—भन्ते ! संघ मेरी मुने.० जिस आयुष्मान्को पंडुक (और, लो हित क भिक्षुओंके तर्जनीय-कर्म की माफ़ी पसंद है, वह चुप रहे, जिसको पसंद नहीं है, वह बोले। धारणा ०—'संघने पंडुक और लो हित क भिक्षुओंके तर्जनीय-कर्मको माफ़ कर दिया; संबको पसंद है, इसलिये चुप है—ऐसा मैं इसे समझता हूँ।"

#### तर्जनीय-कर्म समाप्त

# **९२-नियस्स** कर्म

### (१) नियस्स दंडके आरम्भकी कथा

उस समय आयुष्मान् सेय्यसक (=श्रेयस्क) बाल (= मूर्ख), अचतुर, बराबर आपित्त करनेवाले, अपदान रहित, प्रतिकूल गृहस्थ संसर्गोंसे युक्त थे, और उनको भिक्षु, प्रकृतात्मक (= दोष-रहित), परिवास देते,भूलसे प्रतिकर्षण करते (थे)मानत्व देते, आहान (थे)। जो वह अल्पेच्छा० भिक्षु थे वे हैरान...होते—'कैसे आयुष्मान् से य्य सक, बाल० होंगे! और उनको भिक्षु० आह्वान करें।' तब उन भिक्षुओंने भगवान्से यह बात कही।०

"सचमुच भिक्षुओ०?"

"(हाँ) सचमुच भगवान्।'"

(निय स्स कर्म की विधि)—वुद्ध भगवान्ने फटकारा—०। फटकारकर धार्मिक कथा कह भिञ्जुओंको संबोधित किया—

"तो भिक्षुओ ! संघसे य्य स क भिक्षुका नि य स्स क में करे। उनका नि स्म य (= निश्रय  $^{9}$ ) करके रहना चाहिये।" 41

### (२) दंख देनेकी विधि

"और भिक्षुओ ! इस प्रकार (निस्स=कर्म ) करना चाहिये—पहिले से य्य स क भिक्षुको प्रेरित करना चाहिये, प्रेरित करके स्मरण दिलाना चाहिये, स्मरण दिलाकर आपित्तका आरोप करना चाहिये । आपित्तका आरोपकर चतुर समर्थ भिक्षु संघको सूचित करे—

''क. ज्ञ प्ति—'भन्ते ! संघ मेरी सुने, यह से य्य स क भिक्षु वाल आहान करता है, यदि संघ उचि तसमझे तो संघ सेय्यसक भिक्षुका, नियस्स कर्म करे उनका निस्स य ले रहना चाहिये—यह सूचना है।'

''ख. अ नु श्रा व ण—'(१)पूज्य संघ मेरी मुने,०। जिस आयुष्मान्को सेय्यसक भिश्नुका नियस्स कर्म करना और निस्सय लेकर रहना पसंद हो वह चुप रहे, जिसको पसंद न हो वह बोले।

- "(२) 'दूसरी बार भी०।
- ''(३) 'तीसरी बार भी इसी बातको कहता हूँ—पूज्यमंघ मेरी सुने—०जिसको पसंद न हो वह बोले ।

''ग. धारणा—'संघने सेय्यसक भिक्षुका नियस्स कर्म उनका निस्सय लेकर रहना किया, संघको पसंद है, इसलिये चुप है—एसा मैं इसे समझता हूँ'।"

#### (३) नियम विरुद्ध नियस्स दंड

- (१) "भिक्षुओ! तीन बातों से युक्त निय स्स क मं, अधर्म कर्म, अ विनय, कर्म ठीक से न संपा-दित होता है—(१) सामने नहीं किया गया होता, (२) विना पूछे किया गया होता है; (३) बिना प्रतिज्ञा (=स्वीकृति) कराये किया गया होता है।...० । 42
- १२— "और भी भिक्षुओ ! तीन बातों से युक्त नियस्स कर्म, अधर्म कर्म, अविनय कर्म । होता है—
  (१) आपत्तिका आरोप किये विना किया गया होता है; (२) अधर्म में किया गया होता है; (३) वर्ग से
  किया गया होता है। भिक्षुओ ! इन तीन वातों से युक्त तर्जनीय कर्म, अधर्म कर्म, अविनय कर्म और ठीक
  से न संपादित होता है।" 53

### बारह अधर्म कर्म समाप्त

### (४) नियमानुसार नियस्स दंड

१—"भिक्षुओ ! तीन बातोंसे युक्त नियस्स कर्म धर्मकर्मक्व० (कहा जाता) है । — (१) सामने किया गया होता है; (२) पूछकर किया गया होता है; (३) प्रतिज्ञा (= स्वीकृति) कराके किया गया होता है। भिक्षुओ ! इन तीन अंगोंसे युक्त नियस्सकर्म धर्मकर्म० (कहा जाता) है। ०  $^3$  54

(१२) "०—(१) आपत्तिका आरोप करके०; (२) धर्मसे०; (३) समग्रसे०।०। ७ऽ

### बारह अधर्म कर्म समाप्त

<sup>°</sup> महावग्ग १९४।७ (पृष्ठ १३४)। ३ देखो १९१।३ (पृष्ठ ३४२)। ३देखो पृष्ठ ३४३।

### (५) नियस्स दंड देने योग्य व्यक्ति

१— "भिक्षुओ ! तीन बातोंसे युक्त भिक्षुको, चाहनेपर (=आक्ड्रखमान) संघ नियस्स कर्म करे—(१) झगळा, कलह, विवाद, बकवाद करनेवाला, संघमें अधिकरण करनेवाला होता है; ० १ । 66

६—"•—(१) अकेला बुद्धकी निंदा करता है; (२) अकेला धर्मकी निंदा करता है; (३) अकेला संघकी निंदा करता है। ।।" 7 х

#### छः आकंखमान समाप्त

### (६) दंडित व्यक्तिके कर्त्तव्य

"भिक्षुओ ! जिस भिक्षुका निय स्स क में किया गया है, उसे ठीकसे बर्ताव करना चाहिये, और वह ठीकसे बर्ताव यह है—(१) उपसंपदा न देनी चाहिये; ० (१८) भिक्षुओं के साथ सम्प्रयोग (-मिश्रण) नहीं करना चाहिये।" 72

#### अट्टारह नियस्स कर्मके व्रत समाप्त

### (७) दएड माफ करने लायक व्यक्ति

तब संघने—'तुझे निस्सय लेकर रहना चाहिये—' (कह) से य्य स क भिक्षुका निय स्स क में किया। वह संघके निय स्स क में से दंडित हो अच्छे मित्रोंको सेवन करते, भजन करते, उपासन करते, (उनसे) कहलवाते; (अपने) पूछते हुए बहुश्रुत, आगमन, धर्म-धर, विनय-धर, मातृका-धर, पंडित, चतुर, मेधावी, लज्जाशील, संकोची, सीखको चाहनेवाले हो गये। वह ठीकसे बर्ताव करते, रोवाँ गिराते थे, निस्तारके लायक (काम) करते थे। भिक्षुओंके पास जाकर ऐसा कहते थे—

"आवुसो! संघ द्वारा निस्सय कर्मसे दंडित हो मैं ठीकसे बर्तता हूँ, रोवाँ गिराता हूँ, निस्तारके लायक (काम) करता हूँ । मुझे कैसा करना चाहिये ?"

भगवान्से यह बात कही।---

"तो भिक्षुओ ! संघ से य्यस क भिक्षुके नियस्स कर्मको माफ़ करे।" 73

(माफ़ न कर ने लाय कव्य क्ति)—(१-५) "भिक्षुओ! पाँच बातोंसे युक्त भिक्षुके निय-स्स कर्म को नहीं माफ़ करना चाहिये—(१) उपसम्पदा देता है;०३ (१८) भिक्षुओं के साथ सम्प्रयोग करता है। 76

### अठ्ठारह प्रतिप्रश्रब्ध न करने लायक समाप्त

#### (८) दंड माफ करने लायक व्यक्ति

(१-4) "भिक्षुओ ! पाँच बातोंसे युक्त भिक्षुके नियस्स कर्मको माफ़ करना चाहिये— (१) उपसम्पदा नहीं देता;  $\circ$   $^{3}$  (१८) भिक्षुओंके साथ सम्प्रयोग नहीं करता । 79

#### अट्ठारह प्रतिप्रश्रब्ध करने लायक समाप्त

### (९) द्र्य माक करनेको विधि

"और भिक्षुओ ! इस प्रकार माफ़ी देनी चाहिये—वह निय स्स का भिक्षु संघके पास जा एक कंधेपर उत्तरासंगकर, वृद्ध भिक्षुओंके चरणोंमें बंदनाकर, उकळूँ बैठ ऐसा बोले—

"'भन्ते ! में संघ द्वारा निय स्स कर्म से दंडित हो ठीकसे बर्तता हूँ० नियस्स कर्मकी माफ़ी

१देखो ५०ठ ३४४।

रदेखो पृष्ठ ३४५ ।

३देखो पृष्ठ ३४५-४६।

चाहता हूँ।' दूसरी बार भी०। तीसरी बार भी—'भन्ते !० नियस्स कर्मकी माफ़ी चाहता हूँ।'
"(तब) चत्र समर्थ भिक्षु संघको सूचित करे—०१।

''—'संघने से य्यास क भिक्षुके नियस्स कर्मको माफ़ कर दिया; संघको पसंद है इसलिये चुप है—ऐसा मैं इसे समझता हूँ'।" 80

नियस्स कर्म समाप्त ॥२॥

# §३-प्रबाजनीय कर्म

### (१) प्रवाजनीय दंडके आरम्भकी कथा

उस समय अश्व जित् और पून वें सूनामक (दो) भिक्षु की टा गिरि में आवासिक (=सदा आश्रममें रहनेवाले (भिक्षु) थे। वे इस प्रकारका अनाचार करते थे—मालाके पौदेको रोपते, रोपवाते थे, सींचते-र्सिचाते थे, चुनते-चुनयाते थे, गुंथते-गुंथवाते थे। इकहरी बँटी माला वनाते भी थे बनवाते भी थे। दोनों ओर से बँटी माला बनाते भी थे, बनवाते भी थे, मंजरिका (=मंजरी) बनाते भी थे बनवाते भी थे; विधूतिका बनाते भी थे बनवाते भी थे, वटंसक (=अवतंसक) बनाते थे बनवाते भी थे; आवेळ (=आपीड) बनाते भी थे, बनवाते भी थे, उरच्छद बनाते भी थे। बनवाते भी थे, वे कूलकी स्त्रियों, दहिताओं, कुमारियो, बहुओं, दासियोंके लिये एक ओरकी वंटिक मालाको ले भी जाते थे, लिवा भी जाते थे; दोनों ओरकी वंटिकमालाको ले भी जाते थे लिवा भी जाते थे; ० उरच्छ द ले भी जाते थे लिवा भी जाते थे। वे कूलकी स्त्रियों, दूहिताओं, कूमारियों, बहुओं और दासियोंके साथ एक बर्तनमें खाते थे, एक प्यालेमें पीते थे, एक आसनमें बैठते थे, एक चारपाईपर लेटते थे, एक विस्तरेपर लेटते थे, एक ओढ़नेमें लेटते थे, एक ओढ़ने बिछौनेसे लेटते थे, विकाल (=दोपहरवाद) भी खाते थे, मद्य भी पीते थे, माला, गंध और उबटनको भी धारण करते थे, नाचते भी थे, गाते भी थे, बजाते भी थे, लास (=रास) भी करते थे, नाचनेवालीके साथ नाचते भी थे, नाचनेवालीके साथ गाते थे, नाचनेवालीके साथ बजाते थे, नाचनेवालीके साथ लास करते थे। गानेवालीके साथ नाचते थे, ० गानेवालीके साथ लास करते थे, बजानेवालीके साथ नाचते थे ० बजानेवालीके साथ लास करते थे । लास करनेवालीके साथ नाचते थे ० लास करनेवालीके साथ लास करते थे। अष्टपद (=जुए)को खेलते थे, दशपद=(जुए) को खेलते थे। आकाशमें भी कीडा करते थे, परिहारपथ में भी खेलते थे। सप्तिका भी खेलते थे, खिलका भी खेलते थे, घटिका भी खेलते थे, शलाकाहस्त भी खेलते थे। अक्ष (=एक प्रकारका जुआ) से भी खेलते थे। पगंचीर ३ से भी खेलते थे। वंकक ३ से भी खेलते थे। मोक्खिचिक ३ से भी खेलते थे। त्रिगुलक में भी खेलते थे। पत्ताळ्ह कसे भी खेलते थे। रथक (==िखलीनेकी गाळी)-से भी खेलते थे, धनुहीसे भी खेलते थे। अक्षरिका रेसे भी खेलते थे। मनेसिका रेसे भी खेलते थे। यथा वज्जा में भी खेलते थे। हाथी-(की विद्या)को भी सीखते थे, घोळे(की विद्या)को भी सीखते थे, रथ(की विद्या)को भी सीखते थे, धनुष(की विद्या)को भी सीखते थे। परश्(की विद्या)को भी सीखते थे। हाथीके आगे आगे भी दौळते थे, घोळेके आगे आगे भी दौळते थे, रथके आगे आगे भी दौळते थे। दौळकर चक्कर भी काटते थे, उस्सोळ्ह भी कहते थे। अप्पोठ भी कहते थे, निब्बज्झ भी करते थे। मुक्केबाजी भी करते थे। रंग (=िथयेटर हाल) के बीचमें संघाटी फैलाकर नाचनेवाली (स्त्री) से

१ देखो पुष्ट ३४६। तर्जनीय कर्मके स्थानमें 'नियस्स कर्म' कर लेना चाहिये।

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> मालाओं के नाम हैं। <sup>३</sup> जूओं के नाम । <sup>४</sup> दौळों और व्यायामों के नाम ।

यह कहते थे— 'भगिनी यहाँ नाचो ।' ललाटिका (एक ललाटका आभूषण)को भी लगाते थे । और नाना प्रकारके अनाचारको करते थे ।

उस समय एक भिक्ष का शी (देश)में वर्षावास कर भगवान्के दर्शनके लिये (श्रावस्ती) जाते (समय) जहाँ की टा गि रि है वहाँ पहुँचा। तब वह भिक्ष पूर्वाहणमें पहनकर पात्र-चीवर ले श्रद्धा उत्पन्न करनेवाले गमन-आगमन (के ढंग)से आलोकन-विलोकनसे (हाथके) समेटने-पसारनेसे नीची नज़र करके ईर्यापथ भे मुक्त हो की टा गि रि में प्रविष्ट हुआ। लोग उस भिक्षुको देखकर ऐसा कहने लगे—

'यह कौन निर्बल-दुर्बल जैसा, धीरे धीरे भाकुटिक (=पाखंडी) भाकुटिक जैसा है ? कौन आनेपर इसको भीख भी देगा ? हमारे आर्य अ श्व जि त् और पुनर्ब सु तो स्नेह युक्त सिखल (सखा-भाव युक्त) सुख-पूर्वक स=भाषण करने योग्य खोजनेपर पहले जानेवाले, 'आओ! स्वागत' बोलनेवाले, भौंह न चढ़ानेवाले, खुले मुँहवाले, पहले बोलनेवाले हैं। उन्हें भिक्षा देनी चाहिये।'

एक उपासक उस भिक्षुको की टा गि रि में भिक्षाटन करते देख जहाँ वह भिक्षु था वहाँ गया। जाकर उस भिक्षुको अभिवादन कर यह बोला—

"क्या भन्ते ! भिक्षा मिली ?"

"आव्स! भिक्षा नहीं मिलती।"

"आओ भन्ते! घर चलें।"

तब वह उपासक उस भिक्षुको (अपने) घर लेजा, भोजन करा यह बोला--

"भन्ते ! आर्य कहाँ जायँगे ?"

"आवुस मैं भगवान्के दर्शनके लिये श्रावस्ती जाऊँगा।"

"तो भन्ते! मेरे वचनसे भगवान्के चरणों में शिरसे बन्दना करना और यह कहना—'भन्ते! की टा गि रिका आवास दूपित हो गया है। अश्व जित् और पुनर्व सुनामक (दो) निर्लज्ज, पापी भिक्षु की टा गि रिमें आवासिक (=सदा आश्रममें रहनेवाले भिक्षु) हैं।०९ और नाना प्रकारके अनाचार करते हैं। भन्ते! जो मनुष्य पहले श्रद्धालु—प्रसन्न थे वह भी अब अश्रद्धालु—अप्रसन्न हैं। जो कोई पहले संघके लिये दानके रास्ते थे वे भी टूट गये। अच्छे भिक्षु छोळ जाते हैं। पापी भिक्षु वास करते हैं। अच्छा हो भन्ते! भगवान् कीटागिरिमें (ऐसे) भिक्षु भेजे जिसमें यह आवास ठीक हो जाय'।"

"अच्छा आवुस !"——(कह) वह भिक्षु उस उपासकको उत्तर दे आसनसे उठ जिघर श्रा व स्ती है उघर चल दिया। कमशः जहाँ श्रावस्तीमें अनार्थापिडिकका आराम जे त व न था, जहाँ भगवान् थे वहाँ गया। जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गया। बुद्ध भगवानोंका यह आचार है कि नवागन्तुक भिक्षुओंके साथ प्रति सम्मोदन (=कुशल-प्रश्न पूछना) करें। तब भगवान्ने उस भिक्षुसे कहा—

"भिक्षु ! अच्छा तो रहा, यापनीय तो रहा, तकलीफ़के विना रास्तेमें तो आया. और भिक्षु ! तू कहाँसे आता है ?"

"अच्छा रहा भगवान् ! यापनीय रहा भगवान् ! तकलीफ़के बिना भन्ते ! मैं रास्तेमें आया । भन्ते ! मैं का शी (देश)में वर्षावास करते भगवान्के दर्शनको श्रावस्ती जाते की टा गि रि में पहुँचा । तब मैं भन्ते ! पूर्वाहण समय पहिन कर, पात्र-चीवर ले, ० ईर्यापथसे युक्त हो की टा गि रि में प्रविष्ट हुआ। ० ९ अच्छा हो भन्ते ! भगवान् कीटागिरिमें (ऐसे) भिक्षु भेजें जिसमें यह आवास ठीक हो जाय।

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> देखो पृष्ठ ३४९ ।

वहाँसे मैं भगवान् ! आ रहा हूँ।"

तब भगवान्ने इसी संबंधमें इसी प्रकरणमें भिक्षु संघको एकत्रित कर भिक्षुओंसे पूछा-

"सचमुच भिक्षुओ ! अ श्व जि त् और पुन वें सु (दो) निर्लंज्ज, पापी भिक्षु ० ? नाना प्रकारके अनाचारको करते हैं ? और जो मनुष्य पहले श्रद्धालु=अप्रसन्न हैं ० अच्छे भिक्षु छोळ जाते हैं, पापी भिक्षु वास करते हैं।"

बुद्ध भगवान्ने फटकारा—० नाना प्रकारके अनाचार करते हैं !! भिक्षुओ ! यह न अप्रसन्नोंको प्रसन्न करनेके लिये है ०।"

फटकारकर भगवान्ने धार्मिक कथा कह सा रिपुत्र और मो ग्ग लान को संबोधित किया—

"जाओ सारिपुत्र ! तुम (और मो ग्गलान)। की टागिरि में जा अब्व जित् और पुनर्व सु भिक्षुओं का की टागिरिसे प्रव्राजनीय कर्म (=िनकालनेका दंड) करो। वे तुम्हारे सिद्ध विहारी (=िशिष्य) थे।" 81

"भन्ते ! कैसे हम अश्व जित् और पुनर्वसु भिक्षुओंका की टा गिरिसे प्रव्रजित कर्म करें ? वे भिक्षुचंड हैं, परुष (=कठोर) हैं।"

"तो सारिपुत्र (मोग्गलान) तुम बहुतसे भिक्षुओंके साथ जाओ !"

"अच्छा भन्ते ! " (कह) सारिपुत्रने भगवान्का उत्तर दिया।

### (२) दण्ड देनेको विधि

"और भिक्षुओ ! ऐसे प्रव्राजनीय कर्म करना चाहिये—पहले अश्व जित् पुन वें सु भिक्षुओंको प्रेरित करना चाहिये; प्रेरित करके स्मरण दिलाना चाहिये; स्मरण दिलाकर आपित का आरोप करना चाहिये। आपित्तका आरोप कर चतुर समर्थ भिक्षु संघको सूचित करे—

''क. ज्ञ प्ति—'भन्ते! संघ मेरी सुने! ये अ श्व जि त् और पुन वें सु भिक्षु कुल-दूषक (और) पापाचारी हैं। इनके पापाचार देखे भी जाते हैं, सुने भी जाते हैं, और इनके द्वारा कुल दूषित हुए देखे भी जाते हैं, सुने भी जाते हैं। यदि संघ उचित समझे तो संघ—'अ श्व जि त् और पुन वें सु भिक्षुओंको की टा गि रि में नहीं वास करना चाहिये'—(कह) अ श्व जि त् और पुन वें सु भिक्षुओंका की टा गि रि-से प्रव्राजनीय कर्म करे।—यह सूचना है।

"ख. अनुश्रावण—(१) 'भन्ते; संघ मेरी सुने! यह अश्व जित् और पुनर्वसु भिक्षु कुलदूषक और पापाचारी हैं। संघ—'अश्वजित् और पुनर्वमु भिक्षुओं को होटागिरिमें नहीं वास करना चाहिये' (कह) अश्वजित् और पुनर्वसु का प्रवाजनीय कर्म करता है। जिस आयुष्मान्को ० अश्वजित् और पुनर्वसु भिक्षुओं का प्रवाजनीय कर्म करता है। जिस आयुष्मान्को ० अश्वजित् और पुनर्वसु भिक्षुओं का प्रवाजनीय कर्म करना पसंद है वह चुप रहे, जिसको ० नहीं पसंद है वह बोले।

- "(२) 'दूसरी बार भी ०।
- "(३) 'तीसरी बार भी ०।

"ग. धा र णा—संघने—'अश्वजित् और पुनर्वसु भिक्षुओंको कीटागिरिमें नहीं वास करना चाहिये' (कह) अश्वजित् और पुनर्वसुका कीटागिरिसे प्रव्राजनीय कर्म कर दिया। संघको पसंद है, इसलिये चुप है—ऐसा मैं इसे समझता हूँ'।" 82

### (३) नियम-विरुद्ध प्रवाजनीय द्रण्ड

१— "भिक्षुओ! तीन बातोंसे युक्त प्रज्ञाजनीय कर्म, अधर्म कर्म (कहा जाता) है— (१) सामने नहीं किया गया होता; (२) बिना पूछे किया गया होता है; (३) बिना प्रतिज्ञा (=स्वीकृति)

कराये किया गया होता है।...० १। "94

#### बारह अधर्म कर्म समाप्त

#### (४) नियमानुसार प्रवाजनोय द्र्ष

१——"भिक्षुओ ! तीन बातोंसे युक्त प्रक्राजनीय कर्म, धर्म कर्म ० (कहा जाता) है——(१) सामने किया गया होता है; (२) पूछ कर किया गया होता है; (३) प्रतिज्ञा (=स्वीकृति) कराके किया गया होता है। ०३।" 106

#### बारह धर्म-कर्म समाप्त

### (५) प्रवाजनीय दण्ड देने योग्य व्यक्ति

१—"भिक्षुओ ! तीन बातोंसे युक्त भिक्षुको, चाहनेपर (=आकंखमान) संघ तर्जनीय कर्म करे—०  $^3$ ।" ४२

#### छ आकंखमान समाप्त

### (६) दंडित व्यक्तिके कर्त्तव्य

"भिक्षुओ ! जिस भिक्षुका प्रज्ञा ज नी य कर्म किया गया है उसे ठीकसे बरताव करना चाहिये, और वह ठीकसे बरताव यह हैं—-(१) उपसम्पदा न देनी चाहिये;  $0^3$ ।" 113

तब सारिपुत्र और मोग्गलानकी प्रधानतामें भिक्षु संघने कीटागिरिमें जा—'अश्वजित् और पुनर्वसु भिक्षुओंको कीटागिरिमें नहीं वास करना चाहिये' (कह), अश्व जित् और पुनर्वसु भिक्षुओंको कीटागिरिमें नहीं वास करना चाहिये' (कह), अश्व जित् और पुनर्वसु भिक्षुओंको कीटागिरिसे नहीं वास करना चाहिये' (कह), अश्व जिनेपर ठीकसे बरताव नहीं करते थे, रोवाँ नहीं गिराते थे, निस्तारके लायक (काम) नहीं करते थे, भिक्षुओंसे माफ़ी नहीं माँगते थे; (बिल्क भिक्षुओंकी) निदा करते थे, परिहास करते थे,—भिक्षु छन्द (=स्वेच्छाचार), द्वेष, मोह, भय (के रास्तेपर) जानेवाले हैं; रहते भी हैं, चले जाते भी हैं। (भिक्षु-वेष) भी छोळ जाते हैं।' कहते थे। जो वह अल्पेच्छ ० भिक्षु थे, वे हैरान...होते थे—कैसे अश्वजित् और पुनर्वसु भिक्षु संघ द्वारा प्रज्ञाजनीय कर्म किये जानेपर ठीकसे बरताव नहीं करते, ० (भिक्षु वेष) भी छोळ जाते हैं!' तब उन भिक्षुओंने भगवान्से यह बात कही।—

"सचमुच भिक्षुओ ! ०?"

"(हाँ) सचमुच भगवान्।"

० फटकार कर धार्मिक कथा कह भगवान्ने भिक्षुओंको सम्बोधित किया—

"तो भिक्षुओ! संघ प्रब्राजनीय कर्मको माफ़ न करे।"

### (७) दंड न माफ करने लायक व्यक्ति

(१-५) "भिक्षुओ ! पाँच बातोंसे युक्त भिक्षु प्रब्राजनीय कर्मको नहीं माफ़ करना चाहिये— (१) उपसम्पदा देता है; ० ।" 116

### प्रजाजनीय कर्ममें अट्ठारह न प्रतिप्रश्रब्ध करने लायक समाप्त

### (८) दंड माफ करने लायक व्यक्ति

(१-५) "भिक्षुओ ! पाँच बातोंसे युक्त भिक्षुके प्रब्राजनीय कर्मको माफ करना चाहिये--(१),

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> देखो पृष्ठ ३४२ ।

र देखो पृष्ठ ३४३ ।

३ देखो पृष्ठ ३४४।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> देखो पृष्ठ ३४५।

उपसम्पदा नहीं देता; ०१।" 119

### प्रबाजनीय कर्ममें अट्ठारह प्रतिप्रश्रब्ध करने लायक समाप्त

### (९) दंड माफ करनेको विधि

''और भिक्षुओ ! इस प्रकार माफ़ी देनी चाहिये—जिस भिक्षुका प्रव्राजनीय कर्म किया गया है वह संघके पास जाकर ० उकळूँ बैठ हाथ जोड़ ऐसा बोले—

'''भन्ते ! हम संघ द्वारा प्रब्राजनीय कर्मसे दंडित हो ठीकसे वर्तते हैं ० प्रव्राजनीय कर्मकी माफ़ी चाहते हैं ।' दूसरी बार भी ० । तीसरी बार भी ० ।

"(तव) चतुर समर्थ भिक्षु संघको सूचित करे—०३।" 120

प्रब्राजनीय कर्म समाप्त ॥३॥

# **8**-प्रतिसारगीय कर्म

### (१) प्रबाजनीय दंडके आरम्भकी कथा

उस समय आयुष्मान् सुध में म च्छि का संड में चित्र गृहपितिके आवासिक (=आश्रम बनानेवाले) हो न व कि मि क (=नई इमारतकेतत्वावधान करनेवाले) श्रुव भक्तक (=सदा वहीं भोजन करनेवाले) थे। जब चित्र गृहपित संघ, या गण या व्यक्तिका निमंत्रण करना चाहता था तो आयुष्मान् सुध में को विना पूछे...नहीं करता था। उस समय, आयुष्मान् सारिपुत्र आयुष्मान् महा मौद्ग त्याय न आयुष्मान् महा का त्याय न, आयुष्मान् महा को द्वित (=कोष्टिल), आयुष्मान् महा क प्याय न आयुष्मान् महा क प्याय न, आयुष्मान् रेवत, आयुष्मान् उपालि आयुष्मान् आनंद, और आयुष्मान राहुल (आदि) बहुतसे स्थिवर का शी (देश) में चारिका करते, जहाँ म च्छि का संड था वहाँ पहुँचे।

चित्र गृहपितने सुना कि स्थिवर भिक्षु म च्छि का सं ड में पहुँचे हैं। तब चित्र गृहपित जहाँ वे स्थिवर भिक्षु थे वहाँ पहुँचा। पहुँच कर स्थिवर भिक्षुओंको अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठ चित्र गृहपितको आयुष्मान सारिपुत्रने धार्मिक कथा द्वारा समुत्तेजित, सम्प्रहर्षित किया। तब आयुष्मान् सारिपुत्रको धार्मिक कथा द्वारा समुत्तेजित सम्प्रहर्षित हो चित्र गृहपितने स्थिवर भिक्षुओंसे यह कहा—

"भन्ते ! कलका नवागन्तुकका भोजन मेरा स्वीकार करें।"

स्थिवर भिक्षुओंने मौन रह स्वीकार किया। तब चित्र गृहपित स्थिवर भिक्षुओंकी स्वीकृति जान, आसनसे उठ, स्थिवर भिक्षुओंको अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर जहाँ आयुष्मान् सुधर्मथे वहाँ गया। जाकर आयुष्मान् सुधर्मको अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया। एक ओर खळे चित्र गृहपितने आयुष्मान् सुधर्मसे यह कहा—

"भन्ते ! आर्य सुधर्म (भी) स्थविरोंके साथ कलका मेरा भोजन स्वीकार करें।"

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> देखो पृष्ठ ३४६।

र देखो पृष्ठ ३४६, 'तर्जनीय कमं'के स्थानपर 'प्रब्राजनीय कर्म' और 'पण्डुक' तथा 'लोहितक'के स्थानपर 'वह भिक्षु' करके पढ़ना चाहिये।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> संभवतः जौनपुर ज़िलेका 'मछली शहर' क्**स्बा** ।

तब आयुष्मान् सुधर्म— 'पहले यह चित्र गृहपित संघ-गण या व्यितको निमंत्रित करनेकी इच्छा होनेपर बिना मुझसे पूछे...नहीं निमंत्रित करता था, सो आज (मुझे) बिना पूछे (इसने) स्थिवर भिक्षुओंको निमंत्रित किया। अब यह चित्र गृहपित मेरे प्रति विकार युक्त बे परवाह (और) विरक्त सा है'—(सोच) चित्र गृहपितसे यह कहा—

"नहीं गृहपति ! मैं नहीं स्वीकार करता।"

दूसरी बार भी०

तीसरी बार भी चित्र गृहपतिने आयुष्मान् सुधर्मसे यह कहा---०।

तब चित्र गृहपति—-'आयुष्मान् सुधर्म स्वीकार करके या न स्वीकार करके मेरा क्या करेंगे' (सोच) आयुष्मान् सुधर्मको अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर चला गया ।

तब चित्र गृहपितने उस रातके बीत जानेपर स्थिवर भिक्षुओंके लिये उत्तम खाद्य-भोज्य तैयार किया। तब आयुष्मान् सुधर्म—'आओ! स्थिवर भिक्षुओंके लिये चित्र गृहपितकी तैयारी देखें', (सोच) पूर्वीहणमें (वस्त्र) पिहन, पात्र-चीवर ले, जहाँ चित्र गृहपितका घर था वहाँ गये। जाकर बिछे आसन पर बैठे। तब चित्र गृहपित जहाँ आयुष्मान् सुधर्म थे वहाँ गया। जाकर आयुष्मान् सुधर्मको अभिवादन कर एक ओर बैठा। एक ओर बैठे चित्र गृहपितको आयुष्मान् सुधर्म ने यह कहा—

"गृहपति ! तूने यह बहुत सा खाद्य-भोज्य तैयार किया है, किन्तु एक तिल-संगुलिका (=ितलवा) नहीं है।"

"भन्ते! बुद्ध-वचनमें बहुत रत्नोंके रहते हुए भी आर्य सुध में को यह ति ल-सं गु लि का ही भाषण करनेको मिली। भन्ते! पूर्वकालमें दक्षिणापथ (=Deccan) के व्यापारी पूर्वदेशमें व्यापारके लिये गये। वे वहाँसे (एक) मुर्गी लाये। तब भन्ते! उस मुर्गीने कौएके साथ सहवास किया। और बच्चा पैदा किया। जब भन्ते! वह मुर्गीका बच्चा कौएकी बोलना चाहता था तो 'काक-कक्कुट' बोलता था; जब मुर्गेकी बोली बोलना चाहता था तो 'कुक्कुट-काक' बोलता था। ऐसे ही भन्ते! बुद्ध-वचनमें बहुत रत्नोंके रहते हुए भी आर्य सुध में को यह तिल-संगुलिका ही भाषण करनेको मिली!"

"गृहपति ! तू मेरी निंदा करता है, मेरा परिहास करता है।' गृहपति ! (ले) यह तेरा आवास है मैं जाता हूँ।"

"भन्ते ! मैं आर्य सुधर्मकी निंदा नहीं करता, परिहास नहीं करता । भन्ते ! आर्य सुधर्म म च्छि का-सं ड में वास करें, अ म्बा ट क वन सुन्दर है । मैं आर्य सुधर्मक चीवर, भोजन, आसन, रोगि-पथ्य, रोगि-औषध-सामानका प्रबन्ध करूँगा ।"

दूसरी बार भी आयुष्मान सुधर्म ने ०।

तीसरी बार भी आयुष्मान् सुधमेंने चित्र गृहपतिसे यह कहा--

"गृहपति ! तू मेरी निंदा करता है ०।"

"भन्ते ! आर्यं सुधर्मं कहाँ जायँगे ?"

"गृहपति! भगवान्के दर्शनके लिये श्रावस्ती जाऊँगा।" 🔠 🥵

"तो भन्ते ! जो आपने कहा, और जो मैंने कहा वह सब भगवान्से कहना। आश्चर्य नहीं भन्ते ! कि आर्य सुध में फिर म च्छि का संड में वापस आर्ये।"

तब आयुष्मान् सुध में आसन-वासन सँभाल पात्र-चीवर ले जिधर श्रावस्ती है उधर चल दिये। कमशः जहाँ श्राव स्ती में अना थ पि डि क का आराम जेत व न था और जहाँ भगवान् थे वहाँ गये। जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे आयुष्मान् सुधर्मने जो कुछ अपने कहा था और कुछ चित्र गृह पित ने कहा था वह सब भगवान्से कह दिया।

बुद्ध भगवान्ने फटकारा—"० कैसे तू मोघपुरुष चित्र-गृहपित (जैसे) श्रद्धालु=प्रसन्न, दायक, कारक, संघ-सेवकको छोटी (वात)से खुनसायेगा ! छोटी (वात)से नाराज करेगा । मोघ पुरुष ! न यह अप्रसन्नोंको प्रसन्न करनेके लिये है ०।"

फटकार कर धार्मिक कथा कह भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया-

### (२) द्र्ड देनेको विधि

"तो भिक्षुओ! 'चित्र गृहपतिसे जा क्षमा माँगो' (कह) संघ सुधर्म भिक्षुका प्रतिसारणीय कर्म करे। 121

''और भिक्षुओ ! इस प्रकार (प्रतिसारणीय कर्म) करना चाहिये; पहले सुधर्म भिक्षुको प्रेरित करना चाहिये, प्रेरित करके स्मरण दिलाना चाहिये, स्मरण दिला कर आपत्तिका आरोप करना चाहिये, आपत्तिका आरोप करके चतुर समर्थ भिक्षु संघको सूचित करे—

"क. ज्ञ प्ति— 'भन्ते ! संघ मेरी सुने— इस सुधर्म भिक्षुने चित्र गृहपित जैसे श्रद्धालु ० को छोटी (बात)से खुनसाया ०; यदि संघ उचित समझे तो संघ— 'चित्र गृहपितसे जा क्षमा माँगो' (कह) सुधर्म भिक्षुका प्रतिसारणीय कर्म करे— यह सूचना है।

''ख. अनुश्रावण—(१) 'भन्ते! संघ मेरी सुने—इस सुधर्म भिक्षुने चित्र गृहपित जैसे श्रद्धालु० को छोटी (बात) से खुनसाया ०, संघ 'चित्र गृहपितसे जा क्षमा माँगो'—(कह) सुधर्म भिक्षुका प्रतिसारणीय कर्म करता है। जिस आयुष्मान्को सुधर्म भिक्षुका प्रतिसारणीय कर्म करता है। जिस आयुष्मान्को सुधर्म भिक्षुका प्रतिसारणीय कर्म पसंद है वह चुए रहे; जिसको नहीं पसंद है वह बोले।

- "(२) 'दूसरी बार भी ० ।
- "(३) 'तीसरी वार भी ०।

''ग. धा र णा—'संघने सुधर्म भिक्षुका प्रतिसारणीय कर्म कर दिया। संघको पसंद है, इसलिये चुप है—ऐसा मैं इसे समझता हूँ'।'' 122

### (३) नियम विरुद्ध प्रतिसारणीय दंड

१——"भिक्षुओ ! तीन बातोंसे युक्त प्रतिसारणीय कर्म, अधर्म कर्म ० (कहा जाता) है—— (१) सामने नहीं किया गया होता; (२) बिना पूछे किया गया होता है; (३) बिना प्रतिज्ञा (=स्वी-कृति) कराये किया गया होता है।...० । 134

### बारह अधर्म कर्म समाप्त

### (४) नियमानुसार प्रतिसारणोय दंड

१— "भिक्षुओ ! तीन बातोंसे युक्त प्रतिसारणीय कर्म, धर्मकर्म ० (कहा जाता) है— (१) सामने किया गया होता है; (२) पूछ कर किया गया होता है; (३) प्रतिज्ञा (=स्वीकृति) कराके किया गया होता है। ० ।" 146

### बारह धर्म कर्म समाप्त

### (५) प्रतिसारणीय दंड देने योग्य व्यक्ति

१— "भिक्षुओ ! पाँच बातोंसे युक्त भिक्षुको चाहनेपर (आकंखमान) प्रतिसारणीय कर्म

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> देखो पुष्ठ ३४२।

करे—(१) गृहस्थोंके अलाभ (=हानि)का प्रयत्न करता है; (२) गृहस्थोंके अनर्थकं लिये प्रयत्न करता है; (३) गृहस्थोंके अवास (=िनर्वासन)के लिये प्रयत्न करता है; (४) गृहस्थोंकी निन्दा करता है, परिहास करता है; (५) गृहस्थ गृहस्थ गृहस्थ में फूट डालता है। भिक्षुओ ! इन पाँच बातोंसे युक्त भिक्षुको डच्छा होनेपर संघ प्रतिसारणीय कर्म करे। 147

२— "भिक्षुओ ! और भी पाँच बातोंसे युक्त भिक्षुका इच्छा होनेपर संघ प्रतिसारणीय कर्म करे— (१) गृहस्थोंसे बुद्धकी निन्दा करता है; (२) गृहस्थोंसे धर्मकी निन्दा करता है; (३) गृहस्थोंसे संघकी निन्दा करता है; (४) गृहस्थोंको नीच (बात)से खुनसाता है, और नीच (बात)से नाराज करता है; (५) गृहस्थोंसे धार्मिक प्रतिश्रव (=आज्ञा पालन)को नहीं सच कराता। भिक्षुओ ! इन पाँच ०। 148

३—''भिक्षुओ ! पाँच भिक्षुओंका इच्छा होनेपर संघ प्रतिसारणीय कर्म करे—(१) अकेला गृहस्थोंके अलाभ (=हानि)का प्रयत्न करता है; ० (५) अकेला गृहस्थ गृहस्थमें फूट डालता है। भिक्षुओ ! इन पाँच ०। 149

४—''भिक्षुओ ! और भी पाँच बातोंसे युक्त भिक्षुका इच्छा होनेपर संघ प्रतिसारणीय कमं करे—(१) अकेला गृहस्थोंसे बुढ़की निन्दा करता है; o(4) अकेला गृहस्थोंसे धार्मिक प्रतिश्रव (=शिक्षा ?) को नहीं सच कराता। भिक्षुओ ! इन पाँच o(3) 150

#### आकंखमान चार पंचक समाप्त

### (६) दंडित व्यक्तिके कर्त्तव्य

भिक्षुओ ! जिस भिक्षुका प्रतिसारणीय कर्म किया गया है उसे ठीकसे बर्ताव करना चाहियं और वह ठीकसे बर्ताव यह है—(१) उपसम्पदा न देनी चाहिये; ० ৭। 151

#### अट्ठारह प्रतिसारणीय कर्मके व्रत समाप्त

### (७) अनुदूत देनेकी विधि

तो संघने—तुम चित्र गृहपितसे जा क्षमा माँगो'—(कह) सुधर्म भिक्षुका प्रतिसारणीय कर्म किया। संघ द्वारा प्रतिसारणीय कर्मसे दंडित हो म च्छि का संड में जा मूक हो चित्र गृहपितसे क्षमा न माँग सके। वे फिर श्रा व स्ती लौट गये। भिक्षुओंने पूछा—

"आवुस सुधर्म ! चित्र गृहपतिसे तुमने क्षमा माँग ली ?"

"आवुसो ! मैं मच्छिकासंड जा, मूक हो चित्र गृहपतिसे क्षमा न माँग सका।"

भगवान्से यह बात कही ।---

"तो भिक्षुओ! संघ चित्र गृहपतिसे क्षमा माँगनेके लिये सुधर्म भिक्षुको (एक) अनुदूत (=साथी) दे। 152

"और इस प्रकार देन। चाहिये—पहिले (जानेवाले) भिक्षुसे पूछना चाहिये। पूछकर चतुर समर्थे भिक्षु संघको सूचित करे—

''क. ज्ञ प्ति—'भन्ते ! संघ मेरी सुने । यदि संघ उचित समझे तो संघ अमुक नामवाले भिक्षुको चित्र गृहपतिसे क्षमा माँगनेके लिये सुघर्म भिक्षुको अनुदूत दे—यह सूच ना है।

''ख. अ नु श्रा व ण——(१) 'भन्ते ! संघ मेरी सुने । संघ इस नामवाले भिक्षुको० अनुदूत दे

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> देखो पृष्ठ ३४४ ।

रहा है । जिस आयुष्मान्को इस नामवाले भिक्षुका अनुदूत किया जाना पसन्द हो वह चुप रहे; जिसको पसन्द न हो वह बोले ।

'' 'दूसरी बार भी०।

" 'तीसरी बार भी०।

''—'संघने इस नामवाले भिक्षुको० अनुदूत दिया;संघको पसन्द है, इसलिये चुप है—-ऐसा में इसे समझता हूँ।'

"भिक्षुओ ! सुध में भिक्षुको उस अनुदूतके साथ म च्छि का सं ड जा चित्र गृहपितसे—
'गृहपित ! क्षमा करो, विनती करता हूँ' (कह) क्षमा माँगनी चाहिये । ऐसा कहनेपर यदि क्षमा करे
तो ठीक यदि न क्षमा करे तो अनुदूत भिक्षुको कहना चाहिये—'गृहपित ! इस भिक्षुको क्षमा करो ।
तुमसे विनती करता है ।' ऐसे कहनेपर यदि क्षमा करे तो ठीक, यदि न क्षमा करे तो अनुदूत भिक्षुको
कहना चाहिये—'गृहपित ! इस भिक्षुको क्षमा करो, मैं तुमसे विनती करता हूँ ।'—ऐसा कहनेपर
यदि क्षमा करे तो ठीक, न क्षमा करे तो अनुदूत भिक्षुको कहना चाहिये—'गृहपित ! संघके वचनमे
इस भिक्षुको क्षमा करो ।' ऐसा कहनेपर यदि क्षमा करे तो ठीक; यदि न क्षमा करे तो अनुदूत भिक्षु सुधर्म
भिक्षुको क्षमा करो।' ऐसा कहनेपर यदि क्षमा करे तो ठीक; यदि न क्षमा करे तो अनुदूत भिक्षु सुधर्म
भिक्षुको चित्र गृहपितके देखने सुनने भरके स्थानमें एक कंधेपर उत्तरासंघ करा, उकळूँ बैठा, हाथ
जोळवा उस आपत्ति (=अपराध)की देशना (Confession) कराये।''

तब आयुष्मान् मुध में ने अनुदूत भिक्षुके साथ म च्छि का संड जा चित्र गृहपितसे (अपनेको) क्षमा करवाया। (तव) वह ठीक तरहसे बरताव करते थे० भिक्षुओंके पास जा ऐसा कहते थे— 'आवुसो! संघ द्वारा दंडित हो मैं अब ठीकमे बर्तता हूँ, रोवाँ गिराता हूँ, निस्तारके लायक (काम) करता हूँ। मुझे कैसे करना चाहिये?'

भगवान्से यह वात कही।---

"तो भिक्षुओ! संघ सुधर्म भिक्षुके प्रतिसारणीय कर्मको माफ़ करे।" 153

### (८) दंड न माफ करने लायक व्यक्ति

(१-५) "भिक्षुओ ! पाँच बातोंसे युक्त भिक्षुके प्रतिसारणीय कर्मको नहीं माफ़ करना चाहिये——(१) उपसम्पदा देता है; ०१।" 158

### प्रतिसारणीय कर्ममें अट्ठारह न प्रतिप्रश्रब्ध करने लायक समाप्त

### (९) दंड माफ करने लायक व्यक्ति

(१-५ "भिक्षुओ ! पाँच बातोंसे युक्त भिक्षुके प्रतिसारणीय कर्मको माफ़ करना चाहिये— (१) उपसम्पदा नहीं देता; ।० $^{9}$ ।" 173

### प्रतिसारणीय कर्ममें अट्ठारह प्रतिप्रश्रव्ध करने लायक समाप्त

### (१०) दंड माफ करनेकी विधि

"और भिक्षुओ! इस प्रकार माफ़ी देनी चाहिये—वह सुधर्म भिक्षु, भिक्षु-संघके पास जा० उकळूँ बैठ, हाथ जोळ ऐसा बोले—०३ ।"

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>देखो पृष्ठ ३४५।

रदेखो पृष्ठ ३४६ तर्जनीय कर्मके स्थानमें, प्रतिसारणीय कर्म, तथा 'पंडुक' और 'लोहितक' भिक्षुके स्थानमें 'सुधर्म' भिक्षुकरके पढ़ना चाहिये।

''—संघनं सुधर्म भिक्षुके प्रतिसारणीय कर्मको माफ़ कर दिया। संघको पसन्द है, इसलियं चुप है—ऐसा मैं इसे समझता हूँ'।'' 174

प्रतिसारणीय कर्म समाप्त ॥४॥

# **९५**-त्रापत्तिके न देखनेसे उत्तेपगीयकर्म

### २---कौशाम्बी

### (१) आपत्तिके न देखनेसे उत्त्रेपणीय दंडके आरम्भकी कथा

उस समय बुद्ध भगवान् कौशाम्बीके घो षि ता रा म में विहार करते थे। उस ममय आयुष्मान् छन्न आपत्ति (=अपराध) करके उस आपित्त को देखना (Realisation) नहीं चाहते थे। जो वह अल्पेच्छ भिक्षु० थे वे हैरान. होते थे— कैसे आयुष्मान् छंद आपित्त करके उसको देखना नहीं चाहते !'

तब उन भिक्षुओंने भगवान्स यह बात कही ।

फटकार कर धार्मिक कथा कह भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया--

"तो भिक्षुओ ! संघ छन्न भिक्षुका आपत्तिके न देखनेसे संघके साथ सहयोग न करने लायक उत्क्षेपणीय कर्म करे।" 175

### (२) दंडके देनेकी विधि

"और भिक्षुओ! इस प्रकार (उत्क्षेपणीय कर्म) करना चाहिये। पहले छन्न भिक्षुको प्रेरित करना चाहिये०, आपत्तिका आरोप करके चतुर समर्थ भिक्षु-संघको सूचित करे—

"क. ज्ञ प्ति—'भन्ते! संघ मेरी सुने। यह छन्न भिक्षु आपित्तको करके उस आपित्तको देखना नहीं चाहता। यदि संघ उचित समझे तो आपित्तको न देखनेको लिये संघ छन्न भिक्षुका संघके साथ सहयोग न करने लायक उत्क्षेपणीय कर्मको करे—यह सूचना है।

"ख. अ नुश्रा व ण—(१) 'भन्ते ! संघ मेरी सुने । संघ आपित्तके न देखनेके लिये छ न्न भिक्षुका० उत्क्षेपणीय कर्म करता है। जिस आयुष्मान्को० पसन्द है वह चृप रहे; जिसको नहीं पसन्द है वह बोले।'

- "(२) 'दूसरी बार भी०'।
- "(३) 'तीसरी बार भी० ।

''ग. घा र णा—'संघने ० छ न्न भिक्षुका ० उत्क्षेपणीय कर्म किया। संघको पसन्द है, इसलिये चुप है—ऐसा मैं इसे समझता हूँ।'

"भिक्षुओं! सारे आवासोंमें कह दो कि आपत्तिके न देखनेके लिये छन्न भिक्षुका संघके साथ सहयोग न होने लायक उत्क्षेपणीय कर्म हुआ है।"

### (३) नियम विरुद्ध ० उत्त्रेपग्गीय कर्म

१—"भिक्षुओ ! तीन बातोंसे युक्त० उत्क्षेपणीय कर्म,अधर्म कर्म० (कहा जाता) है—(१) सामने नहीं किया गया होता; (२) बिना पूछे किये गया होता है; (३) बिना प्रतिज्ञा (=स्वीकृति) कराये किया गया होता है।...० ।" 187

### बारह अधर्म कर्म समाप्त

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> देखो पृष्ठ ३४२ ।

### (४) नियमानुसार ० उत्त्रंपणीय कर्म

१——"भिक्षुओ ! तीन बातोंम युक्त ०उन्क्षेपणीय कर्म, धर्मकर्म० (कहा जाता) है—— (१) सामने किया गया होता है; (२) पूछकर किया गया होता है; (३) प्रतिज्ञा (=स्वीकृति कराके किया गया होता है।  $\circ$  ।" 199

#### बारह धर्म कर्म समाप्त

### (५) उत्त्रेपग्रीय दंड देने योग्य व्यक्ति

१——"भिक्षुओ ! तीन बातोंसे युक्त भिक्षुको चाहनेपर (=आकंखमान) संघ आपित्त न देखनेके लिये उत्क्षेपणीय कर्म करे—० रे ।" 205

#### छः आकंरण मान समाप्त

### (६) दंडित व्यक्तिके कर्त्तव्य

''भिक्षुओं! जिस भिक्षुका आपत्ति न देखनेके लिये उत्क्षेपणीय कर्म किया गया है, उसे ठीकसे बर्ताव करना चाहिये। और वह ठीकसे बर्ताव यह है—-(१) उपसम्पदा न देनी चाहिये; ०३ (१०) कर्मिक (=फ़्रैसला करनेवालों)की निन्दा नहीं करनी चाहिये; (११) प्रकृतात्म (=अदंडित) भिक्षुसे अभिवादन; (१२) प्रत्युत्थान; (१३) हाथ जोळना; (१४) सामीचि कर्म (=यथायोग्य बर्तना); (१५) आसन ले आना; (१६) शय्या ले आना; (१७) पादोदक; (१८) पादपीठ; (१९) पादकठलिक ; (२०) पात्र-चीवर ले आना ; (२१) स्नान करते वक्त पीठ मलना (इन कामों को लेना) चाहिये; (२२) प्रकृतात्म भिक्षुको शील-भ्रष्ट होनेका दोप नहीं लगाना चाहिये; (२३) आचार-भ्रप्ट होनेका दोष नहीं लगाना चाहिये; (२४) बुरी-जीविका-होने-वालेका दोष नहीं लगाना चाहिये; (२५) भिक्ष-भिक्ष्में फट नहीं डालनी चाहिये; (२६) न गृहस्थोंकी ध्वजा (=वेष) धारण करनी चाहिये; (२७) न ती थिं कों की ध्वजा (=वेष) धारण करनी चाहिये; (२८) न ती थि कों का सेवन करना चाहिये; (२९) भिक्षुओं का सेवन करना चाहिये; (३०) भिक्षुओं की शिक्षा (=नियम) सीखनी चाहिये; (३१) प्रकृतात्म (=अदंडित) भिक्ष्के साथ एक छतवाले आवासमें नहीं वास करना चाहिये; (३२) एक छतवाले अनावास (=िभक्षुओंके निवास-स्थान से भिन्न घर) में नहीं रहना चाहिये; (३३) एक छतवाले आवास या अनावासमें नहीं रहना चाहिये; (३४) प्रकृतात्म भिक्षुको देखकर आसनसे उठ जाना चाहिये'; (३५) प्रकृतात्म भिक्षुको भीतर या बाहरसे नाराज न करना चाहिये; (३६) प्रकृतात्म भिक्षुके उपोसथको स्थगित नहीं करना चाहिये; (३७) प्रवारणा स्थगित नहीं करनी चाहिये; (३८) बात बोलने लायक (काम) नहीं करना चाहिये; (३९) अनुवाद (=िशकायत)को नहीं प्रस्थापित करना चाहिये; (४०) अवकाश नहीं कराना चाहिये; (४१) प्रेरणा नहीं करनी चाहिये; (४२) स्मरण नहीं कराना चाहिये; (४३) भिक्षुओंके साथ सम्प्रयोग (=िमश्रण) नहीं करना चाहिये।" 206

तब संघने आपित्त न देखनेके लिये छ न्न भिक्षुका संघके साथ सहभोग न होने लायक उत्क्षेपणीय कर्म किया। वह संघ द्वारा आपित्त न देखनेके लिये॰ उत्क्षेपणीय कर्म किये जानेपर उस आवासको छोळ दूसरे आवासमें चला गया। वहाँ भिक्षुओंने न उसका अभिवादन किया, न प्रत्युत्थान किया, न हाथ जोळा, न सामीिच कर्म (=कुशल-प्रश्न पूछना) किया, न सत्कार = गुरुकार किया, न सम्मान

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>देखो पुष्ठ ३४३।

किया, न पूजन किया। भिक्षुओं के सत्कार, गुरुकार, सम्मान, पूजा न करनेसे...उस आवाससे भी दूसरे आवासमें चला गया। वहाँ भी भिक्षुओंने न उसका अभिवादन किया । सिक्षुओं के सत्कार । न करने से...वह फिर कौशाम्बी लौट आया। (तब) वह ठीकसे बर्तता था, रोवाँ गिराता था, निस्तारके लायक (काम) करता था, भिक्षुओं के पास जाकर ऐसा वोलता था—आवुसो! संघ द्वारा आपित्त न देखनेके लिये उत्क्षेपणीय कर्मसे दंडित हो अब मैं ठीकसे वर्तता हूँ, रोवाँ गिराता हूँ, निस्तारके लायक करता हूँ, मुझे कैसे करना चाहिये।

भगवान्से यह बात कही-

''तो भिक्षुओ ! मंघ छन्न भिक्षुके आपित्त न देखनेके लिए किये गये ० उत्क्षेपणीय कर्मको माफ़ करे।'' 207

### (७) दण्ड न माफ करने लायक व्यक्ति

१–५— "भिक्षुओ ! पाँच बातोंसे युक्त भिक्षुके उत्क्षेपणीय कर्मको नहीं माफ करना चाहिये— (१) उपसम्पदा देता है; (२) निश्रय देता है; (३) श्रामणेरसे उपस्थान (=सेवा) कराता है; (४) भिक्षुणियोंको उपदेश देनेकी सम्मति पाना चाहता है; (५) सम्मति मिल जानेपर भी भिक्षुणियोंको उपदेश देता है ।...208

 $\xi-\xi\circ$ —''और भी भिक्षुओ ! पाँच बातोंसे युक्त भिक्षुके॰ उत्क्षेपणीय कर्मको नहीं माफ़ करना चाहिये—( $\xi$ ) जिस आपत्तिके लिये संघने उत्क्षेपणीय कर्म किया है उस आपत्तिको करता है; ( $\varepsilon$ ) या उस जैसी दूसरी आपत्तिको करता है; ( $\varepsilon$ ) या उससे अधिक बुरी आ प त्ति करता है; ( $\varepsilon$ ) कर्म (=फ़ैसला)की निन्दा करता है; ( $\varepsilon$ ) कर्म (=फ़ैसला)की निन्दा करता है। 209

११-१५—"और भी भिक्षुओ! पाँच०—(११)प्रकृता त्म (=दंडरहित) भिक्षुओंसे अभिवादन; (१२)प्रत्युत्थान; (१३) हाथ जोळना; (१४) सामीचि-कर्म (=कुशल-प्रश्न पूछना); (१५) आसन ले आना (इन कामोंके लेने)की उच्छा रखता है।... 210

(१६-२०) "और भी भिक्षुओ ! पाँच०—प्रकृतात्म भिक्षुसे,—(१६) शय्या ले आना; (१७) पादोदक; (१८) पादपीठ; (१९) पाद-कठिलक; (२०) पात्र-चीवर लाना, (इन कामोंके लेने)की इच्छा रखता है। ...211

२१-२५—"और भी भिक्षुओं ! पाँच०—(२१) प्रकृतात्म भिक्षुसे स्नान करते वक्त पीठ मलने (का काम लेने)की इच्छा रखता है; (२२) प्रकृतात्म भिक्षुको शील-भ्रष्ट होनेका दोष लगाता है; (२३) आचार-भ्रष्ट होनेका दोष लगाता है; (२४) बुरी-जीविका रखनेका दोष लगाता है; (२५) भिक्षु-भिक्षुओंमें फूट डालता है।...212

२६-३०—"और भी भिक्षुओ ! पाँच०—(२६) गृहस्थोंकी ध्वजा (=वेष) धारण करता है; (२७) ती धि कों की ध्वजा धारण करता है; (२८) ती धि कों का भवन करता है; (२९) भिक्षुओंका सेवन नहीं करता; (३०) भिक्षुओंकी शिक्षा (=िनयम) नहीं सीखता।...

(३१–३५) "और भी भिक्षुओ ! पाँच०—(३१) प्रकृतात्म भिक्षुके साथ एक छतवाले आवासमें रहता है; (३२) एक छतवाले अनावासमें रहता है; (३२) एक छतवाले अनावासमें रहता है; (३४) प्रकृतात्म भिक्षुको देखकर आसनसे नहीं उठता; (३५) प्रकृतात्म भिक्षुको भीतर या बाहरसे नाराज करता है ।...213

३६-४३-- "भिक्षुओ ! आठ०-(३६) प्रकृतात्म भिक्षुके उपो स थ को स्थगित करता

है; (३७) प्रवारणाको स्थगित करता है; (३८) बात बोलने लायक (काम) करता है; (३९) अनुवाद (=िशकायत)को प्रस्थापित करता है; (४०) अवकाश कराता है; (४१) प्रेरणा करता है; (४२) स्मरण कराता है; (४३) भिक्षुओंके साथ संप्रयोग करता है। 214

#### तैतालिस न प्रतिप्रश्रब्ध करने लायक समाप्त

### (८) दंड माफ करने लायक व्यक्ति

१-५--"भिक्षुओ! पाँच बातोंसे युक्त भिक्षुके उत्क्षेपणीय कर्मको माफ़ करना चाहिये—-(१) उपसम्पदा नहीं देता; ०५ (४३) भिक्षुओंके साथ सम्प्रयोग नहीं करता।…" 222 तैंतालिस जिसका प्रतिप्रश्रुब्ध करने लायक समाप्त

### (९) दंड माफ करनेकी विधि

"और भिक्षुओ! इस प्रकार माफ़ी देनी चाहिये—वह छन्न भिक्षु-संघके पास जा॰ उकळूँ बैठ, हाथ जोळ ऐसा बोले—०३।" 223

### आपत्ति न देखनेसे उत्क्षेपणीय कर्म समाप्त ॥५॥

### §६—न्त्रापत्तिके प्रतिकार न करनेसे उत्त्रेपग्रीय कर्म

(१) त्रापत्तिके प्रतिकार न करनेसे उत्त्रेपणीय दंडके त्रारम्भको कथा

उस समय बुद्ध भगवान् कौ शाम्बी के घो षिताराम में विहार करते थे। उस समय आयुष्मान् छन्न आपत्ति करके उस आपत्तिका प्रतिकार करना नहीं चाहते थे। ०३।

फटकारकर धार्मिक कथा कहकर भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया---

### (२) दंड देनेको विधि

"तो भिक्षुओ! संघ छ न्न भिक्षुका आपत्तिके प्रतिकार न करनेसे संघके साथ सहयोग न करने लायक उत्क्षेपणीय कर्म करे; और भिक्षुओ! इस प्रकार उत्क्षेपणीय कर्म करना चाहिये० । 224

"भिक्षुओं! सारे आवासोंमें कह दो कि आपत्तिका प्रतिकार न करनेसे छन्न भिक्षुका संघके साथ सहयोग न होने लायक उत्क्षेपणीय कर्म हुआ है।"

### (३) नियम-विरुद्ध ०उत्वेपग्गीय दंड

१—"भिक्षुओ! तीन बातोंसे युक्त आपत्तिके प्रतिकार न करनेसे किया गया संघमें सहयोग न होने लायक उत्क्षेपणीय कर्म, अधर्म कर्म० (कहा जाता) है—(१) सामने नहीं किया गया होता; (२) बिना पूछे किया गया होता है; (३) बिना प्रतिज्ञा (=स्वीकृति) कराये किया गया होता है। ...० ५।" 236

### बारह अधर्म कर्म समाप्त

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> देखो चुल्ल १§१।८ पृष्ठ ३४५ ।

<sup>ै</sup> देखो चुल्ल १ $\S$ १।९ पृष्ठ २४६; 'तर्जनीय कर्म' स्थानमें 'आपित न देखनेसे उत्क्षेपणीय कर्म' तथा 'पं डु क' और 'लो हि त क' भिक्षुओंके स्थानमें 'छन्न' भिक्षु करके पढ़ना चाहिये।

ै देखो चुल्ल १ $\S$ 4।२ पृष्ठ २५८।

ै देखो चुल्ल १ $\S$ 4।२ पृष्ठ २५८।

### (४) नियमानुसार ०उत्त्रेपणीय दंड

१——"भिक्षुओ ! तीन बातोंसे युक्त आपित्तके प्रतिकार न करनेसे किया गया संघमें सहयोग न करने लायक उत्क्षेपणीय कर्म , धर्म कर्म० (कहा जाता) है——(१) सामने किया गया होता है; (२) पूछकर किया गया होता है; (३) प्रतिज्ञा (=स्वीकृति) कराके किया गया होता है । ० १।" 248

#### बारह धर्म कर्म समाप्त

### ( ५ ) ०उत्त्तेपणीय दंड देने योग्य व्यक्ति

१—''भिक्षुओ ! तीन बातोंसे युवत भिक्षुको चाहनेपर (=आकंखमान) संघ आपित्तका प्रतिकार न करनेके लिये उत्क्षेपणीय कर्म करे—०३।'' 254

#### छ आकंखमान समाप्त

### (६) दंडित व्यक्तिके कर्त्तव्य

"भिक्षुओ! जिस भिक्षुका आपित्तका प्रतिकार न करनेसे संघमें सहयोग न करने लायक उत्के-पणीय कमें किया गया है, उसे ठीकसे बर्ताव करना चाहिये; और वह ठीकसे बर्ताव यह है— उपसम्पदा न देनी चाहिये० ३ (४३) भिक्षुओंके साथ सम्प्रयोग नहीं करना चाहिये।" 297

#### तैतालिस ०उत्क्षेपणीय कर्मके व्रत समाप्त

तब संघने आपित्तका प्रतिकार न करनेसे छन्न भिक्षुका संघके साथ सहयोग न करने लायक उत्क्षेपणीय कर्म किया। वह संघ द्वारा आपित्तका प्रतिकार न करनेसे० उत्क्षेपणीय कर्म किये जानेपर उस आवासको छोड़ दूसरे आवासमें चला गया।०४ मुझे कैसे करना चाहिये ?

भगवान्से यह बात कही।---

"तो भिक्षुओ! संघ छन्न भिक्षुके आपत्तिका प्रतिकार न करनेके लिये संघके साथ सहयोग न करने लायक उत्क्षेपणीय कर्मको माफ़ करे।"

### (७) दंड न माफ करने लायक व्यक्ति

१-५---"भिक्षुओ! पाँच बातोंसे युक्त भिक्षुके ० उत्क्षेपणीय कर्मको नहीं माफ़ करना चाहिये---० ।" 302

### तैंतालिस प्रतिप्रश्रब्ध करने लायक समाप्त

### (८) दंड माफ करने लायक व्यक्ति

(१-५) "भिक्षुओ! पाँच बातोंसे युक्त भिक्षुके ० उत्क्षेपणीय कर्मको माफ़ करना चाहिये— (१) उपसम्पदा नहीं देता; ०  $^{\epsilon}$ ; (४३) भिक्षुओंके साथ सम्प्रयोग नहीं करता।  $\cdots$  307

#### तैंतालिस प्रतिप्रश्रब्ध करने लायक समाप्त

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> देखो चुल्ल १९९।३ पृष्ठ ३४२ । <sup>३</sup>देखो चुल्ल १९९।४ पृष्ठ ३४३-४६ । <sup>३</sup>देखो चुल्ल १९९।५ पृष्ठ ३४४ । <sup>४</sup>बाकी २से ४२के लिये देखो चुल्ल १९५।६ पृष्ठ ३५९ । <sup>१</sup>देखो चुल्ल १९५।७ पृष्ठ ३६० । <sup>६</sup>देखो चुल्ल १९५।८ पृष्ठ ३६१ ।

### (९) दंड माफ करनेकी विधि

"और भिक्षुओ! इस प्रकार माफ़ी देनी चाहिये—वह छ न्न भिक्षु संघके पास जा० उकळूँ बैठ, हाथ जोळ ऐसा बोले—०।" 308

आपत्तिका प्रतिकार न करनेसे । उत्क्षेपणीय कर्ष समाप्त ॥ ६ ॥

# ऽ७-बुरी <mark>घार</mark>णा न छोळनेसे उत्त्वेपणीय कर्म

३---श्रावस्ती

### (१) पूर्व-कथा

उस समय बुद्ध भगवान् श्रा व स्ती में अनाथिंपिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे। उस समय गन्धवाधि-पुब्ब (=भूतपूर्व गन्धवाधि गिद्ध मारनेवाले) अ रिष्ट भिक्षको ऐसी बुरी दृष्टि (=धारणा, मत) उत्पन्न हुई थी—-'मैं भगवान्के उद्देश किये धर्मको ऐसे जानता हूँ जैसे कि जो (निर्वाण आदिके) अन्तरायिक (=विघ्नकारक) धर्म (=कार्य) भगवान्ने कहे हैं, सेवन करनेपर भी वह अन्तराय (=विघ्न) नहीं कर सकते।' तब वे भिक्षु जहाँ अ रिष्ट भिक्षु था वहाँ गये। जाकर अ रिष्ट भिक्षुसे यह बोले—

"आवुस अरिष्ट! सचमुच ही तुम्हें इस प्रकारकी बुरी दृष्टि उत्पन्न हुई है—'० अन्तराय नहीं कर सकतें'?"

"आवुसो! मैं भगवान्के उपदेश किये धर्मको ऐसे जानता हूँ० अन्तराय नहीं कर सकते।" तब वह भिक्षु ० अरिष्ट भिक्षुकी उस बुरी दृष्टिसे हटानेके लिये कहते, समझाते-बुझाते थे— 'आवुस अरिष्ट! मत ऐसा कहो! मत आवुस अरिष्ट! ऐसा कहो! मत भगवान्पर झूठ लगाओ। भगवान्पर झूठ लगाना अच्छा नहीं है। भगवान् ऐसा नहीं कह सकते। अनेक प्रकारसे भगवान्ने आवुस अरिष्ट! अन्तरायिक धर्मोंको अन्तरायिक कहा है। 'सेवन करनेपर वे अन्तराय करते हैं'—कहा है। भगवान्ने कामों (=भोगों)को बहुत दुःखदायक, बहुत परेशान करनेवाले कहा है। उनमें बहुत दुष्परिणाम बतलाये हैं। भगवान्ने कामोंको अ स्थि कं का ल समान कहा है, मां स-पे शी समान०, तृण-उ ल्का समान०, अंगार क (भौर) समान०, स्वप्न-स मान०, याचित को प म (=मँगनीके आभूषण)के समान०, वृक्ष-फ ल समान०, असि सूना समान०, शक्ति-शूल समान०, सर्प-शि र समान कहा है। भगवान्ने कामोंको बहुत दुष्प-दायक, बहुत परेशान करनेवाले, बहुत दुष्परिणामवाले कहा है।"

उन भिक्षुओं द्वारा ऐसा कहे जाने, समझाये बुझाये जानेपर भी० अरिष्ट भिक्षु उसी बुरी दृष्टिको दृढ़तासे पकळ, जिद करके (उसका) व्यवहार करता था—"मैं भगवान्के उपदेश किये धर्मको ऐसे जानता हूँ० अन्तराय नहीं कर सकते।"

जब वह भिक्षु० अरिष्ट भिक्षुको उस बुरी दृष्टिसे नहीं हटा सके तब उन्होंने भगवान्के पास

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> देखो चुल्ल १ ९५।६ पृष्ठ ३५९।

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup>देखो चुल्ल १∫१।९ पृष्ठ ३४६; 'तर्जनीय कर्मके स्थानमें' आपित्तका प्रतिकार न करनेसे उत्क्षेपणीय कर्म' तथा 'पंडुक' और 'लोहितक' भिक्षुओंके स्थानमें अमुक नाम।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup>मिलाओ अलगद्दूपम-सुत्तन्त (मज्झिम-निकाय २२, पृष्ठ ८४) ।

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup>इन उपमाओंके लिये देखो '**पोतलिय-सुत्तन्त' (मज्झिम-निकाय ५४, पृ**ष्ठ २१६-२१८) ।

...जाकर अभिवादनकर एक ओर... बैठ...भगवान्से यह बात कही।

तब भगवान्ने इसी संबंधमें इसी प्रकरणमें भिक्षुओंको एकत्रितकर० अरिष्ट भिक्षुसे पूछा—
"सचमुच अरिष्ट! तुझे इस प्रकारकी बुरी दृष्टि उत्पन्न हुई है—'मैं भगवान्के० अन्तराय
नहीं कर सकते'?"

"हाँ भन्ते ! मैं भगवान्के उपदेश किये धर्मको ऐसे जानता हूँ, जैसे कि जो अन्तरायिक धर्म भगवान्ने कहे हैं, सेवन करनेपर भी वह अन्तराय नहीं कर सकते।"

"मोघपुरुष (=ितकम्मा आदमी)! किसको मैंने ऐसा धर्म उपदेश किया जिसे तू ऐसा जानता है—'मैं' भगवान्॰'। क्यों मोघपुरुष! मैंने तो अनेक प्रकारसे अन्त रािय क धर्मों को अन्तराियक कहा है॰ बहुत दुष्परिणाम बतलाये हैं! और तू मोघपुरुष! अपनी उल्टी धारणासे हमें झूठ लगा रहा है, अपनी भी हािन कर रहा है, बहुत अपुण्य (=पाप) कमा रहा है। मोघपुरुष! यह चिरकाल तक तेरे लिये अहित और दु:खके लिये होगा। मोघपुरुष! न यह अप्रसन्नोंको प्रसन्न करनेके लिये है॰।"

फटकारकर भगवान्ने भिक्षुओंको सम्बोधित किया--

"तो भिक्षुओ! संघ अ रिष्ट भिक्षुका बुरी धारणा न छोळनेसे संघमें सहयोग न करने लायक उत्क्षेपणीय कर्म करे।"

### (२) दंड देनेकी विधि

"और भिक्षुओ ! इस प्रकार उत्क्षेपणीय कर्म करना चाहिये० । ३ ३०९-३८९

"भिक्षुओ! सारे आवासोंमें कह दो कि बुरी दृष्टि न छोळनेके लिये अरिष्ट भिक्षुका० उत्क्षेप-णीय कर्म हुआ है।"

### (३) नियम-विरुद्ध ०उत्ह्मेपणीय दंड

१—"भिक्षुओ ! तीन बातोंसे युक्त बुरी धारणाके लिये किया गया॰ उत्क्षेपणीय कर्म, अधर्म कर्म॰ (कहा जाता) है—(१) सामने नहीं किया गया होता; (२) बिना पूछे किया गया होता है; (३) बिना प्रतिज्ञा (=स्वीकृति) कराये किया गया होता है।...॰ ।" 400

### बारह अधर्म कर्म समाप्त

### (४) नियमानुसार ०उत्त्रेपणीय दंड

१—"भिक्षुओ! तीन बातोंसे युक्त बुरी धारणा न छोळनेसे किया गया संघमें सहयोग न करने लायक उत्क्षेपणीय कर्म, धर्म कर्म (कहा जाता) है—(१) सामने किया गया होता है; (२) पूछकर किया गया होता है; (३) प्रतिज्ञा (=स्वीकृति) कराके किया गया होता है। ०३।" 413

### बारह धर्म कर्म समाप्त

### (५) ०उत्वेपगोय दंड देने योग्य व्यक्ति

१— "भिक्षुओ! तीन बातोंसे युक्त भिक्षुको चाहनेपर (=आकंखमान) संघ बुरी धारणा

१ पृष्ठ ३६३।

रे देखो चुल्ल १९५।२ पृष्ठ ३५८; "आपित्तको न देखने"के स्थानमें "बुरी दृष्टि न छोळनेके लिये" पढ़ना चाहिये।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> देखो चुल्ल १§१।३ पुष्ठ ३४२-४३।

न छोळनेसे • उत्क्षेपणीय कर्म करे--- • 1" 419

#### छ: आकंखमान समाप्त

### (६) दंडित व्यक्तिके कर्त्तव्य

"भिक्षुओ ! जिस भिक्षुका बुरी धारणा न छोळनेसे ० उत्क्षेपणीय कर्म किया गया है, उसे ठीकसे वर्ताव करना चाहिये; और वह ठीकसे बर्ताव यह हैं—(१) उपसम्पदा न देनी चाहिये; ० २ (१८) भिक्षुओंके साथ सम्प्रयोग (=िमश्रण) नहीं करना चाहिये।" 420

तव संघने अरिष्ट भिक्षुका बुरी धारणा न छोळनेके लिये, संघके साथ सहयोग न करने लायक उत्क्षेपणीय कर्म किया। संघ द्वारा ० उत्क्षेपणीय कर्म किये जानेपर वह भिक्षु-वेष छोळकर चला गया। तब जो वे अल्पेच्छ० भिक्षु थे—वे हैरान...होते थे— 'कैसे अरिष्ट भिक्षु संघ द्वारा उत्क्षेपणीय कर्म किये जानेपर भिक्षु-वेष छोळकर चला जायगा!' तब उन भिक्षुओंने यह बात भगवान्से कही। तब भगवान्ने इसी संबंधमें इसी प्रकरणमें भिक्षु-संघको एकत्रितकर भिक्षुओंसे पूछा—

"सचमुच भिक्षुओ! ० अरिष्ट भिक्षु संघ द्वारा० उत्क्षेपणीय कर्म किये जानेपर भिक्षु-वेष छोळ कर चला गया?"

"(हाँ) सचमुच भगवान्।"

बुद्ध भगवान्ने फटकारा--

"कैसे भिक्षुओ ! वह मोघपुरुष संघ द्वारा० उत्क्षेपणीय कर्म किये जानेपर भिक्षु-वेष छोळ चला जायगा ! भिक्षुओ ! न यह अप्रसन्नोंको प्रसन्न करनेके लिये है ।"

फटकारकर भगवान्ने धार्मिक कथा कह भिक्षुओंको संबोधित किया-

"तो भिक्षुओ ! संघ बुरी धारणाके न छोड़नेके लिये किये गये० उत्क्षेपणीय कर्मको माफ़ करे।" 421

### (७) दंड न माफ़ करने लायक व्यक्ति

१-५---'भिक्षुओ ! पाँच बातोंसे युक्त भिक्षुके तर्जनीय कर्मको नहीं माफ़ करना चाहिये—- (१) उपसम्पदा देता है०  $^{1}$ ।'' 426

### अट्टारह न प्रतिप्रश्रब्ध करने लायक समाप्त

### (८) दंड माफ करने लायक व्यक्ति

१–५—''भिक्षुओ ! पाँच बातोंसे युक्त भिक्षुके० उत्क्षेपणीय कर्मको माफ़ करना चाहिये— (१) उपसम्पदा नहीं देता०  $^8$ ।'' 43  $^{1}$ 

### अट्टारह प्रतिप्रश्रब्ध करने लायक समाप्त

### (९) दंड माफ करनेकी विधि

"और भिक्षुओ! इस प्रकार माफ़ी देनी चाहिये—वह अमुक भिक्षु संघके पास जा एक कंधे पर उत्तरासंघकर (अपनेसे) वृद्ध भिक्षुओंके चरणोंमें वन्दनाकर, उकळूँ बैठ, हाथ जोळ ऐसा कहे—

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>देखो चुल्ल १ ९१।४ पृष्ठ ३४३-४४ । देखो चुल्ल १ ९९।५ पृष्ठ ३४४ ।

रदेखो चुल्ल १ु१।६ पृष्ठ ३४४।

³देखो चुल्ल १§१।७ पृष्ठ ३४५ ।

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup>देखो चुल्ल १९१।८ पृष्ठ ३४५-४६।

भन्ते ! मैं संघ द्वारा॰ उत्क्षेपणीय कर्म से दंडित हो ठीकसे बर्तता हूँ, लोम गिराता हूँ, निस्तारके (कामको) करता हूँ, ॰ उत्क्षेपणीय कर्मसे माफ़ी माँगता हूँ। दूसरी बार भी॰। तीसरी बार भी—— भन्ते ! ॰ उत्क्षेपणीय कर्मसे माफ़ी चाहता हूँ।

"(तब) चतुर समर्थ भिक्षु संघको सूचित करे-

"क. ज्ञ प्ति—'भन्ते ! संघ मेरी सुने, यह अमुक भिक्षु संघ द्वारा ० उत्क्षेपणीय-कर्मसे दंडित हो ठीकसे बर्तता है ० उत्क्षेपणीय-कर्मसे माफ़ी चाहता है। यदि संघ उचित समझे तो, संघ अरिष्ट भिक्षुके ० उत्क्षेपणीय - कर्मको माफ़ करे—यह सूच ना है।'

''ख. अनुश्रावण—(१) 'पूज्यसंघ मेरी सुने० ।'

''ग. धा र णा—'संघने इस नामवाले भिक्षुके बुरी धारणा न छोड़नेसे किये गये॰ उत्क्षेपणीय कर्मको माफ़ कर दिया। संघको पसन्द है, इसलिये चुप है—ऐसा मैं इसे समझता हूँ।'' 432

बुरी घारणा न छोळनेसे उत्क्षेपणीय कर्म समाप्त

### कम्मक्खन्धक समाप्त ॥१॥

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> देखो चुल्ल १∫१।९ पृष्ठ ३४६ "तर्जनीय कर्म" के स्थानमें "बुरीधारणा न छोळनेसे उत्क्षेपणीय कर्म" तथा "पं डु क" और "लो हि त क" भिक्षुओंके स्थानमें "अमुक" नाम वाला भिक्षु करके पढ़ना चाहिये ।

# २-पारिवासिक-स्कंधक

१—परिवास दण्ड पाये भिक्षुके कर्त्तव्य । २—मूलसे-प्रतिकर्षण दंड पायेके कर्त्तव्य । ३—मानत्त्व दंड पायेके कर्त्तव्य । ४—मानत्त्व चार दंड पायेके कर्त्तव्य । ५—आह्वान पायेके कर्त्तव्य ।

# **९१-परिवास दग्रड पाये भिनुके कर्त्तव्य**

१--शावस्ती

(१) पूर्व-कथा

उस समय बुद्ध भगवान् श्रावस्तीमें अनाथिपिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे। उस समय पारिवासिक (=िजनको परिवास का दंड दिया गया है) भिक्षु प्रकृतात्म (=अदंडित) भिक्षुओं के अभिवादन, प्रत्युत्थान, हाथ जोड़ने, सामीचिकमें (=कुशल-प्रश्न पूछने), आसन ले आना, शय्या ले आना, पादोदक, पाद-पीठ, पाद-कठलिक, पात्र-चीवर ले आना, स्नान करते वक्त पीठ मलना (इन कामों)को लेते थे। जो वह अल्पेच्छ० भिक्षु थे, वे हैरान...होते थे—कैसे ये पारिवासिक भिक्षु अदंडित भिक्षुओंके अभिवादन० को लेते हैं! 'तब भिक्षुओंने भगवान्से यह बात कही।

तब भगवान्ने इसी संबंधमें, इसी प्रकरणमें भिक्षु-संघको एकत्रित कर भिक्षुओंसे पूछा ।——
"सचमुच भिक्षुओं ! ० ?"

"(हाँ) सचमुच भगवान्।"

बुद्ध भगवान्ने फटकारा—"कैसे पारिवासिक भिक्षु० !" फटकारकर धार्मिक कथा कह भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—

### (२) अदंडितके अभिवादन आदिको प्रहण न करना चाहिये

"भिक्षुओ ! पारिवासिक भिक्षुको अदंडित भिक्षुओंसे अभिवादन । स्नान करते वक्त पीठ मलना (इन कामों)को नहीं लेना चाहिये। जो ले उसको दुक्कटका दोष हो। भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ पारिवासिक भिक्षुओंको अपने भीतर वृद्धताके अनुसार अभिवादन । स्नान करते वक्त पीठ मलना (इन कामों)को लेनेकी। भिक्षुओं ! अनुमित देता हूँ पारिवासिक भिक्षुओंको पाँच (बातों) की—वृद्धताके अनुसार (१) उपोसथ, (२) प्रवारणा, (३) वार्षिक साटिका, (४) विसर्जन (=ओणोजना) और (५) (=भोजन भात)।

''तो भिक्षुओ ! पारिवासिक भिक्षुओंके, जैसे उन्हें बर्तना चाहिये (वह) व्रत वि धा न करता हूँ—

### (३) पारिवासिकके व्रत

"भिक्षुओ ! पारिवासिक भिक्षुको ठीकसे बर्तना चाहिये। और वे ठीकसे बर्ताव यह हैं—
(१) उपसम्पदा न देनी चाहिये; (२) निश्रय नहीं देना चाहिये; (३) श्रामणेरसे उपस्थान

(=सेवा) नहीं करानी चाहिये; (४) भिक्षुओ ! भिक्षुणियोंका उपदेशक बनानेके प्रस्तावकी सम्मित नहीं स्वीकार करनी चाहिये (५) संघकी सम्मित मिल जानेपर भी भिक्षुणिओंको उपदेश नहीं देना चाहिये; (६) जिस आपित्त (=अपराध)के लिये संघने परिवास दिया है, उस आपित्तको नहीं करनी चाहिये; (७) या वैसी दूसरी (आपित्त)को नहीं करना चाहिये; (८) या उससे बुरी (आपित्त)को नहीं करना चाहिये; (१) क मैं=न्याय, फैसला')की निंदा नहीं करनी चाहिये (१०) कीमकों (= फैसला करनेवालों)की निंदा नहीं करनी चाहिये; (११) प्रकृतात्म (=अदंडित) भिक्षुके उपोसथको स्थिगत नहीं करना चाहिये; (१२) (०) की प्रवारणा स्थिगत नहीं करनी चाहिये; (१३) बात बोलने लायक (काम) नहीं करना चाहिये; (१४) अनुवाद (=िशकायत) को नहीं प्रस्थापित करना चाहिये; (१५) अवकाश नहीं कराना चाहिये; (१६) दोषारोपण (=चोदना) नहीं करनी चाहिये; (१७) समरण नहीं कराना चाहिये; (१८) भिक्षुओंके साथ सम्प्रयोग (=िमश्रण) नहीं करना चाहिये।

"भिक्षुओ ! पारिवासिक भिक्षुको अदंडित भिक्षुके सामने (१९) नहीं जाना चाहिये; (२०) न सामने बैठना चाहिये; (२१) संघका जो आसनका सामान; शय्याका सामान, विहारका सामान है, उसे देना चाहिये; और उसे इस्तेमाल करना चाहिये; (२२) भिक्षुओ ! पारिवासिक भिक्षु अदंडित भिक्षुको आगे चलनेवाला या पीछे चलनेवाला भिक्षु बना, गृहस्थोंके घरमें नहीं जाना चाहिये; (२३) और न आरण्यकके काम (=िनयम)को लेना चाहिये; (२४) न पिडपातिक (=केवल भिक्षा माँगकर ही गुजारा करनेवाले) का ही नियम लेना चाहिये; (२५) न उसके लिये पिडपाँत (=िभक्षा) मँगवानी चाहिये; जिसमें कि वह उसके (=परिवास दिये जानेकी बातको) जान जायँ; (२६) भिक्षुओ। पारिवासिक भिक्षुको नई जगह जानेपर (अपने परिवासकी बातको) बतलाना चाहिये; (२७) नवागन्तुक (भिक्षु)को बतलाना चाहिये; (२८) उपोसथमें बतलाना चाहिये; (२९) प्रवारणमें बतलाना चाहिये; (३०) यदि रोगी है तो दूत-द्वारा कहलाना चाहिये।

"भिक्षुओ ! अदंडित भिक्षुके साथ होने या बिना होनेके अतिरिक्त (३१) पारिवासिक भिक्षुको भिक्षु सिहत आवाससे भिक्षु रहित आवास में नहीं जाना चाहिये; (३२)० भिक्षु सिहत आवाससे भिक्षु रहित अन्-आ वा स (=जो आश्रम भिक्षुओंके रहनेका नहीं है), में नहीं जाना चाहिये; (३३)० भिक्षु सिहत आवाससे भिक्षु रहित आवास या अन्-आवास में नहीं जाना चाहिये; (३४)० भिक्षु सिहत अनावाससे भिक्षु रहित आवासमें नहीं जाना चाहिये; (३५)० भिक्षु सिहत अन्-आवाससे भिक्षु रहित आवास या अन्-आवाससे भिक्षु रहित आवास या अन्-आवासमें नहीं जाना चाहिये; (३७)० भिक्षु सिहत अन्-आवाससे भिक्षु रहित आवास या अन्-आवासमें नहीं जाना चाहिये; (३८)० भिक्षु सिहत आवास या अन्-आवाससे भिक्षु रहित आवासमें नहीं जाना चाहिये; (३८)० भिक्षु सिहत आवास या अन्-आवाससे भिक्षु-रिहत अनावासमें नहीं जाना चाहिये; (३८)० भिक्षु सिहत आवास या अन्-आवाससे भिक्षु-रिहत अनावासमें नहीं जाना चाहिये; (३८)० भिक्षु सिहत आवास या अन्-आवाससे भिक्षु-रिहत अनावासमें नहीं जाना चाहिये; (३९)भिक्षु सिहत आवास या अनावाससे भिक्षु रिहत आवास या अन्-आवासमें नहीं जाना चाहिये।

"भिक्षुओ! अदंडित भिक्षुके साथ होने या विघ्न होनेके अतिरिक्त पारिवासिक भिक्षुको (४०) भिक्षु सिहत आवाससे जहाँ नाना आवासवाले भिक्षु रहते हैं उस भिक्षु सिहत आवासमें नहीं जाना चाहिये; (४१) ० भिक्षु सिहत आवाससे जहाँ नाना आवासवाले भिक्षु रहते हैं उस अन्-आवासमें नहीं जाना चाहिये; (४२)० भिक्षु सिहत आवाससे,० भिक्षु सिहत आवास या अन्-आवासमें नहीं जाना चाहिये; (४३) भिक्षु सिहत अन्-आवाससे ० भिक्षु सिहत आवासमें नहीं जाना चाहिये। (४४) भिक्षु सिहत अन्-आवाससे ० भिक्षु सिहत अन्-आवासमें नहीं जाना चाहिये; (४५)० भिक्षु

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> "जहाँ नाना आवास वाले भिक्षु रहते हैं" यह इस पैरामें हर जगह जोळना चाहिये।

सिंहत अन्-आवासमे,० भिक्षु-सिंहत आवास या अन्-आवासमें नहीं जाना चाहिये; (४६)० भिक्षु-सिंहत आवास या अन्-आवासमें,० भिक्षु-सिंहत आवासमें नहीं जाना चाहिये; (४५)० भिक्षु-सिंहत आवास या अन्आवासमें भिक्षु-सिंहत अनावासमें नहीं जाना चाहिये; (४८)० भिक्षु-सिंहत आवास या अन्आवासमें, जहाँ अनेक आवासवाले भिक्षु हों वैसे भिक्षु-सिंहत आवास या अन्-आवासमें नहीं जाना चाहिये।

"भिक्षुओ ! (४९) पारिवासिक भिक्षुको भिक्षु-सहित आवाससे, जहाँ एक आवासवाले भिक्षु हों और जिसके लिये जानता हो कि वहां आज हो पहुँच सकता हूँ वैसे भिक्षु-सहित आवासमें जाना चाहिये; (५०) ० भिक्षु-सहित आवाससे ०, भिक्षु-सहित अन्-आवासमें जाना चाहिये; (५१) ० भिक्षु-सहित आवाससे ० भिक्षु-सहित आवासमें जाना चाहिये; (५२)० भिक्षु-सहित अन्-आवाससे,० भिक्षु-सहित आवाससे,० भिक्षु-सहित अन्-आवाससे,० भिक्षु-सहित अन्-आवाससे,० भिक्षु-सहित अन्-आवाससे,० भिक्षु-सहित अन्-आवाससे,० भिक्षु-सहित अन्-आवाससे,० भिक्षु-सहित आवास या अन्-आवाससे,० भिक्षु-सहित आवास या अन्-आवाससे,० भिक्षु-सहित आवासमें जाना चाहिये; (५६)० भिक्षु-तिहत आवास या अन्-आवाससे,० भिक्षु-सहित अनावासमें जाना चाहिये; (५६)० भिक्षु-तिहत आवास या अन्-आवाससे,० भिक्षु-सहित अनावासमें जाना चाहिये; (५६)० भिक्षु-सिहत आवास या अन्-आवाससे,० भिक्षु-सहित आवास या अन्-आवासमें जाना चाहिये; (५७)० भिक्षु-सिहत आवास या अनावासमें,० भिक्षु-सिहत आवास या अन्-आवासमें जाना चाहिये;

"भिक्षुओ ! (५८) पारिवासिक भिक्षुको अदंडित भिक्षुके साथ, एक छतवाले आवासमें नहीं रहना चाहिये; (५९) ० एक छतवाले अन्-आवासमें नहीं रहना चाहिये; (६०)० एक छतवाले आवास या अन्-आवासमें नहीं रहना चाहिये; (६१) अदंडित भिक्षुको देखकर आसनसे उठना चाहिये; आसनके लिये निमंत्रण देना चाहिये; एक साथ एक आसनपर नहीं बैठना चाहिये; (६२) अदंडित भिक्षुके नीचे आसनपर बैठे होनेमे ऊँचे आसनपर नहीं बैठना चाहिये; (०) पृथ्वीपर बैठा होनेपर आसनपर नहीं बैठना चाहिये; (६३) एक चंक्रमण (-टहलनेकी जगह)पर नहीं टहलना चाहिये; (०) नीचेके चंक्रमपर टहलते वक्त (स्वयं) ऊँचे चंक्रमपर नहीं टहलना चाहिये; (०) पृथ्वीपर टहलते वक्त (स्वयं) चंक्रमपर नहीं टहलना चाहिये।

"भिक्षुओं ! (६४) पारिवासिक भिक्षुको अपनेसे वृद्ध पारिवासिक भिक्षुके साथ एक छत-वाले आवासमें नहीं रहना चाहिये; ० (६९) पारिवासिक भिक्षुको अपनेसे वृद्ध पारिवासिक भिक्षुके पृथ्वीपर टहलते वक्त (स्वयं) चंकसपर नहीं टहलना चाहिये।

"भिक्षुओं ! (৩०) पारिवासिक भिक्षुको अपनेसे वृद्ध मूल मे प्रति कर्ष णार्ह भिक्षुके साथ एक छतवाले आवासमें नहीं रहना चाहिये;०।

''भिक्षुओ ! (७६) पारिवासिक भिक्षुको अपनेसे वृद्ध मा न त्वा र्ह भिक्षुके साथ एक छतवाले आवासमें नहीं रहना चाहिये; ०१ । :

''भिक्षुओ ! (८२) पारिवासिक भिक्षुको अपनेसे वृद्ध मान त्व चारिक भिक्षुके साथ एक छतवाले आवासमें नहीं रहना चाहिये; ० ।

"भिक्षुओ ! (८८) पारिवासिक भिक्षुको अपनेसे वृद्ध आ ह्वा ना र्ह भिक्षुके साथ एक छत-वाले आवासमें नहीं रहना चाहिये; ० ९ (९३) पारिवासिक भिक्षुको अपनेसे वृद्ध आह्वानार्ह भिक्षुके भूमिपर टहलते वक्त (स्वयं) चंक्रमपर नहीं टहलना चाहिये।

 $<sup>^{\</sup>circ}$  इस पैरामें ''जहाँ एक आवासवाले भिक्षु हों, और जिसके लिए जानता हो कि वहाँ आज ही पहुँच सकते हैं' सबमें दोहराना चाहिए ।

''(९४) यदि भिक्षुओ ! पारिवासिकको चौथा बना (भिक्षु-संघ) परिवास दे, मूलसे-प्रतिकर्षण करे, मानत्व दे, या बीसवाँ (बना) आह्वान करे तो वह अकर्म (=अन्याय) है, करणीय नहीं है ।''°

#### पारिवासिकके चौरानबे व्रत समाप्त

### (४) परिवासमें गिनी और न गिनी जानेवाली रातें

उस समय आयुष्मान् उपा लि जहाँ भगवान् थे वहाँ गये। एक ओर जा अभिवादन कर...एक ओर बैठ आयुष्मान् उपालिने भगवान्से यह कहा----

"भन्ते पारिवासिक भिक्षुकी कौनसी रातें कट जाती हैं (=िगनतीमें नहीं आतीं)?"

"उपालि ! पारिवासिक भिक्षुकी तीन रातें कट जाती हैं—(१) साथ वास करना, (२) विप्र-वास (=अकेला निवास) ; (३) न बतलाना —उपालि ! पारिवासिक भिक्षुकी ये तीन रातें कट जाती हैं।"

### (५) परिवासका नित्तेप (=मुल्तबी रखना)

उस समय श्रा व स्ती में बळा भारी भिक्षु-संघ एकत्रित हुआ था (अपने पारिवासिकके कर्तव्योंको पालन करके) पारिवासिक भिक्षु परिवासको शुद्ध नहीं कर सकते थे। भगवान्से यह बात कही।

"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ परिवासके निक्षेप (= स्थगित) करनेकी ।"4

और भिक्षुओ ! इस प्रकार निक्षेप करना चाहिये — वह पारिवासिक भिक्षु एक भिक्षुके पास जाकर एक कंधेपर उत्तरा-संगकर उकळूँ बैठ हाथ जोळ ऐसा कहे—

''परिवासका मैं निक्षेप करता हूँ, (तो) परिवासका निक्षेप हो जाता है। 'ब्रतके (कर्तव्यका) निक्षेप करता हूँ।'—(तो) परिवासका निक्षेप होता हैं।''

### (६) परिवासका समादान

उस समय भिक्षु श्रावस्तीसे जहाँ तहाँ चले गये । पारिवासिक भिक्षु परिवासको शुद्ध नहीं कर पाते थे । भगवान्से यह बात कही ।——

"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ, परिवासके समादान (= ग्रहण) की । और भिक्षुओ ! इस प्रकार समादान करना चाहिये—वह पारिवासिक भिक्षु एक भिक्षुके पास जाकर हाथ जोळ ऐसा कहे— 'परिवासका समादान करता हूँ;' (तो) परिवासका समादान हो जाता है । ग्रतका समादान करता हूँ; (तो) परिवासका समादान हो जाता है ।" 5

#### पारिवासिक व्रत समाप्त

# §२-मूलसे-प्रतिकर्षण दगड पाये भितुके कर्त्तव्य

उस समय मूल से प्रति कर्ष णार्ह भिक्षु अदंडित भिक्षुओं के अभिवादन ० स्नान करते वक्त पीठ मलना (इन कामोंको) लेते थे 10 ३

''भिक्षुओ ! प्रतिकर्षणाई भिक्षुको ठीकसे बर्तना चाहिये; और वे ठीकसे बर्ताव यह हैं— ''१——उपसम्पदा न देनी चाहिये; ०३ (९४) यदि भिक्षुओ ! मूलसे प्रतिकर्षणाई

<sup>ै</sup> बुल्ल २ $\S$ १।१ पृष्ठ ३६७ । ै चुल्ल २ $\S$ १।३ (१) पृष्ठ ३६७–६८ "पारिवासिक"के स्थानपर "मूलसे-प्रतिकर्षणार्ह"——इस परिवर्तनके साथ । ै देखो चुल्ल २ $\S$ १ पृष्ठ ३६७-७०; "पारिवासिकके स्थानपर" मूलसे-प्रतिकर्षणार्ह," इस परिवर्तनके साथ ।

भिक्षुको चौथा बना परिवास दे, मूल से प्रति कर्षण करे, मान न्व देया बीसवाँ (बना) आह्वान करे, तो वह अकर्म है (=अन्याय)है, करणीय नहीं है।" 6

मूलसे प्रतिकर्षणाईके (चौरानबे) व्रत समाप्त

# §३-मानत्त्व दएड पाये भितुके कर्त्तव्य

उस समय मानत्वार्ह (=मानत्व दंड देने योग्य) भिक्षु अदंडित भिक्षुओंके अभिवादन० स्नान करते वक्त पीठ मलना (इन कामोंको) लेते थे ।० १।

"भिक्षुओ ! मानत्वाई भिक्षुको ठीकसे वर्तना चाहिये; और वे ठीकसे बर्ताव यह हैं--

"(१) उपसम्पदा न देनी चाहिये; ० (९४) यदि भिक्षुओ ! मा न त्वा ई भिक्षुको चौथा बना परिवास दे, मानत्वाई करे, मानत्व दे या बीसवाँ (बन) आह्वान, करे, तो वह अकर्म (=न्याय-विरुद्ध) है करणीय नहीं है।" 7

मानत्त्वाईके (चौरानबे) व्रत समाप्त

# §४-मानत्त्वचार दएड पाये भितुके कर्त्तव्य

उस समय मान त्व चारिक (जिसको मानत्व चारका दंड दिया गया हो) भिक्षु अदंडित भिक्षुओंके अभिवादन० स्नान करते वक्त पीठ मलना (इन कामोंको) लेते थे।०३।

"भिक्षुओ ! मानत्व-चारिक भिक्षुको ठीकसे वर्तना चाहिये और वे ठीकसे बर्ताव यह हैं—

"(१) उपसम्पदा देनी चाहिये; ०३ (९४) यदि भिक्षुओ ! मानत्व-चरिक भिक्षुको चौथा बना परिवास दे, मानत्व-चारिक करे, मानत्वदे, या बीसवाँ बना आह्वान करे, तो वह अकर्म है, करणीय नहीं है।" 8

मानत्त्वचारिकके (चौरानबे) वृत समाप्त

## **९५**-ग्राह्वान पाये भितुके कर्त्तव्य

उस समय आह्वानाई भिक्षु अदंडित भिक्षुओंके अभिवादन ० ३ स्नान करते वक्त पीठ मलना (इन कामोंको) लेते थे। ०।

"भिक्षुओ ! आह्वानाई भिक्षुको ठीकसे वरतना चाहिये और वे ठीकसे बर्ताव यह हैं—

"१—उपसंपदा न देनी चाहिये; ० ॥ (९४) यदि भिक्षुओ ! आह्वानार्ह भिक्षुको चौथा बना परिवास दे, मानत्वार्ह करे, मानत्व दे या बीसवाँ (बना) आह्वान् करे, तो वह अकर्म है, करणीय नहीं है।" 9

आह्वानाईके (चौरानबे) व्रत समाप्त

### पारिवासिक-क्खन्धक समाप्त ॥२॥

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> देखो चुल्ल २∫१।१ पृष्ठ ३६७।

<sup>₹</sup> देखो चुल्ल २ुँ१।१ पृष्ठ ३६७-७० 'पारिवासिक'के स्यानपर ''मानत्व''के परिवर्तनके साथ।

# ३-समुच्चय-स्कंधक

१---शुक्र-त्यागके दण्ड । २---परिवास-दण्ड । ३---दुबारा उपसम्पदा लेनेपर पहिलेके बचे परिवास आदि दण्ड । ४---दण्ड भोगते समय नये अपराध करनेपर दण्ड । ५----अशुद्ध मूलसे-प्रतिकर्षण । ७---शुद्ध मूलसे-प्रतिकर्षण ।

## 

१---श्रावस्ती

#### क-(१) छ रातका मानत्त्व

१— उस समय बुद्ध भगवान् श्राव स्ती में अ ना थ पिं डि क के आराम जेतवनमें विहार करते थे। उस समय आयुष्मान् उदार्या ने बे-डका (=अप्रति च्छन्न) जान बूझ कर शुक्र-त्यागका दोष (= अत्यार्त) किया था। उन्होंने भिक्षुओंसे कहा—

"आवुसो ! मैंने जान बूझकर शुक्र त्याग की एक बे-ढँकी आपित्त की है । मुझे कैसा करना चाहिये ?"

भगवान्से यह बात कही--

"तो भिक्षुओ! संघ उदायीभिक्षुको० जान बूझ कर शुक्र-त्यागकी आपित्तके लिये छ रातवाला मानत्व दे।

"और भिक्षुओं! इस प्रकार देना चाहिये—उस उदायी भिक्षुको संघके पास जा एक कंघे पर उत्तरासंघ कर वृद्ध भिक्षुओंके चरणोंमें बंदना कर, उकळूँ बैठ हाथ जोळ यह कहना चाहिये—

"भन्ते ! मैंने बे-ढँकी जान बूझकर शुक्र-त्यागकी एक आप त्ति की है। सो भन्ते ! मैं संघसे० बे-ढँकी जान बूझकर शुक्र-त्यागकी एक आपत्ति के लिये छ रातवाला मानत्व माँगता हूँ। दूसरी बार भी०। तीसरी बार भी०।

''(तब) चतुर समर्थ भिक्षु संघको सूचित करे---

''क. ज्ञ प्ति—भन्ते ! संघ मेरी सुने। इस उदा यी भिक्षुने० शुक्र-त्यागकी एक आपित्त की है०। वह संघसे ० शुक्र-त्यागकी एक आपित्तके लिये छ रातका मान त्व माँगता है। यदि संघ उचित समझे तो संघ उदायी भिक्षुको० छ रातवाला मानत्व दे—यह मूचना है।

''ख. अ नुश्रा व ण—(१) 'भन्ते! संघ मेरी सुने। इस उदायी भिक्षुने शुक्र-त्यागकी एक आपित्त की है।' वह संघसे० आपित्तके लिये छ रातका मानत्व चाहता है। संघ उदायी भिक्षुको आपित्तके लिये मानत्व देता है। जिस आयुष्मान्को उदायी भिक्षुको० आपित्तके लिये छ रातवाला मानत्व देना पसंद है वह चुप रहे, जिसको नहीं पसंद है वह बोले०।

- ''(२) 'दूसरी वार भी०।
- ''(३) 'तीसरी बार भी०।

''ग. श्रा र णा—'संघने उदायी भिक्षुको ० आपित्तके लिये छ रातवाला मानत्व दिया । संघको पसंद है इसलिये च्य है—ऐसा मैं इसे समझता हूँ'।''

वह मानत्व पूरा करके भिक्षुओंसे बोले--

"आवुसो ! मैंने० शुक्र-त्यागकी एक आपित्त की । तब मैंने संघसे० आपित्तके लिये छ रातवाला मानत्व माँगा । तब संबने सुझे० आपित्तके लिये छ रातवाला मानत्व दिया । अब मैंने मानत्वको पूरा कर दिया । अब मुझे कैसे करना चाहिये ?"

### क (२) मानत्त्वके बाद आह्वान

भगवान्से यह बात कही।---

''तो भिक्षुओं ! संघ उदायी भिक्षुका आह्वान् करे ।

''और भिक्षुओ ! आह्वान इस प्रकार करना चाहिये—उस उदायी भिक्षुको संघके पास जा० ऐसा कहना चाहिये—भन्ते ! मैंने० आपित्तकी ।० तब मैंने संघमे ० आपित्तके लिये छ रातवाला मानत्व माँगा।तव संघने मुझे० आपित्तके लिये छ रातवाला मानत्व दिया।सो मैं भन्ते ! मानत्वको पूराकर संघमे आह्वान माँगता हूँ । (दूसरी बार भी) भन्ते ! मैने० आपित्त की ।० आह्वान माँगता हूँ । (तीसरी बार भी) भन्ते ! मेने० आपित्त की ।० आह्वान मांगता हूँ ।

''तब चतुर समर्थ भिक्षु संघको सूचित करे—

"क. ज्ञ प्ति—'भन्ते ! संघ मेरी सुने ।० इस उदायी भिक्षुने० शुक्र-त्यागकी एक आपित्तकी है०। वह संघसे० शुक्र-त्यागकी एक आपित्तके लिये आह्वान माँगता है। यदि संघ उचित समझे तो संघ उदायी भिक्षुको० आह्वान—यह सूचना है।''

"ख. अ नुश्रा व ण—(१) 'भन्ते ! संघ मेरी सुने । इस उदायी भिक्षुने शुक्र-त्यागकी एक आपत्ति की हैं। वह संघसे॰ आपत्तिके लिये आह्वान चाहता है। संघ उदायी भिक्षुको॰ आपत्तिके लिये आह्वान देता है। जिस आयुप्मान्को उदायी भिक्षुको॰ आपत्तिके लिये आह्वान देता है। जिस आयुप्मान्को उदायी भिक्षुको॰ आपत्तिके लिये आह्वान देना पसंद है वह चुप रहे, जिसको नहीं पसंद है, वह बोले॰।

- "(२) 'दूसरी दार भी०।
- ''(३) 'तीसरी बार भी०।

"ग. धा र णा—-'संघने उदायी भिक्षुको आह्वान कर दिया । संघको पसंद है, इसिलये चुप है—-ऐसा मैं इसे समझता हूँ' ।"

### ख (१) एक दिनवाला परिवास

उस समय आयुष्मान् उदायीने जान बूझ कर एक दिन गुक-त्यागकी एक प्रतिच्छन्न (=छिपा रक्खी) आपत्ति की थी । उन्होंने भिक्षुओंसे कहा—

"आवुसो ! मैंने जान बूझ कर एक दिन शुक्र-त्यागकी एक प्रतिच्छन्न आपित्त की है। मुझे कैसे करना चाहिये ?"

भगवान्से यह बात कही।--

"तो भिक्षुओ ! संघ उदायी भिक्षुको० एक आपत्तिके लिये एक दिनवाला है परिवास दे ।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> मानत्व पानेवालेके कर्तव्यके विषयमें देखो चुल्ल २∫३ पृष्ठ ३७१।

''और भिक्षुओ ! इस प्रकार (परिवास) देना चाहिये—वह उदायी भिक्षु संघके पास जा० ऐसा बोले—

''भन्ते ! मैंने० एक आपत्ति की है; सो मैं भन्ते ! संघसे० एक आपत्तिके लिये एकदिन वाला परिवास चाहता हूँ । (दूसरी बार भी)०। (तीसरी बार भी)०।'

''तब चतुर समर्थ भिक्षु-मघको सृचित करे---०। प

''ग. धारणा—-'संघने उदायि भिक्षुको० आपत्तिके लिये एकदिन वाला परिवास दिया। संघको पसंद है इसलिये चुप है, ऐसा मै इसे समझता हूँ।''

### (२) परिवासके बाद छ रातवाला मानत्त्व

तब उन्होंने परिवास पूरा करके भिक्षुओंसे कहा--

"आवुसो ! मैंने० एक आपत्तिकी ।० संघसे० एक दिनका परिवास माँगा । संघने ० दिया । सो मैंने परिवास पूरा कर लिया । अब मुझे कैसा करना चाहिये ?"

भगवान्से यह बात कही।--

''तो भिक्षुओ ! संघ उदायी भिक्षुको जान बूझकर एकदिनवाले प्रतिच्छन्न शुक्र-त्यागके लिये छ रातवाला मानत्व दे ।

'''और भिक्षुओ ! इस प्रकार छ रातवाला मानत्व देना चाहिये—उस उदायी भिक्षुको संघके पास जारु।' १

''ग. धा र णा—'संघने उदायी भिक्षुको० आपित्तके िलये छ रातवाला मानत्व दिया। संघको पसंद है, इसलिये चुप है—ऐसा मैं इसे समझता हुँ'।''

### (३) मानत्त्वके बाद आह्वान

वह मानत्व पूरा करके भिक्षुओंसे बोले-- ०। र

"तो भिक्षुओ ! संघ उदायी भिक्षुका आह्वान करे ।०३ । 5

"ग. धा र णा— 'संघने उदायि भिक्षुको० आवाहन दिया । संघको पसंद है, इसिलये चुप है— ऐसा मैं इसे समझता हूँ' ।"

### ग (१) दो ... पाँच दिनके छिपायेके लिये पाँच दिनका परिवास

'१—उस समय उदायी भिक्षुने जान बूझकर दो दिन वालेप्रतिच्छन्न (=छिपाया) शुक्र-त्यागकी आपित्त की थी० ।'<sup>३</sup>

२-- उस समय उदायी भिक्षुने जान बुझकर तीन दिनवाले प्रतिच्छन्न०।

३--उस समय उदायी भिक्षुने जान बूझकर चार दिनवाले प्रतिच्छन्न०।

४—–उस समय उदायी भिक्षुने जान बूझकर पाँच दिनवाले प्रतिच्छन्न शुक्र-त्यागकी आपत्ति की थी ०।

उन्होंने भिक्षुओंसे कहा-- ०। <sup>8</sup>

"तो भिक्षुओ ! संघ उदायी भिक्षुको० पाँच दिनवाला परिवास दे० ।" б

<sup>ै</sup> देखो चुल्ल ३ $\S$ १।क पृष्ठ ३७२-३। ै देखो चुल्ल ३ $\S$ १।ख पृष्ठ ३७३। देखो एक दिनवाले प्रतिच्छन्न शुक्र-त्यागकी आपित्त चुल्ल ३ $\S$ १।ख१ पृष्ठ ३७३। देखो चुल्ल ३ $\S$ १।ख पृष्ठ ३७३-४८३।

"ग. धारणा—'संघने उदायी भिक्षुको ० पाँच दिनवाला परिवास दिया । संघको पसंद है इसिलिये चुप है— ऐसा मैं इसे समझता हूँ'।"

### (२) बोचमें फिर उसी दांषके लिये मृलसे-प्रतिकर्पण

उन्होंने परिवासके बीचमें जान बूझकर अप्रतिच्छन्न गुक-त्यागकी आपत्ति की। उन्होंने भिक्षुओंसे कहा—

"आवुसो ! मैंने ० पाँच दिनवाले प्रतिच्छन्न शुक्र-त्यागकी आपित्त की थी ।० संघने० पाँच दिनवाला परिवास दिया । सो मैंने परिवासके बीचमें जान बूझकर अप्रतिच्छन्न शुक्र-त्यागकी आपित्तकी है; मुझे कैसा करना चाहिये ?"

भगवान्से यह बात कही ।--

''तो भिक्षुओ ! संघ उदायी भिक्षुको एक आपित्तके बीचमें जान बूझकर अप्रतिच्छन्न शुक्र-त्यागके लिये मुलसे प्रतिकर्षण करे । 7

"और भिक्षुओ ! इस प्रकार मूलसे-प्रतिकर्षण करना चाहिये।——वह उदायी भिक्षु संघके पास जा० यह कहे——

"'मैंने भन्ते! ० पाँच दिनवाले प्रतिच्छन्न शुक्र-त्यागकी एक आपित्त की ।० संघने पाँच दिन वाला परिवास दिया। परिवासके बीचमें मैंने ० अप्रतिच्छन्न शुक्र-त्यागकी एक आपित्तकी। सो मैं भन्ते! संघसे एक आपित्तके बीच जान बूझकर अप्रतिच्छन्न शुक्र-त्यागकी आपित्तके लिये मूल से प्रति कर्षण (दंड) माँगता हूँ। (दूसरी वार भी) ०। (तीसरी वार भी) ०।०।

''धारणा—'संघने उदायी भिक्षुको० एक आपत्तिके लिये मूल से प्र ति कर्ष ण (दंड) दे दिया। संघको पसंद है, इसलिये चुप है—ऐसा मैं इसे समझता हूँ।''

### (३) फिर उसी दोषके लिये मूलसे-प्रतिकर्षण

उसने परिवास समाप्त कर मानत्वके योग्य होते हुए बीचमें जान बूझकर अप्रतिच्छन्न शुक्र-त्यागकी एक आपत्ति की । उसने भिक्षुओंसे कहा—

"आबुसो! मैंने० पाँच दिनवाले प्रतिच्छन्न शुक्र-त्यागकी एक आपित की।० संघने ० पाँच दिनवाला परिवास दिया। मैंने परिवासके बीचमें० अप्रतिच्छन्न शुक्र-त्यागकी एक आपित्त की।० संघने० मूलसे-प्रतिकर्पण (दंड) दिया। सो परिवास पूरा करके मान त्व के योग्य हो बीचमें मैंने जान बूझकर अप्रतिच्छन्न शुक्र-त्यागकी एक आपित्त की। मुझे कैने करना चाहिये?"

भगवान्से यह बात कही--

''तो भिक्षुओ ! उदायी भिक्षुको बीचमें जान बूझकर अप्रतिच्छन्न शुक्र-त्यागकी एक आपित्तके लिये संघ मूलसे-प्रतिकर्षण दंड करे। 8

''और भिक्षुओ ! इस प्रकार मूल से प्रति कर्षण (दंड) करना चाहिये—०°

''ग. धारणा—'संघने उदायी भिक्षुको० एक आपित्तके लिये मूल से प्रति कर्षण दंड दे दिया। संघको पसंद है, इस लिये चुप है—ऐसा मैं इसे समझता हूँ।''

### (४) तीनों दोषोंके लिये छ दिन-रातका मानत्त्व

उसने परिवास पूराकर ० भिक्षुओंसे कहा---

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> मानत्त्व देनेकी तरह यहाँ भी सूचना और अनुश्रावण पढ़ना चाहिये; "छ रातका मानत्त्व"की जगह "मूलसे-प्रतिकर्षण" पढ़ना चाहिये। चुल्ल ३९१। क, पृष्ठ ३७२-३।

''आबुसो ! मैंने० पाँच दिनवाले शुक्र-त्यागका एक अपराध किया ।० संघने० (क) पाँच दिन का परिवास दिया ।० (ख) मूल से प्रति कर्षण (दंड) किया ।० (ग) मूल से प्रति कर्षण (दंड) किया । सो मैंने आबुसो ! परिवास पूरा कर लिया । मृझे कैसा करना चाहिये ।''

भगवान्से यह वात कही--

''तो भिक्षुओ ! उदायी भिक्षुको संघतीनों आपत्तियोंके लिये छ रात का मानत्व दे । और इस प्रकार देना चाहिये—० १। 9

''ग. धा र णा—'संघने उदायी भिक्षुको तीनों आपित्तयोंके लिये छ रातवाला मा न त्व दिया। संघको पसंद है, इस लिये चुप है—ऐसा मैं इसे समझता हूँ'।''

### (५) मानत्त्व पूरा करते फिर उसी दोषके करनेके लिये मूलसे-प्रतिकर्षणकर छ रातका मानत्त्व

उसने मानत्व पूरा करते बीचमें जान बूझकर अप्रतिच्छन्न शुक्र-त्यागकी एक आपित्त की 101—
"तो भिक्षुओ! संघ उदायी भिक्षुको बीचमें अप्रतिच्छन्न शुक्र-त्यागकी एक आपित्तके लिये मूलसे-प्रतिकर्षण कर छ रातका मानत्व दे; और भिक्षुओ! इस प्रकार मूलसे-प्रतिकर्षण करे—0 । 10

"और भिक्षुओ ! इस प्रकार छ रातवाला मानत्व देना चाहिये—०३।"

### (६) फिर वही करनेके लिये मूलसे-प्रतिकर्षण कर छ रातका सानत्त्व

उसने मानत्व पूराकर आ ह्वा न के योग्य हो वीचमें जान बूझकर अप्रतिच्छन्न शुक्र-त्यागकी एक आपत्ति की 101—

"तो भिक्षुओ ! संघ उदायी भिक्षुको बीचमें अप्रतिच्छन्न शुक्र-त्यागकी एक आपित्तके लिये मूल से प्रति कर्षण कर, छ रातका मानत्व दे । और भिक्षुओ ! इस प्रकार मूलसे प्रतिकर्षण करे—० रे ।" II

''और भिक्षुओ ! इस प्रकार छ रातका मानत्व दे—⊸े ।''

### ( ८ ) दराड पूरा कर लेनेपर आह्वान

उन्होंने मानत्व पूराकर भिक्षुओंसे कहा-

"आवुसो! मैंने० पाँच दिनके प्रतिच्छन्न शुक्र-त्यागकी एक आपित्त की ।० संघने० (क) पाँच दिनवाला परिवास दिया।० (ख) मूलसे प्रतिकर्षण किया।० (ग) मूलसे प्रतिकर्षण किया।० (ध) मूलसे प्रतिकर्षण कर छ रातवाला मानत्व दिया। सो मैंने मानत्व पूरा कर लिया, अब मुझे कैसे करना चाहिये?"

भगवान्से यह बात कही।--

<sup>े</sup> देखो चुल्ल ३ु१। क, पृष्ठ ३७२-३।

र याचनाके वक्त अबतककी आपित्तयोंको जोळ मानत्त्व देनेकी तरह यहाँ भी 'सूचना' और 'अनुश्रावण' पढ़ना चाहिये। ''छ रातवाला मानत्व''की जगह ''मूलसे-प्रतिकर्षण'' पढ़ना चाहिये; वही पृष्ठ ३७२-३।

<sup>े</sup> याचनाके वक्त अबतककी आपित्तयोंको जोळ मानत्त्व देनेकी तरह यहाँ भी 'सूचना' और 'अनुश्रावण' पढ्ना चाहिए । वही पृष्ठ ३७२-३ ।

"तो भिक्षुओ ! संघ उदायी भिक्षुका आह्वान करे। और भिक्षुओ ! इस प्रकार आह्वान करना चाहिये। 12

"उस उदार्था भिक्षुको संघके पास जाकर ० यह कहना चाहिये— भन्ते ! संने ० पाँच दिनके प्रतिच्छन्न गुक्तरयागकी एक आपित की । ० संघने (क) पाँच दिनवाला परिवास दिया। ० (ख) मूलसे-प्रतिकर्पण किया। ० (ग) मूलसे-प्रतिकर्पण कर छ रातवाला मानत्त्व दिया। ० (ङ) मूलसे-प्रतिकर्पण कर छ रातवाला मानत्त्व दिया। ० (ङ) मूलसे-प्रतिकर्पण कर छ रानवाला मानत्त्व दिया। सो भन्ते ! मैं मानत्त्व पूरा कर संघसे आ ह्वान की याचना करता हूँ।

"तव चत्र समर्थ भिक्ष संघको सूचित करे---० °

''ग. धा र णा—'संघने उदायी भिक्षुको आह्वान दे दिया। संघको पसंद है, इसिळिये चुप हैं—ऐसा मैं इसे समझता हूँ।''

### घ (१) पक्तभर द्विपायंकं लियं पक्त भरका परिवास

उस समय आयुष्मान् उदायीने जानबूझकर शुक्तत्यागकी एक पक्ष प्रति च्छ न्न<sup>३</sup> आपित्त की । उन्होंने भिक्षुओंसे कहा—

"आवुसो ! मैंने ० शुक्रत्यागकी एक पक्ष प्रतिच्छन्न आपत्ति की है । मुझे कैसे करना चाहिये ?" भगवान्से यह बात कही---

"तो भिक्षुओ ! संघ उदायी भिक्षुको ० आपत्तिके लिये पक्षभरका परिवास दे। 13

''और भिक्षुओ! इस प्रकार (परिवास) देना चाहिये—वह उदायी भिक्षु संघके पास जाकर ० ऐसा कहे—'० संघसे पक्षभरका परिवास माँगता हूँ।' तब चतुर समर्थ भिक्षु संघको सूचित करे—० ै।

''ग. धा र णा—'संघने उदायी भिक्षुको ० आपत्तिके लिये पक्षभरका परिवास दिया। संघको पसंद है, इसलिये चुप है—ऐसा मै इसे समझता हूँ।''

### (२) फिर पाँच दिन छिपाये उसी दोपके लिये मूलसे-प्रतिकर्षण कर समवधान-परिवास

उसने परिवास करते हुए बीचमें ० पाँच दिनकी प्रतिच्छन्न शुक्रत्यागकी एक आपत्ति की। भिक्षुओंसे कहा—

"आवुमो! मैने शुक्रत्यागकी एक प्रतिच्छन्न आपित्त की। ० संघने पक्षभरका परिवास दिया। परिवास करते हुए मेने बीचमें ० पाँच दिनकी शुक्रत्यागकी एक प्रतिच्छन्न आपित्त की, अब मुझे कैसे करना चाहिये?" ०।——

"तो भिक्षुओ! संघ उदायी भिक्षुको पाँच दिनकी शुत्रत्यागकी एक प्रतिच्छन्न आपत्तिके लिये मूलसे प्रतिकर्पणकर प्रथमकी आपत्तिके लिये समवधान परिवास दे। 14

"और भिक्षुओ ! इस प्रकार मूलसे प्रतिकर्षण करना चाहिये--० ।

 $<sup>^{9}</sup>$  देखो चुल्ल ३ $\S$ १। ख, पृष्ठ ३७३-७५ (याचनामें ङ तककी बातोंका समावेश करके) ।

र दोष करके पक्ष भर छिपा रखना।

<sup>ै</sup> सूचना और अनुश्रावणके लिये देखो चुल्ल ३ $\S$ १। क, पृष्ठ ३७२-३ ("छ रातवाला मानत्व"की जगह 'पक्ष भरका परिवास' पढ़ना चाहिये ) ।

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup> देखो पृष्ठ ३७८ , ३७९ , ३८५ , ३८८ , ३९१ , ३९२ ।

<sup>्</sup>ष देखो चुल्ल ३ $\S$ १। क, पृष्ठ ३७२-३ ('छ रातवाला मानस्व'के स्थानपर 'मूलसे-प्रतिकर्षण, रखकर)।

"और भिक्षुओ ! इस प्रकार प्रथमकी आपत्तिके लिये समबधान परिवास देना चाहिये—-० ।"<sup>9</sup>

### (३) फिर उसी त्र्यापत्तिके लिये मूलसे-प्रतिकषंण दे समवधान-परिवास

उसने परिवास पूरा कर मानत्त्वके योग्य होनेपर बीचमें ० पाँच दिनकी शुक्रत्यागकी एक प्रतिच्छन्न आपत्ति की । भिक्षओंसे कहा—

" ॰ संघने (क) ॰ पक्षभरका परिवास दिया। ॰ (ख) मूलसे प्रतिकर्षणकर प्रथमकी आपत्तिके लिये समवधान-परिवास दिया। परिवास पूराकर मानत्त्वके योग्य होनेपर बीचमें मैंने पाँच दिनकी शुक्रत्यागकी एक प्रतिच्छन्न आपत्ति की। अब मुझे क्या करना चाहिये ?" ०।——

"तो भिक्षुओ! संघ उदायी भिक्षुको, वीचकी ० पाँच दिनकी प्रतिच्छन्न शुत्रत्यागकी आपित्तके लिये मूलसे प्रतिकर्पणकर प्रथमकी आपित्तके लिये समवधान-परिवास दे। और इस प्रकार ० मूलसे प्रतिकर्पण करना चाहिये——० । और इस प्रकार समवधान-परिवास देना चाहिये——० । और

### (४) फिर वही दोषकरनेके लिये समवधान-परिवास दे : 'रातका मानत्त्व

उसने मानत्त्वको पूरा करते समय बीचमें ०पाँच दिनके प्रतिच्छन्न शुक्रत्यागकी आपित्त की ।०।—
''तो भिक्षुओ ! संघ उदायी भिक्षुको ० मूलसे प्रतिकर्षणकर, प्रथमकी आपित्तके लिये समवधानपरिवास दे, छ रातका मानत्त्व ० । 16

''और भिक्षुओ ! इस प्रकार ० मूलसे प्रतिकर्षण करना चाहिये—०३।० इस प्रकार समवधान-परिवास देना चाहिये—०३।० इस प्रकार छः रातका मानत्त्व देना चाहिये—०३।''

### (५) फिर वही दोष न करनेके लिये मूलसे-प्रतिकर्षणकर, समवधान-परिवास दे छ रातका मानत्त्व

उसने मानत्त्व पूराकर आह्वानके योग्य होनेपर बीचमें ० पाँच दिनकी प्रतिच्छन्न शुक्रत्यागकी आपत्ति की। ०।—

"तो भिक्षुओ ! संघ उदायी भिक्षुको ० मूलसे प्रतिकर्षणकर, प्रथमकी आपित्तके लिये समवधान परिवास दे, छ रातका मानत्त्व दे। 17

''और भिक्षुओ ! इस प्रकार ० मूलसे प्रतिकर्षण करना चाहिये—० ३।० इस प्रकार समवधान-परिवास देना चाहिये—० ३।० इस प्रकार छ रातका मानत्त्व देना चाहिये—० ३।''

उसने मानत्त्व पूराकर भिक्षुओंसे कहा-

### (६) मानत्त्व पूरा करनेपर आह्वान

"मैंने आवुसो ! ० एक आपित की । ० संघने (क) पक्षभरका परिवास दिया । ० संघने (ख) मूलसे प्रतिकर्षणकर समवधान-परिवास दिया । ० संघने (ग) मूलसे प्रतिकर्षणकर समवधान-परिवास दिया । ० संघने (ग) मूलसे प्रतिकर्षणकर समवधान-परिवास दें, ० छ रातका मानत्त्व दिया । ० संघने (छ) मूलसे प्रतिकर्षणकर, ० समवधान-परिवास दें, ० छ रातका मानत्त्व दिया । सो मैंने मानत्त्व पूरा कर लिया, (अब) मुझे क्या करना चाहिये ?"

भगवान्से यह बात कही।--

 $<sup>^{9}</sup>$  देखो चुल्ल ३ $\S$ १।क, पृष्ठ ३७२-३ ('छ रातवाला मानत्व'के स्थानपर 'समबधान परिवास' रखकर) ।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup>देखो चुल्ल ३∫१।क-ग, ८ पृष्ठ ३७३-७ (याचनामें पाँचों बारकी आपित्तयोंको जोळकर)। <sup>३</sup>देखो ऊपर ।

"तो भिक्षुओ! संघ उदायी भिक्षुका आह्वान करे। 18

"और भिक्षुओ ! इस प्रकार आह्वान करना चाहियें—० <sup>१</sup> ।

''ग. धा र णा—'संघने उदायी भिक्षुका ० आह्वान कर दिया। संघको एसंद है, इसलिये चुप है—ऐसा मैं इसे समझता हुँ'।''

शुक्र-त्याग समाप्त

## § २-परिवास दंड

### (१) अनेक दिनोंके छिपानेसे बहुतसे संघादिसेसके दोषोंमें, छिपाये दिनके अनुसार-परिवास

क. १—उस समय एक भिक्षुने संघा दि से सों की बहुतसी आपित्तयाँ की थीं— (जिनमेंसे) एक आपित्त एक दिनकी प्रतिच्छन्न थी, एक आपित्त दो दिनकी॰, एक आपित्त तीन दिनकी॰, एक आपित्त चार दिनकी॰, एक आपित्त पाँच दिनकी॰, एक आपित्त छ दिनकी॰, ॰ सात दिनकी॰, ॰ आठ दिनकी॰, ॰ नौ दिनकी॰, (और) एक आपित्त दस दिनकी प्रतिच्छन्न थी। उसने भिक्षुओंसे कहा—

"आवुसो! मैंने बहुतसी संघादिसेसकी आपत्तियाँ की हैं—(जिनमेंसे) एक आपत्ति एक दिनकी प्रतिच्छन्न है, ०, (और) एक आपत्ति दस-दस दिनकी प्रतिच्छन्न है। मुझे कैसा करना चाहिये?"

भगवानुसे यह बात कही।---

"तो भिक्षुओ! मंघ उस भिक्षुको, उन आपत्तियोंमें जो आपत्ति दस दिनकी प्रतिच्छन्न है, उसके योग्य समवधान-परिवास दे। 19

"और भिक्षुओ! इस प्रकार (परिवास) देना चाहिये—उस भिक्षुको संघके पास जा ० ऐसा 'कहना चाहिये—० जो आपत्ति दस दिनकी प्रतिच्छन्न है, उसके योग्य समवधान-परिवास माँगता हूँ। दूसरी बार भी ०। तीसरी बार भी०। (तब) चतुर समर्थ भिक्षु संघको सूचित करे—० रे

''धा र णा—'संघने अमुक नामवाले भिक्षुको, उन आपित्तयोंमें जो दस दिनकी प्रतिच्छन्न आपित्त है, उसके योग्य समवधान-परिवास दे दिया। संघको पसंद है, इसलिये चुप है—ऐसा मैं (इसे) समझता हूँ'।''

२—उस समय एक भिक्षुने संघा दि से सों की बहुतसी आपित्तियाँ की थीं—(जिनमेंसे) एक आपित्त एक दिनकी प्रतिच्छन्न थी, दो आपित्तियाँ दो दिनकी प्रतिच्छन्न थीं, तीन आपित्तियाँ तीन दिनकी ०, चार आपित्तियाँ चार दिनकी ०, पाँच आपित्तियाँ पाँच दिनकी ०, छ आपित्तियाँ छ दिनकी ०, सात आपित्तियाँ सात दिनकी ०, आठ आपित्तियाँ आठ दिनकी ०, नो आपित्तियाँ नौ दिनकी ०, (और) दस आपित्तियाँ दस दिनकी प्रतिच्छन्न थीं। उसने भिक्षुओंसे कहा—०।

भगवान्से यह बात कही।--

"तो भिक्षुओ! संघ, दस (भिक्षुकी) आपंत्तियोंमें जो सबसे अधिक देर तक प्रतिच्छन्न रही है, उसके योग्य समवधान-परिवास दे। 20

"और भिक्षुओ ! इस प्रकार (परिवास) देना चाहिये—० समवधान-परिवास माँगता हूँ ।०।० संघको सूचित करे—०३।"

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>देखो चुल्ल ३ु१। क, पृष्ठ ३७२-३।

<sup>ैं</sup>देखो चुल्ल ३ $\S$ १। क, पृष्ठ ३७२-३ ('रातवाला मानत्त्व'की जगहपर 'समवधान-परिवास' पढ़ना चाहिये) ।

''और भिक्षुओ ! इस प्रकार प्रथमकी आपत्तिके लिये समवधान परिवास देना चाहिये—० ।''

### (३) फिर उसी आपत्तिके लिये मूलसे-प्रतिकषण दे समवधान-परिवास

उसने परिवास पूरा कर मानत्त्वके योग्य<sup>े</sup>होनेपर बीचमें ० पाँच दिनकी शुक्रत्यागकी एक प्रतिच्छन्न आपत्ति की । भिक्षुओंसे कहा—

"० संघने (क) ० पक्षभरका परिवास दिया। ० (ख) मूलसे प्रतिकर्षणकर प्रथमकी आपित्तके लिये समबधान-परिवास दिया। परिवास पूराकर मानत्त्वके योग्य होनेपर बीचमें मैंने पाँच दिनकी शुक्रत्यागकी एक प्रतिच्छन्न आपित्त की। अब मुझे क्या करना चाहिये ?" ०।——

"तो भिक्षुओ! संघ उदायी भिक्षुको, बीचकी ० पाँच दिनकी प्रतिच्छन्न शुत्रत्यागकी आपित्तके िलये मूलसे प्रतिकर्षणकर प्रथमकी आपित्तके िलये समवधान-परिवास दे। और इस प्रकार ० मूलसे प्रतिकर्षण करना चाहिये—० । और इस प्रकार समवधान-परिवास देना चाहिये—० ।" 15

### (४) फिर वहा दोषकरनेके लिये समवधान-परिवास दे : : रातका मानत्त्व

उसने मानत्त्वको पूरा करते समय बीचमें ०पाँच दिनके प्रतिच्छन्न शुक्रत्यागकी आपित्त की ।०।— ''तो भिक्षुओ! संघ उदायी भिक्षुको ० मूलसे प्रतिकर्षणकर, प्रथमकी आपित्तके लिये समवधान-परिवास दे, छ रातका मानत्त्व ०। 16

"और भिक्षुओ ! इस प्रकार ० मूलसे प्रतिकर्षण करना चाहिये—०३।० इस प्रकार समवधान-परिवास देना चाहिये—०३।० इस प्रकार छः रातका मानत्त्व देना चाहिये—०३।"

### (५) फिर वही दोष न करनेके लिये मूलसे-प्रतिकर्षणकर, समवधान-परिवास दे छ रातका मानत्त्व

उसने मानत्त्व पूराकर आह्वानके योग्य होनेपर बीचमें ० पाँच दिनकी प्रतिच्छन्न शुक्रत्यागकी आपत्ति की। ०।—

"तो भिक्षुओ ! संघ उदायी भिक्षुको ० मूलसे प्रतिकर्षणकर, प्रथमकी आपत्तिके लिये समवधान परिवास दे, छ रातका मानत्त्व दे। 17

''और भिक्षुओ ! इस प्रकार ० मूलसे प्रतिकर्षण करना चाहिये—०३।० इस प्रकार समवधान-परिवास देना चाहिये—०३।० इस प्रकार छ रातका मानत्त्व देना चाहिये—०३।''

उसने मानत्त्व पूराकर भिक्षुओंसे कहा---

### (६) मानत्त्व पूरा करनेपर आह्वान

"मैंने आवुसो ! ० एक आपत्ति की । ० संघने (क) पक्षभरका परिवास दिया । ० मंघने (ख) मूलसे प्रतिकर्षणकर समवधान-परिवास दिया । ० संघने (ग) मूलसे प्रतिकर्षणकर समवधान-परिवास दिया । ० संघने (घ) मूलसे प्रतिकर्षणकर, ० समवधान-परिवास दे, ० छ रातका मानन्व दिया । ० संघने (ङ) मूलसे प्रतिकर्षणकर, ० समवधान-परिवास दे, ० छ रातका मानन्व दिया । मो मैंने मानन्व पूरा कर लिया, (अब) मुझे क्या करना चाहिये ?"

भगवान्से यह बात कही।---

<sup>ै</sup>देखो चुल्ल ३ $\S$ १।क, पृष्ठ ३७२-३ ('छ रातवाला मानत्व'के स्थानपर 'समवधान परिवास' रखकर) ।

<sup>ै</sup>देखो चुल्ल ३९१।क-ग, ८ पृष्ठ ३७३-७ (याचनामें पाँचों बारकी आपत्तियोंको जोळकर)। ैदेखो ऊपर ।

"तो भिक्षुओ! संघ उदायी भिक्षुका आह्वान करे। 18

"और भिक्षुओ ! इस प्रकार आह्वान करना चाहिये—०<sup>१</sup> ।

''ग. धा र णा—'संघने उदायी भिक्षुका ० आह्वान कर दिया । संघको एसंद है, इसिलये चुप है—ऐसा मैं इसे समझता हुँ'।''

शुक्र-त्याग समाप्त

### § २-परिवास दंड

### (१) अनेक दिनोंके छिपानेसे बहुतसे संघादिसेसके दोषोंमें, छिपाये दिनके अनुसार-परिवास

क. १—उस समय एक भिक्षुने संघा दि से सों की बहुतसी आपित्तयाँ की थीं—(जिनमेंसे) एक आपित्त एक दिनकी प्रतिच्छन्न थी, एक आपित्त दो दिनकी०, एक आपित्त तीन दिनकी०, एक आपित्त चार दिनकी०, एक आपित्त पाँच दिनकी०, एक आपित्त छ दिनकी०, ० सात दिनकी०, ० आठ दिनकी०, ० नौ दिनकी०, (और) एक आपित्त दस दिनकी प्रतिच्छन्न थी। उसने भिक्षुओंसे कहा—

"आवुसो ! मैंने बहुतसी संघादिसेसकी आपत्तियाँ की हैं—(जिनमेंसे) एक आपत्ति एक दिनकी प्रतिच्छन्न है, ०, (और) एक आपत्ति दस-दस दिनकी प्रतिच्छन्न है। मुझे कैसा करना चाहिये ?"

भगवान्से यह बात कही।---

"तो भिक्षुत्रो! संघ उस भिक्षुको, उन आपत्तियोंमें जो आपत्ति दस दिनकी प्रतिच्छन्न है, उसके योग्य समवधान-परिवास दे। 19

"और भिक्षुओ! इस प्रकार (परिवास) देना चाहिये—उस भिक्षुको संघके पास जा ० ऐसा 'कहना चाहिये—० जो आपत्ति दस दिनकी प्रतिच्छन्न है, उसके योग्य समवधान-परिवास माँगता हूँ। दूसरी बार भी ०। तीसरी बार भी०। (तब) चतुर समर्थ भिक्षु संघको सूचित करे—० ₹

''धा र णा—'संघने अमुक नामवाले भिक्षुको, उन आपत्तियोंमें जो दस दिनकी प्रतिच्छन्न आपित्त है, उसके योग्य समवधान-परिवास दे दिया। संघको पसंद है, इसिलये चुप है—ऐसा मैं (इसे) समझता हूँ'।"

२—उस समय एक भिक्षुने संघा दिसे सों की बहुतसी आपित्तयाँ की थीं—(जिनमेंसे) एक आपित्त एक दिनकी प्रतिच्छन्न थी, दो आपित्तयाँ दो दिनकी प्रतिच्छन्न थीं, तीन आपित्तयाँ तीन दिनकी०, चार आपित्तयाँ चार दिनकी०, पाँच आपित्तयाँ पाँच दिनकी०, छ आपित्तयाँ छ दिनकी०, सात आपित्तयाँ सात दिनकी०, आठ आपित्तयाँ आठ दिनकी०, नौ आपित्तयाँ नौ दिनकी०, (और) दस आपित्तयाँ दस दिनकी प्रतिच्छन्न थीं। उसने भिक्षुओंसे कहा—०।

भगवान्से यह बात कही।---

"तो भिक्षुओ! संघ, दस (भिक्षुकी) आपत्तियोंमें जो सबसे अधिक देर तक प्रतिच्छन्न रही है, उसके योग्य समवधान-परिवास दे। 20

"और भिक्षुओ ! इस प्रकार (परिवास) देना चाहिये—० समवधान-परिवास माँगता हूँ ।०।० संघको सूचित करे—० रे ।"

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>देखो चुल्ल ३∫१। क, पृष्ठ ३७२-३।

<sup>ै</sup>देखो चुल्ल ३ $\S$ १। क, पृष्ठ ३७२-३ ('रातवाला मानत्त्व'की जगहपर 'समवधान-परिवास' पढ़ना चाहिये) ।

३—उस समय एक भिक्षुने दो संघादिसेसोंकी दो मास तक चुप रक्की गई (≕प्रतिच्छन्न) दो आपित्तयाँ की थीं। उसको यह हुआ—'मैंने दो (तरहके) संघादिमेमोंकी दो मास तक प्रतिच्छन्न दो आपित्तयाँ की हैं। चलूँ, संघसे, ० दो मास प्रतिच्छन्न एक आपित्तके लिये दो मासका परिवास माँगूँ। उसने संघसे दो मास प्रतिच्छन्न एक आपित्तके लिये दो मासका परिवास माँगा। संघने उसे ० एक आपित्तके लिये दो मासका परिवास दे दिया। परिवास करते वक्त उमे लब्जा आई—'मैंने ० दो आपित्तयाँ की हैं, और (पिहले) मुझे यह हुआ—० चलो संघसे दो मास प्रतिच्छन्न एक आपित्तके लिये दो मासका परिवास माँगूँ। ० संघने मुझे ० एक आपित्तके लिये दो मासका परिवास माँगूँ। ० संघने मुझे ० एक आपित्तके लिये दो मासका परिवास वे दिया। तव परिवास करने वक्त मुझे शरम मालूम हुई। चलूँ, संघसे दो मास प्रतिच्छन्न दूसरी आपित्तके लिये भी दो मासका परिवास माँगूँ। उसने भिक्षुओंसे कहा—०।

भगवान्से यह बात कही ।--

"तो भिक्षुओ! संघ उस भिक्षुको दो मास प्रतिच्छन्न दूसरी आपित्तके लिये भी दो मासका परिवास दे। 21

''और भिक्षुओ ! इस प्रकार (परिवास) देना चाहिये—० दो मासका परिवास माँगता हूँ ।०।० संघको सूचित करे—०१ ।

''ग. धा र णा—-'० संघने अमुक नामवाले भिक्षुको ० दूसरी आपित्तके लिये भी दो मासका परिवास दे दिया । संघको पसंद है, इसलिये चुप है—-ऐसा मैं इसे समझता हूँ' ।

"भिक्ष्ओं! उस भिक्षुको तबसे लेकर दो मास तक परिवास<sup>३</sup> करना चाहिये।" 22

४——"यदि भिक्षुओ ! एक भिक्षुने दो संघादिसेसोंकी दो मास तक प्रतिच्छन्न दो आपत्तियाँ की हों। ० रै। संघने उसे ० दोनों आपत्तिके छिये दो मासका पित्रवास दे दिया। ० रै। संघने उस भिक्षुको ० दूसरी आपत्ति के छिये भी दो मासका परिवास दे दिया। तो भिक्षुओ ! उस भिक्षको तबसे लेकर दो मास तक परिवास करना चाहिये। 23

५— "यदि भिक्षुओ ! एक भिक्षुने दो संघादिमेशोंकी दो मास तक प्रतिच्छन्न दो आपित्तयाँ की हों। (वह उनमेंसे) एक आपित्तको जानता है, दूसरीको नहीं जानता। वह जिस आपित्तको जानता है उसके लिये...संघसे दो मासका परिवास माँगता है। संघ उस भिक्षुको ० दो मासका परिवास देता है। परिवास करते वक्त उसे दूसरी आपित्त भी मालूम होती है। उसको ऐसा होता है— 'मैने ० दो आपित्तयाँ की हैं। (वह उनमेंसे) एक आपित्तको मैने जाना, दूसरीको नहीं जाना। मैने जिस आपित्तको जाना, उसके लिये...संघसे दो मासका परिवास माँगा। संघने मुझे ० दो मासका परिवास दे दिया। ०। परिवास करते वक्त (अव) मुझे दूसरी आपित्त भी मालूम होती है। चलूँ, संघसे दो मास प्रतिच्छन्न दूसरी आपित्तके लिये भी दो मासका परिवास माँगां। वह संघसे ० दूसरी आपित्तके लिये भी दो मासका परिवास माँगता है। उसे संघ ० दूसरी आपित्तके लिये भी दो मासका परिवास करते वक्त है। उसे संघ ० दूसरी आपित्तके लिये भी दो मासका परिवास करते विवस लेकर दो मास तक परिवास करना चाहिये। 24

६— ''यदि भिक्षुओ ! एक भिक्षुने दो संघादिसेसोंकी दो मास तक प्रतिच्छन्न दो आपत्तियाँ की हैं। (उसे उनमेंसे) एक आपत्ति याद है, दूसरी याद नहीं है। उसे जो आपत्ति याद है, उसके लिये...

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>देखो चुल्ल ३∬१ पृष्ठ ३७२-३ ('छ रातवाला मानत्त्व'की जगहपर 'दो मासका परिवास' रखकर)।

<sup>ै</sup>परिवास पानेवाले भिक्षुके कर्तव्यके लिये देखो चुल्ल ३∫१ पृष्ठ ३७२-८० । <sup>३</sup>देखो चुल्ल ३∫२।१ (३) पृष्ठ ३८० (३) ।

संघसे दो मासका परिवास माँगता है। संघ० दो मासका परिवास देता है। परिवास करते वक्त उसे दूसरी आपत्ति याद आती है। ०९। संघ उसे ० दूसरी आपत्तिके लिये भी दो मासका परिवास देता है। तो भिक्षुओ ! उस भिक्षुको तबसे लेकर दो मास तक परिवास करना चाहिये। 25

- ७——"यदि भिक्षुओ ! एक भिक्षुने दो संघादिसेसोंकी दो मास तक प्रतिच्छन्न दो आपत्तियाँ की हैं। उसे (उनमेंसे) एकके बारेमें सन्देह नहीं हैं, दूसरेके बारेमें सन्देह है। ०३। ० तबसे लेकर दो मास तक परिवास करना चाहिये। 26
- ८——''यदि भिक्षुओ! एक भिक्षुने दो संघादिसेसोंकी दो मास तक प्रतिच्छन्न दो आपत्तियाँकी हैं। (उनमेंसे) एकको जानबूझकर प्रतिच्छन्न (=चुप) रक्ति, दूसरीको अनजानसे।०३। संघ० दोनों आपित्तयोंके लिये दो मासका परिवास देता है। परिवास करते वक्त दूसरा बहुश्रुत, आगमज्ञ०३ सीख चाहनेवाला भिक्षु आवे। वह ऐसा पूछे—'आवुसो! इस भिक्षुने क्या आपित्त की, िकसके लिये यह परिवास कर रहा है? वह ऐसा कहे—'आवुस! इस भिक्षुने ० दो आपित्तयाँ कीं। एकको जानबूझकर प्रतिच्छन्न रक्खा, दूसरीको अनजानसे।०३। संघने० दोनों आपित्तयोंके लिये दो मासका परिवास दिया है। आवुस! उन दो आपित्तयोंको इस भिक्षुने किया है उन्हींके लिये यह परिवास कर रहा है। वह ऐसा कहे—'आवुसो! जो आपित्त कि जानकर प्रतिच्छन्न रक्खी गई, उसके लिये परिवास देना धार्मिक (चन्याय युक्त) है; (किन्तु) जो आपित्त अनजाने प्रतिच्छन्न रक्खी गई, उसके लिये परिवास देना धार्मिक (चन्याय युक्त) है; (किन्तु) जो आपित्त अनजाने प्रतिच्छन्न रक्खी गई, उसके लिये परिवास देना अ-धार्मिक (चन्याय) है। अधार्मिक होनेसे (परिवास देना) उचित नहीं, आवुसो! (यह) भिक्षु एक आपित्तके लिये मानत्त्व देने लायक (=मानत्त्वाई) है। 27
- ९— "यदि भिक्ष्ओ ! ० एक आपत्ति याद रहते प्रतिच्छन्न रक्खी गई, दूसरी न याद रहते। वह संघमे ० दोनों आपत्तियोंके लिये दो मासका परिवास माँगता है। संघ ० देता है। परिवास करने वक्त दूसरा बहुश्रुत ० भिक्षु आता है। ०, अव्यावसो ! (यह) भिक्षु एक आपत्तिके लिये मा न त्त्व देने लायक है। 28
- १०—"यदि भिक्षुओ ! ० एक आपित्तको संदेह न रहते प्रतिच्छन्न रक्खा, दूसरीको संदेहमें। वह संघसे ० दोनों आपित्तयोंके लिये दो मासका परिवास माँगता है। संघ ० देता है। परिवास करते वक्त दूसरा बहुश्रुत ० भिक्ष् आता है। ० व आवुसो ! यह भिक्षु एक आपित्तके लिये मा न त्त्व देने लायक है।" 29
- ख. १—उस समय एक भिक्षुने दो संघादिसेमोंकी दो मास प्रतिच्छन्न दो आपिनयाँ की थीं। उसको ऐसा हुआ—० मैंने ० दो मास प्रतिच्छन्न दो आपिनयाँ की हैं। चलूँ संघमें ० एक मास प्रतिच्छन्न एक आपित्तके लिये एक मासका परिवास माँगूँ।' उसने संघमें ० दो मास प्रतिच्छन्न एक आपित्तके लिये एक मासका परिवास माँगाँ। संघने उसे ० एक मासका परिवास दे दिया। परिवास करते वक्त उसे लज्जा आई— '० हैं। चलूँ संघसे मैं दूसरे मासका भी परिवास माँगूँ।' उसने भिक्षुओंसे कहा— ।

भगवान्से यह बात कही।--

"तो भिक्षुओ ! संघ उस भिक्षुको दो मास प्रतिच्छन्न दोनों आपित्तयोंके लिये वाकी दूसरे मासका भी परिवास दे । 30

"और भिक्षुओ ! इस प्रकार (परिवास) देना चाहिये—० 🖫

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> ऊपर (४) की बात यहाँ भी समझो । <sup>२</sup>देखो पृष्ठ ३८० । <sup>३</sup>ऊपर (८) जैसा पाठ । <sup>8</sup>देखो ऊपर पृष्ठ ३८० (३) की तरह ।

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup>देखो पृष्ठ ३७२-३ ('छ रात वाला मानस्व' की जगह 'एक मासका परिवास' रखकर) ।

''ग. धारणा—संघने अमुक नामवाले भिक्षुको ० दूसरे मासका भी परिवास दिया। संघको पसंद है, इसलिये चुप है—ऐसा मैं इसे समझता हूँ।'

"तो भिक्षुओ ! उस भिक्षुको पहिले (मास)को लेकर दो मास तक परिवास करना चाहिये।" 31 २—"यदि भिक्षुओ ! एक भिक्षुने दो संघादिनेसोंकी दो मास प्रतिच्छन्न दो आपत्तियाँ की हों। उसको ऐसा हो—'० चलुँ संघसे दोनों आपत्तियोंके लिये दूसरे मासका भी परिवास माँग्ँ।०।—

''तो भिक्षुओ ! संघ उस भिक्षुको दो मास प्रतिच्छन्न दोनों आपत्तियोंके लिये बाकी दूसरे मासका भी परिवास दे। और ० भिक्षुको पहिले (परिवास दिये मास)को लेकर दो मास तक परिवास करना चाहिये।" 3 2

३—-"० एक मासको जानता हो, दूसरे मासको नहीं ० । परिवास करते वक्त उसे दूसरा सास भी मालूम हो। '० चलूँ संघसे ० दूसरे मासका भी परिवास माँगूँ।०।०।० पहिलेको लेकर दो मास तक परिवास करना चाहिये। 33

४—"० एक मासको याद रखता हो, दूसरे मासके बारेमें नहीं ० रे। परिवास करते वक्त उसे दूसरा मास भी याद आये।—० चलूँ संघने ० दूसरे मासका भी परिवास माँगूँ।०।०।० पहिलेको लेकर दो मास तक परिवास करना चाहिये। 34

५— "० एक मासके बारेमें सन्देह हो, दूसरे मासके वारेमें नहीं ०। विपास करते वक्त वह दूसरे मासके बारेमें भी सन्देह-रहित हो जाये।—० चलूँ, संघसे ० दूसरे मासका भी परिवास माँगूँ। ०। ०। ० पहिलेको लेकर दो मास तक परिवास करना चाहिये। 35

६—''० एक मासको जानवूझकर प्रतिच्छन्न रक्खा गया हो, दूसरेको अनजानसे। वह संघसे ० दोनों आपित्तियोंके लिये दो मासका परिवास माँगे। संघ उसे दो मास प्रतिच्छन्न दोनों आपित्तियोंके लिये दो मासका परिवास करते वक्त दूसरा बहुश्रुत ० ४ भिश्रु आवे। वह ऐसा पूछे—'आवुसो! इस भिश्रुने क्या आपित्त की, िकसके लिये यह परिवास कर रहा है?' वह ऐसा कहें—'आवुस! इस भिश्रुने ० दो मास प्रतिच्छन्न दो आपित्तियाँ कीं। इसने एक मासको जानवूझकर प्रतिच्छन्न (= छिपा) रक्खा, दूसरेको अनजान मे। ० ४ संघने दो मासका परिवास दिया है। आवुस! उन आपित्त्योंको इस भिश्रुने किया है, उन्हींके लिये यह परिवास कर रहा है।' वह ऐसा कहे—'आवुसो! जिम मासको जान कर इसने प्रतिच्छन्न किया, उसके लिये परिवास देना धार्मिक है; (किन्तु) जिस मामको अनजाने प्रतिच्छन्न किया, उसके लिये परिवास देना अधार्मिक है। अधार्मिक होनेसे (परिवास देना) उचित नहीं, आवुसो! (यह) भिश्रु एक मासके लिये मान त्व देने लायक है।' 36

७—-"० एक मासके याद रहते प्रतिच्छन्न रक्खा गया हो, दूसरेको न याद रहनेसे। वह संघसे दोनों आपित्तयोंके लिये दो मासका परिवास माँगे।० । परिवास करते वक्त दूसरा बहुश्रुत ० भिक्षु आवे।० ५, आवुसो ! (यह) भिक्षु एक आपित्तके लिये मा न त्त्व देने लायक है। 37

८—"० एक मासको सन्देह न रहते प्रतिच्छन्न रक्खा गया हो, दूसरेको सन्देह रहते। वह संघसे दोनों आपित्तयोंके लिये दो मासका परिवास माँगे। ० । परिवास करते वक्त दूसरा बहुश्रुत ० भिक्षु आवे। ० , आवुसो । (यह) भिक्षु एक आपित्तके लिये मानत्त्व देने लायक है।" 38

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> देखो ऊपर (२) और पृष्ठ ३८० (५)।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>देखो ऊपर (३) और पृष्ठ ३८०-१ (६)। <sup>३</sup>देखो ऊपर (३) और पृष्ठ ३८१।

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup> देखो पृष्ठ ३८१ (८)। <sup>५</sup> देखो ऊपर (६) और पृष्ठ ३८१ (९)।

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup> देखो ऊपर और पृष्ठ ३८१ ( १० )।

### (२) शुद्धान्त-परिवास

उस समय एक भिक्षुने बहुतसी संघादिसेसकी आपत्तियाँ की थी । वह आपत्तिके पर्यन्त (=परि-माण, संख्या)को नहीं जानता था, रातके परिमाणको नहीं जानता था । आपत्तिके परिमाणको याद न रखता था, रातके परिमाणको याद न रखता था। आपत्तिके परिमाणमें सन्देह रखता था, रातके परिमाणमें सन्देह रखता था। उसने भिक्षुओंसे कहा—

"आवुसो ! मैंने बहुतसी संघादिसेसकी आपत्तियाँ की है ।० आपत्तिके परिमाणमें सन्देह रखता हुँ, रातके परिमाणमें सन्देह रखता हूँ । सुझे कैसे करना चाहिये ।"

भगवान्से यह बात कही।--

"तो भिक्षुओ! संघ उस भिक्षुको शुद्धान्त परिवास दे। 39

''और भिक्षुओ ! इस प्रकार (शुद्धान्त-परिवास) देना चाहिये। वह भिक्षु मंघके पास जा ० १ ऐसा कहे—० मैं संघसे उन आपित्तयोंके लिये शुद्धान्त-परिवास माँगता हूँ। दूसरी वार भी ०। तीसरी बार भी ०। (तव) चतुर समर्थ भिक्षु संघको सूचित करे—० १।

''ग. धा र णा—'संघने अमुक नामवाले भिक्षुको उन आपत्तियोंक लिये शुद्धान्त - परिवास दे दिया। संघको पसंद है, इसलिये चुप है—ऐसा मैं इसे समझता हूँ'।''

### (३) शुद्धान्त-परिवास देने योग्य

"भिक्षुओ ! इस प्रकार शुद्धान्त-परिवास देना चाहिये। भिक्षुओ ! किसको शुद्धान्त-परिवास देना चाहिये ?--(१) आपत्तिके परिमाणको नहीं जानता, (जिन रातोंमें उससे आपत्ति हुई उन) रातोंके परिमाण (=संस्या)को नहीं जानता।० नही याद रखता०। आपत्तिके परिमाणमें सन्देह रखता है, रातके परिमाणमें सन्देह रखता है । (ऐसेको) गृद्धान्त-परिवास देना चाहिये। (२) आपत्तिके परिमाणको जानता है, रातके परिमाणको नहीं जानता । आपत्तिके परिमाणको याद रखता है, रातके परिमाणको याद नहीं रखता। आपत्तिके परिमाणमें सन्देह नहीं रखता, रातके परिमाणमें सन्देह रखता है। (ऐसेको) शुद्धान्त-परिवास देना चाहिये। (३) आपित्तके परिमाणको नहीं जानता, रातोंमें किसी किसीको जानता है किसी किसीको नहीं जानता। ० नहीं याद रखता, ० किसी किसीको नहीं याद रखता। ० सन्देह रखता है, रातोंमें किसी किसीके बारेमें सन्देह रहित है, किसी किसीमें सन्देह रखता है। ऐसेको शुद्धान्त-परिवास देना चाहिथे। (४) आपत्तिके परिमाणको जानता है रातोंमें किसीको जानता है, किसी किसीको नहीं। ० याद रखता है, ० किसी किसीको नहीं। ० सन्देह नहीं रखता, ० किसी किसीके बारेमें सन्देह रखता है। (ऐंसेको) शृद्धान्त-परिवास देना चाहिये। (५) आपत्तियोंमेंसे किसी किसीको जानता है, किसी किसीको नहीं जानता, रातोंमें किसी किमीको जानता है, किसी किसीको नहीं। आपत्तियोंमेंसे किसी किसीको याद रखता ० । आपत्तियोंमेंसे किसी किसीके बारेमें सन्देह रखता है किसी किसीके बारेमें सन्देह नहीं रखता, रातोंमें किसी किसीके बारेमें सन्देह रखता है, किसी किसीके बारेमें सन्देह नहीं रखता। (ऐसेको) शुद्धान्त-परिवास देना चाहिये। भिक्षुओ! ऐसे शुद्धान्त-परिवास देना चाहिये।" 40

### (४) परिवास देने योग्य व्यक्ति

"भिक्षुओ ! कैसे प रि वा स देना चाहिये ?——(१) आपत्तियोंके परिमाणको जानता है, रातके परिमाणको जानता है। ० याद रखता है ०।०सन्देह-रहित होता है। (२) आपत्तिके परिमाणको नहीं

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>देखो चुल्ल ३**∬१।क पृष्ठ ३७२-३ ('छ रातवाला मानत्त्व'को** जगह 'शुद्धान्त-परिवास' रखकर) ।

जानता, रातके परिमाणको जानता है। ० नहीं याद रखता, ० याद रखता है। ० निस्सन्देह होता है, ० सन्देह-युक्त होता है। (३) आपित्तके परिमाणमें कुछ जानता है कुछ नहीं जानता; रातके परिमाणको जानता है। ० कुछ नहीं याद रखता; ० याद रखता है। ० कुछ सन्देह रखता है; ० सन्देह नहीं रखता। (ऐसेको) परिवास देना चाहिये। भिक्षुओ। इस प्रकार परिवास देना चाहिये। "41

#### परिवास-समाप्त

## §३—दुबारा उपसम्पदा लेनेपर पहिलेके बचे परिवास श्रादि दंड

### (१) शेष परिवास

(१) उस समय एक भिक्षु परिवास करते वक्त भिक्षु वेप छोड़ चला गया । उसने फिर आकर भिक्षुओंसे उपसम्पदा माँगी । भगवान्मे यह बात कही ।——

"भिक्षुओ ! यदि कोई भिक्षु परिवास करते वक्त भिक्षु वेष छोड़ चला गया हो, और वह फिर आकर भिक्षुओंसे उपसम्पदा माँगे। भिक्षु वेष छोड़ गये के लिये भिक्षुओं! परिवास नहीं रहता। यदि वह फिर उपसम्पदा लेना चाहे, तो उसे वही पहिला परिवास देना चाहिये। पहिलेका दिया परिवास ठीक है, जितना परिवास पूरा हो गया, वह (भी) ठीक; बाकी (समय)के लिये परिवास करना चाहिये। 42

- (२) "॰ परिवास करते वक्त (भिक्षुपन छोड़) श्रामणेर बन जाये। श्रामणेरके लियं भिक्षुओ ! परि-वास नहीं रहता। यदि वह फिर उपसम्पदा लेना चाहे, तो उसे वही पहिला परिवास देना चाहिये। ० १। 43
- (३) "० परिवास करते पागल हो जाये। पागलको ० परिवास नहीं रहता । यदि फिर उसका पागलपन हट जाये, तो उसे वही पहिला परिवास देना चाहिये। ० १ । 44
- (४) "॰ परिवास करते विक्षिप्त हो जाये। विक्षिप्त-चित्तको परिवास नहीं रहता । यदि वह फिर अविक्षिप्त चित्त हो, तो उसे वही पहिला परिवास देना चाहिये । ॰  $^{9}$  । 45
  - (५) "॰ परिवास करते वेदन टु (=बदहवास) हो जाये। ॰ १ । 46
  - (६) "०परिवास करते आपत्तिके न देखनेसे उ त्थि प्त करे हो जाये। ० । " 47
  - (७) "०परिवास करते आपत्तिके प्रतिकार न करनेसे उत्क्षिप्तक हो जाये। ०९। ४४
  - (८) "० परिवास करते बुरी दृष्टिके न छोड़नेसे उत्थिप्तक हो जाये। ०१।" 49

### (२) मूलसं-प्रतिकर्षण

- (९) भिक्षुओ ! कोई भिक्षु मूलसे-प्रतिकर्षणके योग्य हो भिक्षु-वेष छोड़ चला जाये, और वह फिर आकर उपसम्पदा लेना चाहे। भिक्षु-वेष छोड़कर चले गयेको मूलसे-प्रतिकर्षण नही रहता। यदि वह फिर उपसम्पदा लेना चाहे, तो उसे वही परिवास देना चाहिये। पहिलेका दिया परिवास ठीक है, जितना परिवास पूरा हो गया वह (भी) ठीक है, उस भिक्षुको मूलसे प्रतिकर्षण करना चाहिये। 50
  - (१०) "० श्रामणेर हो जाये, ०३। 51
  - (११) "० पागल हो जाये० । 52
  - (१२) " विक्षिप्त-चित्त हो जाये० । 53
  - (१३) "० वेदनट्ट हो जाये० । 54
  - (१४) "० आपत्तिके न देखनेसे उत्क्षिप्तक हो जाये० । 55

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> ऊपर (१) जैसा । <sup>२</sup> देखो महाबग्ग ९∫४।५ पृष्ठ ३१४ । ³ ऊपर (१) की भाँति ।

- (१५) "० आपत्तिके प्रतिकार न करनेसे उत्क्षिप्तक हो जाये० १ । 56
- (१६) "० बुरी दृष्टिके न छोळनेसे उत्क्षिप्तक हो जाये० १।" 57

#### (३) मानत्त्व

- (१७) "भिक्षुओ ! यदि कोई भिक्षु मानत्त्वके योग्य हो भिक्षु-वेष छोळ चला जाये और वह फिर आकर उपसम्पदा लेना चाहे ।० भिक्षु-वेष छोळ गयेको मानत्त्व नहीं। यदि वह फिर उपसम्पदा लेना चाहे, तो उसके लिये वही पहिला परिवास हो। पहिलेका दिया परिवास ठीक है, जितना परिवास पूरा हो गया वह (भी) ठीक है। उस भिक्षुको मानत्त्व देना चाहिये। 59
  - (२४) "० बुरी दृष्टिके न छोळनेसे उत्क्षिप्तक हो जाये० र ।" 60

#### (४) मानत्त्वचरण

- (२५) ''भिक्षुओ ! यदि कोई भिक्षु मा न त्त्व का आचरण करते भिक्षु-वेष छोळ चला जाये; ० । 67
  - (३२) "० बुरी दृष्टिके न छोळनेसे उत्क्षिप्तक हो जाये० ।" 68

#### (५) श्राह्वान

- (३३) ''भिक्षुओ! यदि कोई भिक्षु आह्वानके योग्य हो भिक्षु-वेष छोळ चला जाये; ०३। 69
- (४०) "० बुरी दृष्टिके न छोळनेसे उत्क्षिप्तक हो जाये० ।" 76

#### चौवालीस समाप्त

## § ४-दंड भोगते समय नये ऋपराध करनेपर दंड

#### क. परिवास--

### (१) मूलसे-प्रतिकर्षण

- (१) "यदि भिक्षुओ ! एक भिक्षु परिवास करते समय बीचमें अ-प्रतिच्छन्न परिमाण-वाली बहुतसी संघा दिसे सकी आपत्तियाँ करे, तो उस भिक्षुका मूलसे-प्रतिकर्षण करना चाहिये।" 77
- (२) "॰ प्रतिच्छन्न (और) परिमाणवाली बहुतसी संघादिसेसकी आपत्तियाँ करे, तो उस भिक्षुका मूलसे प्रतिकर्षण करना चाहिये, प्रतिच्छन्नोंके आपत्तियोंके अनुसार प्रथम आपत्तिके लिये समवधानपरिवास देना चाहिये। 78
- (३) "॰ प्रतिच्छन्न या अ-प्रतिच्छन्न (किन्तु) परिमाणवाली बहुतसी संघादिसेसकी आपत्तियाँ करे, तो उस भिक्षुका मूलसे-प्रतिकर्षण करना चाहिये, ॰ । ७९
  - (४) "० अ-प्रतिच्छन्न (और) अ-परिमाण० । 80
  - (५) "० अपरिमाण (और) प्रतिच्छन्न० । 81
  - (६) "० अपरिमाण, प्रतिच्छन्न भी अ-प्रतिच्छन्न भी० । 82
  - (७) "० परिमाणवाली भी अ-परिमाण भी (किन्तु) अप्रतिच्छन्न०  $^{\mbox{\scriptsize $4$}}$ । 83
  - (८) "० परिमाणवाली भी अ-परिमाण भी (किन्तु) प्रतिच्छन्न० । 84
  - (९) "॰ परिमाणवाली भी, अ-परिमाण भी, प्रतिच्छन्न भी, अप्रतिच्छन्न भी० ।" 85

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> ऊपर (१) की भाँति । <sup>२</sup> ऊपर आये मूलसे-प्रतिकर्षणकी भाँति । <sup>३</sup> देखो ऊपर (३) मानत्त्व । <sup>४</sup> दोषको छिपाना । <sup>५</sup> देखो ऊपर (१) ।

### (२) मानत्त्वाह

- (१०) "यदि भिक्षुओ ! एक भिक्षु मानत्त्वके योग्य होते समय बीचमें अप्रतिच्छन्न (=प्रकट), परिमाणवाली बहुतसी संघादिसेसकी आपत्तियाँ करे, तो उस भिक्षुका मूलसे-प्रतिकर्षण करना चाहिये ०१ । 99
  - (१६) "० परिमाणवाली भी, अपरिमाणवाली भी, प्रतिच्छन्न भी, अप्रतिच्छन्न भी० ।" 103

#### (३) मानत्त्वचारिक

- (१७) "० एक भिक्षु मानत्त्वका आचरण करते समय बीचमें० । 112
- (२८) "० परिमाणवाली भी, अपरिमाणवाली भी, प्रतिच्छन्न भी, अप्रतिच्छन्न भी० रे।" 121 (४) स्त्राह्मानाह
- (२९) "० एक भिक्षु आह्वानके योग्य होते (=आह्वानाई) समय वीचमें० रे। 130
- (३७) <sup>''</sup>॰ परिमाणवाली भी, अपरिमाणवाली भी, प्रतिच्छन्न भी, अप्रतिच्छन्न भी०<sup>३</sup>।'' 139

#### छत्तीस समाप्त

#### ख मानत्व--

#### (१) गृहस्थ बन जाना

- क. (१) "भिक्षुओ ! यदि एक भिक्षु बहुतसी संघादिसेस की आपित्तयोंको करके (उन्हें) न छिपा गृहस्थ बन जाता है। वह फिर उपसम्पदा पाकर उन आपित्तयोंका प्रतिच्छादन नहीं करता, तो भिक्षुओ! उस भिक्षुको मानत्त्व देना चाहिये। 140
- (२) "॰ प्रतिच्छादन न कर भिक्षु-वेष छोळ चला जाता है। वह फिर उपसम्पदा पाकर उन आपित्तयोंका प्रतिच्छादन करता है, तो भिक्षुओ ! उस भिक्षुको पहिलेके आपित्तसमुदायमें प्रतिच्छन्न (आपित्तयों)की भाँति परिवास दे मानत्त्व देना चाहिये। 141
- (३) "० प्रतिच्छादनकर०।० उन आपत्तियोंको नहीं प्रतिच्छादन करता;०परिवास दे मानत्त्व देना चाहिये।142
- (४) "০ प्रतिच्छादन कर०।० उन आपत्तियोंको प्रतिच्छादन करता है; ० उस भिक्षुको पहिलेके भी और पीछेके भी आपत्ति-स्कंधमें प्रतिच्छन्नकी भाँति परिवास दे मानत्त्व देना चाहिये। 143
- (५) "० प्रतिच्छादन कर भी, अ-प्रतिच्छादन कर भी०। पहिले प्रतिच्छादित की गई आपित्तयोंका फिर प्रतिच्छादन नहीं करता, पहिले अ-प्रतिच्छादित की गई आपित्तयोंका अ-प्रतिच्छादन करता है; तो भिक्षुओ ! उस भिक्षुको पहिलेके आपित्त-स्कंधमें प्रतिच्छन्नकी भाँति परिवास दे मानत्त्व देना चाहिये। 144
- (६) "० प्रतिच्छादन कर भी, अप्रतिच्छादन कर भी०। पहिले प्रतिच्छादित की गई आप-त्तियोंका फिर प्रतिच्छादन नहीं करता, पहिले प्रतिच्छादित न की गई आपत्तियोंका अब प्रतिच्छादन करता है, तो भिक्षुओ ! उस भिक्षुको पहिलेके भी और अबके भी आपत्ति-समूहमें प्रतिच्छन्नकी भाँति परिवास दे मानत्त्व देना चाहिये। 145

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>परिवासकी तरह यहाँ भी समझो ।

<sup>ै</sup>पृष्ठ ३८५ में परिवास (१-९) की भाँति यहाँ भी समझो।

- (७) "॰ प्रतिच्छादन कर भी, अ-प्रतिच्छानद कर भी०। पहिले प्रतिच्छादित की गई आपित्तयों का अब भी प्रतिच्छादन करता है, पहिले अ-प्रतिच्छादित आपित्तयों का अब भी प्रतिच्छादन नहीं करता। तो भिक्षुओ ! उस भिक्षुको पहिलेके भी और अबके भी आपित्त-स्कंधमें प्रतिच्छादनकी भाँति परिवास दे मानत्त्व देना चाहिये। 146
- (८) "० छिपाकर भी, न छिपाकर भी०। पहिले छिपाई गई आपत्तियोंको भी अब छिपाता है, पहिले बे-छिपाई० को अब छिपाता है। ० परिवास दे मानत्त्व देना चाहिये। 147
- ख. (९) "० भिक्षुओ! यदि एक भिक्षुने बहुतसी संघादिसेसकी आपत्तियाँ की हैं। (उनमें) किन्हीं किन्हीं आपत्तियोंको जानता है, किन्हीं किन्हीं जानता। जिन आपत्तियोंको जानता है, उनको छिपाता है, जिन आपत्तियोंको नहीं जानता, उन्हें नहीं छिपाता। गृहस्थ बन फिर भिक्षु हो जिन आपत्तियोंको उसने पहिले जानकर छिपाया था, उन्हें अब वह जानकर नहीं छिपाता; जिन आपत्तियोंको पहिले न जान नहीं छिपाया था, उन्हें अब जानकर (भी) नहीं छिपाता। तो भिक्षुओ! उस भिक्षुको पहिलेके दोषसमूह (=आपत्ति-स्कंध)में छिपाईकी भाँतिके लिये परिवास दे मानत्त्व देना चाहिये। 148
- (१०) "०२ जिन आपत्तियोंको जानता है, उनको छिपाता है, जिन आपत्तियोंको नहीं जानता, उनका छादन नहीं करता।०२ फिर उपसम्पदा पा जिन आपत्तियोंको पहिले जानकर छादन करता था, अब जानकर उनका छादन नहीं करता; जिन आपत्तियोंको पहिले नहीं जानकर उनको नहीं छिपाता था, उन आपत्तियोंको अब जानकर छिपाता है।तो भिक्षुओ! उस भिक्षुको पहिलेके भी अबके भी आपत्ति-स्कंधोंमें प्रतिच्छन्न (=छिपाई)की भाँति परिवास दे मानत्त्व देना चाहिये। 149
- (११) "॰ । जिन आपित्तयोंको जानता है उन्हें छिपाता है, जिन आपित्तयोंको नहीं जानता उन्हें नहीं छिपाता । ॰ । फिर उपसम्पदा पा जिन आपित्तयोंको पिहले जानकर छिपाता था, उन्हें अब (भी) जानकर छिपाता है, जिन आपित्तयोंको पिहले नहीं जान नहीं छिपाता था, उन्हें अब जानकर नहीं छिपाता। ॰ । पित्वास दे मानत्त्व देना चाहिये। 150
- (१२) "॰ जिन आपत्तियोंको जानता है, उन्हें छिपाता है, जिन आपत्तियोंको नहीं जानता उन्हें नहीं छिपाता। ॰ फिर उपसम्पदा पा जिन आपत्तियोंको पहिले जानकर छिपाता था, उन्हें अब भी जानकर छिपाता है, जिन आपत्तियोंको पहिले न जानकर नहीं छिपाता था, उन्हें अब जानकर छिपाता है। ॰ परिवास दे मानत्त्व देना चाहिये। 151
- ग. (१३) "० र (उनमें) किन्हीं किन्हीं आपित्तयोंको याद रखता है, और किन्हीं किन्हीं आपित्तयोंको याद नहीं रखता। जिन आपित्तयोंको याद रखता है उनका छादन करता है, जिन आपित्तयोंको नहीं याद रखता, उनका छादन नहीं करता। वह भिक्षु-वेष छोळ फिर भिक्षु बन, जिन आपित्तयोंको उसने पहिले यादकर छिपाया था, उन्हें अब यादकर नहीं छिपाता; जिन आपित्तयोंको पहिले याद न होनेसे नहीं छिपाता था उन्हें अब यादकर भी नहीं छिपाता। तो भिक्षुओ ! उस भिक्षुको पहिले के आपित्त-स्कंध (=आपित्त-पुंज)में छिपाईकी भाँति के लिये परिवास दे मानत्त्व देना चाहिये। ० र 154
  - (१६) "० जिन आपत्तियोंको याद रखता है, उन्हें छिपाता है० । 157

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> ऊपर जैसा पाट। <sup>२</sup> देखो ऊपर (९)।

<sup>ै</sup>ऊपर (१०), (११) की भाँति ("जानने"के स्थानमें "याद करवा" रखकर)।

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup>देखो ऊपर (१२)।

घ. (१७) "०९ उनमें किन्हीं किन्हीं आपित्तयोंमें सन्देह नहीं रखता है, किन्हीं किन्हीं आपित्तयोंमें सन्देह रखता है०९। 158

(२०) "॰ जिन आपित्तयोंमें सन्देह नहीं रखता, उन्हें छिपाता है॰ ।" 161

### (२) श्रामगेर बन जाना

क. (२१) "०३ श्रामणेर बन जाता है०३ (४०) "०३ जिन आपित्तयोंमें सन्देह नहीं रखता, उन्हें छिपाता है०३।" 181

### (३) पागल हो जाना

क. (४१) "० पागल हो जाता है० ।" 101

### (४) विचिप्त-चित्त होना

क. (६१) "०३ विक्षिप्त-चित्त हो जाता है०३।" 121

### (५) वेदनट्ट (=बदहवास) हो जाना

क. (८१) "॰ वेदनट्ट हो जाता है॰ । 141 (१००) "॰ जिन आपत्तियोंमें सन्देह नहीं रखता, उन्हें छिपाता है॰ ।" 161

#### सौ मानत्त्व समाप्त

## § ५—मूलसे-प्रतिकर्षग दगडमें शुद्धि

#### क. परिवास---

### (१) गृहस्थ होना

- क. (१) "भिक्षुओ ! यदि एक भिक्षु परिवास करते समय वीचमें बहुतसी संघादिसेसकी आपित्तयोंको कर बिना छिपाये, गृहस्थ हो जाता है । वह फिर भिक्षु वन (यदि) उन आपित्तयोंको नहीं छिपाता, तो उस भिक्षुको मूलसे प्रतिकर्षण करना चाहिये। 162
- (२) "॰ विना छिपाये गृहस्थ हो जाता है। वह फिर भिक्षु बन (यदि) उन आपित्तयोंको छिपाता है, तो उस भिक्षुको मूलसे प्रतिकर्षण करना चाहिये। इसकी छिपाई आपित्तयोंकी भाँति पहिलेकी आपित्तके लिये समवधान-परिवास देना चाहिये। 163
- (३) "॰ । छिपाकर गृहस्थ हो जाता है। वह फिर भिक्षु बन (यदि) उन आपित्तयोंको नहीं छिपाता, तो ॰ । 164
- (४) " $\circ$  8 छिपाकर गृहस्थ हो जाता है। वह फिर भिक्षु बन (यदि) उन आपित्तयोंको छिपाता है, तो $\circ$  8। 165
- खः (५) "० छिपाकर भी, बिना छिपाये भी गृहस्थ हो जाता है। वह फिर भिक्षु बन, पिहले छिपाई आपत्तियोंको अब नहीं छिपाता; पिहले नहीं छिपाई आपत्तियोंको अब नहीं छिपाता, तो० । 166

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> ऊपर पृष्ठ ३८७ (९-१२) की भाँति "जानने न जानने" के स्थानमें "न सन्देह करना, सन्देह करना, रख । <sup>३</sup> देखो ऊपर पृष्ठ ३८७-८८ (१-२०) की भाँति । <sup>३</sup> ऊपरकी तरह पाठ । <sup>४</sup> देखो ऊपर २ (५)।

- (६) "॰ भिक्षु बन पहिले छिपाई आपत्तियोंको अब नहीं छिपाता, पहिले न छिपाई आपत्तियोंको अब छिपाता है, तो॰ । 167
- (৬) "॰ भिक्षु बन, पहिले छिपाई आपत्तियोंको अब (भी) छिपाता है, पहिले न छिपाई आपत्तियोंको अब (भी) नहीं छिपाता, तो॰ । 168
- (८) "॰ भिक्षु बन, पहिले छिपाई आपत्तियोंको अब (भी) छिपाता है, पहिले न छिपाई अपात्तियोंको अब छिपाता है, तो॰ ॰। 169
- ग. (९) "भिक्षुओ ! यदि एक भिक्षु परिवास करते समय बीचमें बहुतसी संघादिसेसकी आपित्तयोंको करता है। (उनमें) किन्हीं किन्हीं आपित्तयोंको जानता है किन्हीं किन्हीं आपित्तयोंको नहीं जानता। जिन आपित्तयोंको जानता है उन्हें छिपाता है, जिन आपित्तयोंको नहीं जानता उन्हें छिपाता है। वह गृहस्थ बन फिर भिक्षु हो,जिन आपित्तयोंको वह पहिले जानकर छिपाता था,० $^3$ । तो० $^3$ । 170
- (१०) "०३ परिवास करते समय०४ जिन आपित्तयोंको जानता है० ।० फिर भिक्षु हो, जिन आपित्तयोंको वह पहिले जानकर छिपाता था,०२। तो०४। 171
- (११) "०³ परिवास करते समय०³ जिन आपत्तियोंको जानता है० $^{8}$ । ० फिर भिक्षु हो जिन आपत्तियोंको वह पहिले जानकर छिपाता था, ० $^{1}$ । तो०५। 172
- (१२) "॰ परिवास करते समय॰ जिन आपत्तियोंको जानता है॰ ५।० फिर भिक्षु हो जिन आपत्तियोंको वह पहिले जानकर छिपाता था,० । । । । 173
  - घ. (१३) "° उनमें किन्हीं किन्हीं आपित्तयोंको याद रखता है, ० । 174 ङ (१७–२०) "० ७ उनमें किन्हीं किन्हीं आपित्तयोंमें सन्देह नहीं रखता,० १ ।" 175

### (२) श्रामणेर होना

क. (१) "भिक्षुओ ! यदि एक भिक्षु परिवास करते समय बीचमें बहुतसी संघादिसेसकी आपित्तयोंको कर बिना छिपाये गृहस्थ हो जाता है, ०९०।" 192

### (३) पागल होना

क. (१-२०) "o पागल हो जाता है, o ° 1" 209

### (४) विचिप्त होना

क. (१-२०) "० विक्षिप्त हो जाता है, ०९०।" 226

### (५) वेदनह होना

क. (१-२०) "० वेदनट्ट हो जाता है, ०१०।" 243

ख. मानत्त्व (१-१००)-

### (१) गृहस्थ होना

(क) (१-१००) "भिक्षुओ! यदि एक भिक्षु मानत्त्वके योग्य हो बीचमें बहुतसी संघादि-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> देखो ऊपर पृष्ठ ३८८ (२)। <sup>3</sup> देखो पृष्ठ ३८२ (९)। <sup>3</sup> देखो पृष्ठ ३८७ (१०)। <sup>8</sup> देखो पृष्ठ ३८८ (१८)। <sup>8</sup> देखो पृष्ठ ३८८ (१८)। <sup>3</sup> देखो पृष्ठ ३८८ (१८)। <sup>3</sup> देखो पृष्ठ ३८८ (१८)। <sup>3</sup> देखो पृष्ठ३८७ (१२)। <sup>3</sup> ऊपर (९-१२) की भाँति ("जानने"की जगह 'याद करके" रखकर)। <sup>4</sup> देखो ऊपर (९)। <sup>9</sup> ऊपर (९-१२) की भाँति ("जानने"की जगह सन्देह न करना" रखकर)।

सेसकी आपत्तियोंको कर, बिना छिपाये गृहस्थ हो जाता है। वह फिर भिक्षु बन यदि उन आपत्तियोंको नहीं छिपाता, तो उस भिक्षुका मूलसे-प्रतिकर्षण करना चाहिये। ०१। 343

#### ग. मानत्त्व-चारिक (१-१००)---

### (१) गृहस्थ होना

(क) (१-२००) "भिक्षुओ ! यदि एक भिक्षु मानत्त्वका आचरण करते बीचमें ० ।" 443 **घ. आह्वानार्ह १-१००--**

### (१) गृहस्थ होना

- (क) (१-२०) "भिक्षुओ! यदि एक भिक्षु आह्वानके योग्य हो बीचमें०३।" 543 **ङ. परिमाण, अपरिमाण—**
- १—(क) (१–२०) "भिक्षुओ ! यदि एक भिक्ष्मने बहुतसी संघादिसेसकी आपित्तयाँ की हैं जिनमें परिमाणवालीको छिपा और परिमाण रहितको बिना छिपाये, एक नामवालीको बिना छिपाये, नामवालीको बिना छिपाये, सभागको बिना छिपाये, विसभाग (=अ-समना)को बिना छिपाये, व्यवस्थित (=अलगवाली)को बिना छिपाये, समिभ च (=मिश्रित)को बिना छिपाये, गृहस्थ हो जाता है।०। 643
  - २--(क. १-२०) "०३ श्रामणेर हो जाता है०। 743
  - ३--(क १-२०) "० पागल हो जाता है०। 843
  - ४--(क १-२०) "० विक्षिप्त हो जाता है०। 943
  - ५--(क १-२०) "० वेदनट्ट हो जाता है०।1043

#### च. दो भिक्षुओंके दोष---

- (१) "दो भिक्षुओंने संघादिसेसकी आपत्तियाँ की हैं। वह संघादिसेसको संघादिसेस करके देखते हैं। (उनमें) एक (आपत्तिको) छिपाता है, दूसरा नहीं छिपाता । जो छिपाता है, उसे दुक्कटकी देश ना (=Confession) करवानी चाहिये, फिर छिपायेकी भाँति परिवास दे, दोनोंको मानत्त्व देना चाहिये। 1044
- (२) "दो भिक्षुओंने संघादिसेसकी आपत्तियाँ की हैं। वह संघादिसेसमें सन्देहयुक्त होते हैं। (उनमें) एक छिपाता है, दूसरा नहीं छिपाता। जो छिपाता है, उससे दुक्कटकी देशना करवानी चाहिये, फिर छिपायेके अनुसार परिवास दे, दोनोंको मानत्त्व देना चाहिये। 1045
  - (३) "०३ संघादिसेसमें मिश्रित (=मिश्र क) दृष्टि रखनेवाले होते हैं ०३। 1046
- (४) "दो भिक्षुओंने मिश्रक आपत्तियाँ की हैं, वह मिश्रकको संघादिसेसके तौरपर देखते हैं।०।1047
- (५) ''दो भिक्षुओंने मिश्रक आपत्तियाँ की हैं। वह मिश्रकको मिश्रकके तौरपर देखते हैं। ०३। 1048
- (६) "दो भिक्षुओंने शुद्ध क आपत्तियाँ की हैं। वह शुद्धकको संघादिसेसके तौरपर देखते हैं। ० 8 । 1049

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> ऊपर (९-१२)की भाँति (''जानने"की जगह "याद करके" रखकर) ।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>देखो पृष्ठ ३८८-८९ (१-२०) गृहस्य होनाकी भाँति ।

<sup>&</sup>lt;sup>बे</sup>देखो पृष्ठ ३८८-८९ परिवासकी भाँति (१०० भेद) । <sup>४</sup>देखो ऊपर (१) ।

(७) "दो भिक्षुओंने शुद्धक आपत्तियाँ की हैं। वह शुद्धकके तौरपर देखते हैं। ० दोनोंको धर्मानुसार (दंड) करना चाहिये।। 1050

#### छ. दो भिक्षुओंकी धारणा---

- (१) "दो भिक्षुओंने संघादिसेसका अपराध किया है। वह (उस) संघादिसेसको संघादिसेसके तौरपर देखते हैं। एक कह देना चाहता है, दूसरा नहीं कहना चाहता। वह पहिले याम (प्रधंदा)में भी छिपाता है, दूसरे याम भी छिपाता, तीसरे याम भी छिपाता है; तो लाली (=अक्ण) उग आनेपर आपित्त छिपाई कही जायेगी। जो छिपाता है, उससे दुक्कटकी देश ना करवानी चाहिये, फिर छिपायेके अनुसार परिवास दे, दोनोंको मानत्त्व देना चाहिये। 1051
- (२) "०३ संघादिसेसके तौरपर देखते हैं। वह प्रकट करनेके लिये जाते हैं। एकको रास्तेमें न प्रकट करनेका अमरख(=म्प्रक्षधर्म) उत्पन्न हो जाता है। वह पहिले याम भी छिपाता है, दूसरे याम भी०, तीसरे याम भी०। (तो) लाली उग आनेपर आपत्ति छिपाई कही जायेगी।०३ 1052
- (३) "० संघादिसेसके तौरपर देखते हैं। वह दोनों पागल हो जाते हैं। पीछे भिक्षुपन छोळ एक (अपने अपराधको) छिपाता है, दूसरा नहीं छिपाता। जो छिपाता है, ०३। 1053
- (४) "॰ वह दोनों प्रातिमोक्ष-पाठके वक्त ऐसा कहते हैं—'इसी वक्त हमें मालूम हुआ, कि यह धर्म (=काम) भी सुत्त (=बुद्धोपदेश, विनय)में आया है, सुत्तसे मिला है, प्रति आधे मास (प्रातिमोक्ष-पाठके वक्त) पाठ (=उद्देश) किया जाता है। (तब) वह संघादिसेसको संघादिसेसके तौरपर देखते हैं। (उनमें) एक छिपाता है, दूसरा नहीं छिपाता। ॰ । " 1054

## 

- क. (१) "भिक्षुओ! यदि एक भिक्षुने परिमाणवाली, अपरिमाणवाली, एक नामवाली, अनेक नामवाली भी, सभागवाली (=समान)भी वि-सभागवाली भी, व्यवस्थित (=अलगवाली)भी, सम्भिन्न (=मिलीजुली)भी बहुतसी संघादिसेसकी आपित्तयाँ की हैं। वह संघसे उन आपित्तयोंके लिये समवधान परिवास माँगता है। संघ उसे० समवधान-परिवास देता है। वह परिवास करते समय बीचमें बहुतसी परिमाणवाली न-छिपाई संघादिसेसकी आपित्तयाँ करता है। वह संघसे बीचकी (की गई) आपित्तयोंके लिये मूलसे प्रतिकर्षण करेता है। संघ उसे धार्मिक (=न्याययुक्त)=अ-कोप्य, स्थानके योग्य कर्म (=फ़ैसले)से बीचकी आपित्तयोंके लिये मूलसे-प्रतिकर्षण करता है, धर्म (=िनयम) से समवधान-परिवास देता है, अधर्मसे आह्वान करता है। तो भिक्षुओ! वह भिक्षु उन आपित्तयों (=अपराधों)से शुद्ध नहीं है। 1055
- (२) "भिक्षुओ! यदि एक भिक्षुने ० बहुतसी संघादिसेसकी आपित्तयाँ की हैं। वह संघसे उन आपित्तयों के लिये समवधान-परिवास माँगता है। ० वह संघसे बीचकी (की गई) आपित्तयों के लिये मूल से प्रति कर्षण माँगता है। संघ उसे धार्मिक=अकोप्य, स्थानके योग्य कर्मसे बीचकी आपित्तयों के लिये मूलसे प्रतिकर्षण करता है, धर्मसे समवधान-परिवास होता है, अधर्मसे मानत्त्व देता है, अधर्मसे आह्वान करता है। तो भिक्षुओ! वह भिक्षु उन आपित्तयों से शुद्ध नहीं है। 1056
- (३) "॰  $rac{1}{2}$  बीचमें बहुतसी परिमाणवाली छिपाई भी न छिपाई भी संघादिसेसकी आपित्याँ करता है। ॰  $rac{1}{2}$ । 1057

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> देखो ऊपर (१) । <sup>३</sup>ऊपर (१) की भाँति । <sup>३</sup> देखो ऊपर(१) । <sup>४</sup> देखो ऊपर (७ और १) । <sup>५</sup> देखो ऊपर (१) ।

- (४) "॰ बीचमें बहुतसी परिमाण-रहित न छिपाई आपत्तियाँ करता है।० । 1058
- (५) "॰ बीचमें बहुतसी परिमाण-रहित छिपाई आपत्तियाँ करता है।० । 1059
- (६) "॰ बीचमें बहुतसी परिमाण-रहित, छिपाई भी न छिपाई भी आपित्तयाँ करता है ॰ । 1060
- (७) "॰ दोचमें बहुतसी परिमाणवाली भी अ-परिमाणवाली भी न छिपाई आपत्तियाँ करता है॰ रे। 1061
- (८) "॰ वीचमें बहुतसी परिमाणवाली भी अ-परिमाणवाली भी, छिपाई आपत्तियाँ करता है॰ । 1062
- (९) "॰ बीचमें बहुतसी परिमाणवाली भी परिमाण-रहित भी, छिपाई भी, न छिपाई भी आपत्तियाँ करता है। ॰ । 1063

### (क) नौ मूलसे-प्रतिकर्षणमें अशुद्धियाँ समाप्त

- ख. (१) "भिक्षुओ! यदि एक भिक्षुने परिमाणवाली, अपरिमाणवाली० बहुतसी संघा-दिसेसकी आपत्तियाँ की हैं। वह संघसे उन आपत्तियोंके लिये समवधान-परिवास माँगता है। संघ उसे० समवधान-परिवास देता है। वह परिवास करते बीचमें बहुतसी परिमाणवाली, न छिपाई संघादिसेस की आपत्तियाँ करता है। ०३। 1064
  - (२) "०३ बीचमें बहुतसी परिमाणवाली छिपाई०। ३ 1065
  - (३) "०३ बीचमें बहुतसी परिमाणवाली छिपाई भी, न छिपाई भी०३। 1066
  - (४) "० बीचमें बहुतसी परिमाण-रहित, छिपाई० । 1067
  - (५) "० वीचमें बहुतसी परिमाण-रहित छिपाई० । 1068
  - (६) "०३ बीचमें बहुतसी परिमाण-रहित छिपाई भी, न छिपाई भी,०३। 1069
  - ( ७ ) " $\circ$   $^3$  बीचमें बहुतसी परिमाणवाली भी , परिमाण-रहित भी, न छिपाई $\circ$   $^3$  । 1070
  - (८) "॰ बीचमें बहुतसी परिमाणवाली भी परिमाण-रहित भी, छिपाई॰ । IO7I
- (९) "॰  $^3$  बीचमें बहुतसी परिमाणवाली भी परिमाण-रहित भी, छिपाई भी, न छिपाई भी॰  $^3$ ।" 1072

### (ख) नौ मूलसे-प्रतिकर्षणमें अशुद्धियाँ समाप्त

## **%**—शुद्ध मूलसे-प्रतिकर्षग

(१) "भिक्षुओ! यदि एक भिक्षुने परिमाणवाली अपरिमाणवाली० बहुतसी संघादि-सेसकी आपित्तयाँ की हैं। वह संघसे उन आपित्तयोंके लिये समवधान-परिवास माँगता है। संघ उसे० समवधान-परिवास देता है, वह परिवास करते बीचमें बहुतसी परिमाणवाली न छिपाई संघादिसेसकी आपित्तयाँ करता है। वह संघसे बीचकी (की गई) आपित्तयोंके लिये मूल से प्रति कर्षंण माँगता है। संघ उसे अधर्म से (=िनयम-विरुद्ध)=कोप्य, स्थानके अयोग्य कर्म (=फ़ैसले)से बीचकी आपित्तयोंके लिये मूल से प्रति कर्षण करता है, अधर्मसे समवधान-परिवास देता है। वह 'यह परि-वास है'—जानते हुए (भी) बीचमें परिणामवाली और न छिपाई बहुतसी संघादिसेस की आपित्तयाँ

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> देखो ऊपर (१) । <sup>३</sup> देखो पृष्ठ ३९१ (१ और ९) । देखो ऊपर (१) । <sup>३</sup> देखो पृष्ठ ३९१ (१ और ९) ।

करता है। वह उसी स्थिति (=भूमि)में रहते पहिलेकी आपित्तयोंके वीचकी आपित्तयोंको याद करता है। वादवाली आपित्तयोंके बीचकी आपित्तयोंको याद करता है। उसको ऐसा होता है—'मैंने पिरमाणवाली॰ बहुतसी संघादिसेसकी आपित्तयाँ की। ॰ संघने मुझे॰ समवधान-पिरवास दिया। मैंने पिरवास करते बीचमें बहुतसी पिरमाणवाली॰ आपित्तयाँ कीं। ॰ संघने अधर्मे॰ बीचकी आपित्तयोंके लिये मूलसे-प्रतिकर्षण किया, अधर्मसे समवधान पिरवास दिया। (तव) मैंने 'यह पिरवास है'—जानते हुए बीचमें पिरमाणवाली और न छिपाई बहुतसी संघादिसेसकी आपित्तयाँ कीं। सो मुझे उसी भूमिमें रहते पहिलेकी आपित्तयोंके बीचकी आपित्तयाँ याद हैं, बादवाली आपित्तयों के बीचकी आपित्तयाँ याद हैं। चलूँ संघसे पहिलेकी आपित्तयोंके बीचकी आपित्तयोंके लिये, और वाद वाली आपित्तयोंके बीचकी आपित्तयोंके बीचकी आपित्तयोंके लिये भी, धार्मिक-अकोप्य स्थानके योग्य कर्मद्वारा मूल से प्रति कर्षण, धर्मसे समवधान-पिरवास, धर्मसे मानत्त्व और धर्मसे आह्वान माँगूँ।' वह संघसे॰ माँगता है। संघ उसे ॰ देता है। भिक्षुओ! वह भिक्षु उन आपित्तयोंसे शुद्ध है। 1073

- (२) ''० १ बीचमें बहुतसी परिमाणवाली छिपाई संघादिसेसकी आपत्तियाँ करता है ०। । 1074
- (३) "० वीचमें बहुतसी परिमाणवाली छिपाई भी, न छिपाई भी ० १। 1075
- (४) "० वीचमें बहुतसी परिमाण-रहित, न छिपाई ० । 1076
- (५) "० शबीचमें बहतसी परिमाण-रहित, छिपाई ० । 1077
- (६) "० वीचमें बहुतसी परिमाण-रहित छिपाई भी न छिपाई भी ० 1 1078
- (७) "० वीचमें बहुतसी परिमाणवाली भी परिमाण-रहित भी छिपाई ० । 1079
- (८) ''० बीचमें बहुतसी परिमाणवाली भी परिमाण-रहित भी न छिपाई भी, छिपाई भी ० ।'' 1080

नौ मूलसे-प्रतिकर्षणमें शुद्धियाँ समाप्त

समुच्चयक्खन्धक समाप्तै ॥३॥

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>देखो ऊपर (१) ।

रइस स्कन्धकमें आये प्रकरणोंका नाम गिनाते वक्त अन्तमें यह भी लिखा है—"ताम्र-पर्णोद्वीप (=लंका)को अनुरक्त (=बौद्ध) बनानेवाले महाविहारवासी विभज्यवादी आचार्योंका सद्धर्मकी स्थितिके लिए (यह) पाठ है।"

### ४- शमथ-स्कन्धक

१—धर्मवाद-अधर्मवाद । २—स्मृति-विनय आदि छ विनय । ३—चार अधिकरण उनके मूल, भेद, नामकरण और शमन ।

## **ऽ**१–धर्मवाद-ऋधर्मवाद

#### १--शावस्ती

(१) उस समय बुद्ध भगवान् श्रावस्तीमें अनाथिपिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे। उस समय ष ड्व गीं य भिक्षु अनुपस्थित भिक्षुओंका भी त र्ज नी य क र्म. नि य स्स क र्म, प्र न्ना ज नी य क र्म, प्र ति सा र णी य क र्म—(यह) कर्म (=फैसला) करते थे। जो वह भिक्षु अल्पेच्छ (= निर्लोभ) ० थे, वह हैरान...होते थे—०। तब उन भिक्षुओंने भगवान्से यह बात कही।——

"सचमुच भिक्षुओ! ०?"

- "(हाँ) सचमुच भगवान् !"
- ० भगवानुने फटकार कर धर्म-संबंधी कथा कह भिक्षुओंको संबोधित किया-

"भिक्षुओ ! अनुपस्थित भिक्षुओंका तर्जनीय कर्म ०—(यह) कर्म नहीं करना चाहिये, जो करे उसे दुक्कटका दोष हो।"

- (२) अधर्मवादी व्यक्ति, अधर्मवादी बहुतसे व्यक्ति, अधर्मवादी संघ । धर्मवादी एक व्यक्ति, धर्मवादी बहुतसे व्यक्ति, धर्मवादी संघ ।
- क. (१) (एक) अधर्मवादी (=िनयमोंसे अनिभज्ञ) व्यक्ति (दूसरे) धर्मवादी व्यक्तिको समझावें, सुझावें, प्रेम करावें, अनुप्रेम करावें, दिखलावें, फिर दिखलावें—यह धर्म है, यह विनय है, यह शास्ता (=बुद्ध)का शासन (=उपदेश) है। इसे ग्रहण करो, इसे (दूसरोंको) वतलाओ। 'इस प्रकार यदि अधिकरण (=मुकदमा) शांत होवे, तो वह अधर्मसे, संमुखके विनयाभाससे शांत होगा। 2
  - (२) अधर्मवादी व्यक्ति बहुतसे धर्मवादियोंको समझावें ० १ । 3
  - (३) अधर्मवादी व्यक्ति धर्मवादी संघको समझावें ० १ । 4
  - (४) बहुतसे अधर्मवादी धर्मवादी व्यक्तिको समझावें ० १ । 5
  - (५) बहुतसे अधर्मवादी बहुतसे धर्मवादियोंको समझावें ० १। 6
  - (६) बहुतसे अधर्मवादी धर्मवादी संघको समझावें ०९ । 7
  - (७) अधर्मवादी संघ धर्मवादी व्यक्तिको समझावें ०१।8

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>देखो ऊपर (१) ।

- (८) अधर्मवादी संघ बहुतसे धर्मवादियोंको समझावें ० १। ०
- (९) अधर्मवादी संघ धर्मवादी संघको समझावें ०१। 10

#### नौ कृष्णपक्ष समाप्त

- ख. (१) धर्मवादी व्यक्ति अधर्मवादी व्यक्तिको समझावें ० १। इस प्रकार यदि अधिकरण शांत होवे, तो वह धर्मसे, संसुख विनयसे शांत होगा । 11
  - (२) धर्मवादी व्यक्ति बहुतसे अधर्मवादियोंको समझावे ०२ । 12
  - (३) धर्मवादी व्यक्ति अधर्मवादी संघको समझावे ०३।13
  - (४) बहुतसे धर्मवादी अधर्मवादी व्यक्तिको समझावें ० र । 14
  - (५) बहुतसे धर्मवादी बहुतसे अधर्मवादियोंको समझावें ० । 15
  - (६) बहुतसे अधर्मवादी अधर्मवादी संघको समझावें ०३। 16
  - (७) धर्मवादी संघ अधर्मवादी व्यक्तिको समझावें ० । 17
  - (८) धर्मवादी संघ बहुतसे अधर्मवादियोंको समझावें ०३। 18
  - (९) धर्मवादी संघ अधर्मवादी संघको समझावें ०२।19

#### नौ शुक्लपक्ष समाप्त

### 

### २ ——राजग्रह

### (१) स्मृति-विनय

क. पूर्व कथा—उस समय बुद्ध भगवान् राज गृह के वेणुवन कलन्द किन वाप में विहार करते थे। उस समय आयुष्मान् दर्भ मल्ल पुंत्र ने जन्मसे सात वर्ष (की अवस्था) में अर्हत्त्व प्राप्त किया था; जो कुछ (बुद्धके) श्रावक (=िर्घाष्य) को प्राप्त करना है, सभी उन्हें मिल गया था, और कुछ करनेको न था, न कियेको मिटाना (बाकी) था।

तव एकान्तमें स्थित हो विचार-मग्न होते समय आयुष्मान् दर्भ मल्लपुत्रके चित्तमें यह विचार उत्पन्न हुआ—मैंने जन्मसे सात वर्ष(की अवस्था)में अर्हन्व प्राप्त किया है; जो कुछ श्रावकको प्राप्त करना है, सभी मुझे मिल गया। (अव) और कुछ करनेको नहीं है, न कियेको मिटाना (वाकी) है। मुझे संघकी क्या सेवा करनी चाहिये ?' तब आयुष्मान् दर्भ मल्लपुत्रको यह हुआ—'क्यों न मैं संघके शयन-आसनका प्रबंध करूँ, और भोजनका नियमन (=उद्देश) करूँ।

तब आयुष्मान् दर्भ (=दब्ब) मल्लपुत्र सायंकाल एकान्त-चिन्तनसे उठ जहाँ भगवान् थे वहाँ गये। जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे आयुष्मान् दर्भ मल्लपुत्रने भगवान्से यह कहा—

"भन्ते ! आज एकान्तमें विचार-मग्न होते समय मेरे चित्तमें ऐसा विचार उत्पन्न हुआ— 'मैंने जन्मसे सात वर्ष (की अवस्था)में अर्हत्त्व प्राप्त किया है; ०। क्यों न मैं संघके शयनासनका प्रबंध करूँ ०।" "साधु, साधु दर्भ ! तो दर्भ ! तू संघके शयन-आसनका प्रबंध कर, और भोजनका उद्देश कर।" "अच्छा, भन्ते !"—(कह) आयुष्मान् दर्भ मल्लपुत्रने भगवान्को उत्तर दिया ।

तब भगवान्ने इसी संबंधमें इसी प्रकरणमें धर्म संबंधी कथा कह भिक्षुओंको संबोधित किया——
''तो भिक्षुओ ! संघ दर्भ मल्लपुत्रको संघके शयन-आयसनका प्रबंधक और भोजनका नियामक (=उद्देशक) चुने। 20

''और भिक्षुओ ! इस प्रकार चुनाव करना चाहिये—पिहले दर्भ मल्लपुत्रसे जाँचकर चतुर समर्थ भिक्षु संघको सूचित करे—

"क. ज्ञ प्ति——'भन्ते ! संघ मेरी सुने, यदि संघको पसन्द हो, तो संघ आयुष्मान् दर्भ मल्लपुत्रको शयन-आसनका प्रज्ञापक (=प्रबंधक) और भोजनका उद्देशक चुने—यह सूचना है।

''ख. अनुश्रा व ण——(१) 'भन्ते ! संघ मेरी सुने, संघ आयुष्मान् दर्भ मल्लपुत्रको शयन-आसनका प्रज्ञापक और भोजनका उद्देशक चुन रहा है, जिस आयुष्मान्को आयुष्मान् दर्भ मल्लपुत्रका शयन-आसन-प्रज्ञापक चुना जाना पसन्द है, वह चुप रहे, जिसको पसन्द नहीं है वह बोले।

- "(२) भन्ते! संघ मेरी सुने ०।
- ''(३) 'भन्ते ! संघ मेरी सुने ०।

''ग. धा र णा—'संघने आयुष्मान् दर्भ मल्लपुत्रको शयन-आसन-प्रज्ञापक (आर) भोजन-उद्देशक चुन लिया। संघको पसन्द है, इसलिये चुप है—ऐसा मैं इसे समझता हूँ'।''

संघ द्वारा चुन लिये जाने पर आयुष्मान् दर्भ मल्लपूत्र हिस्सा हिस्सा करके भिक्षुओंका एक एक स्थानपर शयन-आसन प्रज्ञापित करते थे। (१) जो भिक्षु मूत्रा न्ति क (= बुद्ध द्वारा उपदिष्ट मूत्रोंको कंट रखनेवाले) थे, (यह सोचकर कि) वह एक दूसरेसे मिलकर सूत्रोंका संगायन करेंगे, उनका शयन-आसन एक जगह प्रज्ञापित करते थे। (२) जो भिक्षु वि न य - घर (=भिक्षु नियमोंको कंठ रखनेवाले) थे, (यह सोचकर कि) वह एक दूसरेके साथ वि न य का निश्चय करेंगे, उनका शयन-आसन एक जगह प्रज्ञापित करते थे। (३) जो धर्म क थि क (= बुद्धके उपदेशोंकी कथा कहनेवाले) थे, (यह सोच-कर कि) वह एक दूसरेके साथ ध म-विषयक संवाद करेंगे, उनका शयन-आसन एक जगह प्रज्ञापित करत थे। (४) जो भिक्षु ध्यानी (=योगी) थे, (यह सोचकर कि) वह एक दूसरेके (=ध्यानमें) वाधा न देंगे, ०। (५) जो भिक्षु फ़जुलकी बातें करनेवाले, बहुत कायिक कर्म (= दंड)वाले थे, (यह सोचकर कि) यह आयुष्मान् रातको यहाँ रहेंगे, ०। (६) जो भिक्षु विकाल (= अपराह्ण)में आया करते थे, (यह सोचकर कि) यह आयुष्मान् यह जान विकालमें आते हैं, कि हम आयुष्मान् दर्भ मल्लपुत्रकी दिव्यशक्ति (=ऋदिप्रातिहार्य)को देखेंगे, ते जो धातुकी समापत्ति (=एक प्रकारका ध्यान) करके उसीके प्रकाशमें उनका भी शयन-आसन प्रज्ञापित करते थे। वह आकर आयुष्मान् दर्भ मल्लपृत्रसे कहते थे---'आवुस द्रव्य ! हमारा भी शयन-आसन प्रज्ञापित करो ।' उन्हें आयुष्मान् दर्भ मल्लपूत्र, यह कहते थे——'कहाँ आयुष्मान् चाहते हैं, कहाँ प्रज्ञापित करूँ?' वह जानबूझ कर बतलाते थे— 'आवुस द्रव्य ! हमारा गृध्य कूट पर शयन-आसन प्रज्ञापित करो।' '० हमारा चौर प्रपात पर ०।' '० हमारा ऋषि गिरिकी काल िक लापर ०। '० हमारा वैभार (पर्वत)के पास सात पर्णिगृहा में ०'। '० हमारा सीतवन के सर्पशौंडिक प्राग्भार (=सप्पसोंडिक पब्हार) पर ०'। '० गौत म-कन्द रामें ०'। '० हमारा कपोत कन्द रामें ०'। '० तपोदा राम में ०'। '० जीव कके आम्रवन-में ०'। '० मद्र कुक्षि मृगदाव में ०'। आयुष्मान् दर्भ मल्लपुत्र ते जो धातुकी समाप ति से जान, अंगुलीमें आग लगी जैसे उनके आगे आगे जाते थे। वह उसी (तेजो धातुकी समापत्तिके) प्रकाशमें आयुष्मान् दर्भ मल्लपुत्रके पीछे पीछे जाते थे । आयुष्मान् दर्भ मल्लपुत्र इस प्रकार उनका शयन-आसन

प्रज्ञापित करते थे— 'यह चारपाई (= मंच) है, यह चौकी (=पीठ) है, यह तिकया (= भिसि) है, यह बिम्बोहन (= मसनद) है, यह पाखाना है, यह पेशावखाना है, यह पीनेका पानी है, यह इस्तेमाल करनेका (पानी) है, यह कत्तरदंड (= डंडा) है, यह संघका कि न म न्या न (= स्थानीय रवाज) है। अमुक समय प्रवेश करना चाहिये, अमुक समय निकलना चाहिये।' आयुष्मान् दर्भ मल्लपुत्र इस प्रकार उनके लिये शयन-आसन प्रज्ञापित करने थे।

उस समय में ति य और भुम्म ज कि भिक्षु नये और भाग्यहीन थे। संघके जो खराबसे खराब शयन-आसन (= निवास-स्थान) थे, वह उन्हें मिलते थे, और वैसे ही खराबसे खराब भोजन भी! उस समय राजगृह के लोग संघको घी, तेल, उत्तरिभंग (=भोजनके बादका खाद्य)=अभिसंस्कार देना चाहते थे; (किन्तु) में ति य और भुम्मजकको सदाका पका कणाजक (=बुरा अन्न)को विलंगक (=विडंग अनाज)के साथ देते थे। वह भोजन समाप्त करनेपर स्थिवर भिक्षुओंसे पूछते थे— 'आवुसो! तुम्हारे भोजनमें आज क्या था? तुम्हारे क्या था?' कोई कोई स्थिवर बोलते थे— 'आवुसो! हमारे भोजनमें घी था, तेल था, उत्तरिभंग था। में ति य भुम्म ज कि भिक्षु ऐसा कहते थे— 'आवुसो! हमारे (भोजन)में जैसा-तैसा पका विलंगके साथ कणाजक था।'

उस समय कल्याणभ क्तिक गृहपित संघको नित्य चारों प्रकारका भोजन देता था। वह भोजनके समय (स्वयं) पुत्र-स्त्री सिह्त उपस्थित हो परोसता था—कोई भातके लिये पूछता, कोई सूप (=दाल आदि)के लिये पूछता, कोई तेलके लिये पूछता, कोई उत्तरिभंगके लिये पूछता।

एक समय कल्याण भ ति क गृहपतिके (घर) दूसरे दिन के भोजनके लिये मे ति य भुम्म ज क भिक्षुओंका नाम था। तब कल्याणभिक्तक गृहपति किसी कामसे आराममें गया। (और) वह जहाँ आयुष्मान् दर्भ म ल्ल पुत्र थे, वहाँ...आभवादनकर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठ कल्याण भिक्तक गृहपतिको आयुष्मान् दर्भ मल्लपुत्रने धार्मिक कथा द्वारा...समुत्तेजित संप्रहर्षित किया। तब कल्याण-भिक्तक गृहपतिने ० प्रहर्षित हो आयुष्मान दर्भ मल्लपुत्रने यह कहा—

"भन्ते ! किसका हमारे घर कलका भोजन है ?"

"गृहपति! मेत्तिय भुम्मजक भिक्षुओंका...।"

तब कल्याण-भिक्तक गृहपति असन्तुष्ट हो गया—'कैसे पापिभक्षु (ः अभागे भिक्षु) हमारे घर भोजन करेंगे!' (और) घर जा (उसने) दासीको आज्ञा दी—

"रे ! जो कल भोजन करेंगे, उन्हें कोठरीमें विलंग सहित कणाजक परोसना।"

''अच्छा, आर्य ! ''—–(कह) उस दासीने कल्याण-भक्तिक गृहपतिको उत्तर दिया ।

तब में त्ति य भुम्म ज क भिक्षु— 'कल हमारा भोजन कल्याण भिक्तिक गृहपितिके घर वतलाया गया है। कल कल्याण-भिक्तिक गृहपित पुत्र-भार्या सहित उपस्थित हो हमारे लिये (भोजन) परोमेगा। कोई भातके लिये पूछेंगे, कोई सूपके लिये ०, कोई तेलके लिये ०, (और) कोई उत्तरिभंगके लिये पूछेंगे,— (सोच) इसी ख़ुशीमें मन भरकर नहीं सोये।

तब मेत्तियभुम्मजक भिक्षु पूर्वाह्ण समय पहिनकर पात्र-चीवर ले जहाँ कल्याण भिक्तक गृहपित-का घर था, वहाँ गये। उस दासीने मेत्तियभुम्मजक भिक्षुओंको दूरमे ही आते देखा। देखकर उसने कोठरीमें आसन बिछा मेत्तियभुम्मजक भिक्षुओंसे यह कहा—

"बैठिये भन्ते ! "

तब मेत्तियभुम्मजक भिक्षुओंको यह हुआ——''नि:संशय अभी भोजन तैयार न हुआ होगा, जिसके लिये हम कोठरीमें बैठाये जा रहे हैं।' तब वह दासी विलंगके साथ कणाजक लाई—

"भन्ते ! खाइये।"

"भगिनी ! हम बंधान (=िनत्य) के भोजनवाले हैं।"

"जानती हूँ, आर्य लोग बंधानके भोजन वाले हैं; और मुझे गृहपतिने खासतौरसे आज्ञा दी है—— 'रे! जो कल भोजन करेंगे उन्हें कोठरीमें विलंग-सहित कणाजक परोसना।' खाइये भन्ते !''

तब मे त्तिय भुम्म ज क भिक्षुओंने—'आवुसो! कल क ल्या ण भ क्ति क गृहपित आराममें दर्भ मल्लपुत्रके पास गया था। निःसंशय आवुसो! दर्भ मल्लपुत्रने हमारे प्रति गृहपितके भीतर दुर्भाव पैदा कर दिया;' (सोच) उसी चित्त-विकारसे मन भरकर नहीं खाया।

तब मेत्तियभुम्मजक भिक्षु भोजन करनेके पश्चात् आराममें जा पात्र-चीवर सँभाल वाहर आरामके कोठेमें संघाटी बिछा, चुपचाप, मूक, कंधागिरा, अधोमुख सोचकरते प्रतिभाहीन हो बैठे। तब मे ित या भिक्षुणी जहाँ मेत्तियभुम्मजक भिक्षु थे, वहाँ गई। जाकर मेत्तियभुम्मजक भिक्षुओंसे यह बोली—

"आर्यो ! वन्दना करती हुँ।"

ऐसा कहनेपर मेत्तिय भुम्मजक भिक्षु न बोले। दूसरी बार भी ०। तीसरी बार भी मेत्तिया भिक्षुणीने मेत्तिय भुम्मजक भिक्षुओंसे यह कहा—

''आर्यो ! वन्दना करती हूँ।''

तीसरी बार भी मेत्तिय भुम्मजक भिक्षु नही बोले।

''क्या मैंने आर्थोंका अपराध किया? क्यों आर्य मुझसे नही बोल रहे हैं?''

"क्योंकि भगिनी! दर्भ मल्लपुत्र द्वारा हमें सताये जाते देखकर भी तू पर्वाह नहीं करती।"
"(तो) आर्यो! मैं क्या करूँ?"

"भगिनी ! यदि तू चाहे, तो आज ही भगवान् दर्भ मल्लपुत्रको नप्टकर देंगे (=भिक्षु संघसे निकाल देंगे)।"

"आर्यों! मैं क्या करूँ? मैं क्या कर सकती हूँ।"

"आ, भगिनी! जहाँ भगवान् हैं, वहाँ जाकर भगवान्से यह कह—

"'भन्ते ! यह योग्य नहीं है, उचित नहीं है। भन्ते ! जो दिशा पहिले ईित-रहित (= उपद्रवरहित), भय रिहत, निरुपद्रव थी; वह दिशा (आज) सहसा ईित-सिहत, भय-सिहत, उपद्रव-सिहत (हो गई); जहाँ वायु न डोलती थी, वहाँ आँधी (=प्रवात) (आ गई)। पानी जलता सा माल्म पळता है। आर्य दर्भ मल्लपुत्रने मुझे दूषित किया हैं।"

"अच्छा, आर्यों!"—(कह) मेत्तिया भिक्षुणीने उत्तर दे जहाँ भगवान् थे, वहाँ गई। जाकर भगवान्को अभिवादनकर, एक ओर...खळी हो...भगवान्से यह कहा—

"भन्ते ! यह योग्य नहीं है, ०।"

तब भगवान्ने इसी संबंधमें इसी प्रकरणमें भिक्षु-संघको एकत्रितकर आयुष्मान् दर्भ मल्लपुत्रसे पूछा—

"दर्भ! इस तरहका काम करना तुझे याद है, जैसा कि यह भिक्षणी कहती है?"

"भन्ते ! भगवान् जैसा मुझे जानते हैं।"

दूसरी बार भी, भगवान्ने ० पूछा---०।

तीसरी बार भी भगवान्ने ० पूछा---

"दर्भ ! उस तरहका काम करना तुझे याद है, जैसा कि यह भिक्षुणी कहती है ?"

"भन्ते ! भगवान् जैसा मुझे जानते हैं।"

"दर्भं! दर्भं (=कुश) ऐसे नहीं खुला करते। यदि तूने किया हो, तो 'किया' कह; यदि तूने नहीं किया, तो 'नहीं किया' कह।"

"भन्ते! जन्मसे लेकर स्वप्नमें भी मैथुन-सेवन करनेको मैं नहीं जानता, जागतेकी बात ही क्या?"

तब भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया--

"तो भिक्षुओ ! मेत्तिया भिक्षुणीको नष्ट कर दो (≃भिक्षुणी-वेषसे निकाल दो), और इन भिक्षुओंपर अभियोग लगाओ ।" 21

---यह कह भगवान् आसनसे उठ विहारमें चले गये।

तब उन भिक्षुओंने मेत्तिया भिक्षुणीको नाश (=निकाल) दिया। तब मेत्तिय भुम्मजक भिक्षुओंने उन भिक्षुओंसे यह कहा—

"आवुसो! मत मेत्तिया भिक्षुणीको निकालो, उसका कोई अपराध नहीं हैं! कुपित असन्तुष्ट हो (दर्भ भिक्षुको) च्युत करानेके अभिप्रायसे हमने इसे उत्साहित किया।"

"क्या आवुसो ! तुमने आयुष्मान् दर्भ मल्लपुत्रपर निर्मूल ही दुराचारके दोषको लगाया ?" "हाँ, आवसो !"

जो वह भिक्षु अल्पेच्छ ० थे, वह हैरान ० होते थे— 'कैसे मेत्तिय भुम्मजक भिक्षु आयुष्मान् दर्भ मल्लपुत्रपर निर्मूल ही दुराचारके दोषको लगायेंगे !'

तब उन भिक्षुओंने भगवान्से यह बात कही।

"सचमुच भिक्षुओ ! ० ?"

"(हाँ) सचमुच भगवान्!"

॰ फटकारकर भगवान्ने धार्मिक कथा कह भिक्षुओंको संबोधित किया—"तो भिक्षुओ ! संघ दर्भ मल्लपुत्रको स्मृतिकी विपुलताको प्राप्त होनेसे स्मृ ति - वि न य दे । 22

ख. स्मृति - वि न य— ''और भिक्षुओ ! इस प्रकार (स्मृतिविनय) देना चाहिये—द भैं मल्लपुत्र संघके पास जा एक कंधे पर उत्तरा संगकर वृद्ध भिक्षुओंके चरणोंमें वन्दनाकर उकळूँ बैठ हाथ जोळ ऐसा कहे—

''भन्ते ! यह मेत्तिय भुम्मजक भिक्षु मुझे निर्मूल दुराचारका दोष लगा रहे हैं। सो मैं भन्ते ! स्मृतिकी विपुलतासे युक्त (हूँ, और) संघसे स्मृति वि न य माँगता हूँ। दूसरी बार भी ०। तीसरी बार भी—'भन्ते ! ० संघसे स्मृति विनय माँगता हूँ।'

"तब चतुर समर्थ भिक्षु संघको सूचित करे--

"क. सूच ना-- 'भन्ते! संघ मेरी सूने-- ०।

''ख. अनुश्रावण--(१) 'भन्ते! संघ मेरी सुने---०।

"(२) दूसरी बार भी 'भन्ते! संघ मेरी सुने--०।

"(३) तीसरी बार भी, 'भन्ते! संघ मेरी सुने--।

''ग. धा र णा—'संघने विपुल स्मृतिसे युक्त आयुष्मान् दर्भ मल्लपुत्रको स्मृ ति वि न य दे दिया। संघको पसन्द है, इसलिये चुप है—ऐसा मैं इसे समझता हूँ।'

"भिक्षुओ ! यह पाँच धार्मिक (=िनयमानुकूल) स्मृति विनय के दान हैं—(१) भिक्षु निर्दोष शुद्ध होता है; (२) उसके अनुवाद (= बातकी पुष्टि) करनेवाले भी होते हैं; (३) वह (स्मृति-िवनय) माँगता है; (४) उसे संघ स्मृति-िवनय देता है; (और) (५) धर्म से समग्र हो (देता है)।" 23

१महावग्ग ९ु१।११ (पृष्ठ ३०३)।

### (२) अमूढ्-विनय

क. पूर्व कथा—उस समय गर्ग भिक्षु पागल हो गया था, वह विपर्यस्त (=विक्षिप्त) चित्त हो गया था। उसने पागल, चित्त विपर्यस्त हो बहुतसा श्रमणोंक आचरणके विरुद्ध भाषित परिकृन्त (=चुभती बात) काम किया। भिक्षु (लोग) पागल ० हो किये गये बहुतसे श्रमण-विरुद्ध कामोंके लिये गर्ग भिक्षुपर दोषारोपण कर प्रेरित करते थे—''याद करो, आयुष्मान् इस प्रकारकी आपत्तिकी।''

वह ऐसा बोलता—''आवुसो! मैं पागल ० हो गया था, पागल ० हो मैंने बहुतसे श्रमण-विरुद्ध काम किये...। मुझे वह याद नहीं, मैंने मूढ़ (=होशमें न हो) वह (काम) किये।''

ऐसा कहनेपर भी चोदित करते ही थे---'याद करो ०।' (तब) जो वह अल्पेच्छ भिक्ष् थे---०। उन्होंने भगवानसे यह बात कही।---

"सचमुच भिक्षुओ ! ० ?"

"(हाँ) सचमुच भगवान्!"

० फटकारकर भगवान्ने ० भिक्षुओंको संबोधित किया---

''तो भिक्षुओ ! संघ अमूढ़ (=पागलपनसे छूटा ) होनेसे गर्ग भिक्षुको अमूढविनय दे। 24

"और भिक्षुओ! ऐसे देना चाहिये--

''या च ना—वह गर्ग भिक्षु संघके पास जा०—'मैंने भन्ते ! पागल ० हो बहुत सा श्रमण-विरुद्ध काम किया। मुझे भिक्षु चोदित करते हैं—याद करो ०। मैं ऐसा बोलता हूँ—'आवुसो ! में पागल ० हो गया था० कहनेपर भी चोदित करते ही हैं—'याद करो०; सो मैं भन्ते ! अमृढ़ हूं, संघमे अमूढ़-विनय माँगता हूँ।'

''दूसरी बार भी—०माँगता हूँ।

''तीसरी बार भी—०माँगता हूँ।

''तब चतुर समर्थ भिक्षु-संघको मूनित करे——

''क. ज्ञ प्ति—'भन्ते! संघ मेरी सुने—०।

''(१) दूसरी बार भी 'भन्ते! संघ मेरी सुने—०।

"ख (२) 'भन्ते ! संघ मेरी सुने—०।

''(३) 'तीसरी बार भी, पूज्यसंघ मेरी सुने—०।

''ग. धा र णा—-'संघने अमूढ़ होनेसे गर्ग भिक्षुको अमूढ़-विनय दे दिया । संघको पसंद है, इसलिये चुप है—-ऐसा मैं इसे धारण करता हूँ।'

"भिक्षुओ ! तीन अमूढ़-विनयके दान-अधार्मिक हैं, और यह तीन धार्मिक ।

"भिक्षुओ ! कौनसे तीन अमूढ़-विनयके दान अधार्मिक हैं ?---

''ख. नियम-विरुद्ध अमूढ़-विनय। (१) भिक्षुओ ! यहाँ एक भिक्षुने आपित की होती थी। उसे संघ या बहुतसे व्यक्ति या एक व्यक्ति चोदित करता है—'याद करो, आयुष्मान्ने इस प्रकारकी आपित्त की।' वह याद होनेपर भी यह कहे आवुसो ! मुझे याद नहीं है कि मैंने इस प्रकार की आपित्तकी।' उसे संघ यदि अमूढ़-विनय दे; तो यह अमूढ़-विनयका दान अधार्मिक है। (२)०, वह याद होनेपर भी यह कहे—याद है मुझे आवुसो ! जैसेकि स्वप्नके बाद (स्वप्न देखनेवालेको स्वप्नकी बात याद आती है)। ' उसे संघ (यदि) अमूढ़-विनय दे, तो यह० दान अधार्मिक है। (३)० वह यह बोले—'बिना पागलपनका (आदमी) पागलपनके समयमें जो करता है, मैंने भी वैसा

किया। तुम भी वैसा करो। मुझे भी यह विहित है, तुम्हें भी यह विहित है।' उसे संघ (यदि) अमूढ़-विनय दे, तो वह ० दान अधार्मिक हैं। यह तीन अमूढ़-विनयके दान अधार्मिक हैं। 25

(ग) नियमानुक्ल अमूढ़-विनय (१) भिक्षुओ ! कौनसे अमूढ़-विनयके दान धार्मिक हैं?—
"(१) यहाँ भिक्षुओ ! एक भिक्षु पागल० होता है। पागल हो० उसने बहुतसे श्रमण-विरुद्ध...आचरण
किये होते हैं। उसे संघ या बहुतसे व्यक्ति या एक व्यक्ति चोदित करता है—'याद करो आयुष्मान्ने इस
प्रकारकी आपित्त की ?' वह याद न रहनेसे ऐसा कहता है—'आवुसो मुझे याद नहीं है, कि मैंने इस
प्रकारकी आपित्त की । उसे संघ (यदि) अमूढ़-विनय दे; तो यह अमूढ़-विनय का दान धार्मिक
है। (२) ० वह याद न रहनेसे ऐसा कहता है—'याद है मुझे आवुसो ! जैसे कि स्वप्नके बाद। उसे
संघ (यदि) अमूढ़-विनय दे, तो यह दान ० धार्मिक है। (३) ० वह (कहे)—'पागल पागलपनके
समय जो करता है, वही मैंने किया, तुम भी वैसा करते। मुझे भी वह बिहित था, तुम्हें भी वह विहित
है। उसे संघ (यदि) अमूढ़-विनय दे तो यह अमूढ़-विनयका दान धार्मिक है।—यह तीन अमूढ़-विनयके दान धार्मिक है।" 26

#### (३) प्रतिज्ञातकरण

(क) पूर्व कथा—उस समय षड्वर्गीय भिक्षु विना प्रतिज्ञात (=स्वीकृति) कराये भिक्षुओं के तर्जनीय, नियस्स, प्रव्राजनीय, प्रतिसारणीय, उत्क्षेपणीय —कर्म (=दंड) भी करते थे। जो वह अल्पेच्छ भिक्षु थे—०। उन भिक्षुओं ने भगवान्से यह बात कही।

"सचमुच भिक्षुओ ! ० ?"

"(हाँ) सचमुच भगवान्!"

०फटकारकर भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया--

"भिक्षुओ ! बिना प्रति ज्ञात कराये भिक्षुओं के तर्जनीय ० उत्क्षेपणीय-कर्म नहीं करने चाहिये, जो करे उसे दुक्कटकी आपत्ति हो।" 27

"भिक्षुओ! इस प्रकार प्रतिज्ञात करण अर्धार्मिक होता है, और इस प्रकार धार्मिक।

- (ख) नियम विरुद्ध प्रतिज्ञात कर ण—''कैसे भिक्षुओ ! प्रतिज्ञातकरण अधार्मिक होता है?—(क) (१) एक भिक्षुने पा रा जि क अपराध किया होता है; उसे संघ, बहुतसे या एक व्यक्ति चोदित करते हैं—'आयुष्मान्ने पाराजिक अपराध किया है ?' वह ऐसा कहता है—'आयुसो! मैंने पाराजिक अपराध नहीं किया संघादिसेसका अपराध किया है।' उसे (यदि) संघादिसेसका (दंड) करे, तो यह प्रतिज्ञातकरण अधार्मिक है। 28
  - (२) "० संघादिसेस किया है ० १ । 29
  - (३) ''० थुल्लच्चय किया है ० । 30
  - (४) "० पाचित्तिय किया है'० । 3 ा
  - (५) "० प्रतिदेशनीय किया है । 32
  - (६) "० दुष्कृत (=दुक्कट) किया हैं ० । 33
  - (७) "० दुर्भाषित किया है '०। 34

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> पाराजिककी भाँति यहाँ छ कोटि तक पाठ है। सम्मति उस समय रंगीन लकळीकी शलाकाओंमें ली जाती थी। शलाका वितरण करनेवालेको शलाका-प्रहापक कहते थे।

- २—(१) ''एक भिक्षुने संघादिसे स अपराध-िकया होता हैं; उसे संघ० चोदित करता है—-'आयुष्मान्ने संघादिसेसका अपराध किया है ?' वह ऐसा कहता है—-'आवुसो ! मैंने० पाराजिक अपराध किया है।' उसे (यदि) संघ पाराजिकका (दंड) करे, तो यह प्रतिज्ञातकरण अधार्मिक है।०९। 41
  - ३—–(१) "० थुल्लच्चयका अपराध किया है,० $^{9}$ । 48
  - ४-(१) "० पाचित्तिय० । 55
  - ५—(१) "० प्रतिदेशनीय०<sup>९</sup> । 62
  - ६--(१) "० दुक्कट० 169
  - ७--(१) "o दुर्भाषित o । 76
  - "—भिक्षुओ ! इस प्रकार अधार्मिक प्रतिज्ञातकरण होता है।"
- (ग) नियमानुसार प्रतिज्ञातकरण—कैसे भिक्षुओ ! प्रतिज्ञातकरण धार्मिक होता है ?——
- (क) (१) ''एक भिक्षु पाराजिक अपराध किया होता है, उसे संघ० चोदित करता है—— 'आयुष्मान्ने पाराजिक अपराध किया है?' वह ऐसा कहता है——'हाँ आवृस्तो! मैने पाराजिक अपराध किया है। उसे (यदि) संघ पाराजिकका (दंड) करे, तो यह प्रतिज्ञातकरण धार्मिक है। 77
  - (२) "० संघादिसेस० । 78
  - (३) "० थुल्लच्चय० 179
  - (४) "० पाचित्तिय०। 80
  - (५) "० प्रतिदेशनीय० । 81
  - (६) "० दुक्कट० 182
  - (७) "० दुर्भाषित । 83
  - "--भिक्षुओ ! इस प्रकार प्रतिज्ञातकरण धार्मिक होता है।"

#### (४) यद्भूयसिक

उस समय भिक्षु संघके बीच भंडन-कल्रह, विवाद करते एक दूसरेको मुखक्ष्पी शक्तिसे पीड़ित कर रहे थे। उस अधिकरण (=झगड़े)को शान्त न कर सकते थे। भगवान्से यह वात कही।—

"भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ, ऐसे अधिकरणको यद्भूय सिका (= बहुमत)से शान्त करने की।" 84

(क) श ला का ग्र हा प क की यो ग्य ता और चुना व— "भिक्षुओ! पाँच वातोंसे युक्त भिक्षुको श ला का ग्र हा प करें चुनना (=सम्मंत्रण=मिलकर राय देना) चाहिये— (१) जो न छ न्द (=स्वेच्छाचार)के रास्ते जानेवाला होता है; (२) न द्वेष०; (३) न मोह०; (४) न भय०; (५) जो गृहीत-अगृहीत (=िलये-वेलिये)को जानता है। 85

"भिक्षुओ! इस प्रकार सम्मंत्रण (=चुनाव) करना चाहिये—पहिले उस भिक्षुसे पूछ-कर चतुर समर्थ भिक्षु संघको सूचित करे—

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>पाराजिककी भाँति यहाँ छ कोटि तक पाठ है। सम्मति उस समय रंगीन लकळीकी शला-काओंमें ली जाती थी। शलाका वितरण करनेवालेको शलाकाग्रहापक कहते थे।

<sup>ै</sup>देखो महावग्ग ९∫१ पृष्ठ २९८ ।

"क. ज्ञाप्ति—'भन्ते! संघ मेरी सुने, यदि संघ उचित समझे, तो संघ अमुक नामवाले भिक्षुको शाला का ग्राहाप क चुने—यह सूचना है।

"ख. अनुश्रावण—(१) 'भन्ते! संघ मेरी सुने, संघ अमुक नामवाले भिक्षुको शालानका ग्रहापक चुन रहा है, जिस आयुष्मान्को अमुक नामवाले भिक्षुके लिये शालाकाग्रहापक होनेकी सम्मति पसंद है, वह चुप रहे, जिसे पसंद न हो वह बोले।

- "(२) दूसरी बार भो, 'भन्ते! संघ मेरी सुने०।'
- "(३) 'तीसरी बार भी, 'भन्ते! संघ मेरी सुने०।'

"ग. धा र णा—'संघने अमुक नामवाले भिक्षुको शलाकाग्रहापक चुन लिया। संघको पसंद है, इसलिये चुप है—एेसा मैं इसे समझता हुँ।'

३---'भिक्षुओ! दस अधार्मिक श ला का ग्रहण (=वोट देना) हैं, दस धार्मिक।"

- (ख) न्या य वि रु द्ध स म्म ति दा ता— ''कैसे दस अधार्मिक शलाकाग्राह हैं ?— (१) अवेर-मत्तक अधिकरण (= झगळा) होता है; (२) नहीं गितमें गया होता है; (३) और नहीं याद कराया करवाया होता है; (४) जानता है कि अधर्मवादी बहुतर (=अधिक संख्या बहुमत) हैं; (५) शायद अधर्मवादी बहुतर हों; (६) जानता है, संघ फूट जायेगा; (७) शायद संघ फूट जाये; (८) अ ध में भे से (शलाका) ग्रहण करते हैं; (९) व गें भे ग्रहण करते हैं; (१०) अपनी दृष्टि (=मत) के अनुसार (शलाका) ग्रहण करते हैं। यह दस अधार्मिक शलाकाग्राह हैं। 86
- (ग) न्या या नु सा र सम्म ति दा न—''कौनसे दस धार्मिक शलाकाग्राह हैं?—(१) अधिकरण अ वे र म त्त क नहीं होता; (२) गतिमें गया होता राहसे है; (३) याद करा करन्वाया होता है; (४) जानता है, कि धर्मवादी बहुत हैं; (५) शायद धर्मवादी बहुत हैं; (६) जानता है, संघ नहीं फूटेगा; (७) शायद संघ नहीं फूटेगा; (८) धर्म मे (शलाका) ग्रहण करते हैं; (९) स म ग्र हो (शलाका) ग्रहण करते हैं; (१०) अपनी दृष्टि (=मत)के अनुसार ग्रहण करते हैं।—यह दस धार्मिक शलाकाग्राह हैं। 87

#### (५) तत्पापीयसिक

(क) पूर्व कथा—उस समय उबाळ भिक्षु संघके बीच आपित्तके विषयमें जिरह (= उद्योग) करनेपर इन्कारकर स्वीकार करता था, स्वीकार करके इन्कार करता था। दूसरे (प्रकरण) में दूसरी (बात) चला देता था। जानबूझकर झूठ बोलता था। जो वह अल्पेच्छ भिक्षु थे,०। उन्होंने भगवान्से यह बात कही।०—

"तो भिक्षुओ! संघ उबाळ भिक्षुका तत्पापीय सिक कर्म (=दंड) करे। 88

"और भिक्षुओ! इस प्रकार करना चाहिये—पहिले उबाळ भिक्षुको चोदित करना चाहिये, चोदितकर स्मरण दिलाना चाहिये, स्मरण दिला आपत्तिका आरोप करना चाहिये। आपत्ति आरोप-कर चतुर समर्थ भिक्षु संघको सूचित करे—०३।

ग. धारणा—"संघने उबाळ भिक्षुका तत्पापीयसिक कर्म कर दिया। संघको पसंद है, इसलिये चुप है—ऐसा मैं इसे समझता हूँ।

(ख) नियमानुसार— "भिक्षुओ! तत्पापीयसिक कर्मका करना इन पाँच (प्रकार)

⁴देखो महावग्ग ९∫१ पृष्ठ २९८।

दसूचना, तीन अनुश्रावण चुल्ल ४ु२।४ (ख) ऊपर जैसा ।

से धार्मिक होता है—(१) (दोषी व्यक्ति) अशुचि होता है; (२) लज्जाहीन होता है; (३) अनुवाद (=निन्दा)-सहित होता है; (४) उस व्यक्तिका तत्पापीयसिक कर्म संघ धर्म से करता है; (५) समग्र हो करता है। ०। 89

- (ग) निय म-विरुद्ध—"भिक्षुओ! तीन बातोंसे युवत तत्पापीयसिक कर्म अधर्म कर्म, अविनय कर्म ठीकसे न सम्पादित किया (कहा जाता) है—(१) अनुपस्थितिमें (=अ-संमुख) किया गया होता है; बिना पूछे किया गया होता है; प्रतिज्ञा कराये बिना किया गया होता है; (२) अधर्म...से किया गया होता है; (और) (३) वर्ग भें किया गया होता है।...०३। 90
- (घ) निय मा नुसा र—-"भिक्षुओ! तीन बातोंसे युवत तत्पापीयसिक कर्म धर्मकर्म, विनय-कर्म॰ (कहा जाता) है—-(१) उपस्थितिमें॰, (२) पूछकर॰, (३) प्रतिज्ञा करा०।०३।91
- (ङ) निय म-वि रु द्ध---'भिक्षुओ ! तीन वातोंसे युवत तत्पापीयसिक कर्म धर्मकर्म, विनय-कर्म, और सुसंपादित (कहा जाता) है—
- "१—(१) सामने किया गया होता है, (२) पूछताँछकर किया गया होता है; (३) प्रतिज्ञात कराकर किया गया होता है।० $^{8}$ ।92
- (च) दंड नी य व्य क्ति— ''भिक्षुओं ! तीन वातोंने युक्त भिक्षुको चाहनेपर (= आ कंख मा न) संघ तत्पापीयसिक कर्म करे। ० ।" 93

#### छ आकंखमान समाप्त

(छ) दं डित न्य क्ति के कर्त्त न्य---"भिक्षुओ! जिस भिक्षुका तत्पापीयसिक कर्म किया गया है, उसे ठीकसे बर्ताव करना चाहिये, और वह ठीक बर्ताव यह है—-(१) उपसम्पदा न देनी चाहिये; ० ६ (१८) भिक्षुओं के साथ सम्मिश्रण नहीं करना चाहिये।" 94

#### अट्ठारह तत्पापीयसिक कर्मके व्रत समाप्त

तब संघने उबाळ भिक्षुका तत्पापीयसिक कर्म किया।

#### (६) तिरावत्थारक

उस समय भंडन, कलह, विवाद करते भिक्षुओंने बहुतसे श्रमण-विरोधी भा मि त प रि क न्त (=कळी चुभती बात)अपराध किये थे। तब उन भिक्षुओंको यह हुआ— भंडन ० करते हमने बहुतसे श्रमण विरोधी ०अपराध किये हैं। यदि हम इन आपत्तियोंको एक दूसरेके साथ प्रतिकार करायें, तो शायद यह अधिकरण (=झगळा)और भी कठोरता, प्रबलताको प्राप्त हो और फूटका कारण बन जाये। (अब) हमें कैसे करना चाहिये?'

भगवान्से यह बात कही।--

"यदि भिक्षुओं! ०विवाद करते भिक्षुओंने बहुतसे श्रमणविरोधी० अपराध किये हैं, और यदि वहाँ भिक्षुओंको यह हो—यदि हम इन आपत्तियोंको एक दूसरेके साथ प्रतिकार करायें, तो शायद

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>देखो महावग्ग ९ १ पृष्ठ २९८।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>तर्जनीय-कर्म महावग्ग ९ $\S$ ४।१ (पृष्ठ ३११)की भाँति विस्तार करना चाहिये ।

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>देखो चुल्ल १∫१।४-६ पृष्ठ ३४३-४। <sup>६</sup>देखो चुल्ल १∫१।६ पृष्ठ ३४४।

यह ॰ और भी॰ फूटका कारण बन जाये; तो भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ, ऐसे अ धि क र ण को ति ण-व तथा र क (=तृणसे ढाँकने जैसा)से शान्त करनेकी। 95

"और भिक्षुओ! इस प्रकार (तिणवत्थारकसे) शान्त करना चाहिये—सबको एक जगह जमा होना चाहिये, जमा हो चतुर समर्थ भिक्षु संघको सूचित करे—

"'भन्ते! संघ मेरी सुने, ०विवाद करते हमने बहुतसे श्रमणिवरोधी० अपराध किये हैं,० एक दूसरेके साथ प्रतिकार करायें, तो शायद यह० और भी० फूटका कारण बन जाये। यदि संघको पसंद हो, तो थु ल्ल च्च य और गृहस्थसे संबद्ध (अपराधों)को छोळ, संघ इस अधिकरणको तिणवत्थारकसे शान्त करे।'

"(फिर) एक पक्षवालोंमेंसे चतुर समर्थ भिक्षु अपने संघको सूचित करे—'भन्ते! संघ मेरी सुने, हमने । यदि संघको पसंदहो, जो (आप) आयुष्मानोंके अपराध (=आपित्त) हैं, और जो मेरे अपराध हैं, थुल्लच्चय और गृहस्थसे संबद्धको छोळ, आयुष्मानोंके लिये और अपने लिये भी संघके बीच ति ण व तथा र क से उनकी दे श ना (=confession) करूँ।'

"फिर दूसरे पक्षवालोंमेंसे चतुर समर्थ भिक्षु अपने संघको सूचित करे---

" 'भन्ते ! संघ मेरी सुने, ०संघके बीच तिणवत्थारकसे उनकी देश ना करूँ।'

क. ज्ञ प्ति— "एक (पहिले) पक्षवालों में से चतुर समर्थ भिक्षु ((सारे संघको सूचित करे— "भन्ते! संघ मेरी सुने, ०विवाद करते हमने बहुतमे श्रमण-विरोधी० अपराध किये हैं । यदि संघको पसंद हो, तो थुल्लच्चय और गृहस्थसे संबद्ध (अपराधों)को छोड़, जो इन आयुष्मानों अपराध हैं, और जो मेरे अपराध हैं, इन आयुष्मानों लिये और अपने लिये भी संघके बीच उनकी ति णवत्थार कसे देश ना करूँ—यह सूचना है।

"ख. अ नृ श्रा व ण—(१) 'भन्ते ! संघ मेरी मुने, ०। थुल्लच्चय और गृहस्थसे संबद्ध अपराधोंको छोड़, जो इन आयुप्मानोंके अपराध हैं और जो मेरे अपराध हैं,० संघके बीच ति ण व त्था-र क से उनकी देशना कर रहा हूँ। जिस आयुष्मान्को, हमारा० इन आपित्तयोंकी संघके बीच तिणव-त्थारक देशना पसंद हैं, वह चुप रहे जिसको पसंद न हो वह बोले।

- ''(२) 'दूसरी बार भी०।
- ''(३) 'तीसरी बार भी०।

''ग. धा र णा—'हमने ० इन आपत्तियोंकी संघके बीच तिणवत्थारक देशना कर दी। संघको पसंद है, इसलिये चुप है—ऐसा मैं इसे समझता हूँ।'

"तब दूसरे पक्षवाले भिक्षुओंमेंसे एक चतुर समर्थ भिक्षु (सारे) संघको सूचित करे— "क. ज्ञ प्ति—'भन्ते! संघ मेरी सूने—० १

''ग. धा र णा—'हमने ० इन आपत्तियोंकी संघके बीच तिणवत्थारक देशना कर दी। संघको पसंद है, इसिलये चुप है—ऐसा मैं इसे समझता हूँ।'

"भिक्षुओ ! इस प्रकार वह भिक्षु, थुल्लच्चय और गृहस्थसे संबद्ध आपित्तयोंको छोड़, उन आपित्तयोंसे छूटते हैं।"

## §३—चार श्रधिकरण, उनके मूल, भेद, नाम-करण श्रीर शमन

उस समय भी भिक्षु भिक्षुणियोंके साथ विवाद करते थे, भिक्षुणियाँ भी भिक्षुओंके साथ विवाद

<sup>&#</sup>x27;पहिले पक्षकी भाँति ही यहाँ भी सूचना (= ज्ञिप्त) और अनुश्रावण समझना चाहिए।

करती थीं। छन्न भिक्षु भिक्षुणियोंकी ओर हो भिक्षुणियोंके साथ विवाद करता, भिक्षुणियोंका पक्ष ग्रहण करता था। जो वह अल्पेच्छ० भिक्षु थे; वह हैरान० होते थे—०।

"सचमुच भिक्षुओ ! ० ? "

"(हाँ) सचमुच भगवान्!"

०फटकारकर भगवान्ने धार्मिक कथा कह भिक्षुओंको संबोधित किया--

## (१) अधिकरणोंके भेद

"भिक्षुओ ! यह चार अधिकरण हैं---(क) विवाद-अधिकरण; (ख) अनुवाद-अधिकरण; (ग) आपत्ति-अधिकरण; (ঘ) क्रत्य-अधिकरण। 96

- (ख) अनुवाद अधिकरण—"क्या है अनुवाद-अधिकरण?—जब भिक्षुओ ! भिक्षु (दूसरे) भिक्षुको शीलभ्रष्ट होने, आचारभ्रष्ट होने, दृष्टि (=सिद्धान्त)-भ्रष्ट होने, युरी आजीव (=रोज़ी)वाला होनेको अनुवाद (=वोषारोपण) करते हैं, वहाँ जो अनुवाद≔अनुवदन-अनु-ल्लपन=अनुभणन, अनुसंप्रवंकन ,=अभ्युत्सहनता , अनुवलप्रदान होता है; यह कहा जाता है अनुवाद अधिकरण। 98
- (ग). आप त्ति अधि करण—"क्या कहा जाता है, आपत्ति-अधिकरण ?——भौचों आपत्ति-स्कंध (=दोषोंके समुदाय) ) आपत्ति अधिकरण हैं, सातों आपत्ति-स्कंध आपिति-अधिकरण हैं। 99
- (घ). कृत्य-अधिकरण—"क्या है आपत्ति-अधिकरण?—जो संघके कृत्य=करणीय, अवलोकनकर्म, ज्ञाप्ति-कर्म<sup>8</sup>, ज्ञाप्ति-द्वितीय कर्म<sup>8</sup>, ज्ञाप्ति-च तुर्थक मं<sup>8</sup> हैं; यह कहा जाता है, कृत्य अधिकरण।" 100

(२) अधिकरणोंके मूल

क. विवाद-अधिकरणों के मूल≕ "विवाद-अधिकरणका क्या मूल है ? (क) छ

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>काय, वचन, चित्तसे उसीमें झुंक रहना ।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup>दोषारोपणमें उत्साह ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>पहिली बातको कारण बता पिछली बातके लिये बल देना ।

<sup>&</sup>quot;संघकी सम्मति लेते वक्त, प्रस्तावकी सूचनाको ज्ञप्ति कहते हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup> किसी असाधारण परिस्थितिमें एक ज्ञप्ति और एक अनुश्रावणके बादही संघकी सम्मिति लेली जाती है, उसे ज्ञप्ति-द्वितीयकर्म कहते हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup> साधारण परिस्थितिमें पहिले एक ज्ञप्ति फिर तीन अनुश्रावण करके संघकी सम्मति ली जाती है, इसे ज्ञप्ति-चतुर्थं कर्म कहते हैं।

विवाद करनेके मूल भी हैं; (ख) (लोभ-द्वेष-मोह=) तीन अकुशल-मूल (= बुराइयोंकी जळ) विवाद-अधिकरणके मूल हैं; (ग) (=अलोभ-अद्वेष-अमोह)—-तीन कुशल-मूल (=भलाइयोंकी जळ) भी विवाद-अधिकरणके मूल हैं। 101

- (क) ''कौनसे छ विवादमूल विवाद-अधिकरणके मूल हैं ?—(१) जब भिक्षुओ ! भिक्षु कोधी, उपनाही (=पाखंडी) होता है। जो कि भिक्षुओ ! वह भिक्षु कोधी, उपनाही होता है, (उससे) वह शास्ता (= बुद्ध)में श्रद्धा-सत्कार-रहित हो विहरता है, धर्भमें भी०, संघमें भी०। शिक्षा (= भिक्षुओं के नियम) को भी पूर्ण करनेवाला नहीं होता। जो कि भिक्षुओ ! वह भिक्षु शास्तामें श्रद्धा-सत्कार रहित हो विहरता है॰ शिक्षाको भी पूर्ण करनेवाला नहीं होता, वह संघमें वि वा द उत्पन्न करता है। और वह विवाद बहुत लोगोंके अहित, असुखके लिये होता है, बहुतसे लोगोंके अनर्थके लिये (होता है), देव-मनुष्योंके अहित और दु:खके लिये होता है। भिक्षुओ ! यदि इस प्रकारके विवाद-मुलको तुम अपने भीतर या बाहर देखना; तो भिक्षुओ ! तुम उस पापी विवाद-मूलके प्रहाण (= विनाश, त्याग) के लिये उद्योग करना। यदि भिक्षुओ ! तुम इस प्रकारके विवाद-मूलको अपने भीतर या वाहर न देखना; तो भिक्षुओ ! तुम उस पापी विवाद-मूलके भविष्यमें न उत्पन्न होने देनेके लिये प्रयत्न करना । इस प्रकार इस पापी विवाद-मूलका विनाश होता है; इस प्रकार इस पापी विवाद-मूलका भविष्यमें न उत्पन्न होना होता है। जब भिक्षुओ! भिक्षु (२) म्प्रक्षी (=अमरखी), पलासी (=प्रदासी— निष्ठुर) होता है, ०। ०(३) ईर्ष्यालु, मत्सरी होता है,०।०(४) शठ, मायावी होता है,०।(५) ०पापेच्छ (=बदनीयत), मिथ्यादृष्टि (=बुरी धारणावाला) होता है०।०(६) संदृष्टि-परामर्शी (=वर्तमानका देखनेवाला), आधान-ग्राही (=डाह रखनेवाला), छोळनेमें मुश्किल करनेवाला होता है। जो भिक्षुओ ! भिक्ष् संदृष्टिपरामर्शी० होता है, वह शास्तामें भी श्रद्धा सत्कार रहित होता हैं०।' यह छ विवादभूल विवाद-अधिकरणके मुल हैं। 102
- (ख) ''कौनसे तीन अकुशल-मूल (-बुराइयोंकी जळ) विवाद-अधिकरणके मूल हैं ? जब भिक्षु लोभ-युक्त चित्तसे विवाद करते हैं, द्वेष-युक्त चित्तसे०, मोह-युक्त चित्तसे विवाद करते हैं— 'धर्म है या अधर्म'० अदुट्ठुल्ल आपत्ति हैं। यह तीन कुशल-मूल विवाद-अधिकरणके मूल हैं। 101
- (ग) कौन से तीन कुशल-मूल विवाद-अधिकरणके मूल हैं ?—"जब भिक्षु लोभरहित चित्तवाले हो विवाद करते हैं, ढ्रेषरहित०, मोहरहित० चित्तवाले हो विवाद करते हैं—'धर्म है या अधर्म',०। यह तीन कुशल-विवाद-अधिकरणके मूल हैं। 103
- ख. अ नु वा द अ धि क र ण के मूल—क. ''अनुवाद-अधिकरणका क्या मूल है? (क) छ अनुवाद करनेके मूल भी हैं; (ख) तीनों अकुशल-मूल (=लोभ, द्देष, मोह) अनुवाद-अधिकरणके मूल हैं; (ग) तीनों कुशल-मूल (=अलोभ, अद्देष, अमोह) अनुवाद-अधिकरणके मूल हैं; (घ) काया भी अनुवाद-अधिकरणका मूल हैं; (ङ) वचन भी अनुवाद-अधिकरणका मूल हैं। 104
- (क) ''कौनसे अनुवाद-मूल अनुवाद-अधिकरण-मूल हैं?—जब भिक्षुओ ! भिक्षु (१) कोधी, उपनाही (=पाखंडी) होता है० विक्षिता भी पूर्ण करनेवाला नहीं होता। वह संघमें अनुवाद उत्पन्न करता है। और वह अनुवाद बहुत लोगोंके अहित, अमुखके लिये होता है। ० विक्षित्र संवृद्धि-परामर्श, आधानग्राही (=हठी) होता है० विश्व उस पापी अनुवाद-मूलके प्रहाणके लिये उद्योग तुम अपने भीतर या बाहर देखना; तो भिक्षुओ ! तुम उस पापी अनुवाद-मूलके प्रहाणके लिये उद्योग

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>सम्मति उस समय रंगीन लकळीकी शलाकाओंसे ली जाती थी। शलाका वितरण करनेवालेको शलाकाग्रहापक कहते थे।

करना 10 १। भिक्षुओ ! यह छ अनुवाद-मूल अनुवाद-अ धि क र णके मूल है। 105

- (ख) ''कौनसे तीन अकुशल-मूल अनुवाद-अधिकरणके मूल हैं ? जव०लोभयुक्त चित्तसे०, हेषयुक्त चित्तसे०, मोहयुक्त चित्तसे० अनुवाद करते हैं—'धर्म या अधर्म' । 106
- (ग) "कौनसे तीन कुशल-मूल अनुवाद-अधिकरणके मूल हैं ? जब भिक्षु लोभ-रहित चित्त हो अनुवाद करते हैं , द्वेषरहित , मोह-रहित । 107
- (घ) ''कौनसा काम अनुवाद अधिकरण का मूल है ?——जब कोई (व्यक्ति) कुरूप, दुर्दर्शन——ओकोटिमक (=नाटा), बहुरोगी, काना, लूला, लंगड़ा, पक्षाघात (=लकवे) वाला होता है, और उसे लेकर (दूसरे) उसका अनुवाद करते हैं; ऐसी काया अनुवाद-अधिकरणका मूल होती है। 108
- (ङ) "कौनसी वाणी अनुवाद-अधिकरणका मूल है? जब दुर्वचन (बोलनेवाला), दुर्मन, हकलाकर बोलनेवाला, होता है, जिसे लेकर उसका अनुवाद करते हैं; यह वाणी अनुवाद-अधि-करणका मूल है। 109
- ग. "आप ति-अधि कर ण के मूल,—क्या है आपित्त-अधिकरण का मूल?—आपित्तयाँ (=दोप) जिनसे उठते हैं वह॰ छ (आपित्त-समुत्थान) आपित्त-अधिकरणके मूल हैं। (१) (कोई) आपित्त-कायासे उठती है, वचन और चित्तसे नहीं; (२) कोई आपित्त वचनसे उठती है, काया और चित्तसे नहीं; (३) कोई आपित्त काया और वचन (दोनों)से उठती है, चित्तसे नहीं; (४) कोई आपित्त काया और चित्त (दोनों)से उठती है, वचनसे नहीं; (५) कोई आपित्त काया और चित्त (दोनों)से उठती है, कायासे नहीं; (६) कोई आपित्त काय, वचन और चित्त (तीनों)से उठती है। यह छ आपित्त-समुत्थान 'आपित्त-अधिकरणके मूल हैं।' 110

घ. कृत्य-अधिक र ण—-''कृत्य-अधिकरणका क्या मूल है ?—-कृत्य-अधिकरणका एक मूल है संघ ।" III

## (३) अधिकरणोंक भेद

- (क) विवाद-अधिकरणके भे द—''(क्या) विवाद-अधिकरण कुशल (=अच्छा), अकुशल (=बुरा), अव्याकृत (=न अच्छा न बुरा) होता है?—विवाद-अधिकरण (१) कुशल भी हो सकता है, (२) अकुशल भी  $\circ$ ; (३) अव्याकृत भी हो सकता है ?
- "(१) कौनसा विवाद-अधिकरण कुशल है ?—जब भिक्षुओ ! भिक्षु अच्छे (=कुशल) चित्त से विवाद करते हैं—'धर्म है, अधर्म हैं'० नाराजगीका व्यवहार....है। यह कहा जाता है, कुशल विवाद-अधिकरण।
  - "(२) कौनसा० अकुशल है ?—० बुरे (=अकुशल) चित्तसे विवाद करते हैं—०।
- "(३) कौनसा० अव्याकृत है ?---० अव्याकृत (न अच्छे ही न बुरे ही) चित्तसे विवाद करते हैं । II2
- (ख) अनुवाद अधिकरण के भेद—''(क्या) अनुवाद-अधिकरण कुशल, अकुशल, अब्याकृत होता है?—अनुवाद-अधिकरण (१) कुशल भी हो सकता है; (२) अकुशल भी०; (३) अव्याकृत भी हो सकता है।

<sup>्</sup>रैसम्मिति उस समय रंगीन लकळीकी शलाकाओंसे ली जाती थी। शलाका वितरण करने-वालेको शलाकाग्रहापक कहते थे। वेदेखो चुल्ल ४९३।१ पृष्ठ ४०६।

- "(१) ०?—जब० अच्छे चित्तसे शील भ्रष्ट होने० का अनुवाद करते हैं। (२) ० वुरे चित्तसे० । (३)० न अच्छे-न बुरे चित्तसे० । 113
- (ग)आप त्ति-अधिकरण के भेद—"(क्या) आपत्ति-अधिकरण कुशल, अकुशल, अव्याकृत होता है?—आपत्ति-अधिकरण (१) अकुशल भी हो सकता है; (२) अव्याकृत भी०; किन्तु० कुशल नहीं हो सकता।
- "(१) कौनसा० अकुशल है?—जो जान, समझ,सोच, निश्चय करके वीतिक्कम (=व्यिति क्रम) है; यह कहा जाता है अकुशल आपत्ति-अधिकरण।
- "(२) कौनसा० अव्याकृत है?—जो बिना जाने बिना समझे, बिना सोचे, बिना निश्चय किये व्यति-क्रम है; यह कहा जाता है अव्याकृत आपत्ति-अधिकरण। 114
- (घ)कृत्य अधिकरण ''(क्या) कृत्य-अधिकरण कुशल, अकुशल, अव्याकृत होता है?——कृत्य-अधिकरण (१) कुशल भी हो सकता है; (२) अकुशल०; (३) अव्याकृत०।
- "(१) कौनसा० कुशल है ? संघ कुशल (=अच्छे) चित्तसे जो क मं=अवलोकन कर्म, ज्ञप्ति-कर्म, ज्ञप्ति-द्वितीय-कर्म, ज्ञप्ति-चतुर्थ-कर्म करता है; यह कहा जाता है कुशल क्रत्य-अधिकरण।
  - "(२)०?—संघ अकुशल चित्तसे जो कर्म ० करता है;०।
  - ((3))  $\circ$ ? संघ अव्याकृत चित्तसे जो कर्म  $\circ$  करता है;  $\circ$   $\circ$   $\circ$   $\circ$   $\circ$

### (४) विवाद आदि और उनका अधिकरणसे संबंध

- $(\pi)$ —िव वा द और अधि क र ण—"(क्या) विवाद विवाद-अधिकरण, विवाद बिना अधिकरण, अधिकरण विना विवाद, और अधिकरण और विवाद (दोनों) (होते हैं?)—(१) विवाद विवाद-अधिकरण हो सकता है; (२) विवाद बिना अधिकरणके हो सकता है; (३) अधिकरण बिना विवादके हो सकता है; (४) अधिकरण और विवाद (दोनों साथ साथ) हो सकते हैं।
- "(१) कौनसा विवाद विवाद-अधिकरण होता है? जब भिक्षु विवाद करते हैं— 'धमैं है० रे। वहाँ जो भंडन-कलह ० रे है; यह विवाद विवाद-अधिकरण है। 116
- "(२) कौनसा विवाद बिना अधिकरणका है?—माताभी पुत्रके साथ विवाद करती है, पुत्र भी माताके साथ ०, पिता भी पुत्रके साथ ०, पुत्रभी पिताके साथ ०, भाई भी भाईके साथ ०, भाई भी बहिनके साथ ०, बहिन भी भाईके साथ ०, मित्रभी मित्रके साथ ०। यह विवाद बिना अधिकरणके हैं। 117
- "(३) कौनसा अधिकरण बिना विवादका है ? अनुवाद-अधिकरण, आपत्ति-अधिकरण और कृत्य-अधिकरण यह अधिकरण बिना विवादके हैं। 118
- "(१) कौनसे अधिकरण और विवाद (दोनों साथ साथ ) होते हैं ?—विवाद-अधिकरणमें अधिकरण और विवाद (दोनों साथ साथ) होते हैं । 119
- (ख)—अनुवाद और अधिकरण—"०?—(१) अनुवाद-अधिकरण हो सकता है; (२) अनुवाद बिना अधिकरण०; (३) अधिकरण बिना अनुवाद०; (४) अधिकरण और अनुवाद (दोनों साथ साथ) हो सकते हैं।
  - "(१) कौनसा अनुवाद अनुवाद-अधिकरण है? जब भिक्षु (दूसरे) भिक्षुका शील भ्रष्ट •

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> देखो चुल्ल ४∫३।२ पृष्ठ ४०६-७ ।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup>देखो चुल्ल ४∫३।१ पृष्ठ ४०६ ।

<sup>ै</sup>देखो ऊपर (विवाद-मूंल ख जैसा )।

होनेका अनुवाद करते हैं। जो वहाँ अनुवाद० होता है, वह अनुवाद अनुवाद-अधिकरण है। 120 (2)0?—माताभी पुत्रका अनुवाद (=िशकायत) करती है। 121

- "(३)०?—आपत्ति-अधिकरण, कृत्य-अधिकरण, विवाद-अधिकरण यह बिना अनुवादके अधिकरण हैं। 122
  - "(४)०? ---अनुवाद-अधिकरणमें अधिकरण और अनुवाद (दोनों साथ साथ) होते हैं। 123
- (ग) आप त्ति और अधि करण के—"०?—(१) आपत्ति आपत्ति-अधिकरण हो सकती है; (२) आपत्ति बिना अधिकरण०; (३) अधिकरण बिना आपत्ति०; (४) अधिकरण और आपत्ति (दोनों साथ साथ) हो सकती हैं।
- "(१) कौनसी आपित्त आपित्त अधिकरण हैं?——पाँच आपित्त स्कंध (=दोपोंके समूह) आपित्त-अधिकरण हैं, सातों आपित्त-स्कंध आपित्त-अधिकरण हैं——यह आपित्त आपित्त-अधिकरण हैं। 124
  - "(2) ०? स्रोत-आपत्ति, समापत्ति की यह आपत्ति है, किन्तु अधिकरण नहीं।  $^{\prime}$  125
- "(३) कौन अधिकरण बिना आपित्तका है?——क्रुत्य-अधिकरण, विवाद-अधिकरण, अनुवाद-अधिकरण; यह अधिकरण हैं किन्तु आपित्त नहीं। 126
  - "(४)०? ---आपत्ति-अधिकरण, अधिकरण और आपत्ति (दोनों) साथ साथ हैं। 127
- (घ) ४—कृ त्त्य-अधिक र ण—"०?——(१) कृत्त्य कृत्य-अधिकरण हो सकता है; (२) कृत्त्य विना अधिकरण०; (३) अधिकरण बिना कृत्य०; (४) अधिकरण और कृत्त्य (दोनों साथ साथ) हो सकते हैं।
- "(१)०?——जो संघका कृत्य करना, करणीय करना, अवलोकन कर्म, ज्ञप्ति-कर्म, ज्ञप्ति-द्वितीय-कर्म, ज्ञप्ति चतुर्थ-कर्म, यह कृत्य कृत्य-अधिकरण है। 128
- "(२)०?—-आचार्यका काम (=क्रुत्त्य), उपाध्यायका क्रुत्त्य, एक उपाध्यायवाले (गुरु भाई) का क्रुत्त्य, एक आचार्यवाले (गुरुभाई) का क्रुत्य—यह क्रुत्त्य हैं, (किन्तु) अधिकरण नहीं। 129
- "(३)०?——विवाद-अधिकरण, अनुवाद अधिकरण आपत्ति-अधिकरण यह अधिकरण हैं, किन्तु कृत्त्य नहीं। 130
  - "(४)०?—-क्रत्त्य-अधिकरण (ही) अधिकरण और क्रत्त्य (दोनों) साथ साथ हैं।" 131 (५) अधिकरणोंका शमन
- १—िव वा द -अ धिक र ण—"िववाद-अधिकरण कितने श म थों (=शांतिके उपाय मिटानेके उपाय) से शान्त होता है ? विवाद-अधिकरण दो शमथोंसे शांत होता है—(क)—संमुख (=उप-स्थितिमें)-िवनयसे; और (ख) यद्भूयसिकसे भी क्या ऐसा भी। विवाद-अधिकरण हो सकता है, जो यद्भूयसिकके विना (सिर्फ) एक संमुख-विनयसे ही शान्त हो ? हो सकता है—कहना चाहिये। 132
- I—सं मुख वि न य से—"िकस तरह ? जब भिक्षु (आपसमें) विवाद करते हैं—'धर्म हैं० रे। यदि भिक्षुओ ! वह भिक्षु उस अधिकरणको (आपसमें) शान्त कर सकते हैं; तो भिक्षुओ !

यहाँ आपत्तिका अर्थ प्राप्ति है। निर्वाणगामी स्रोतमें प्राप्त होनेको स्रोतआपत्ति कहते
 हैं। समाधिकी आपत्ति (=प्राप्ति)को समापत्ति कहते हैं।

<sup>ै</sup> देखो चुल्ल० ४§३।१ पृष्ठ ४०६।

यह अधिकरण उपशान्त (=शान्त) कहा जाता है। किसके द्वारा उपशान्त ?—संमुख-विनय द्वारा । क्या है वहाँ संमुख-विनय ?—(१) संघके संमुख होना; (२) धर्मके संमुख होना; विनय (=िनयम)के संमुख होना; (३) व्यक्तिके संमुख होना।

"(१) क्या है संघके संमुख होना ?—जितने भिक्षु कर्म-प्राप्त (=जिनका न्याय होनेवाला है) हैं वह आगये हों; (अनुपस्थित) छन्द (=vote) देने लायक भिक्षुओंका वोट लाया गया हो; संमुख (=उपस्थित) हुए (भिक्षु) प्रतिक्रोश (=कोसना) न करते हों; यह है वहाँ संघका संमुख होना। (२) क्या है संमुख-विनय होना?—जिस विनय (=भिक्षु-नियम), जिस धर्म (=बुद्धके उपदेश)=जिस शास्ताके शासनसे वह अधिकरण शान्त होता है, वह विनयका संमुख होना है। (३) क्या है व्यक्तिका संमुख होना?—जो विवाद करता है, और जिसके साथ विवाद करता है, दोनों अर्थी-प्रत्यर्थी (=वादी-प्रतिवादी) उपस्थित (=संमुखीभूत) रहते हैं; यह है वहाँ व्यक्तिका संमुख होना। भिक्षुओ! इस प्रकार शान्त हो गये अधिकरणको यदि कारक (=करनेवाला कोई पुरुष) फिरसे उभाळे (=उत्कोटन करे)तो (उसे); उत्कोटन क—पाचित्तिय (=०प्रायश्चित्तीय) हो; छन्द (=vote) देनेवाला यदि (पीछेसे) पछतावे (=खीयित), तो खीयन क-पाचित्तिय हो। 1333

२— "यदि भिक्षुओ ! वह भिक्षु उस अ धि करण (=मुकदमे) को उसी आवासमें नहीं शान्त कर सकते; तो.....उन भिक्षुओं को जिस आवास (=मठ) में अधिक भिक्षु हों वहाँ जाना चाहिये। वह भिक्षु.. यदि उस आ वा स में जाते वक्त रास्तेमें उस अधिकरणको शान्त कर सकें, तो भिक्षुओ ! वह अधिकरण शान्त कहा जाता है। किसके द्वारा शान्त कहा जाता है?—संमुख-विनयसे। क्या है वहाँ संमुख विनय?—० तो खी य न क-पा चि त्ति य हो। 134

३--- 'यदि भिक्षुओ ! वह भिक्षु उस आवासमें जाते वक्त रास्तेमें उस अधिकरणको नहीं शान्त कर सकते; तो भिक्षुओ ! उन भिक्षुओंको उस आवासमें जा आ वा सि क (=मठ-निवासी) भिक्षुओंसे यह कहना चाहिये—आवुसो ! यह अधिकरण इस प्रकार पैदा हुआ, इस प्रकार उत्पन्न हुआ; अच्छा हो (आप) आयुष्मान् इस अधिकरणको धर्म विनय-शास्ताके शासनसे जैसे यह अधिकरण शान्त हो, वैसे इसे शान्त कर दें। यदि भिक्षुओ! आ वासिक भिक्षु अधिक वृद्ध हों, और नवा-गन्तुक (विवाद करनेवाले) भिक्षु अधिक नये; तो आवासिक भिक्षुओंको नवागन्तुक भिक्षुओंसे यह कहना चाहिये--तब तक महर्त भर (आप) आयुष्मान् एक ओर रहें, तब तक हम (आपसमें) सलाह (=मंत्रणा) करें। यदि भिक्षुओ ! आवासिक भिक्षु अधिक नये हों, और नवागन्तुक भिक्षु अधिक वृद्ध; तो आवासिक भिक्षुओंको नवागन्तुक भिक्षुओंसे यह कहना चाहिये---'तो (आप) आयुष्मान् मुहुर्तभर यहीं रहें, जब तक कि हम सलाह कर आयें।' यदि भिक्षुओ ! (आपसमें) सलाह करते आवासिक भिक्षुओंको ऐसा हो—'हम इस अधिकरणको धर्म, विनय, शास्ताके शासन (=बुद्ध-उपदेश)के अनुसार शान्त नहीं कर सकते; तो भिक्षुओ! उन आवासिक भिक्षुओंको उस अधिकरणको फ़ैसला करनेके लिये नहीं स्वीकार करना चाहिये। यदि भिक्षुओ ! (आपसमें)सलाह करते आवासिक भिक्षुओंको ऐसा हो--- 'हम इस अधिकरणको धर्म, विनय, शास्ताके शासनके अनुसार शान्त कर सकते हैं'; तो भिक्षुओ ! उन आवासिक भिक्षुओंको नवागन्तुक भिक्षुओंसे यह कहना चाहिये— 'यदि तुम आयुष्मान् यह अधिकरण कैसे पैदा हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ—यह हमसे कहो, तो हम ऐसे इस अधिकरणको धर्म, विनय, शास्ताके शासनके अनुसार शान्त करेंगे, उससे यह अच्छी तरह शान्त हो जायगा, ऐसा होनेपर हम इस अधिकरणको (फैसलेके लिये)स्वीकार करेंगे, यदि तुम आयुष्मान्, यह अधिकरण कैसे पैदा हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ,—यह हमसे न कहोगे, तो हम जैसे इस अधिकरणको ध र्म, वि न य, शास्ताके शासनके अनुसार शान्त करेंगे, उससे यह अच्छी तरह शान्त न होगा । (तब) हम इस अधिकरणको फैसला करनेके लिये, नहीं स्वीकार करेंगे। भिक्षुओं! इस प्रकार अच्छी तरह समझ, आवासिक भिक्षुओंको वह अधिकरण लेना चाहिये। भिक्षुओं! उन नवागन्तुक भिक्षुओंको आवासिक भिक्षुओंसे ऐसा कहना चाहिये— 'यह अधिकरण जैसे उत्पन्न हुआ, जैसे पैदा हुआ वैसे हम आयुष्मानोंको बतलायँगे; यदि (आप) आयुष्मान् इतने बीचमें इस अधिकरणको धर्म०से ऐसे शान्त कर सकें, कि यह अधिकरण अच्छी तरह शान्त हो जाये; तो हम इस अधिकरणको आयुष्मानोंको दे दें। यदि आयुष्मान्० नहीं कर सकते०, तो हम इस अधिकरणको आयुष्मानोंको न देंगे, हम ही इस अधिकरणके स्वामी होंगे। भिक्षुओ! इस प्रकार अच्छी तरह समझ नवागन्तुक भिक्षुओंको वह अधिकरण आवासिक भिक्षुओंको देना चाहिये। भिक्षुओ! यदि वह भिक्षु उस अधिकरणको शान्त कर सकते हैं, तो यह अधिकरण अच्छी तरह शान्त कहा जाता है। किसके द्वारा शान्त ?——संमुख-विनयसे।० खी यन कपा चि त्ति य हो। 135

"भिक्षुओं ! यदि उस अधिकरणके विचार करते वक्त उन भिक्षुओं में अनर्गल वातें होने लगती हैं, भाषणका अर्थ नहीं समझ पळता, तो भिक्षुओं ! अनु म ति देता हूँ ऐसे अधि करणको उद्धा-हि का (= Select Committee) से शमन करने की । 136

II--उद्वाहिका, "भिक्षुओ! दस बातोंसे युक्त भिक्षुको उद्वाहिकाके लिये चुनना चाहिये-(१) सदाचारी (=शीलवान्) होता है; प्राति मो क्ष (=भिक्षु नियमों) के संवर (= संयम) से रक्षित आचार-गोचरसे युक्त, छोटे दोषोंमें भी भयखानेवाला हो विहरता है। शिक्षापदों (=आचार-नियमों)को ग्रहणकर अभ्यास करता है। (२) बहुश्रुत-श्रुतधर, (उपदेशोंको अच्छी तरह संचय करनेवाला) हो, जो वह धर्म आदि-कल्याण, मध्य-कल्याण, और अन्त-कल्याण है सार्थक, संब्यंजन केवल (=विशुद्ध) –परिपूर्ण–परिशुद्ध-ब्रह्मचर्यको बतलाते हैं, वह धर्म, उसने बहुत सुने हैं, वचनमें धारण किये मनसे परिचित, दृष्टि (=सिद्धान्त) से परीक्षित होते हैं। (३) भिक्षु-भिक्षुणी, दोनों ही प्राति मोक्षको विस्तार-पूर्वक याद किये अच्छी तरह विभाजित (=समझे), सुप्रवन्ति (=सुव्याख्यात) सूत्र और अनुव्यंजन (=विस्तार)से सुविनिश्चित =सुमीमांसित हैं। (४) और दृढ हो विनयमें स्थित हो, (५) दोनों हो वादी-प्रतिवादी दोनों हीको समझाने, बुझाने, जतलाने, दिखलाने, मानने मनवानेमें समर्थ हो । (६) अधिकरणकी उत्पत्तिके शान्त करनेमें चतुर जतलाने, दिखवाने, मानने मनवानेमें समर्थ हो। (६) अधिकरणकी उत्पत्तिके शान्त करनेमें चतुर हो। (७) अधिकरणको जानता हो। (८) अधिकरणके कारण (= समदय)। (९) अधि-करणके नाश (=०निरोध); (१०) अधिकरणके नाशकी ओर ले जानेवाले मार्ग (=प्रतिपद)को जानता हो। भिक्षुओ ! इन दस बातोंसे युक्त भिक्षुओंके उद्वाहिका के लिये चुननेकी में अनुमति देता हूँ। 137

''और भिक्षुओ ! इस प्रकार चुनाव करना चाहिये ।

"(१) याचना — पहिले उस भिक्षुसे पूछना चाहिये।

"फिर चतुर समर्थ भिक्षु संघको सूचित करे-

क.ज्ञ प्ति—"भन्ते ! संघ मेरी सुने—हमारे इस अधिकरणपर विचार करते समय अनगंल बातें होने लगती हैं, भाषणका अर्थ नहीं समझ पळता, यदि संघ उचित समझे तो संघ, इस अधिकरणको उद्वाहिकासे शमन करनेके लिये अमुक अमुक भिक्षुओंको चुने—यह सूचना है।

ख. अ नुश्रा व ण — (१) "भन्ते! संघ मेरी सुने,० संघ इस अधिकरणको उद्वाहिकासे शमन करनेके लिये अमुक अमुक भिक्षुओंको चुन रहा है; जिस आयुष्मान्को पसंद हो वह चुप रहे, जिसको पसंद न हो वह बोले।

- (२) " 'दूसरी बार भी, भन्ते! संघ०।
- (३) "'तीसरी बार भी, भन्ते! सं०।

ग.धारणा—'''संघने इस अधिकरणको उद्वाहिकासे शमन करनेके लिये अमुक अमुक भिक्षुको चुन लिया । संघको पसंद हैं, इस लिये चुप हैं—ऐसा मैं इसे समझता हूँ।'

"भिक्षुओ ! यदि वह भिक्षु उद्घाहिका (=उब्बाहिका) से उस अधिकरणको शान्त कर सकते हैं, तो भिक्षुओ ! यह अधिकरण शान्त कहा जाता है। किसके द्वारा शान्त ? सं मुख - वि न न य से ।० उक्कोटिनिक-पा चि त्ति य हो । 138

"भिक्षुओ ! यदि उस अधिकरणपर विचार करते समय वहाँ कोई (ऐसा) धर्म-कथिक (= धर्मका व्याख्याता) हो, जिसे न सूत्र ही आता हो न सूत्र विभंग (=सूत्तविभंग विनय) ही; वह अर्थको बिना समझे व्यंजन (=अक्षर)की छाया पकळ अर्थका अनर्थ करता हो; तो भिक्षुओ ! चतुर समर्थ भिक्षु उन भिक्षुओंको सूचित करे—

क. ज्ञ प्ति—''आयुष्मानों! मेरी सुनो, यह अमुक नामवाला धर्म कथिक भिक्षु है,० अर्थका अनर्थ कर रहा है; यदि आयुष्मानोंको पसंद हो तो अमुक नामवाले भिक्षुको उठाकर हम बाकी इस अधिकरणको शान्त करें—यह सूचना है।०३ 139

"यदि भिक्षुओ ! वह भिक्षु उस भिक्षुको उठाकर उस अधिकरणको शान्त कर सके, तो... वह अधिकरण शान्त कहा जाता है। किसके द्वारा शान्त ? संमुख-विनय द्वारा।०३ उक्कोटनिक पाचित्तिय हो।

"भिक्षुओ ! यदि उस अधिकरणका विचार करते समय वहाँ कोई (ऐसा) धर्मकथिक हो, जिसे सूत्र आता हो, किन्तु सूत्र-विभंग नहीं। वह अर्थको विना समझे व्यंजनकी छाया पकड़ अर्थका अनर्थ करता हो; तो भिक्षुओ ! चतुर समर्थ भिक्षु उन भिक्षुओंको सूचित करे——

क. ज्ञ प्ति ''० आयुष्मानो ! मेरी सुनो ।० यदि आयुष्मानोंको पसंद हो, तो अमुक भिक्षुको उठ कर बाकी इस अधिकरणको शान्त करें—यह सूचना है ०।० ।

"यदि भिक्षुओ ! वह भिक्षु उस भिक्षुको उठाकर उस अधिकरणको शान्त कर सकें, तो... वह अधिकरण शान्त कहा जाता है। किसके द्वारा शान्त ? सं मुख-विनय द्वारा। ० उक्कोटनिक-पाचित्तिय हो। 140

III. य द् भू य सि का से नि र्ण य — "भिक्षुओ ! यदि वह भिक्षु उद्वाहिकासे उस अधि-करणको शान्त न कर सकते हों, तो भिक्षुओ ! वह (उद्वाहिकावाले) भिक्षु उस अधिकरणको संघके सुपूर्व कर दें— 'भन्ते ! हम इस अधिकरणको उद्वाहिकासे नहीं शान्त कर सकते, संघ इस अधि-करणको शान्त करे।'

"भिक्षुओ! अनुमित देता हूँ ऐसे दस प्रकारके अधिकरणको यद्भूयसिकासे शान्त करनेकी। 141 2 शलाकाग्रहापकका चुनाव—"भिक्षुओ! पाँच बातोंसे युक्त भिक्षुको शलाकाग्रहापक चुनना चाहिये—(१) जो न छन्द के रास्ते जाता हो; ० । 142

क ज्ञ प्ति०। (अनुश्रावण)०।

ग. धा र णा—-''संघने अमुक नामवाले भिक्षुको शलाका-ग्रहापक चुन लिया । संघको पसंद

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> विनयके मूल-नियम या प्रातिमोक्ष (पृष्ठ ५-७०)। <sup>२</sup>देखो चुल्ल ४∫३।५ पृष्ठ ४१२। <sup>३</sup>देखो ऊपर । <sup>४</sup>चुल्ल ४∫२।४ (क) पृष्ठ ४०२।

है, इसलिये चुप है--ऐसा मैं इसे समझता हूँ।

"भिक्षुओं! शलाकाग्रहापक भिक्षुको शलाका (=वोटदेनेकी लकड़ी) बाँटनी चाहिये।' बहुमतवाले धर्मवादी भिक्षु जैसा कहें, वैसे उस अधिकरणको शांत करना चाहिये। भिक्षुओं! वह अधिकरण शांत कहा जाता है। किससे शांत ?—सं मुख विनय से भी, और यद्भूय सिक से भी। वया है वहाँ संमुख विनय ?—•०९। (क्या है वहाँ यद्भूयसिका?)—जो कि बहुमत (=यद्भूयसिक) से कर्म (=मुकदमे) का करना, निर्धारण करना, प्राप्त करना, स्वीकार करना, न परित्याग करना, यह वहाँ यद्भूय सिका है। भिक्षुओं! इस प्रकार शांत हो गये अधिकरणको (जो) कारकसे उभाळे उसे दुक्कों ट निक -पा चित्तिय हो।" 143

उस समय श्रा व स्ती में इस प्रकार उत्पन्न...(एक) अधिकरण था। तब श्रावस्तीके संघके अधिकरण-शमन (=फैसले)में असन्तुष्ट हुये उन भिक्षुओंने सुना— 'अमुक आवास (=मठ)में बहुतसे बहुश्रुत० रे शिक्षाकाम स्थविर विहार करते हैं, यदि वह स्थिवर धर्म, विनय, शास्ताके शासनके अनुसार इस अधिकरणको शान्त करें, तो इस प्रकार यह अधिकरण अच्छी प्रकार शांत हो जायेगा। तब वह भिक्षु उस आवासमें जा उन स्थिवरों (=बृद्धों)से यह बोले—

"भन्ते ! यह अधिकरण इस प्रकार . . उत्पन्न हुआ; अच्छा हो भन्ते ! (आप सब) स्थिवर इस अधिकरणको धर्म ० से ऐसे शांत कर दें, जिसमें कि यह अधिकरण अच्छी प्रकार शांत हो जाये ।"

तव उन स्थिविरोंने जैसा श्रावस्तीके संघने उस अधिकरणको शांत किया था, और जैसा कि अच्छी तरह फैसला होता; उसी तरह उस अधिकरणको शांत किया (=फैसला दिया)।

तब श्रावस्तीके संघके फैसलेसे भी असन्तुष्ट, बहुतसे स्थिवरोंके फैसलेसे भी असन्तुष्ट हुये उन भिक्षुओंने सुना—'अमुक आवासमें तीन बहुश्रुत० स्थिवर विहार करते हैं ०।०।

तब श्रावस्तीके संघ०, बहुतसे स्थिवरों०, (और) तीन स्थिवरोंके फैसलेसे भी असन्तुष्ट हुये उन भिक्षुओंने सुना—-'अमुक आवासमें दो बहुश्रुत ० स्थिवर विहार करते हैं। ०।

० एक बहुश्रुत ० स्थविर विहार करते हैं। ० ।

तब श्रावस्तीके संघ०, बहुतसे स्थिवरों०, तीन०, दो०, (और) एक० स्थिवरके फैसलेसे भी असंतुष्ट हो वह भिक्षु जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये। जाकर भगवान्से यह बात कही।——

"भिक्षुओ! यह अधिकरण निहत (=खतम) हो गया, शांत हो गया, अच्छी प्रकार शांत हो गया।

"भिक्षुओ! अनुमति देता हूँ उन भिक्षुओं की संज्ञाप्ति (=आगाही)से तीन (तरहकी) श लाकाओं की——(१) गूढक (=छिपी), (२) कानमें कहने के सहित (=सकर्णजल्पक), और (३) विवृतक (=खुली)। 144

I १—गूढ क श ला का ग्राह—''भिक्षुओ! कैसे गूढक-शलाकाग्राह होता है? उस श ला का ग्र हा प क भिक्षुको शलाकाएँ भिन्न रंगोंकी बना एक, एक भिक्षु के पास जाकर ऐसे कहना चाहिये—'यह इस पक्षवालेकी शलाका है, यह इस पक्षकी शलाका है, जिसे चाहते हो उसे ग्रहण करो।' (उसके शलाका) ग्रहण कर लेनेपर कहना चाहिये—'मत किसीको दिखलाना'। यदि (वह) जाने कि अध मं-वा दी वहुतर हैं, तो—'ठीकसे नहीं ग्रहण की गई'—(कह)लौटा लेना चाहिये। यदि जाने ध में वा दी बहुतर हैं, तो—ठीकसे ग्रहण की गई—कहना (≕अनुश्रावण करना) चाहिये। भिक्षुओ! इस प्रकार गूढ क शलाका-ग्राह होता है। 145

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> चुल्ल ४§३।५ पृष्ठ ४०३ ।

२—स क र्ण ज ल्प क श ला का ग्रा ह— ''कैसे भिक्षुओ ! सकर्ण जल्पक-शलाकाग्राह होता हैं ? — उस शलाकाग्रहापकको एक एक भिक्षुके कानके पास जाकर कहना चाहिये — 'यह इस पक्षवालेकी शलाका है, यह इस पक्षवालेकी शलाका है, जिसे चाहते हो उसे ग्रहण करो।' (उसके शलाका) ग्रहण कर लेनेपर कहना चाहिये — 'मत किसीसे कहना।' यदि (वह) जाने कि अध में वादी बहुत हैं, ०। भिक्षुओ ! इस प्रकार गूढक शलाकाग्राह होता है। 146

३—विवृत क श ला का ग्रा ह— "कैसे भिक्षुओ! विवृतक शलाकाग्राह होता है?—यिद (वह) जाने कि धर्मवादी वहुतर (=बहुमतमें) हैं, तो बेफिक हो खुली (=विवृतक) शलाकायें ग्रहण कराये। भिक्षुओ! इस प्रकार विवृतक शलाकाग्राह होता है।" 147

ख. अ नु वा द - अ धि क र ण—अनुवाद-अधिकरण कितने (प्रकारके) शमथोंसे शांत होता है ? — चार शमथोंसे शांत होता है; (१) संमुख-विनय; (२) स्मृति-विनय; (३) अमूढ विनय; और (४) तत्पापीयसिक। 148

(क्या कोई) अनुवाद-अधिकरण अमूढ-विनय और तत्पापीयसिकाको छोळ, (सिर्फ) संमुख-विनय और स्मृति-विनय दो ही शमथोंसे शांत होनेवाला हो सकता है?—हो सकता है—कहना चाहिये। किस तरह?—जब भिक्षु (एक) भिक्षुको निर्मूल ही शीलभ्रष्ट होनेका लांछन लगाते हैं; तो भिक्षुओ! पूरी स्मृति रखनेवाला होनेपर उस भिक्षुको स्मृति -विनय देना चाहिये। 149

i a. स्मृति - वि न य दे ने का ढंग—"और भिक्षुओ ! इस प्रकार (स्मृति-विनय) देना चाहिये—उस भिक्षुको संघके पास जा ० रे ऐसा कहना चाहिये—'भन्ते ! भिक्षु मुझे निर्मूल ही शीलभ्रष्ट होनेका लांछन लगाते हैं, सो मैं पूरी स्मृति रखनेवाला हो संघसे स्मृति-विनयकी या च ना करता हूँ । दूसरी बार भी ०। तीसरी बार भी 'भन्ते ! ०।'

"तब चतुर समर्थ भिक्षु संघको सूचित करे---० रै।

''ग. धा र णा—'संघने इस नामवाले पूरी स्मृति रखनेवाले भिक्षुको स्मृति-विनय दे दिया। संघको पसंद है, इसल्यिये चुप है—एसा मैं इसे समझता हुँ।

"भिक्षुओ ! यह अधिकरण शांत (=फैसलाशुदा) कहा जाता है। किससे शांत ?—संमुख विनयसे भी, स्मृति-विनयसे भी। क्या है यहाँ संमुख विनय ?—० ।

b. स्मृति विनय—"क्या है वहाँ स्मृति विनय ?—जो कि स्मृतिविनयवाले कर्मकी किया—करना, उपगमन—अभ्युपगमन, स्वीकार, अपरित्याग है, यह है उसका स्मृतिविनय। भिक्षुओ ! इस प्रकार शांत हुये अधिकरणको यदि कारक (=लगानेवाला) फिरसे उभाड़े (=उत्कोटन करे), तो दुक्कोटन क-पाचित्तिय हो। छन्द देनेवाला यदि पछतावे, तो खीयन क-पाचित्तिय हो। 150

"(क्या किसी) अनुवाद अधिकरणमें स्मृ ति वि न य और त त्या पी य सि का को छोळ (सिर्फ) संमुख-विनय और अमूढ-विनय दो ही शमथ हो सकते हैं?—हो सकते हैं—कहना चाहिये। किस प्रकार ?—जब भिक्षु उन्मत्त (=पागल), चित्त-विपर्यास (=विक्षिप्त चित्तता)को प्राप्त होता है; उस उन्मत्त ० भिक्षुने बहुत श्रमण विरुद्ध (आचरण)० किया होता है। उसे भिक्षु उन्मत्त ० हो किये गये बहुतसे श्रमण-विरुद्ध कर्मोंके लिये दोषारोपण कर चोदित करते हैं—याद है आयुष्मान्ने इस प्रकारकी आपित्त की?' वह ऐसा बोलता है—'आवुसो!मैं उन्मत्त ० हो गया था, उन्मत्त ० हो

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>देखो महावग्ग १०∫२।१ पृष्ठ ३३४। <sup>र</sup>ज्ञप्ति, और तीन अनुश्रावण करने चाहिये । ³देखो चुल्ल० ४∫३।५ पृष्ठ ४१०-११ ।

मैंने बहुतसे श्रमण-विरुद्ध कर्म किये...। मुझे वह याद नहीं, मैंने मूढ़ (=होशमें न हो) वह (काम) किये।' ऐसा कहनेपर भी चोदित करते ही थे—'याद है ०।' भिक्षुओ ! ऐसे आमूढ़ भिक्षुको अमूढ़-विनय देना चाहिये। ०  $^9$ । 151

''घ. घा र णा—'संघने अमूढ़ होनेसे इस नामके भिक्षुको अ मूढ़ - वि न य दे दिया। संघको पसंद है, इसलिये चुप है—ऐसा मैं धारणा करता हूँ।'

"भिक्षुओ ! यह अधिकरण शांत कहा जाता है। किससे शांत कहा जाता है ?—संमुख-विनयसे और अमूढ़-विनयसे। क्या है वहाँ संमुख-विनयमें ? ० रे। क्या है वहाँ अमूढ़-विनयमें ? —जो अमूढ़-विनयमें शक्तिया—करना ०, यह है वहाँ अमूढ़-विनयमें। ० रेखी य न - पा चि त्ति य हो। 152

"(क्या किसी) अनुवाद-अधिकरणमें स्मृति-विनय और अमृढ़-विनयको छोळ (सिर्फ़) संमुख-विनय और तत्पापीयसिक-विनय दो ही शमथ हो सकते हैं? ---हो सकते हैं---कहना चाहिये। किस प्रकार ?--जब भिक्ष (एक)भिक्षपर संघके बीच गुरुक-आप ति (=भारी अपराध)का आरोप कर चोदित करते हैं—'याद है, आयुष्मान् ! तूमने इस प्रकारकी गुरुक-आपित्त की है,जैसे कि—पा रा जि क और पाराजिकके समीपकी?' फिर छुळानेका प्रयास करते उसको उनसे फिर घेरते पूछते हैं --- 'जरूर आवुस ! तुम ठीकसे ख्याल करो कि इस प्रकारकी गुरुक-आपत्ति तुमने की है ० ? वह ऐसा कहता है--'<mark>आवुसो े मुझे नहीं याद है, कि मैंने इस प्रकारकी गुरुक-आपत्तिकी है ०</mark> ? हाँ आवुसो ! मुझे याद है, कि मैंने छोटी सी आपत्तिकी।' छुळानेका प्रयास करते उसको फिर घेरते हैं---'जरूर ! आवुस ! तुम ठीकसे ख्याल करो, कि इस प्रकारकी गुरुक-आपित तुमने की है०?'वह ऐसा कहता है— 'आवुसो! इस छोटी आपत्तिको मैंने करके इसे बिना पूछे भी मैं (जब) स्वीकार करता हुँ, तो क्या इस प्रकारकी गुरुक-आपत्ति, जैसे कि पाराजिक या पाराजिकके समीपकी, करके पूछनेपर मैं स्वीकार न करूँगा ?' वह ऐसा कहते हैं—-'आवुस ! इस छोटी आपत्तिको तुमने करके, उसे बिना पूछे ही स्वीकार कर िलया, तो भला इस प्रकारकी गुरुक-आपत्ति ० करके पूछनेपर तुम स्वीकार न करोगे ? जरूर ! आवुस ! तुम ठीकमे ख्याल करो, कि इस प्रकारकी गुरुक-आपत्तिको तुमने की है ० ?' वह ऐसा कहता है——'आवुसो ! मुझे याद है, मैंने इस प्रकारकी गुरुक-आपत्ति ० की है। दव (=मस्ती)से मैंने यह कहा, रव (=गफलत) से मैंने यह कहा-- 'आवुसो! मुझे नहीं याद है । 'तो भिक्षुओ! उस भिक्षुका तत्पापीयसिक कर्म करना चाहिये। 153

II तत्पापीय सिक—"और भिक्षुओ ! इस प्रकार (उसे) करना चाहिये। चतुर समर्थ भिक्षु संघको सूचित करे—

"क. ज्ञ प्ति—'भन्ते ! संघ मेरी सुने, इस नामके इस भिक्षुने संघके वीच गुरुक-आपितके बारेमें पूछनेपर, इनकार करके स्वीकार किया, स्वीकार करके इन्कार किया, दूसरा इसका वहाना किया, जान बूझकर झूँठ कहा। यदि संघ उचित समझे, तो संघ इस नामके भिक्षुका तत्पापीयसिक-कर्म करे—यह सूचना है। ० ८।

ग. धा र णा—'संघने इस नामवाले भिक्षुका तत्पापीयसिक कर्म किया। संघको पसंद है, इसलिये चुप है—ऐसा मैं इसे धारण करता हूँ।'

"भिक्षुओ ! यह अधिकरण शांत कहा जाता है। किससे शांत ? —संमुख-विनय और तत्पापीय

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> देखो चुल्ल० ४**§२।२ पृष्ठ ४०० ।** <sup>३</sup>देखो ऊपर ।

<sup>&</sup>lt;sup>₹</sup>देखो चुल्ल० ४**∫३।५ (I) पृष्ठ ४१०–११ ।** <sup>४</sup>तीन अनुश्रावण भी पढ़ना चाहिये ।

सिकासे । क्या है वहाँ संमुख-विनयमें ? ० १ । क्या है वहाँ तत्पापीयसिकामें ? जो वह पापीयसिका-कर्सकी किया-करना ० । खी य न - पा चि त्ति य हो । 153

(ग) आप त्ति - अधि करण का शमन—''आपत्ति-अधिकरण कितने शमधोंसे शांत होता है ?—संमुख-विनय, प्रतिज्ञातकरण, और तिणवत्थारकसे ।

"(क्या कोई ऐसा) आपित-अधिकरण है जो एक ति ण व त्या र क शमथको छोळ (बाकी) संमुख-विनय और प्रतिज्ञातकरण दो शमथोंसे शांत हो सके ?—हो सकता है—कहना चाहिये। किस प्रकार?—यहाँ एक भिक्षुने लघुक-आपित्त (=छोटे अपराध)की होती है। तब भिक्षुओं! वह भिक्षु एक भिक्षुके पास जा एक कंधेपर उत्तरासंग कर (अपनेसे) वृद्ध भिक्षुओंके चरणोंमें वन्दना कर, उँकळू बैठ हाथ जोळ ऐसा कहे—'आवुस! मैंने इस नामके भिक्षुने आपित्त की है, उस आपित्तकी प्रतिदेशना (=Confession) करताहुँ।'

"उस भिक्षुको कहना चाहिये—'देखते (=दिलसे अनुभव करते) हो (उस आपितको)'?" 'हाँ देखता हुँ।'

'भविष्यमें संयम करना ।'

"भिक्षुओ ! यह अधिकरण शांत कहा जाता है। किससे शांत ? संमुख-विनयसे और प्रति ज्ञा त-करण (=स्वीकार)से। क्या है वहाँ संमुख-विनयमें ? ० ९। क्या है वहाँ प्रतिज्ञातकरणमें ?——जो (यह) प्रतिज्ञातकरण-कर्मकी किया—करना ० दुक्को ट क-पा चि त्ति य हो।

"ऐसा कर पाये, तो ठीक; न कर पाये तो भिक्षुओं ! उस भिक्षुको बहुतसे भिक्षुओंके पास जा ॰ ऐसा कहना चाहिये— ०— उस आपत्तिकी प्रतिदेशना करता हुँ।"

"उन भिक्षुओंको कहना चाहिये—'देखते हो'?"

'हाँ, देखता हैं।'

'भविष्यमें संयम करना।'

"०दुक्कोटिक-पाचित्तिय हो।

"ऐसा कर पाये तो ठीक; न कर पाये तो भिक्षुओ ! उस भिक्षुको संघके पास जा ० ऐसे कहना चाहिये—० १ खीय न क - पा चि त्तिय हो ।" 154

(क्या कोई ऐसा) आपित-अधिकरण है जो एक प्रतिज्ञातकरण शमथको छोळ (बाकी) संमुख-विनय और तिणवत्यारक दो शमथोंसे शान्त हो सके ?—हो सकता है—कहना चाहिये। किस प्रकार ?— यहाँ भंडन, कलह, ०३ करते भिक्षुओंने बहुतसे श्रमण-विरोधी—अपराध किये हैं ०३।

ग. धा र णा---'हमने ० इन आपितयोंकी संघके बीच ति ण व त्था र क देशना कर दी। संघको पसंद है, इसिलये चुप है---ऐसा मैं इसे समझता हूँ।'

"भिक्षुओ ! यह अधिकरण शांत कहा जाता है। किससेशांत ?—सं मुख - वि न य और तिण व त्था र क से। क्या है वहाँ संमुख-विनयमें ?—० । क्या है वहाँ तिणवत्थारकमें ?—जो कि तिणवत्थारक-कर्मकी किया=करना ० खी य न क - पा चि त्ति य हो। |155|

(घ) कृत्य - अधिकरण—"कृत्य-अधिकरण कितने शमथोंसे शांत होता है ?—कृत्य-अधिकरण संमुख-विनय एक शमथसे शांत होता है ।" 156

चतुत्थ समथक्खंधक समाप्त ॥४॥

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> ऊपर ही जैसा।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>देखो चुल्ल० ४ (२।६ पुष्ठ ४०४-५ ।

³देखो चुल्ल० ४§३।५ पृष्ठ ४१०-११।

## ५-क्षुद्रकवस्तु-स्कन्धक

१—स्नान, लेप, गीत, आम-खाना, सर्प-रक्षा, लिंगच्छेद, पात्र-चीवर थैली आदि । २—विहारमें चबूतरे, शाला, कोठरी, आसन आदि । ३—पंखा, छात्ता, छींका, दण्ड, नख-केश-कनखोदनी, अंजनदानी । ४—संघाटी, कमरबन्द, घुण्डी मुद्धी, वस्त्र पहिननेका ढंग । ५—बोझ ढोना, दतवन, आग-पशुसे रक्षा । ६—बुद्ध-वचनकी भाषा अपनी-अपनी, व्यर्थकी विद्याका न पढ़ना, सभामें बैठनेके नियम, लहसूनका निषेध । ७—पाखाना, वृक्ष-रोपण, वर्तन-चारपाई आदि सामान ।

# ९१-रनान, लेप, गीत, श्राम-खाना, सर्प-रत्ना, लिंगच्छेद पात्र-चीवर, थैली श्रादि

१---राजगृह

#### (१) स्नान

१—उस समय बुद्ध भगवान् राज गृह में विहार करते थे। उस समय ष इ व र्गी य भिक्षु नहाते हुए वृक्षसे शरीरको रगळते थे, जंघाको, बाहुको, छातीको, पेटको, भी। लोग खिन्न होते, धिक्कारते थे—'कैसे यह शाक्य-पुत्रीय श्रमण नहाते हुए वृक्षसे०, जैसे कि मल्ल (=पहलवान्) और मालिश करनेवाले'।...। भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—

"भिक्षुओ ! नहाते हुए भिक्षुको वृक्षसे शरीर न रगळना चाहिये, जो रगळे उसको 'दुष्कृत'की आपित है।" ा

२--उस समय षड्वर्गीय भिक्षु नहाते समय खम्भेसे शरीरको भी रगळते थे ।--

"भिक्षुओ ! नहाते समय भिक्षुको खम्भेसे शरीरको न रगळना चाहिये, जो रगड़े उसको दुक्कट (दुष्कृति)की आपत्ति है ।" 2

३--- ० षड्वर्गीय भिक्षु ० दीवारसे शरीरको भी रगळते थे ० ।---

"भिक्षुओ! ० दीवारसे शरीरको न रगळना चाहिये, ० दुक्कट की आपत्ति है।" 3

४—०षड्वर्गीय भिक्षु अस्थान (=अ ह्वा न) र पर नहाते थे। लोग हैरान ० होते थे—
(०) जैसे कि काम भोगी गृहस्थ ।०भगवान्से यह बात कही ०।—

"भिक्षुओ ! अ ह्वा न पर नहीं नहाना चाहिये, ० दुक्कट ० ।" 4

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> छोटे दोषोंकी बातोंका अध्याय ।

रकाष्ठके चार पानोंवाली बळी-बळी चौिकयाँ घाटपर रक्खी रहती थीं, जिनपर नहानेके सुगंधित चूर्णको बिखेरकर उनपर लेटकर शरीर रगळते थे (—अट्ठकथा)।

५--० षड्वर्गीय भिक्षु गंधर्व-हस्त (=गन्ध ब्व हत्थ)से नहाते थे ।० जैसे काम भोगी गृहस्थ ।० भगवान्से यह वात कही ० ।--

"भिक्षुओ! गंध ब्ब हत्थ से नहीं नहाना चाहिये, ० दुक्कट ०।" 5

६--० षड्वर्गीय ०।० जैसे काम भोगी गृहस्थ ।० भगवान् ०।---

"भिक्षुओ ! कुरुविन्दकसुति (=कुरुविन्दक शुक्ति) ै से नहीं नहाना चाहिये, ० दुक्कट ०।" 6

७-- वड्वर्गीय ०। ० जैसे काम भोगी गृहस्थ । ० भगवान् ०।--

"भिक्षुओ ! एक दूसरेके शरीरसे रगळकर नहीं नहाना चाहिये, ० दुक्कट ० ।" ७

८—० षड्वर्गीय भिक्ष् म ल्ल क रेसे नहाते थे। ० जैसे काम भोगी गृहस्थ। ० भगवान् ०।— "भिक्षुओ! म ल्ल कसे नहीं नहाना चाहिये, ० दुक्कट ०।" 8

९---० उससमय एक भिक्षुको दाद (=कच्छुरोग)की बीमारी थी; मल्लक बिना उसे अच्छा न होता था। भगवान्से यह बात कही।---

"भिक्षुओ! अनुमति देता हूँ रोगीको बिना गढे म ल्ल क की।" 9

१०—उस समय बुढ़ापेसे कमजोर एक भिक्षु नहाते वक्त स्वयं अपने शरीरको नहीं रगळ सकता था। भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ दुक्का सि का (=कपळा ऐंठकर बनाया रगळनेका कोळा )- की ।" 10

११--उस समय भिक्षु पीठ रगळनेमें हिचकिचाते थे ।०।--

"भिक्षुओ! अनुमति देता हूँ हाथसे रगळनेकी।" 11

#### (२) आभूषण

१——उस समय ष ड्वर्गीय भिक्षु बाली, पा मंग (=लटकन), कर्णसूत्र, कटिसूत्र, खडुआ, केयूर, हस्ताभरण, अंगूठी धारण करते थे। ० काम भोगी गृहस्थ। ० भगवान् ०।——

''भिक्षुओ ! बाली, लटकन, कर्णसूत्र, किस्त्रम्, खडुआ, केयूर, हस्ताभरण, अंगूठीको नहीं धारण करना चाहिये, दुक्कट ०।" 12

० षड्वर्गीय लंबे केश रखते थे। ० कामभोगी गृहस्थ। ० भगवान् ०।---

## (३) केश, कंबी दर्पण आदि

१—"भिक्षुओ! लम्बे केश नहीं रखना चाहिये, जो रक्खे उसे दुक्कटका दोष है। दो मासके या दो अंगुल (लम्बे केशों)की अनुमति देता हूँ।" 13

२—० षड्वर्गीय भिक्षु कोच्छ (=थकरी)से केशोंको सँवारते थे, फण (=कंघी)से०, हाथकी कंघीसे०, खली (मिले) तेलसे०, पानी (मिले) तेलसे केशोंको चिकनाते थे।० कामभोगी गृहस्थ।० भगवान् ०।—

''भिक्षुओ ! कोच्छ०, कंघी०, हाथकी कंघी०, खली-तेल०, पानी-तेलसे केशोंको नहीं सँवारना

रकुरुविन्दक पत्थरके चूर्णको लाखसे पिण्डी बाँध गुल्लियाँ बनाई जाती थीं, जिससे नहाते वक्त शरीरको रगळा जाता था।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> चूर्ण लगाकर शरीर घिसनेका लकळीका हाथ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>मकरकी नाकको काटकर बनाया।

चाहिये, ० दुक्कट ०।" 14

३--- ० षड्वर्गीय भिक्षु दर्पणमें भी, जल भरे पानीमें भी मुखके प्रतिविम्बको देखते थे । ० कामभोगी गृहस्थ । ० भगवान् ० ।--

"भिक्षुओ ! दर्पण या जलपात्रमें मुखके प्रतिविस्वको नहीं देखना चाहिये, ० दुक्कट।" 15

४—उस समय एक भिक्षुके मुखमें घाव था। उसने भिक्षुओं ते पूछा— 'आवुसो ! मेरा घाव कैसा है ?' भिक्षुओंने कहा— 'आवुस ! ऐसा है।' वह नहीं विश्वास करता था। भगवान्से यह बात कही।—

''भिक्षुओ ! अनुमति दे देता हूँ, रोग होनेपर दर्पण या जलपात्रमें मुँहकी छायाको देखनेकी ।'' 16

## (४) लेप, मालिश चादि

१—० षड्वर्गीय भिक्षु मुखपर लेप करते थे, मुखपर मालिश करते थे, मुखपर चूर्ण डालतं थे, मैनसिलसे मुखको अंकित करते थे, अंगराग (=शरीरमें लगानेका रंग) लगाते थे, मुखराग लगाते थे, अंगराग और मुखराग (दोनों) लगाते थे। ०जैसे कामभोगी गृहस्थ। ० भगवान् ०।—

"भिक्षुओ ! मुखपर लेप, ० मालिश नहीं करनी चाहिये, मुखपर चूर्ण नहीं डालना चाहिये, मैनसिल (=मनःशिला)से मुखको अंकित नहीं करना चाहिये; अंगराग०, मुखराग०, अंगराग और मुख-राग नहीं लगाना चाहिये; जो लगाये उसे दुक्कटका दोष है।" 17

२--उस समय एक भिक्षुको आँखका रोग था। भगवान्से यह वात कही।--

''भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ रोग होनेपर मुखपर लेप करनेकी।" 18

#### (५) नाच-तमाशा

?—उस समय राजगृहमें गिरग्ग-समज्ज (≔पहाड़के पास मेला) था। षड्वर्गीय भिक्षुगिरग्ग-समज्ज देखने गये।०जैसे कामभोगी गृहस्थ ०।०भगवान् ०।—

''भिक्षुओ ! नाच, गीत, बाजेको देखने नहीं जाना चाहिये, ० दुक्कट ० ।'' 19

२—उस समय पड्वर्गीय भिक्षु लम्बे गानेके स्वरसे धर्म (=बुद्धके उपदेश-सूत्र)को गाते थे। लोग हैरान०होते थे—जैसे हम गाते हैं, वैसे ही लम्बे गानेके स्वरसे यह शाक्य-पुत्रीय श्रमण (=साधृ) भी धर्मको गाते हैं। ० सचमुच ०।० भगवान् ०।—

"भिक्षुओ लम्बे गानेके स्वरसे धर्मके गानेमें यह पाँच दोष हैं—(१) अपने भी उस स्वरमें रागयुक्त होता है; (२) दूसरे भी उस स्वरमें रागयुक्त होते हैं; (३) गृहस्थ लोग भी होते हैं; (४) अलाप लेनेकी कोशिश करनेमें समाधि-भंग होती है; (५) आनेवाली जनता उनका अनुसरण करती है।—भिक्षुओ ! यह पाँच दोष ०।

"भिक्षुओ ! लम्बे गानेके स्वरसे धर्म को नहीं गाना चाहिये, जो गाये उसे दुक्कटका दोप हैं।" 20

३--- उस समय भिक्षु स्वरभण्य के १ (साथ सूत्र पढ़ने) में हिचकिचाते थे। भगवान्से यह बात कही।---

"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ स्वरभण्यकी ।" 21

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> वेदपाठियोंकी भाँति स्वरसहित पाठ ।

## (६) शौकके वस्त्र

उस समय षड्वर्गीय भिक्षु बाहिर लो मी (=वाहर रोम निकला ओड़ना) । ऊर्ना (चहर)को धारण करते थे। ० कामभोगी गृहस्थ । ० भगवान् ०।—

''भिक्षुओ ! बाहिर लोमी ऊनीको नहीं धारण करना चाहिये, ० दुक्कट ०।'' 22

#### (७) आम खाना

१—उस समय म ग ध रा ज सेनिय बिम्बिसारके बागमें आम फले हुए थे। मगधराज मेनिय विम्बिसारने अनुमित दे रक्खी थी—'आर्य (लोग) इच्छानुसार आम खावें।' षड्वर्गीय भिक्षुओंने कच्चे आमोंहीको तुळवाकर खा डाला। मगधराज ०को आमकी जरूरत हुई, उसने आदिमियोंसे कहा—"जाओ, भणे! आरामसे आम लाओ!"

"अच्छा देव ! "——(कह) मगधराज० को उत्तर दे, आराममें जा उन्होंने बागबानोंसे यह कहा——

"भणे ! देवको आमोंकी जरूरत है, आम दो !"

''आर्यो ! आम नहीं है, कच्चे ही आमोंको तुळवाकर भिक्षुओंने आम खा डाले।'' तब उन मनुष्योंने जाकर मगधराज०से वह बात कह दी।—

"भणे! अच्छा हुआ, आर्योंने खा लिया। और भगवान्ने (खानेकी) मात्रा भी कही है।" लोग हैरान० होते थे— 'कैसे शाक्यपुत्रीय श्रमण मात्राको विना जाने राजाके आम खाते हैं!' ०भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ ! आम नहीं खाना चाहिये, जो खाये उसे दुक्कटका दोष हो ।" 23

२—उस समय एक पू ग<sup>९</sup> ने संघको भोज दिया था, दालमें आमकी फारियाँ (=पेशिका) भी डाली हुई थीं। भिक्षु हिचकिचाते उसे नहीं ग्रहण करते थे।—

"भिक्षुओ! ग्रहण करो, खाओ; अनुमित देता हूँ, आमकी फारियोंकी।" 24

३—-उस समय एक पूग ने संघको भोज दिया था। वह आमोंकी फारी नहीं बना सके, इसिलये परोसनेके वक़्त पूरे आमको ले पाँतीमें फिरते थे। भिक्षु हिचकिचाते न ग्रहण करते थे।—-

"भिक्षुओ ! ग्रहण करो, खाओ । भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ पाँच श्रमणोंके योग्य फलको खाने की आगसे छिलका उतारे, हथियारसे छिले, नखसे छिले, बेगुठलीके, और पाँचवें निब्बट्ट बीज (=बीजवाला फल)को । भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ इन पाँच श्रमणोंके योग्य फलको खानेकी ।" 25

### (८) सर्पसे रज्ञा

१--- उस समय एक भिक्षु साँपके काटनेसे मर गया था। भगवान्से यह बात कही।---

"भिक्षुओ! उस भिक्षुने चार सर्प-राजों के कुलोंके प्रति मैत्रीभाव चित्तमें नहीं रक्खा। यदि भिक्षुओ! भिक्षुने चार सर्प-राजों (=अ हि राजों)के कुलोंके प्रति मैत्रीभाव चित्तमें रक्खा होता, तो वह भिक्षु साँपके काटनेसे न मरता। कौनसे चार अहि-राज कुल हैं ?—(१) वि रुपा क्ष अहि-राज-कुल; (२) एरापथ (=ऐरावत)अहिराजकुल; (३) छ ब्या पुत्त अहिराजकुल; (४) कण्हा-गोतमक (=कृष्ण गोतमक) अहिराजकुल। भिक्षुओ! जरूर उस भिक्षुने इन चार सर्पराजकुलोंके प्रति०। "भिक्षुओ! अनुमति देता हूँ इन चार अहिराज-कुलोंके प्रति०। "भिक्षुओ! अनुमति देता हूँ इन चार अहिराज-कुलोंके प्रति मैत्रीभाव चित्तमें करनेकी, अपनी

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>वणिक्-मंडली ।

गुप्ती=अपनी रक्षाके लिये आत्म-परित्र (=०रक्षावाक्य) करनेकी। 26

२—"और भिक्षुओ! इस प्रकार (परित्र=परित्त) करनी चाहिये— विरुपाक्ष से मेरी मित्रता (है), एराप थ से मेरी मित्रता, छ ब्यापुत्त से मेरी मित्रता, क ण्हा-गोत म क से मेरी मित्रता॥(१)॥ अपादकों से मेरी मित्रता (है), द्विपादकों से मेरी मित्रता॥ चौपायोंसे मेरी मित्रता, बहुपदों से मेरी मित्रता॥(२)॥ मुझे अपादक पीळा न दें, मुझे द्विपादक पीळा न दें। चतुष्पद मुझे पीळा न दे, मुझे बहुप्पद पीळा न दें॥(३)॥ सभी सत्त्व=सभी प्राणी और सभी केवल भूत। सभी कल्याणको देखें, किसीके पास बुराई न जावे॥(४)॥

"बुद्ध अप्रमाण (=जिनका परिमाण नहीं कहा जा सकता) है, धर्म अप्रमाण है, संघ अप्रमाण है; साँप, बिच्छू, कनखजूरा, मकळी, छिपकली, चूहे—(आदि) सभी सरीसृप (=रंगनेवाले प्राणी) प्रमाणवाले (=परिमित) हैं। मैंने रक्षा कर ली, मेंने परित्त कर लिया; भूत (=प्राणी) चले जावें। सो मैं भगवान्को नमस्कार करता हूँ, सातों विसम्यक् संबुद्धोंको नमस्कार करता हूँ।

## (९) लिंगच्छेदन

उस समय एक भिक्षुने वासनासे पीड़ित हो अपने लिंगको काट दिया । भगवान्से यह वात कही ।—— "भिक्षुओ ! दूसरेको काटना था, उस मोघपुरुष (=िनकम्मे आदमी) ने दूसरेको काट दिया । "भिक्षुओ ! अपने लिंगको न काटना चाहिये, जो काटे उसे थुल्ल च्च य का दोप हो ।" 27

#### (१०) पात्र

(क) पूर्व कथा—उस समय राजगृह के श्रेष्ठीको एक महार्घ चन्दन-सारकी चन्दन गाँठ मिली थी। तब राजगृहके श्रेष्ठीके मनमें हुआ—'क्यों न मैं इस चन्दनगाँठका, पात्र खरदवाऊँ; चूरा मेरे कामका होगा, और पात्र दान दूँगा।' तब राजगृहके श्रेष्ठीने उस चन्दन-गाँठका पात्र खरदवाकर, सींकेमें रख, बाँसके सिरेपर लगा, एकके उत्पर एक बाँसोंको बँधवाकर कहा—''जो श्रमण ब्राह्मण अर्हत् या ऋदिमान् हो (वह इस दान) दिये हुए पात्रको उतार ले।''

पूर्ण काश्यप जहाँ राजगृहका श्रेष्ठी रहता था, वहाँ गये । और जाकर राजगृहके श्रेष्ठीसे बोले— "गृहपति ! मैं अर्हत् हूँ , ऋद्धिमान् भी हूँ । मुझे पात्र दो ।"

"भन्ते! यदि आयुष्मान् अर्हत् और ऋद्धिमान् हैं, तो दिया ही हुआ है, पात्रको उतार लें।" तब मक्खली गोसाल (=मस्करी गोशाल)०। अजित के श-कम्बली०। प्रकृष कात्याय न०। संजय वेल्ल ट्वि-पुत्त०। निगंठ नाथ-पुत्त०। जहाँ राजगृहका श्रेष्ठी था, वहाँ गये। जाकर राजगृहके श्रेष्ठीसे बोले—"गृह-पिति! मैं अर्हत् हूँ, और ऋद्यिमान् भी, मुझे पात्र दो।"

"भन्ते ! यदि आयुष्मान् अर्हत्ः।"

उस समय आयुष्मान् मौद्गल्यायन और आयुष्मान् पिंडोल भारद्वाज, पूर्वाहण समय सु-आच्छादित हो, पात्र चीवर ले राज-गृहमें पिंड (=भिक्षा)के लिये प्रविष्ट हुए। तब आयुष्मान् पिंडोल भारद्वाजने आयुष्मान् मौद्गल्यायनसे कहा—

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>बिना रीढ़वाले≕सर्प । <sup>३</sup>दो पैरवाले=मनुष्य । ³कनखजुरा आदि ।

"आयुष्मान् महामौद्गल्यायन अर्हत् हैं, और ऋदिमान् भी जाइये आयुष्मान् भौद्गत्यायन ! इस पात्रको उतार लाइये । आपके लिये ही यह पात्र है ।"

"आयुष्मान् पिंडोल भारद्वाज अर्हत् हैं, और ऋद्विमान् भी०।"

तव आयुष्मान् पिंडोल भारद्वाजने आकाशमें उळकर, उस पात्रको ले, तीन वार राजगृहका चक्कर दिया। उस समय राजगृहके श्रेष्ठीने पुत्र-दारा-सिहत हाथ जोळ, नमस्कार करते हुए अपने घरपर खळे हो—

"भन्ते ! आर्य-भारद्वाज ! यहीं हमारे घरपर उतरें।"

आयुष्मान् पिंडोल भारद्वाज राजगृहके श्रेष्ठीके मकानपर उतरे (=प्रतिष्ठित हुए) । तब राजगृहके श्रेष्ठीने आयुष्मान् पिंडोल भारद्वाजके हाथसे पात्र लेकर, महार्घ खाद्यसे भरकर उन्हें दिया। आयुष्मान् पिंडोल भारद्वाज पात्र-सहित आराम (=ितवास-स्थान)को गये। मनुष्योंने सुना—आर्य-पिंडोल भारद्वाजने राजगृहके श्रेष्ठीके पात्रको उतार लिया। वह मनुष्य हल्ला मचाते आयुष्मान् पिंडोल भारद्वाजके पीछे लगे। भगवान्ने हल्लेको सुना, सुनकर आयुष्मान् आनन्दको संबोधित किया—"आनन्द! यह क्या हल्ला-गुल्ला है?"

"आयुष्मान् पिंडोल भारद्वाजने भन्ते! राजगृहके श्रेष्ठीके पात्रको उतार लिया। लोगोंने (इसे) सुना०। भन्ते! इसीसे लोग हल्ला करते आयुष्मान् पिंडोल-भारद्वाजके पीछे पीछे लगे हैं। भगवान् वही यह हल्ला है।"

तब भगवान्ने इसी संबंधमें इसी प्रकरणमें, भिक्षु-संघको जमा करवा, आयुष्मान् पिंडोल भार-ढाजसे पूछा—

"भारद्वाज ! क्या तूने सचमुच राजगृहके श्रेष्ठीका पात्र उतारा ?"

"सचमुच भगवान् !"

भगवान्ने धिक्कारते हुए कहा---

"भारद्वाज ! यह अनुचित है प्रतिकूल=अ-प्रतिरूप, श्रमणके अयोग्य, अविधेय=अकरणीय है । भारद्वाज ! मुवे लकळीके वर्तनेके लिये कैसे तू गृहस्थोंको उत्तर-मनुष्य-धर्म ऋद्वि-प्रातिहार्य दिखायेगा।...। भारद्वाज ! यह न अप्रसन्नोंको प्रसन्न करनेके लिये है०।" (इस प्रकार) धिक्कारते (हुए) धार्मिक कथा कह, भिक्षुओंको संबोधित किया—

"भिक्षुओ ! गृहस्थोंको उत्तर-मनुष्य-धर्म ऋद्धि-प्रातिहार्य न दिखाना चाहिये, जो दिखाये उसको 'दुष्कृत'की आपित्त । भिक्षुओ ! इस पात्रको तोळ, टुकळा-टुकळाकर, भिक्षुओंको अंजन पीसनेके लिये दे दो । भिक्षुओ ! लकळीका वर्तन न धारण करना चाहिये । ० 'दुष्कृत' ।"

''भिक्षुओ ! सुवर्णमय पात्र न धारण करना चाहिये, रौप्यमय०, मणि-मय०, वैदुर्थमय०, स्फटिकमय०, कंसमय, काँचमय, राँगेका० सीसेका०, ताम्प्रलोह (=ताँबा) का०,...'दुष्कृत'...। भिक्षुओ ! लोहेके और मिट्टीके—-दो पात्रोंकी अनुज्ञा देता हूँ।'' 28

उस समय पात्र (=भिक्षापात्र)की पेंदी घिस जाती थी । भगवान्से यह बात कही ।—
"भिक्षुओ! अनुमति देता हूँ, पात्र मंड ल (=पात्रके नीचे रखनेकी गेडुरी)की ।" 29

(ख) नियम—उस समय षड्वर्गीय भिक्षु सुनहले, रुपहले नाना प्रकारके पात्र-मंडलको धारण करते थे। ०जैसे कामभोगी गृहस्थ। भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ ! सुनहले, रुपहले नाना प्रकारके पात्र-मंडलको नहीं धारण करना चाहिये, जो धारण करे उसे दुक्कटका दोष हो । भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ राँगे और सीसे इन दो प्रकारके पात्रमंडलकी ।" 30

३--अधिक मंडल ठीक न आते थे।---

"भिक्षुओ! अनुमित देता हूँ रेखा डालनेकी।" 3 ा

४---शिकन (=बलि) पळ जाती थी।---

"भिक्षुओ! अनुमति देता हूँ मकरदंत (=मगरदन्ती खूँटी) काटनेकी।" 32

५—उस समय षड्वर्गीय रूप (=मूर्ति) खींचे हुए, भित्तिकर्म किये (=रंगसे चित्र खींचे) चित्र (विचित्र) पात्र-मंड ल को धारणकर सळकपर घूमते थे। लोग हैरान० होते थे०। भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ! रूप खींचे हुए, रंगसे चित्र खींचे पात्र-मंडलको न धारण करना चाहिये, जो धारण करे उसे दुक्कटका दोष हो। भिक्षुओ! अनुमति देता हूँ प्रकृति मंडलकी।" 33

६—उस समय भिक्षु पानीसहित पात्रको सँभाल रखतेथे, पात्रमें दुर्गन्ध आने लगती थी। भग-वान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ! पानीसहित पात्रको नहीं रख छोड़ना चाहिये, जो रख छोळे उसे दुक्कटका दोष हो। भिक्षुओ! अनुमति देता हूँ, धूप दिखलाकर पात्रको रखनेकी। 34

७---पानी सहित पात्रको तपाते थे, पात्रमें दुर्गन्ध आती थी। भगवान्से यह वात कही।---

"॰पानीसहित पात्रको न तपाना चाहिये, ॰दुक्कट॰। भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ, पानी खाली कर धूप दिखला पात्रको रखनेकी । 35

८--०धूपमें पात्रको डाहते थे, पात्रका रंग विकृत होता है। ०---

"०धूपमें पात्रको नहीं डाहना चाहिये, ०दुक्कट० । अनुमित देता हूँ, मूहूर्तभर धूपमें रख पात्र-को रख देनेकी ।" 36

९—० उस समय बहुतसे पात्र खुली जगहमें आधारके बिना रक्खेथे, बवंडरने आकर पात्रोंको तोळ दिया। भगवान्से यह बात कही।—

"०अनुमति देता हूँ, पात्रके आधारकी ।" 37

१०—०उस समय भिक्षु वारीपर पात्रको रखते थे, गिरकर पात्र टूट जाते थे। भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ ! वारीपर पात्रको न रखना चाहिये, ०दुक्कट०।" ३8

११—-उस समय भूमिपर पात्रको औंधा देते थे, पात्रोंकी वारी घिस जाती थी । ०भगवान्०।— "भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ, (नीचे) तृण बिछानेकी।" 39

१२-तृणके बिछौनेको कीळे खा जाते थे। । ---

"०अनुमति देता हूँ, चो ल क (=पोतन)की ।" 40

१३--चोल कको कीळेखा जातेथे।०।--

"०अनुमति देता हूँ, पात्र-मालक (-विडींची? घळथही)की।"4ा

१४--पात्र-मालकसे गिरकर पात्र टूट जाते थे। ०।---

"०अनुमति देता हूँ, पात्र-कंडोलिका (=गेंळुल)की।"42

१५--पात्र-कंडोलिकासे पात्र घिस जाते थे। ।---

"०अनुमति देता हूँ, पात्रके थैले (=स्थिवका)की ।" 43

१६—संबंधक (=गर्दन बाँधनेका बंधन) न था । ०भगवान् ०।—

"०अनुमति देता हूँ संबंधककी, और बाँधनेकी सुतलीकी।" 44

१७—उस समय भिक्षु भीतकी खूँटीपर, नागदन्तक (=हथिदन्ती खूँटी)पर भी पात्रको लटका देते थे, गिरकर पात्र टूट जाता था।।--

"०पात्रको नहीं लटकाना चाहिये; ०दुक्कट०।" 45

१८—-उस समय भिक्षु चारपाईपर पात्र रख देते थे, याद न रहनेसे चारपाईपर बैठते समय उतंरकर पात्र टूट जाता था। ०।—

"०पात्रको चारपाईपर न रखना चाहिये, ०दुक्कट०।" 46

१९---० चौकीपर पात्र रख देते थे, याद न रहनेसे । । --

"०पात्रको चौकीपर न रखना चाहिये, ०दुक्कट०।" 47

२०--उस समय भिक्षु पात्रको अंक (=गोद)में ले रखते थे, याद न रहने ०।०।--

''०अंकमें पात्र नहीं रखना चाहिये, ० दुक्कट ० ।'' 48

२१—० छत्तेपर पात्रको रख देते थे, आँधी आनेपर छ त्ते के उठ जानेसे पात्र गिरकर टूट जाता था । • ।—

" ॰ छत्तेपर पात्रको न रखना चाहिये, ॰ दुक्कट ॰ ।" 49

२२—उस समय भिक्षु पात्रको हाथमें लिये किवाळको खोलते थे, किवाळसे लगकर पात्र टूट जाता था। ०।—

'' • पात्रको हाथमें ले किवाळ न खोलना चाहिये, • दुक्कट • ।" ५०

२३—उस समय भिक्षु तूँबेके खप्परको ले भिक्षा माँगने जाते थे। लोग हैरान ० होते थे— जैसे कि तीर्थिक। ० ।—

" ० त्रुँबेके खप्परमें भिक्षा माँगने नहीं जाना चाहिये; ० दुक्कट ० । 5 ा

२४--- घळेके खप्परमें ०। ० जैसे तीर्थिक। ०।---

" ० घळेके खप्परमें भिक्षा माँगने नहीं जाना चाहिये; ० दुक्कट ०।" 52

## (११) चीवर

१—उस समय एक भिक्षु सर्वपांसुकूलिक (=िजसके सभी कपळे रास्तेके फेंके चीथळोंको सीकर बने हों)था, उसने मुर्देकी खोपळीका पात्र धारण किया। एक स्त्री देख डरके मारे चिल्ला उठी—'अब्भुं में ! अब्भुं में !! यह पिशाच है रे !!!' लोग हैरान ० होते थे—कैसे शाक्य-पुत्रीय श्रमण मुर्देकी खोपळीके पात्रको धारण करेंगे, जैसेकि पिशाचिल्लकामें। भगवान्से यह बात कही।—

" ॰ मुर्देकी खोपळीका पात्र नहीं धारण करना चाहिये, ॰ दुक्कट ॰ ।" 53 भिक्षुओ ! सर्व पांसुक्लिक नहीं होना चाहिये, ॰ दुक्कट ॰ । 54

२—उस समय भिक्षु चलकों (चाभ कर फेंकी चीजों को भी) (खाकर फेंकदी गई) हिंडुयोंको भी, जूठे पानीको भी पात्रमें ले जाते थे। लोग हैरान ० होते थे—यह शाक्यपुत्रीय श्रमण जिसमें खाते हैं, वही इनका प्रतिग्रह (चान) है। ०।—

''० पात्रमें चलक, हड्डी (और) जूठे पानीको नहीं ले जाना चाहिये, ० दुक्कट ०। भिक्षुओ ! अनुमति देता हुँ, प्रतिग्रहकी।''ऽऽ

३—उस समय भिक्षु हाथसे फाळकर चीवरको सीते थे, चीवर ठीक नहीं (=िवलोम) हाता था । भगवान्से यह बात कही ।—

''० अनुमति देता हूँ सत्थ क (≕केंची) और न म त क (≔वस्त्र-खंड) की ।'' ऽ6

१ डरके वक्त निकला शब्द (—अट्टकथा)।

#### (१२) शस्त्र आदि

१—उस समय संघको दंड-सत्थक (≕भुजाली) मिला था।०।— "०अनुमति देता हुँ, दंड-सत्थककी।"57

२—उस समय ष ड्व गीं य भिक्षु सोने-रूपे (आदि) तरह तरहके स त्थ क - दं ड (=हथियार) को धारण करते थे।० जैसे कामभोगी गृहस्थ।०भगवान्०।—

"भिक्षुओ! सोने-रूपे (आदि) तरह तरहके सत्थक-दंडोंको नहीं धारण करना चाहिये, •दुक्कट । भिक्षुओ! अनुमित देता हूँ हड्डी, दाँत, सींग, नल (=नरकट), बाँस, काट, लाख, फल, लोह (=ताँब), शंखनाभि (=शंख)के शस्त्रके दंडोंकी।" 58

३—उस समय भिक्षु मुर्गेकी पाँखसे भी, बाँसकी खपीचसे भी चीवरको सीते थे, चीवर ठीकसे न सिलता था। ०।—

"अनुमति देता हुँ, सूईकी।" 59

४---सूइयाँ मूर्चा खा जाती थीं।---

"०अनुमित देता हूँ, सूई (रखनेके लिये) नालीनालिका की।" 6०

नालिकामें होनेपर भी मुर्चा खा जाती थीं।--

"०अनुमति देता हूँ किण्ण (=चूर्ण)से भरनेकी।" 61

५-- किण्ण होनेपर भी मुर्चा खा जाती थीं।

"०अनुमति देता हूँ सत्तुसे भरनेकी।" 62

६-सत्त्रेस भी मुर्चा खा जाती थीं।---

''०अनुमति देता हूँ, सरितक (≔पाषाण-चूर्ण)की।''63

७--सरितकसे भी मुर्चा खा जाती थीं।--

"॰अनुमति देता हुँ, मोमसे लपेटनेकी।" 64

८-सरितक ट्ट जाता था।--

"०अनुमति देता हूँ सरितककी, सिपाटिका (≔गोँदकी)की।" 65

#### (१३) कठिन-चीवर

(क). क ठिन का फै लाना—उस समय वहाँ कील गाळकर (उससे) बाँघ चीवरको सीते थे, चीवर बेढंगे कोनोंवाला हो जाता था।।।—

"०अनुमित देता हूँ कठिन , कठिनकी रस्सीकी, उसमें बाँधकर चीवर सीना चाहिये। 66 ऊभळ-खाभळ (भूमि)पर कठिनको फैलाते थे, कठिन टूट जाता था। ०।——

"ऊभळ-खाभळ (भूमि)पर कठिनको नहीं फैलाना चाहिये, ०दुक्कट०।" 67

भूमिपर क ठिन को फैलाते थे, कठिनमें धूल लग जाती थी। ०।---

"०अनुमति देता हूँ, तृणके बिछौनेकी।" 68

कठिनका छोर निर्बल हो जाता था। । ।---

''०अनुमति देता हूँ, हवा आनेके रुख प रि भं ड (=ओट)के रखनेकी।''6<sub>9</sub>

(ख). कठिनकी सिलाई—कठिन पूरा न हो सकता था।—

"०अनुमति देता हूँ, दंड कठिनकी (≕चौखटा), पिदलक (≕खपाच), शलाका,

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>सीनेका फट्ठा।

बाँधनेकी रस्सी, बाँधनेके सूतसे बाँधकर चीवरके सीनेकी।" 70

सुत्तान्तरिकायें (=टाँके) बराबर न होती थी।---

"०अनुमति देता हूँ, कलम्बक (=पटियाना)की।" 71

सूत टेढ़े हो जाते थे।---

"०अनुमति देता हूँ मोघसुत्तक (=लंगर)की।" 72

उस समय भिक्षु बिना पैर घोये क ठिन पर च ढ़ ते थे, कठिन मैला हो जाता था।०।—

"०बिना पैर धोये कठिनपर नहीं जाना चाहिये, ०दुक्कट०।" 73

उस समय भिक्षु गीले पैरों कठिनपर चढ़ जाते थे, कठिन मैला हो जाता था। ०।---

"॰गीले पैरों कठिनपर नहीं चढ़ना चाहिये, ॰दुक्कट॰।" 74

उस समय भिक्षु पैरमें जूता पहिने कठिनपर चढ़ जाते थे, कठिन मैला हो जाता था। •।---

''०पैरमें जूता पहिने कठिनपर न चढ़ना चाहिये, ०दुक्कट०।'' 75

(ग). मि ज्रा ब कैं ची आ दि—उस समय भिक्षु चीवर सीते वक्त अँगुलीसे पकळते थे, अँगुलियाँ रुक्ष (=खुर्दरी) हो जाती थीं। ০।—

''∘अनुमति देता हुँ, प्रतिग्रह (=िमज्राब)की।'' 76

उस समय षड्वर्गीय भिक्षु सोना, रूपा (आदि) नाना प्रकारके प्रतिग्रहको धारण करते थे।० जैसे कामभोगी गृहस्थ।०।—

"० सोना, रूपा (आदि) नाना प्रकारके परिग्रहको नहीं धारण करना चाहिये, ०दुक्कट०। भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ हुर्डी,० शंखके (प्रतिग्रह)की।" 77

उस समय सत्थ क (=कैंची) और प्रतिग्रह (=मिज्राब) दोनों खो जाते थे। । ।---

"०अनुमित देता हूँ, आवेसन-वित्थक (=सियनी)की।" 78

आवेसन-वित्थक उलझ जाता था। ०।---

"०अनुमति देता हूँ, प्रतिग्रहकी थैलीकी।" 79

कंधे (पर थैलीको लटकाने)का बंधन न था। ०।---

"०अनुमति देता हुँ, कंधेपर बाँधनेके सूतकी।" 80

(घ). क ठिन शा ला—उस समय भिक्षु खुली जगहमें चीवर सीते थे। भिक्षु सर्दींसे भी तक-लीफ़ पाते थे, गर्मीसे भी।०।—

"०अनुमति देता हूँ कठिनशालाकी, कठिन-मंडपकी।" 81

कठिनशाला नीची कुर्सीकी थी, पानी भर जाता था। ०।--

"०अनुमति देता हुँ, कूर्सीके ऊँची बनानेकी।" 82

चुनावट गिर जाती थी।--

"०अनुमति देता हूँ, ईंट, पत्थर और लकळी इन तीनकी चुनाईकी।" 83

चढ़नेमें दु:ख पाते थे।--

"॰अनुमित देता हूँ, ईंट, पत्थर और लक्ळी इन तीन प्रकारकी सीढ़ीकी।" 84

चढते वक्त गिर जाते थे।--

"०अनुमति देता हुँ आलम्बन-बाहकी।" 85

१ देखो चृत्ल० ५∫१।१२ (२) पृष्ठ ४२६।

. कठिनशालामें तृण-चूर्ण गिर जाता था।—

"०अनुमित देता हूँ, ओगुम्बन (=लेवारना) करके सफ़ेद, काला, गेरूसे रँगने, माला, लता, मकरदन्त, पाँच पाटीके चीवरके बाँस, चीवरकी रस्सीकी।" 86

उस समय भिक्षु चीवर सीकर क ठिन (=फट्टा) को वहीं छोळ चले जाते थे, गिरकर कठिन टूट जाता था। ॰।—–

"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ, भीतकी खूँटीपर नागदन्त (=हथिदन्ती खूँटी)पर लटकाने-की।" 87

### २--वैशाली

तब भगवान् राजगृह में इच्छानुसार विहारकर जिधर वैशा ली है, उधर चारिकाके लिये चल पळे। उस समय भिक्षु सूई भी, सत्थक (=कैंची) भी, भैपज्य भी पात्रमें लेकर जाते थे। ०।——

## (१४) थैली

"०अनुमति देता हूँ, भैषज्यकी थैली (=स्थिवका)की।" 88

कंधे (पर लटकानेका)का बंधन न होता था।--

"०अनुमति देता हूँ, कंधेके बंधनकी, बंधनके सूतकी।" 89

उस समय एक भिक्षु कायबंधन (=कमरबंद)से जूतेको बाँध गाँवमें भिक्षाके लिये गया। एक उपासकका शिर वंदना करते वक़्त जूतेसे लग गया। वह भिक्षु गुम हो गया। तब उस भिक्षुने आराममें जा भिक्षुओंसे यह बात कही। भिक्षुओंने भगवान्से यह बात कही।—

"०अनुमति देता हूँ, जूता (रखने)की थैलीकी।" 90

कंधे (पर लटकानेका) बंधन न होता था।---

"०अनुमति देता हूँ, कंधेके बंधनकी, बंधनके सूतकी।" 91

#### (१५) जलञ्जका

उस समय रास्तेमें (चलते) पानी अकल्प्य (=व्यवहारके अयोग्य था, और) जलछक्का (=परिस्नावण) न था।०।—

"०अनुमति देता हूँ, जलछक्केकी।" 92

चोलक (=कपळा) ठीक न आता था।—

"॰अनुमित देता हूँ (लकळीके मेखलेमें मढ़कर बने) कलछी जैसे जलछक्केकी।" 93 चोळकसे काम न चलता था।—

"०अनुमित देता हूँ धर्मकरक (= गळुए)की।" 94

उस समय दो भिक्षु को स ल देशमें रास्तेमें जा रहे थे। एक भिक्षु अनाचार (=ठीक आचार न) करता था, दूसरे भिक्षुने उस भिक्षुसे यह कहा—

"आवुस! मत ऐसा कर, यह विहित नहीं है।"

उसने उसके प्रति गाँठ बाँध ली। तब प्याससे पीळित हो उस भिक्षुने गाँठ बाँध लिये भिक्षुसे यह कहा—

"आवुस! मुझे जलछक्का दो, पानी पिऊँगा।"

गाँठ बाँघे भिक्षुने न दिया। वह भिक्षु प्यासके मारे मर गया। तब उस भिक्षुने आराममें जा भिक्षुओंसे वह बात कही।—

"क्या आवुस ! माँगनेपर तूने जलछक्का नहीं दिया ?"

"हाँ, आवसो!"

जो वह अल्पेच्छ० भिक्षु थे, वह हैरान० होते थे---०। --सचमुच०"।०--

"भिक्षुओ ! रास्तेमें जाते जलछक्का माँगनेपर देनेसे इन्कार नहीं करना चाहिये, जो न दे उसे दुक्कटका दोष हो। 95

"भिक्षुओ ! बिना जलछक्केके रास्तेमें नहीं जाना चाहिये, ०दुक्कट०। 96 "यदि जलछक्का न हो, तो संघाटीके कोनेसे ही छानकर पीनेका इरादा रखना चाहिये।"

## §२-बिहार-निर्माग्

### (१) नवकर्म (=इमारत बनानेका काम)

तब भगवान् क्रमशः चारिका करते जहाँ वैशा ली थी वहाँ गये। वहाँ भगवान् वैशालीमें म हावन की कूटा गार शाला में विहार करते थे। उस समय भिक्षुन व कर्म (=नई इमारत बनवाना) करते थे, जलछक्का काम न दें सकता था। भगवान्से यह बात कही।—

''भिक्षुओ! अनुमति देता हुँ, डंडेमें लगे जलछक्केकी।'' 97

डंडेमें लगा जलछक्का भी काम न दे सकता था।।--

''भिक्षुओ! अनुमति देता हुँ ओत्थरक (=छन्ना)की।'' 98

उस समय भिक्षु मच्छरोंसे सताये जाते थे। ०।--

"भिक्षुओ ! अनुमति देता हुँ, मसहरीकी।" 99

उस समय वैशा ली में अच्छे अच्छे भोजोंका सिलसिला लगा हुआ था। भिक्षु अच्छे अच्छे भोजोंको खाकर शरीरके अभिसन्न (=सन्न) होनेसे बहुत बीमार रहा करते थे। तब जीवक कौ मार भृत्य किसी कामसे वैशाली गया। जीवक कौमारभृत्यने...—होनेसे बीमार पळे देखा। देखकर जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। जाकर भगवान्से अभिवादनकर एक ओर बैठा। एक ओर बैठे जीवक कौमारभृत्यने भगवान्से यह कहा-

''भन्ते ! इस समय वैशालीमें अच्छे अच्छे भोजोंका सिलसिला लगा हुआ है। भिक्षु० बहुत वीमार पळे हुए हैं। अच्छा हो, भन्ते! भगवान् भिक्ष्ओंके लिये चं क्रम (=टहलनेकी जगह) और जन्ताघर (=स्नानगृह)की अनुमति दें, इस प्रकार भिक्षु बीमार न पळेंगे।"

तव भगवान्ने जीवक कौमारभृत्यको धार्मिक कथा द्वारा... समुत्तेजित=संप्रहर्षित किया। तब जीवक कौमारभृत्य० प्रहर्षित हो आसनसे उठ भगवानुको अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर चला गया। तब भगवान्ने इसी संबंधमें इसी प्रकरणमें धार्मिक कथा कह भिक्षुओं को संबोधित किया--

#### (२) चंक्रम, जन्ताघर

"भिक्षुओ! अनुमति देता हूँ, चंक्रम और जंताघरकी।" 100

उस समय भिक्षु ऊभळ खाभळ चंक्रमपर टहलते थे, पैर दर्द करते थे। भगवान्से यह बात कही।--

"भिक्षुओ! अनुमति देता हुँ, समतल करनेकी।" 101 चंक्रम नीची कुर्सीका था, पानी लग जाता था।--

"०अनुमति देता हूँ, ऊँची कुर्सीके करनेकी।" 102

चिनाई गिर पळती थी।---

"०अनुमति देता हूँ ईंट, पत्थर और लकळी—तीन प्रकारकी चुनाईकी।" 103

चढ़नेमें तकलीफ़ होती थी।---

"०अनुमित देता हूँ तीन प्रकारकी सीढ़ियोंकी—ईंटकी सीढ़ी, पत्थरकी सीढ़ी, लकळीकी सीढ़ीकी।" 104

चढ़ते समय गिर पळते थे।---

"०अनुमति देता हूँ बाहीं (=आलम्बन बाह)की।" 105

उस समय भिक्षु टहलते वक्त गिर पळते थे। ०।--

"०अनुमति देता हुँ, चंक्रमकी वेदीकी।" 106

उस समय भिक्षु चौळेमें टहलते सर्दी गर्मीस तकलीफ़ पाते थे। ०।--

"०अनुमित देता हूँ घेरकर (ओगुम्बेत्त्वा) लीपने पोतनेकी,सफ़ेद, काला, (या) गेक्से रँगनेकी; माला, लता, मकरदन्त, पंचपिटका (चपाँच पाटीके चीवरके पाँस), चीवर टाँगनेके अर्गन (=वाँस-रस्सी)के बनानेकी ।" 107

जन्ताघर नीची कुर्सीका होता था, (बरसातमें) पानी लग जाता था। ० ।--

"०अनुमति देता हूँ ऊँची कुर्सीका करनेकी।" 108

चिनाई गिर पळती थी।--

"०अनुमति देता हूँ, ईंट, पत्थर, और लक्ळी——तीन प्रकारकी चिनाईकी।" 109 चढ़नेमें तकलीफ़ होती थी।——

"०अनुमित देता हूँ तीन प्रकारकी सीढ़ियोंकी—ईंटकी सीढ़ी, पत्थरकी सीढ़ी (और) लकळी की सीढ़ीकी।" IIO

चढ़ते समय गिर पळते थे।---

"०अनुमति देता हूँ बाँहींकी।" 111

जन्ताघरमें किवाळ न होता था।---

"०अनुमित देता हूँ किवाळ, पृष्ठ-संघाट (=िबलाई), उलूबल (=ेदेहरी), उत्तरपाशक (=सद्दल), अर्गलर्वित्तक (=कपाट), किपसीसक (=खूँटी), सूची (=कुंजी), घटिक (=ताला), ताल-छिद्र (=तालेका छिद्र), आविञ्जनिच्छिद्द (=रस्सीका छिद्र), आविञ्जनरज्जु (=लटकन रस्सी)की।" 112

जन्ताघरकी भीतकी जळ खियाती (=घिसती) थी 10---

"०अनुमति देता हूँ मेंडरी बनानेकी।" 113

जन्ताघरमें धूमनेत्र (=धुँआ निकालनेकी चिमनी) न था । ०।---

"०अनुमति देता हुँ धुमनेत्रकी।" 114

उस समय भिक्षु छोटे जन्ताघरके बीचमें आगका स्थान भी बनाते थे। आने-जानेका अवकाश न रहता था।—

"०अनुमति देता हूँ, छोटे जन्ताघरमें एक ओर आगका स्थान बनानेकी, और बळे जन्ताघरमें बीचमें।" 115

जन्ताघरमें अग्निमुख (=पुत्ता) जल जाता था।---

"०अनुमित देता हूँ, मुँहपर मिट्टी देनेकी।" 116

हाथमें मिट्टी भिगाते थे।---

"०अनुमित देता हूँ मिट्टीके (भिगानेके लिये) दोनकी।" 117 मिट्टीमें दुर्गन्ध आती थी।— "०अनुमित देता हूँ मिट्टीको वासनेकी।" 118
जन्ताघरमें आग कायाको जलाती थी।—
"०अनुमित देता हूँ पानी लाकर रखनेकी।" 119
थालीमें भी पात्रमें भी पानी लाते थे।—
"०अनुमित देता हूँ, पानीके स्थान (=उदकाधान)की, शराव (=पुरवे)की।" 120
तृणसे छाया जन्ताघर कूळेसे भर जाता था।—
"०अनुमित देता हूँ घेरकर लीपने-पोतनेकी।" 121
जन्ताघरमें कीचळ हो जाती थी—
"०अनुमित देता हूँ ईट, पत्थर और लकळी—(इन) तीन प्रकारके बिछावकी।" 122
"०अनुमित देता हूँ, घोनेकी।" 123
पानी लग जाता था—
"०अनुमित देता हूँ, पानीकी नालीकी।" 124
उस समय भिक्षु जन्ताघरमें जुमीनपर बैठते थे, शरीरमें खुजली होती थी।—
"०अनूमित देता हूँ, जन्ताघरमें जुमीनपर बैठते थे, शरीरमें खुजली होती थी।—
"०अनूमित देता हूँ, जन्ताघरमें जुमीनपर बैठते थे, शरीरमें खुजली होती थी।—
"०अनूमित देता हूँ, जन्ताघरकी चौकीकी।" 125
उस समय जन्ताघर घरा न होता था।—

"॰अनुमित देता हूँ, ईंट, पत्थर और लकळी (इन) तीनके प्राकारोंस (जन्ताघरको) घरने की।" 126

#### (३) कोष्ठक

कोष्ठक (=द्वारका कोठा) न होता था।---

"०अनुमति देता हूँ कोष्ठककी।"...127

"०अनुमति देता हुँ ऊँची कुर्सीके (कोष्ठक)की।"...128

"०अनुमति देता हूँ, इँट, पत्थर और लक्ळी तीन प्रकारकी चिनाईकी।"... 129

"०अनुमति देता हूँ तीन प्रकारकी सीढ़ियोंकी—ईंटकी सीढ़ी, पत्थरकी सीढ़ी और लकळीकी सीढ़ीकी।"...130

"०अनुमति देता हूँ बाँहींकी ।"...131

"०अनुमति देता हूँ किवाळ०<sup>९</sup> आविञ्जनरज्जुकी ।''. . . ा ३ 2

"०अनुमति देता हूँ मेंडरी बनानेकी ।" 133

उस समय कोष्ठकमें तिनकोंका चूरा गिरता था ।--

"०अनुमति देता हुँ, ओगुम्बनकर० रे पंचपटिकाकी।" 134

कीचळ होता था।---

"०अनुमति देता हूँ, मरुम्ब (=चूर्ण) फैलानेकी।" 135

नहीं पूरा पड़ता था---

"०अनुमति देता हूँ पदरसिला (=िगट्टी) विछानेकी।" 136

पानी पळा रहता था--

"०अनुमति देता हूँ, पानीकी नालीकी।" 137

उस समय भिक्षु नंगे होते एक दूसरेकी बंदना करते कराते थे। एक दूसरेकी मालिश करते थे; एक दूसरे को (चीज़ें) देते थे, ग्रहण करते थे, खाते थे, आस्वादन करते थे, पीते थे। ०।——

"भिक्षुओ! नंगा होते एक दूसरेकी वंदना न करनी करानी चाहिये। एक दूसरेकी मालिश न करनी चाहिये, एक दूसरेको देना न चाहिये, ग्रहण न करना चाहिये; न खाना आस्वादन करना, (और) पीना चाहिये। जो वंदना करे० पीये उसे दुक्कटका दोष हो।" 138

उस समय भिक्षु जन्ताघरमें जमीनपर चीवर रखते थे, चीवरमें धूल लग जाती थी।०—
"०अनुमित देता हूँ, जन्ताघरमें चीवर (टाँगनेके) वाँस और रस्सीकी।" 139
वर्षा होनेपर चीवर भीग जाते थे।—

"०अनुमति देता हूँ जन्ताघर-शालाकी।"......140

"०अनुमति देता हूँ ऊँची कुरसीकी करनेकी।" 141

"०अनुमति देता हूँ, ०<sup>९</sup> चिननेकी।" 142

"०अनुमति देता हूँ, ० र सीढीकी।".....143

"०अनुमति देता हूँ, बाहींकी।" 144

जन्ताघरकी शालामें तिनकेका चुरा पळता था---

"०अनुमित देता हूँ, ओगुम्बनकर० विवर (टाँगने)के बाँस-रस्सीके बनानेकी। 145 उस समय भिक्षु जंताघरमें और पानीमें नंगे हो मालिश करनेमें हिचकिचाते थे।०।——

"०अनुमित देता हूँ, तीन प्रकारके पर्दे (में नंगे होने)की—जन्ताघरका पर्दा, पानीका पर्दा, (और) वस्त्रका पर्दा।" 146

### (४) पानीके स्थान

उस समय जन्ताघरमें पानी नहीं रहता था।---

"०अनुमति देता हूँ उदपान (=िघळौची) की।" 147

उदपानका कूल (=बारी) टूटता था।--

"०अनुमति देता हूँ, ईंट पत्थर और लकळीकी चिनाईकी।"......148

"०अनुमति देता हूँ, ऊँची कुरसी बनानेकी।".....149

"०अनुमति देता हूँ, तीन प्रकारकी सीढ़ियोंकी०।" 150

"०अनुमति देता हूँ, बाँहींकी।" 151

उस समय भिक्षु बल्लीसे भी, कमरबंदसे भी पानी निकालते थे-

"०अनुमति देता हूँ, पानी निकालनेके (=कूँएँ)की रस्सीकी।" 152

हाथमें दर्द होने लगता था--

"०अनुमित देता हूं, तुला (=ढेंकली), करकटक (=पुर) और चक्कबट्टक (=रहट)की।" 153 बर्तन बहुत ट्टते थे—

"०अनुमति देता हूँ, तीन वारकों (=रक्षकों)की—लोहवारक, दारु-चारक और धर्म-खंडकी।" 154

उस समय भिक्षु खुली जगहसे पानी निकालते वक्त सर्दिसे भी गर्मीसे भी कष्ट पाते थे।०—— "०अनुमति देता हूँ, भिक्षुको उदपान-शाला (=कूँएँ परकी छाजन)की।" 155

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>देखो पृष्ठ ४३०-३१ (107,127) । <sup>३</sup>देखो पृष्ठ ४३१ (130) ।

रदेखो पृष्ठ ४३१ (129)।

4.

उदपान-शालामें तिनकेका चुरा गिरता था।—

"०अनुमति देता हँ, ओगुम्बनकर०<sup>९</sup> पंचपटिका, चीवर (टाँगने)के बाँस रम्सीकी।" 156 उदपान (=कुआँ) ढँका न होता था, तिनकेका चरा गिरना था।--

"०अनुमति देता हँ, पिहान (पिधान, ढक्कन)की।" 157

पानीका बर्तन न था--

"०अनुमति देता हँ, पानीके दोनके, पानीके कडारकी।" 158

उस समय भिक्ष आराममें जहाँ तहाँ नहाते थे, उन्हें उससे आराममें कीचळ (=िवनखल्ल)

हो जाता था ।०---

"०अनुमति देता हुँ, चन्द निका (=हौज)की।" 159

चन्दिनका ढँकी न होती थी।, भिक्षु नहानेमें लजाते थे-

"०अनुमति देता हूँ, ईट, पत्थर या लकळी—तीन प्रकारके प्राकारोंसे घेरनेकी।" 160 चन्दनिकामें कीचळ हो जाता था।---

"०अनुमित देता हुँ, ईंट, पत्थर या लकळी इन तीन प्रकारके बिछावकी।" 161

पानी लग जाता था।---

"०अनुमति देता हुँ, पानीकी नालीकी।" 162

उस समय भिक्षओं के शरीर भीगे रहते थे। ---

''०अनुमति देता हुँ अंगोछे (≕उदकपुंछन चोलक)स सुखानेकी।'' 163

उस समय एक उपासक संघके लिये पूष्करिणी बनवाना चाहता था ।०--

"०अनुमति देता हूँ, पुष्करिणीकी।" 164

पूष्करिणीका कुल (=िकनारा) गिर जाता था--

"०अनुमति देता हुँ, ईट, पत्थर या लकळोकी चिनाईकी।"......165

"०अनुमति देता हुँ, सीढ़ीकी-- ।"......166

"०अनुमति देता हूँ, बाहींकी।" 167

पानी पूराना हो जाता था।--

"०अनुमति देता हुँ, पानीकी नालीकी, पानीकी नहरकी।" 168

उस समय एक भिक्षु संघके लिये निल्लेख (=मुँडेरेवाला) जन्ताघर बनाना चाहता था।०---"०अनुमति देता हूँ, निल्लेख जन्ताघरकी।" 169

## (५) आसन, शय्या

उस समय ष ड्वर्गीय भिक्षु चाँमासे भर आसनी (=निषीदन)ले प्रवास करते थे ।०---"०भिक्षुओ ! चौमासे भर आसनी ले प्रवास न करना चाहिये, जो प्रवास करे, उसे दुक्कटका दोष हो।" 170

उस समय षड्वर्गीय भिक्षु फुल बिखेरी शय्यापर सोते थे। लोग विहारमें घूमते वक्त (उसे) देखकर हैरान० होते थे--जैसे कामभोगी गृहस्थ ।०--

"०भिक्षुओ ! फूल बिखेरी शय्यापर न सोना चाहिये,० टुक्कट०।" 171 उस समय लोग गंधकी माला भी लेकर आराममें आते थे। भिक्षु संदेहमें पळ नहीं लेते थे।०-

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> देखो पुष्ठ ४३० (107)।

"अनुमित देता हूँ, गंधको ग्रहणकर किवाळमें पाँच अँगुलियोंके छाप (=पंचाँगुलिक) देनेकी, और फ्लोंको ग्रहण कर विहारके एक ओर रख देनेकी।" 172

उस समय संघको न म त क (=वस्त्र-खंड)मिला था।०---

"०अनुमति देता हूँ, नमतककी।" 173

तब भिक्षुओंको यह हुआ—'क्या नमतकका इस्तेमाल (=अधिष्ठान) करना चाहिये, या विकल्प (=बारीसे इस्तेमाल) करना चाहिये ?'—

"भिक्षुओ ! नमतकका न अधिष्ठान करना चाहिये, न विकल्प करना चाहिये।" 174 उस समय षड्वर्गीय भिक्षु आसिक्तकोपधान (=ताँबे चाँदीके तारोंमे खचित तिकये) को इस्तेमाल करते थे ०—जैसे कामभोगी गृहस्थ ।०—

"भिक्षुओ ! आसिक्त-उपधानको नहीं इस्तेमाल करना चाहिये,० दुक्कट०।" 175 उस समय एक भिक्षु रोगी था, वह भोजन करते वक्त हाथमें पात्र न रख सकता था।०—– "•अनुमति देता हुँ, म लो रिक (=आधार-इंडेके आधार)की।" 176

उस समय ष ड्व गीं य भिक्षु एक वर्तनमें खाते थे, एक प्यालेमें भी पीते थे, एक चारपाईपर भी लेटते थे, एक बिछौनेपर भी लेटते थे, एक ओढ़नेमें भी लेटते थे। एक ओढ़ने-विछौनेमें भी लेटते थे। लोग हैरान० होते थे—जैसे कामभोगी गृहस्थ।०—

"भिक्षुओ! एक बर्तनमें नहीं खाना चाहिये, एक प्याले में नहीं पीना चाहिये, एक चारपाई पर नहीं लेटना चाहिये, एक बिछौनेपर नहीं लेटना चाहिये, एक ओढ़नेमें नहीं लेटना चाहिये, एक ओढ़नेमें नहीं लेटना चाहिये, एक ओढ़ने-विछौनेमें नहीं लेटना चाहिये। जो खाये० लेटे, उसे दुवकटका दोष हो।" 177

## (६) बड्ढ लिच्छवोके लिये पात्र ढाँकना

उस समय व ड्ढ लिच्छ वी मे त्तिय और भुम्म ज क भिक्षुओंका मित्र था। तव व ड्ढ लिच्छवी जहाँ मेत्तिय भुम्मजक भिक्षु थे, वहाँ गया। जाकर मेत्तिय भुम्मजक भिक्षुओंम यह बोला—

"आर्यो ! वन्दना करता हूँ।"

ऐसा कहनेपर मेत्तिय भुम्मजक भिक्षु नहीं बोले।

दूसरी बार भी वड्ढ लिच्छवी०।

तीसरी बार भी वड्ढ लिच्छवी० यह बोला—

"आर्यो! वन्दना करता हूँ।"

तीसरी बार भी मेत्तिय और भुम्मजक भिक्षु नहीं बोले।

"क्या मैंने आर्योंका अपराध किया ? क्यों आर्य मुझसे नहीं बोल रहे हैं ?"

"क्योंकि आवुस वड्ढ! दर्भम ल्ल पुत्र १ द्वारा हमें सताये जाते देखकर भी तुम पर्वाह नहीं करते।"

"(तो) आर्यो! मैं क्या करूँ?"

"आवुस वड्ढ ! यदि तुम चाहो, तो आजही भगवान् आयुष्मान् दर्भमल्लपुत्रको नशा (निकाल) देंगे ।"

"आर्यो ! मैं क्या करूँ ? मैं क्या कर सकता हूँ ?"

"आओ आवुस वड्ढ ! जहाँ भगवान् हैं वहाँ जाकर भगवान्से यह कहो—

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> देखो चुल्ल ४ 🕄 २।१ पृष्ठ ३९५-९६।

'भन्ते ! यह योग्य नहीं० पानी जलतासा मालूम पळता है। आर्य दर्भमल्लपुत्रने मेरी स्त्री को दुपित किया।'

"अच्छा आर्यो ! "--०१।

"भन्ते ! जन्मसे लेकर स्वप्नसें भी मैथुन सेवन करनेको मैं नहीं जानता, जागतेकी तो बात ही क्या ?"

तब भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया--

"तो भिक्ष्ओ ! संघ वड्ढ लिच्छवी पुत्रका पत्त-निकुज्जन करे।

"शिक्षुओं शाठ वातोंसे युक्त उपासकके लिये, पत्तिकुज्जन (=3सकी भिक्षा आनेपर उसे न लेनेपर पात्रको मूँद दिया जाय) करना चाहिये—(१) भिक्षुओंके अलाभ (=हानि)के लिये प्रयत्न करता है; (२) भिक्षुओंके अनर्थके लिये प्रयत्न करता है; (३) भिक्षुओंके अवास (=न रहने)के लिये प्रयत्न करता है; (४) भिक्षुओंको आकोश (=िनंदा) परिहास करता है; (५) भिक्षुओंकी आपसमें फूट कराता है; (६) बुद्धकी निंदा करता है; (७) धर्मकी निन्दा करता है; (८) संघकी निन्दा करता है; (८) संघकी

"और भिक्षुओ ! इस प्रकार पत्त-निक्कुज्जन करना चाहिये—चतुर समर्थ भि क्षु संघको सूचित करे।—

"क. इप्ति०। ख. अनुथावण ०।

''ग. क्षा र णा—-'संघने व ड्ढ लिच्छवीके लिये पात्र ढाँक दिया। संघको पसंद है, इसलिये चुप है—-ऐसा मैं इसे समझना हूँ।''

तब आयुष्मान् आनन्द पूर्वाह्न समय पहिन करपात्र चीवर ले जहाँ वड्ढ लिच्छवीका घरथा, वहाँ गये। जाकर वड्ढ लिच्छवीसे यह बोले—

"आवुस वड्ढ ! संघने तेरे लिये पात्र ढाँक दिया, संघके उपयोगके तुम अयोग्य हो ।" तब वड्ढ लिच्छवी—'संघने मेरे लिये पात्र ढाँक दिया, मैं संघके उपयोगके अयोग्य हूँ'— (सोच) वहीं मूछित हो गिर पळा। तब वड्ढ लिच्छवी मित्र-अमात्त्य, जाति-विरादरीवाले वड्ढ लिच्छवीसे यह बोले—

"बस आवुस वङ्ढ ! मत शोक करो, मत खेद करो । हम भगवान् और भिक्षु-संघको मनावेंगे ।" तव वङ्ढ लिच्छवी स्त्री-पुत्र सहित, मित्र-अमात्त्य जाति-विरादरीवालों सहित भीगे वस्त्रों भीगे केशों सहित, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया । जाकर भगवान्के पैरोंमें शिरसे पळकर भगवान्मे यह योला—

"भन्ते ? बाल (=मूर्ख)सा, सूढ़सा, अचतुरसा हो मैंने जो अपराध किया ; जोिक मैंने आर्य दर्भ, मल्लपुत्रको निर्मूल शील-भ्रष्टताका दोप लगाया, सो भन्ते ! भगवान् भविष्यमें संवर (=रोक करने) के लिये मेरे उस अपराधको अत्ययके तौरपर स्वीकार करें।"

"आवुस! जो तूने वालसा हो अपराध किया । चूँ कि आवुस! तू अपराधको अपराधके तौर पर देखकर धर्मानुसार प्रतीकार करता है, इसिलये हम उसे स्वीकार करते हैं। आवुस! बड्ढ आर्य विनयमें यह बृद्धि (की बात) है, जो कि (किये) अपराधको अपराधके तौरपर देखकर धर्मानुसार (उसका) प्रतीकार करना, और भविष्यके संवरके लिये प्रयत्नशील होना।"

तब भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया-

"तो भिक्षुओ ! संघ वड्ढ लिच्छवीके लिये पात्रको उघाळ दे।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> देखो चुल्ल० ४ (२।१ पृष्ठ ३९५-६।

"भिक्षुओ ! आठ बातोंसे युक्त उपासकके लिये संघ पत्त-उक्कुज्जन (=पात्र उघाळना)करे---

(१) भिक्षुओंके अलाभके लिये०, (२)० अनर्थके लिये०; (३)० अवासके लिये प्रयत्न नहीं करता;

(४) भिक्षुओंकी आक्रोश परिहास नहीं करता; (५) भिक्षुओंकी आपसमें फ्ट नहीं करता; (६) बुद्धकी निन्दा नहीं करता; (७) धर्मकी निन्दा नहीं करता; (८) संघकी निन्दा नहीं करता।— इन पाँच । 179

''और भिक्षुओ ! इस प्रकार पत्त-उक्कुज्जन करना चाहिये—चतुर समर्थ संघको सूचित करे— ''क. ज्ञ प्ति०। ख. अनु श्रा व ण ०।

''ग. धा र णा—-'संघने वड्ढ लिच्छवीके लिये पात्र उघाळ दिया। संघको पसंद है, इसलिये चुप है—-ऐसा मैं इसे समझता हूँ'।"

## ३---सुंसुमारगिरि

तब भगवान् वैशालीमें इच्छानुसार विहारकर जिधर भ र्ग है उधर चारिकाके लिये चल पळे क्रमशः चारिका करते जहाँ भर्ग था, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान् भ र्ग (देश) के संसुमार गिरिके भेस कलावन के मृगदाव में विहार करते थे।

#### (७) बोधिराजकुमारका सत्कार

उस समय बोधि राजकुमारने श्रमण या ब्राह्मण या किसी भी मनुष्यसे न भोगे को कन द नामक प्रासादको हालहीमें बनवाया था। तब बोधि-राजकुमारने संजिका पुत्र माणवकको संबोधित किया—

"आओ तुम सौम्य ! संजिकापुत्र ! जहाँ भगवान् हैं, वहाँ जाओ। जाकर मेरे वचन से, भग-वान्के चरणोंमें शिरसे वन्दनाकर, आरोग्य, अन-आतंक, लघु-उत्थान (=शरीरकी कार्यक्षमता)वल, अनु-कूल विहार, पूछो— 'भन्ते ! बोधि-राजकुमार भगवान्के चरणोंमें शिरसे वन्दनाकर आरोग्य० पूछता है, और यह भी कहों— 'भन्ते ! भिक्षु-संघसहित भगवान् बोधि-राजकुमारका कलका भोजन स्वीकार करें ।"

"अच्छा हो (=भो), कह संजिका-पुत्र माणवक जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। जाकर भगवान्से ......(कुशल प्रश्न)......पूछ, एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठकर मंजिका-पुत्र माणवकने भगवान्से कहा—"हे गौतम! बोधि-राजकुमार आपके चरणोंमें०। बोधिराज-कुमारका कलका भोजन स्वीकार करें।"

भगवान्ने मौनद्वारा स्वीकार किया । तब संजिका-पुत्र माणवक भगवान्की स्वीकृति जान, आसनसे उठ जहाँ वोधि-राजकुमार था, वहाँ गया । जाकर बो धि राजकुमारसे बोला---

"आपके वचनसे मैंने उन गौतमको कहा—'हे गौतम! बोधि-राजकुमार०। श्रमण गौतमने स्वीकार किया।"

तब बोधि राजकुमारने उस रातके बीतनेपर अपने घरमें उत्तम खादनीय भोजनीय (पदार्थ) तैयार करवा, को क न द-प्रासादको सफेद (=अवदान) धुस्सोंसे सीढ़ीके नीचे तक बिछवा, संजिकापुत्र माणवकको संबोधित किया—

"आओ सौम्य ! संजिकापुत्र ! जहाँ भगवान् हैं, वहाँ जाकर भगवान्को काल कहो— 'भन्ते ! काल हैं, भात (≕भोजन) तैयार हो गया।"

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> देखो बुद्धचर्या पृष्ठ ४१२-१३।

"अच्छा भो ! "......काल कह.....।

तव भगवान् पूर्वाह्ण समय पहिनकर पात्रचीवर ले, जहाँ बोधि-राजकुमारका घर (=िनवेसन) था, वहाँ गये। उस समय बोधि-राजकुमार भगवान्की प्रतीक्षा करता हुआ, द्वारकोष्ठक (=नौवत-खाना)के वाहर खड़ा था। बोधि-राजकुमारने दूरसे भगवान्को आते देखा। देखते ही अगवानीकर भगवान्की वन्दनाकर, आगे आगे करके जहाँ कोकनद-प्रासाद था, वहाँ ले गया। तव भगवान् निचली सीढ़ीके पास खळे हो गये। बोधि-राजकुमारने भगवान्से कहा—"भन्ते! भगवान् धुस्सोंपर चलें। सुगत! धुस्मोंपर चलें, तािक (यह) चिरकाल तक मेरे हित और सुखके लिये हो।"

## (८) पाँचळेका निपेच

१——ऐसा कहनेपर भगवान् चुप रहे। दूसरी बार भी बोधि-राजकुमारने०। तीसरी बार भी०।

तब भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दकी ओर देखा । आयुष्मान् आनन्दने बोधि-राजकुमारको कहा—

"राजकुमार ! धुस्सोंको समेट लो । भगवान् पाँवळे (≕चैल-पंक्ति)पर न चढ़ेंगे । तथागत आनेवाली जनताका ख्याल कर रहे हैं ।"

बोधि-राजकुमारने धुस्सोंको समेटवाकर, कोकनद-प्रासादके ऊपर आसन विछ्याये। भगवान् कोकनद-प्रासादपर चढ़, संघके माथ विछे आसनपर वैछे। तय बोधि-राजकुमारने बुद्धसहित भिक्षुसंघको अपने हाथसे उत्तम खादनीय भोजनीय (पदार्थों) से संतर्पित किया, संतुष्ट किया। भगवान्के भोजनकर पात्रसे हाथ खींच छेनेपर, बोधिराजकुमार एक नीचा आसन छे, एक ओर बैठ गया।

एक ओर वैठे वोधिराजकुमारको भगवान् धार्मिक कथासे...समुत्तेजित संप्रहर्षितकर आसनसे उठकर चले गये।

तब भगवान्ने इसी संबंधमें इसी प्रकरणमें धार्मिक कथा कह भिक्षुओंको संबोधित किया— "भिक्षुओ! पाँवळेपर नहीं चलना चाहिये, जो चले, उसे दुक्कटका दोष हो।" 180

२—उस समय एक अपगतगर्भा (≕लळायन) स्त्रीने भिक्षुओंको निमंत्रित कर कपळा (≔दुस्स) बिछा यह कहा—

"भन्ते! कपड़ेपर चलें।"

भिक्षु हिचिकचाकर नहीं चल रहे थे।

"भन्ते ! मंगलके लिये कपड़ेपर चलें।"

भिक्षु हिचिकिचाकर कपड़ेपर न चले। तब वह स्त्री हैरान ० होती थी— 'कैसे आर्य लोग मंगलके लिये याचना करनेपर भी पाँबड़ेपर नहीं चलते!' भिक्षुओंने उस स्त्रीके हैरान ० होनेको सुना। तब उन भिक्षुओंने यह बात भगवान्से कही। ०—

"भिक्षुओं! गृहस्थ लोग (मंगल। होनेवाले कामोंके) करनेवाले होते हैं। 181

"भिक्ष्ओ ! अनुमति देता हूँ गृहस्थोंके मंगलके लिये याचना करनेपर पाँवळेपर चलनेकी।" 182

## §३—पंखा, छींका, छत्ता, दएड, नख-केश, कन-खोदनी, श्रंजन-दानी

४---श्रावस्ती

(१) घळा, माळू

तब भगवान्ने भर्ग (देश)में इच्छानुसार विहारकर जिधर श्रावस्ती है, उधर चारिकाके

लिये चल दिये। क्रमशः चारिका करते जहाँ श्रावस्ती है, वहाँ पहुँचे। वहाँ भगवान् श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आराम जे त व न में विहार करते थे। तव विशा खा - मृ गा र मा ता घळे, कतक (=झाँवाँ) और झाळू लिवा जहाँ भगवान् थे, वहाँ गई; जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गई। एक ओर बैठी विशाखा मृगारमाताने भगवान्से यह कहा—

"भन्ते ! भगवान् मेरे घळे, कतक और झाळूको स्वीकार करें, जो कि चिरकाल तक मेरे हिन-सुखके लिये हो।"

भगवान्ने घळे और झाळूको ग्रहण किया, किंतु कनकको नहीं ग्रहण किया। भगवान्ने विशासा मृगारमाताको धार्मिक कथा द्वारा. ..समुलेजित संप्रहिपित किया। ० भगवान्को अभिवादनकर प्रदक्षिणा कर चली गई। तब भगवान्ने इसी संबंधमें इसी प्रकरणमें धार्मिक कथा कह, भिक्षुओंको संबोधित किया।—

" ॰ अनुमित देता हूँ घळे और झाळूकी। भिक्षुओ! कतकका इस्तेमाल न करना चाहिये, ॰ दुक्कट । 183

" ० अनुमित देता हूँ, (पत्थरके) इले, कठल (=काठ) और समुद्रफेन=इन तीन प्रकारके पैर-घिसनाकी।" 184

#### (२) पंखा

तब विशाखा मृगारमाता बेने और ताळके पंखेको ले जहाँ भगवान् थे वहाँ गई। ०।---

"भन्ते ! भगवान् मेरे वेने और ताळके पंखेको स्वीकार करें; जो कि चिरकाल तक मेरे हित-सुखके लिये हो।"

भगवान्ने बेने और ताळके पंखेको स्वीकार किया। ० ।---

"० अनुमति देता हूँ बेने और ताड़के पंखेकी।" 185

उस समय संघको मच्छर हाँकनेकी विजनी मिली थी। भगवान्से यह बात कही।——

" ० अनुमति देता हूँ, मच्छरकी विजनीकी।" 186

चँवरकी विजनी (=चमरीकी विजनी) मिली थी।०--

"भिक्षुओ ! चँवरकी विजनी नहीं धारण करनी चाहिये, ० दुक्कट ० । 187

''भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ तीन प्रकारकी बिजनियोंकी—छालकी, खसकी और मोरपंख-की।'' 188

#### (३) छत्ता

उस समय संघको छत्ता मिला था।०—

"० अनुमति देता हूँ छत्तेकी।" 189

उस समय षड्वर्गीय भिक्षु छत्ता लेकर टहलते थे। उस समय एक (बौद्ध) उपासक बहुतसे यात्री आ जी व कों के अनुयायियोंके साथ बागमें गया था। उन आजीवक-अनुयायियोंने दूसरे षड्वर्गीय भिक्षुओंको छत्ता धारण किये आते देखा। देखकर उस उपासकसे यह कहा—

"आवुसो! यह तुम्हारे भदन्त हैं छत्ता घारण करके आ रहे हैं, जैसे कि गण कम हा मा त्य (=हिसाब निरीक्षक)!!"

"आर्यों! यह भिक्षु नहीं हैं, यह परिब्राजक हैं।"

'भिक्षु हैं, भिक्षु नहीं हैं'—इसके लिये उन्होंने बाजी (=अद्भुत) लगाई । तब पासमें आनेपर परिक्राजक पहिचानकर वह उपासक हैरान ० होता था—'कैसे भदन्त छत्ता धारण कर टहलते हैं !' भिक्षुओंने उस उपासकके हैरान होने ० को सुना। तब उन भिक्षुओंने भगवान्से यह बात कही।—— ''सचमुच ०।——

"भिक्षुओं! छत्ता न धारण करना चाहिये, ० दुक्कट ० ।" 190 उस समय भिक्षु रोगी था, छत्तेके बिना उसे अच्छा न होता था ।०— " ० अनुमति देता हूँ रोगीको छत्तेकी ।" 191

उस समय भिक्षु—भगवान्ने रोगीको ही छत्ता धारण करनेके लिये यही विधान किया है, अरोगीको नहीं—(सोच) आराममें और आरामके वासमें (भी) छत्ता धारण करनेमें हिचकिचाने थे ।०—

" ॰ अनुमित देता हूँ अरोगीको आराममें और आरामके पास छत्ता घारण करनेकी।" 192 ( ४ ) **छोंका**, इंड

उस समय एक भिक्षु सींके (=िसक्का)में पात्रको डाल डंडेंसे लटका अपराहणमें एक गाँवके द्वारसे जा रहा था।—लोग—यह आर्यो! चोर है, तलवार इसकी दीख रही हे—कह दौले, (पीछे) पहिचानकर (उन्होंने) छोळ दिया। तब भिक्षुने आराममें जा भिक्षुओंसे यह बात कही।—

''क्या आवुस! तूने सीका-डंडा धारण किया था?''

''हाँ, आवुसो ! ''

०अल्पेच्छ० हैरान होते थे ।० सचमुच०।०--

"भिक्षुओ! सींका-डंडा न धारण करना चाहिये,० दुक्कट०।" 193

उस समय एक भिक्षु वीमार था, डंडे विना चल न सकता था।०--

"भिक्षुओ! रोगी भिक्षुको डंड रखनेकी संमित देनेकी अनुमित देता हूँ। 194

"और भिक्षुओ ! इस प्रकार देना चाहिये—या च ना—(१) "वह रोगी भिक्षु संघके पास जा ि० याचना करे—'भन्ते ! मैं रोगी हूँ बिना डंडेके चल नहीं सकता। सो मैं भन्ते ! संघसे डंडेकी सम्मति माँगता हूँ।

"तब चतुर समर्थ भिक्षु संघको सूचित करे--

''क. ज्ञ प्ति०।

''ख. अनुश्रावण०।

''ग. धा र णा—'संघने इस नामवाले भिक्षुको इंडा (रखने)की सम्मति दे दी। संधको पसंद हैं, इसलिये चुप हैं—ऐसा में इसे समझता हूँ'।''

उस समय एक भिक्षु रोगी था, विना सीकेंके पात्र नहीं छे चल सकता था ।०--

"०अनुमति देता हूँ, रोगी भिक्षुको सींकेके लिये सम्मति देनेकी।" 195

"और भिक्षुओ! इस प्रकार देनी चाहिये ०३।"

उस समय एक भिक्षु बीमार था, बिना डंडेके चल नहीं सकता था, बिना सीकेके पात्र नहीं ले चल सकता था।०—

"॰अनुमित देता हूँ रोगी भिक्षुको सींका-इंडाके लिये सम्मिति देनेकी।" 196 "और भिक्षुओ! इस प्रकार देनी चाहिये ॰ रे।"

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> ऊपर दण्डकी सम्मतिकी भाँति ही। <sup>3</sup>ऊपरकी तरह।

उस समय भिक्षुओ ! एक जुगाली करनेवाला भिक्षु था, वह जुगाली कर करके खाता था। भिक्षु हैरान० होते थे—-'यह भिक्षु दोपहर बाद (=विकाल)में भोजन करता है!! भगवान्से यह बात कही—-

"भिक्षुओ! यह भिक्षु हालहीमें गायकी योनिसे (यहाँ) पैदा हुआ है।

"॰अनुमित देता हूँ रोमन्थक (=जुगाली करनेवाले)को जुगाली करनेको। किन्तु, भिक्षुओ! मुखके द्वारपर लाकर नहीं खाना चाहिये, जो खाये उसे धर्मानुसार (दंड) करना चाहिये।"। 197

उस समय एक पू ग (==विनयोंका संघ)ने संघको भोज दिया था । (भिक्षुओंने) चौकेमें बहुत जूठ बिखेर दिया। लोग हैरान० होते थे—कैंसे शाक्य-पुत्रीय श्रमण ओदन देनेपर सत्कारपूर्वक नहीं ग्रहण करते! एक एक किनका सौ कामोंने बनता है।' भिक्षुओंने सुना ।०।——

"०अनुमित देता हूँ, देते वक्त जो गिरे, उसे स्वयं लेकर खानेकी। भिक्षुओ ! उसे दायकोंने प्रदान किया है।" 198

#### (५) नख काटना

उस समय एक भिक्षु लंबा नख (बढ़ाये) भिक्षाचार करता था। एक स्त्रीने देखकर उस भिक्षुसे यह कहा—

"आओ, भन्ते! मैथुन सेवन करो।"

''नहीं भगिनी! यह (हमारे लिये) विहित नहीं है।''

"भन्ते ! यदि तुम न सेवन करोगे, इसी समय मैं अपने नखोंसे शरीरको नोचकर (तुम्हें) चिल्लाऊँगी—यह भिक्षु मुझे दूषित कर रहा है।"

''जैसा समझो भगिनी !''

तब वह स्त्री अपने नखोंसे अपने शरीरको नोचकर चिल्लाई—'यह भिक्षु मुझे दूपित कर रहा है।' लोगोंने दौड़कर उस भिक्षुको पकड़ लिया। (तव) उन मनुष्योंने उस स्त्रीके नखोंमें खून भी, चमड़ा भी लगा देखा। देखकर—इसी स्त्रीका यह कर्म है, भिक्षुने कुछ नहीं किया—(सोच) उस भिक्षुको छोड़ दिया। तब उस भिक्षुने आराममें जा भिक्षुओंसे यह बात कही।—

"क्या आवुस! तूने लम्बा नख बढ़ाया है ?"

"हाँ, आवुसो !"

० अल्पेच्छ ०।०---

''भिक्षुओ ! लम्बे नख नहीं धारण करने चाहिये, ० दुक्कट ०।'' 199

उस समय भिक्ष नखसे भी नखको काटते थे, मुखसे भी नखको काटने थे, दीवारसे भी नखको घिसते थे—अंगुलियाँ पीड़ा देती थीं 10—

" • अनुमति देता हूँ, नहन्नी (=नखच्छेदन)की।" 200

खून सहित नखको काटते थे, अंगुलियोंमें दर्द होता था---

" ० अनुमति देता हूँ, मासके बराबर तक नख काटनेकी।" 201

उस समय ष ड्वर्गीय भिक्षु वीसितमह कटाते (बीसों नखोंमें लिखाते) थे। लोग हैरान० होते थे—जैसे कामभोगी गृहस्थ।०—

"भिक्षुओ ! वीसितमह नहीं कटाने चाहिये, ० दुक्कट ० । ० अनुमित देता हूँ, मैल मात्रको० निकालनेकी ।" 202

#### (६) केश काटना

उस समय भिक्षुओंके केश लम्बे होते थे 10---

"भिक्षुओ ! क्या भिक्षु एक दूसरेके केशको काट सकते हैं?"

''हाँ काट सकते हैं, भन्ते ! ''

तब भगवान्ने इसी संबंधमें भिक्षुओं को संबोधित किया---

"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ छुरे, छुरेकी मिल. छुरेकी सिपाटिका (=चमोटी) न म त क (=नहन्नी ?) सभी छुरेके सामानकी।" 203

उस समय प इ व र्गी य भिक्षु मूँछ कटवाते थे, मूँछ वड़ाते थे, गोलोमिका (चबकरे जैसी दाढ़ी करवाते थे, चौकोर (चबतुरस्रक) कराते थे, परिमुख (चछातीका वाल कटवाना) कराते थे, अङ्डुरक (चपेटके वालोमें रोम पंक्ति छोड़ना) कराते थे, दाढ़ी (चदाठिका) रखते थे, गुह्य स्थानके रोम कटवाते थे। लोग हैरान ० होते थे—जैमे कामभोगी गृहस्थ ।०—

"भिक्षुओ! मूँछ नहीं कटवानी चाहिये, मूँछ बढ़ानी न चाहिये; गोलोमिका०, चतुरस्रकमें, परिमुख, अड्डुरक, नहीं कटवाना चाहिये, दाढ़ी नहीं रखनी चाहिये, गुह्य स्थानके रोमको नहीं कटवाना चाहिये, जो ० कटवाये उसे दुक्कटका दोप हो।" 204

उस समय पड्वर्गीय भिक्षु कर्तरिका (=कैंची)में बाल कटाते थे।०जैमें कामभोगी गृहस्थ।०—

"भिक्षुओ ! कैंचीसे बाल नहीं कटाना चाहिये, ० दुक्कट ० ।" 205 उस समय एक भिक्षुके शिरमें घाव था, छुरेसे बाल मुँळवा न, सकता था ।०—

" ० अनुमति देता हूँ, रोगके कारण केंचीसे वाल कटवानेकी।" 206

उस समय भिक्षु नाकमें लम्बे लम्बे केण थारण करते थे।०—-जैसे कि पिशाच (==पिशा-चिल्लिका)।०—-

"भिक्षुओ! नाकमें लम्बे कम्बे केय न धारण करना चाहिये, १० दुक्कट ० ।" 207 उस समय भिक्षु ठीकरीसे भी मोमसे भी, नाकके केशोंको उखळवाते थे, नाक दर्द करती थी।०— "० अनुमति देता हूँ, चिमटी (=संडास)की।" 208

उस समय प ड्वर्गीय भिक्षु पके वालोंको निकलवाते थे।०— जैसे कामभोगी गृहस्थ।०— "भिक्षुओ! पके वालोंको न निकलवाना चाहिये, ० दुक्कट ०।" 209

#### (७) कन-खोदनी

उस समय एक भिक्षका कान मैलमे भरा हुआ था।०--

"० अनुमति देता हूँ कर्णमल-हरणीकी।" 210

उस समय प ड्वर्गीय भिक्षु नानाप्रकारकी कर्णमलहरणियाँ रखते थे सुनहली भी, रुगहली भी। लोग हैरान ० होते थे—जैसे कामभोगी गृहस्थ।०—

''भिक्षुओ ! सुनहली रुपहली (आदि) नाना प्रकारकी कर्णमलहरणियाँ नहीं रखनी चाहिये, ० दुक्कट ०। भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ हड्डी, दाँत, सींग, नरकट, वाँम, काठ, लाख, फल, ताँवे और शंखकी (कर्णमलहरणियोंकी)।'' 211

### (८) ताँबे काँसेके बर्तन

उस समय षड्वर्गीय भिक्षु बहुतसे ताँबे (=लोह) काँसेके भाँडोंका संचय करते थे। लोग विहारमें घूमते वक्त देखकर हैरान होते थे—कैसे शाक्यपुत्रीय श्रमण बहुतसे ताँबे, काँसेके भाँडोंको संचय करते हैं, जैसे कि कंसपत्थरिका (=कसेरा)। भगवानसे यह बात कही।—

"भिक्षुओ ! ताँबे, काँसेके भाँडोंका संचय नहीं करना चाहिये, ० दुक्कट ० । 2 1 2

### (९) श्रंजनदानी

उस समय भिक्षु अंजनदानीको भी, अंजन सलाईको भी, कर्णमलहरणीको भी, बंधनको भी रखनेमें हिचकिचाते थे ।०—

"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ अंजनदानीकी, अंजन सलाईकी, कर्णमलहरणीकी, बंधन माला-की।" 213

## §४-संघाटी, त्रायोग-पट्ट, घुंडी, मुद्धो, वस्त्र पहिननेके ढंग

#### (१) संघाटी

उस समय ष ड्वर्गीय भिक्षु संघाटी (के सहित) पलधी मार बँठते थे, संघाटीसे पात्र रगळ खाते थे।०---

"भिक्षुओ! संघाटी पलथीसे नहीं बैठना चाहिये, ० दुक्कट ०।" 214

### (२) त्र्यायोग-पट्ट

उस समय एक भिक्षु रोगी था, वह बिना आ यो ग १ उसे ठीक न होता था ।०--

"० अनुमति देता हूँ आ यो ग की।" 215

- (क) आयोग बुन ने का सामान—तब भिक्षुओंको यह हुआ—कैसे आयोगको बुनना चाहिये। भगवान्से यह बात कही।——
- " ॰ अनुमित देता हूँ, ताँत (=तन्तक), वेमक (=वैं), वट्ट (=झांप) शलाका और सभी ताँत (=कर्षे)के सामानकी।" 216

#### (३) कमरबंद

- १—उस समय एक भिक्षु बिना कमरबंद (=कायबंधन) बाँधे ही गाँवमें भिक्षाके लिये गया, सळकपर उसका अन्तरवासक खिसककर गिर गया। लोगोंने ताली पीटी। वह भिक्षु मूक हो गया। उसने आराममें जाकर भिक्षुओंसे यह वात कही।०—
- " बिना कमरबंदके गाँवमें भिक्षाके लिये नहीं प्रवेश करना चाहिये, दुक्कट । अनुमित देता हुँ, कमरबंदकी ।" 217
- २—उस समय षड्वर्गीय भिक्षु कलावुक रे, देड्डुभक, मुरज, मह्वीण नाना प्रकारके कमरबंद धारण करते थे 10—जैसे कामभोगी गृहस्थ 10—

"भिक्षुओ ! कलाबुक, देड्डुभक, मुरज, मद्वीण—नाना प्रकारके कमरवंदोंको नही धारण करना चाहिये, ० दुक्कट ० ।" 218

भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ, दो प्रकारके कमरबन्दोंकी---पट्टीकी अौर शूकरके आँत जैसेकी।"

३---कमरबंदके किनारे छिन जाते थे।---

" • अनुमति देता हूँ मुरज और महवीणकी।" 219

४---कमरबंदके छोर छिन जाते थे।---

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> उकळूँ बैठे पीठ-पैरमें बाँघनेका अँगोछा । <sup>२</sup> गोल । <sup>३</sup> पानीके साँपके फन जैसा ।

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup> मृदंग जैसा। <sup>५</sup> पामंगके आकारका।

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup> साधारणतया बुनी, या मछलीके काँटे जैसी बुनी (—अट्ठकथा) ।

" o अनुमित देता हूँ शो भ क (=लपेटकर सिलाई), और गुण क (=मृदंगकी भाँति सिलाई) की ।" 220

५--कमरबंदका फंदा छिन जाता था।---

" ॰ अनुमति देता हूँ वीठ (=बिठई) की।" 221

६—उस समय षड्वर्गीय भिक्षु, सोनेकी भी रूपेकी भी नाना प्रकारकी वी ठ धारण करते थे ।०— जैसे कामभोगी गृहस्थ ।०—

"भिक्षुओं! सोने रूपे नाना प्रकारकी बीठ नहीं धारण करनी चाहिये, ० दुक्कट ०। अनुमति देता हुँ हुड्डी०<sup>९</sup> शंख और मूतकी।" 222

## (४) घुएडी, मुद्धी

१—-उस समय आयुष्मान् आनंद हल्की संघाटी पहिन गाँवमें भिक्षाके लिये गये। हवाके झोंकेने संघाटीको उळा दिया। आयुष्मान् आनंदने आराममें जा भिक्षुओंसे यह बात कही। भिक्षुओंने भगवान्से यह बात कही—

"० अनुमति देता हूँ घुंडी, मुद्धीकी।" 223

२--० षड्वर्गीय भिक्षु सोनेकी भी रूपेकी भी नाना प्रकारकी घुडियाँ घारण करते थे। ०-- जैसे कामभोगी गृहस्थ।०--

"भिक्षुओं! सोने रूपे नाना प्रकारकी घुंडीको नहीं घारण करना चाहिये, जो धारण करे उसे दुक्कटका दोष हो। भिक्षुओं! अनुमति देता हूँ हुड्डी० दांख और सूतकी (घुंडीकी)।" 224

३--उस समय भिक्षु घुंडी भी मुद्धी भी चीवरमें ही लगाते थे, चीवर जीर्ण हो जाता था।०--

" ० अनुमित देता हूँ, (चीवरमें) घृंडी और मुद्धीके चकत्तेको लगानेकी।" 225

४—म्बंडी और मुद्धीके चकत्तेको (चीवरके) छोरपर लगाते थे, कोना खुल जाता था।०—
"० अनुमित देता हूँ घुंडीके चकत्तेको अंतमें लगानेकी, मुद्धीके चकत्तेको सात आठ अंगुल भीतर हटकर।" 226

### (५) वस्त्र पहिननेके ढंग

१—उस समय प ड्वर्गीय भिक्षु गृहस्थों जैसे वस्त्र पहिनते थे—ह स्ति शां डिकरें भी, म त्स्य वा ल करेंभी, च तुष्क र्ण क<sup>8</sup>, ता ल वृन्त करें, शत व ल्लिक क<sup>8</sup>भी। लोग हैरान० होते थे— जैसे कामभोगी गृहस्थ ०।०—

"भिक्षुओ ! गृहस्थोंकी भाँति—हस्तिशाँडिक, मत्स्यवालक, चतुष्कर्णक, तालवृन्तक,शतविल्लक-वस्त्र नहीं पहिनना चाहिये, ० दुक्कट ०।" 227

२—उस समय षड्वर्गीय भिक्षु कछनी काछते थे।०—जैस कि राजाकी मुंडवट्टी (=वाहक)।०—

१ पृष्ठ ४४१ (२११)।

<sup>े</sup> चोल (देश)की स्त्रीकी भाँति नाभीसे नीचे तक लटकाना (--अट्टकथा)।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> किनारी और छोरको चुनकर मछलीकी पूँछकी भाँति पहिनना।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> ऊपर दो, नीचे दो इस प्रकार चारों कोनोंको दिखाते कपळोंका पहिनना।

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup> तालके पत्तेकी भाँति चुनकर लटकाना।

६ सैकळों चुनावोंको दिखाते पहिनना ।

''भिक्षुओ! कछनी नहीं काछनी चाहिये, ० दुक्कट ०।" 228

३--- उस समय षड्वर्गीय भिक्षु गृहस्थोंकी भाँति कपळा ओढ़ते थे।०--- जैसे कामभोगी गृहस्थ।०---

"भिक्षुओं! गृहस्थोंकी भाँति कपळा नहीं ओढ़ना चाहिये ० दुक्कट ०।" 229

## **९५-बाक्त ढोना, दतवन, श्राग-पशुसे रत्ना**

### (१) बँहगी

उस समय पड्वर्गीय भिक्षु (कंश्रेके) दोनों ओर बहॅगी (=काज) ले जाते थे ।०—जैसे राजा-की मुँडवही ।०—

"भिक्षुओ ! दोनों ओर बहँगी नहीं छे जाना चाहिये, ० दुक्कट ० । भिक्षुओ ! आनुमित देता हूँ एक ओर बहँगीकी, बीचमें का ज की, सिरके भारकी, कंधके भारकी, कमरके भारकी, छटका कर (भार छे जानेकी) ।" 230

#### (२) द्तवन

१--- उस समय भिक्षु दतवन नहीं करने थे, मुँहसे दुर्गन्ध आती थी।०---

"भिक्षुओ! यह पाँच दतवन न करनेके दोष हैं—(१) आँखको नुकसान होता है; (२) मुखमें दुर्गन्थ आती है; (३) रस ले जानेवाली नाळियाँ शुद्ध नहीं होतीं; (४) कफ और पित्त भोजनसे लिपट जाते हैं; (५) भोजनमें रुचि नहीं होती। भिक्षुओ! यह पाँच दोप है दतवन न करनेमें। भिक्षुओ! यह पाँच गुण है दतवन करनेमें। भिक्षुओ लाभ होता है; (२) मुखमें दुर्गन्ध नहीं होती; (३) रसवाहिनी नाळियाँ शुद्ध होती हैं; (४) कफ और पित्त भोजनसे नहीं लिपटते; (५) भोजनमें रुचि होती हैं। भिक्षुओ! यह पाँच गुण हैं दतवन करनेमें।

"भिक्षुओ! अनुमति देता हूँ, दतवनकी।" 231

२—उस समय षड्वर्गीय भिक्षु लम्बी दतवन करते थे, और उसीसे श्रामणेरोंको पीटने थे।०—

''भिक्षुओ ! लम्बी दतवन नहीं करनी चाहिये; ०दुक्कट०। भिक्षुओ ृ! अनुमित देता हूँ आट अंगुल तककी दतवनकी। उससे श्रामणेरको नहीं पीटना चाहिये, ०दुक्कट०।'' 232

३—उस समय एक भिक्षुको अति म टा हक (=बहुत छोटी) दतवन करनेसे कंठमें विलग्ग (=अँटक) हो गया।०—

"०अतिमटाहक दतवन न करनी चाहिये, ०दुक्कट०। भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ, कमसे कम चार अंगुलकी दतवनकी।" 233

### (३) आगसे रता

१—-उस समय षड्वर्गीय भिक्षु दाव (=वन)को लीपते थे।०—-जैसे दावदाहक (=वन जलानेवाले)।०—-

''भिक्षुओं ! दावको नहीं लीपना चाहिये, ०दुक्कट०।'' 234

२--- उस समय विहार तृणोंसे भर गया था। जंगल जलाते वक्त विहार भी जल जाता था।०---"०अनुमति देता हूँ, जंगलके जलाये जाते वक्त अग्निसे रोक और रक्षा करनेकी।" 235

#### (४) वृत्तपर चढ्ना

१---- उस समय षड्वर्गीय भिक्षु वृक्षपर चढ़ते थे।०---- जैसे वानर।०---

"भिक्षुओ ! वृक्षपर न चढ़ना चाहिये, दुक्कट०।" 236

२—उस समय एक भिक्षुके को स ल देशमें श्रावस्ती जाने ममय रास्तेमें एक हाथी निकला। तव वह भिक्षु दौळकर वृक्षके नीचे गया, किन्तु सन्देहमें पळकर पेळपर न चढ़ सका। वह हाथी दूसरी ओर चला गया। तव उस भिक्षुने श्रावस्तीमें जा यह बात भिक्षुओंसे कही। ०—

''०अनुमति देता हूँ, काम होनेपर पोरिसाभर और आपत्कालमें यथेच्छ वृक्षपर चढ़नेकी।''237

## ९६-बुद्धवचनको ऋपनी ऋपनी भाषामें, भूठी विद्या न पढ़ना. सभामें बैठनेका नियम, लहसुनका निषेध

### (१) बुद्धवचनको अपनी अपनी भाषामें

उस समय यमेळ यमेळ ते कुल नामक ब्राह्मण जातिके सुन्दर (=कल्याण) वचनवाले, सुन्दर वचन बोलनेवाले दो भाई भिक्षु थे। वह जहाँ भगवान् थे वहाँ गये, जाकर भगवान्की अभिवादन कर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे उन भिक्षुओंने भगवान्से यह कहा—

"भन्ते ! इस समय नाना नाम, गोत्र, जाति कुल, के (पृष्प) प्रत्रजित होते हैं, वह अपनी भाषामें बुढ़ व च न को (कहकर उसे) दूषित करते हैं । अच्छा हो भन्ते ! हम बुढ़वचनको छन्द ै में बना दें।"

भगवान्ने फटकारा—-०। फटकारकर धार्मिक कथा कह भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—-

"भिक्षुओं! बुद्ध-वचनको छन्द में न करना चाहिये, ०दुक्कट०।" 238 "भिक्षुओं! अनुमति देता हुँ अपनी भाषामें वृद्धवचनके सीखनेकी।" 239

### (२) भूठो विद्यात्रोंका न पढ़ना

१—उस समय पड्वर्गीय भिक्षु लोकायत(-शास्त्र) मिखते थे। लोग हैरान० होते थे— ०जैसे कामभोगी गृहस्थ। ०।—

"भिक्षुओं! लोकायत नहीं सीखना चाहिये, ०दुक्कट०।" 240

२-- उस समय षड्वर्गीय लोकायतको पढ़ाते थे। ०-- जैसे कामभोगी गृहस्थ। ०--

"भिक्षुओ! लोकायत नहीं पढ़ाना चाहिये, ०दुक्कट०।" 24 ा

३—-उस समय षड्वर्गीय भिक्ष् तिरच्छान-विद्या पढ्ने थे ।०—-कामभोगी गृहस्थ।०—-

"भिक्षुओ ! तिरच्छान-विद्या नहीं सीखना चाहिये, ०दुक्कट०।"...242 ४----"भिक्षुओ ! तिरच्छान-विद्या नहीं पढ़ानी चाहिये, ०दुक्कट०।" 243

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> वेदकी भाँति संस्कृतमें (--अट्टकथा)।

<sup>🤻</sup> अपनी भाषासे यहाँ मगधकी भाषासे मतलब है (——अट्टकथा) ।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup> सामुद्रिक आदि ।

### (३) छींक आदिके मिध्या-विश्वास

१—उस समय बड़ी भारी परिषद्मे घिरे धर्मोपदेश करते भगवान्ने छींका। भिक्षुओंने— भन्ते ! भगवान् जीते रहें, सुगत जीते रहें'—(कह) ऊँचा शब्द (=आवाज) महान् शब्द किया। उस शब्दसे धर्मकथामें विक्षेप हुआ। तब भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—

"भिक्षुओ ! छींकनेपर 'जीते रहें' कहनेसे क्या उसके कारण (पुरुष) जीयेगा, मरेगा?" "नहीं, भन्ते !"

"भिक्षुओ ! छींकनेपर 'जीते रहें' नहीं कहना चाहिये, ०दुक्कट०।" 244

२—उस समय भिक्षुओंके छींकनेपर लोग 'जीते रहें भन्ते!' कहते थे। भिक्षु मंदेहयुक्त हो नहीं बोलते थे। लोग हैरान ० होते थे—''कैंसे शाक्यपुत्रीय श्रमण छींकनेपर 'जीते रहें भन्ते!' कहने पर नहीं बोलते!" भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ ! गृहस्थ मांगलिक होते हैं, भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ, गृहस्थोंके 'जीते रहें भन्ते !' कहतेपर, 'चिरंजीव' कहनेकी ।'' 245

## (४) लह्सुन खानेका निपेध

१—- उस समय भगवान् वड़ी परिषद्के बीच बैठे धर्मोपदेश करते थे। एक भिक्षुने लहसुन खाया था। भिक्षु न टोकें, इस (विचार)से वह एक ओर (अलग) बैठा था। भगवान्ने उस भिक्षुको अलग बैठे देखा। देखकर भिक्षुओंसे कहा—

"भिक्षुओ ! क्यों वह भिक्षु अलग बैठा है ?"

"भन्ते ! इस भिक्षुने लहसुन खाया है। भिक्षु न टोकें इस (विचार)से यह अलग बैठा हुआ है।"
"भिक्षुओ ! क्या वह खाने लायक (चीज़) है, जिसे खाकर इस प्रकारकी परिषद्से बाहर रहना
पळे?"

"नहीं, भन्ते!"

"भिक्षुओ! लहसुन नहीं खाना चाहिये, ०दुक्कट०।" 246

२—उस समय आयुष्मान् सा रि पुत्र के पेटमें दर्देथा। तब आयुष्मान् महामोग्गलान जहाँ आयुष्मान् सारिपुत्र थे, वहाँगये। जाकर आयुष्मान् सारिपुत्रसे यह बोले—

''आवुस सारिपुत्र ! तुम्हारा पेटका दर्द किससे अच्छा होता है ?''

"लहसुनसे आवुस!"

भगवान्से यह बात कही।---

"भिक्षुओ! अनुमति देता हूँ रोग होनेपर लहसुन खानेकी।" 247

## ९७-पेशाबखाना, पाखाना, वृत्तरोपगा, वर्तन-चारपाई त्रादि सामान

#### (१) पेशाबखाना

१——उस समय भिक्षु आराममें जहाँ तहाँ पेसाब (=पस्साव) कर देते थे, आराम गंदा होता था।०——

"भिक्षुओ! अनुमित देता हूँ, एक ओर पेसाब करनेकी।" 248 २---आराममें दुर्गंध फैलती थी।--- "०अनुमित देता हूँ, पेसाबदानकी।" 249

३---तकलीफ़के साथ पेसाब करते थे।---

"०अनुमति देता हूँ, पेसावके पावदान (=पस्साव-पादुका)की।" 250

४--पेसाबका पावदान खुली (जगहमें) था। भिक्षु पेसाव करनेमें लजाते थे।०--

"oअनमति देता हुँ, ईंट, पत्थर या लक्ळीकी चहारदीवारी (=प्राकार)स घेरनेकी।" 251

५--पेसाबदान खुला रहनेसे दुर्गध करता था।--

"०अनुमति देता हूँ, पिहानकी।" 252

#### (२) पाखाना

१--उस समय भिक्षु आराममें जहाँ तहाँ पाखाना करते थे, आराम गंदा होता था।०--

"०अनुमति देता हूँ, एक ओर पाखाना करनेकी ।". . . 253

२-- "०अनुमति देता हूँ, संडास (=वच्चकूप)की।" 254

३--संडासका किनारा टूटता था। ०--

"०अनुमति देता हुँ, ईट, पत्थर या लकळीसे चिननेकी।" 255

४--संडास नीची मनका था, पानी भर जाता था।--

"०अनुमति देता हुँ, मनको ऊँची करनेकी।" 256

५--चिनाई गिर जाती थी।--

"०अनुमति देता हूँ, ईंट, पत्थर या लकळीसे चिननेकी।" 257

६--चढ़नेमें तकलीफ़ पाते थे।--

''अनुमति देता हूँ, ईंट, पत्थर या लकळीकी सीढ़ी बनानेकी।'' 258

७--चढ़ते वक्त गिर जाते थे।--

"०अनुमति देता हुँ, बाँहीं लगानेकी।" 259

८--भीतर बैठकर पाखाना होते गिर जाते थे।--

"०अनुमति देता हूँ, फ़र्श बनाकर बीचमें छेद रख पाखाना होनेकी।" 26०

९—तकलीफ़के साथ बैठे पाखाना होते थे।—

''०अनुमति देता हूँ, पाखानेके पायदानकी।'' 261

बाहर पेसाब करते थे।---

''०अनुमति देता हूँ, पेसावकी नाली बनानेकी।'' 262

१०--अवलेखण (=पोंछनेका) काष्ठ न था।--

"०अनुमति देता हूँ, अवलेखण काष्टकी।" 263

११--अवलेखण-पिठर (=०ढेला) न था।--

"०अनुमति देता हूँ, अवलेखण-पिठरकी ।" 264

१२--संडास खुला रहनेसे दुर्गंध देता था।---

"०अनुमति देता हूँ, पिहान (=ढक्कन)की।" 265

१३---खुली जगहमें पाखाना होते सर्दीसे भी गर्मीसे भी पीळित होते थे।---

"०अनुमति देता हूँ, व च्च - कुटी (≔पायखानेके घर)की ।" 266

१४--वच्चकुटीमें किवाळ न था।--

"॰अनुमति देता हूँ, किवाळ, पिट्ठिसंघाट (≕िवलाई), उदुक्खलिक (≕मलइ), उत्तर-पासक (≕पटदेहर), अग्गलविट्ट (≕पटदेहरका छेद), किपसीसक (≕बनरमूळीखूंटी), मुचिक (=झिटिकनी), घटिक (=बिलाई), तालिच्छिद् (=तालेका छेद), आविञ्जनिच्छिद् अविञ्जनरज्जु (=रस्सीकी सिकड़ी)की।"267

१५--वच्चकुटीमें तिनकेका चूरा पळता था।---

"०अनुमित देता हूँ, ओगुम्बन करके०<sup>९</sup> चीवर (टाँगने)के बाँस और रस्सीकी ।" 268

१६——उस समय एक भिक्षु बुढ़ापेकी अति दुर्वछताके कारण पाखाना हो उठते समय गिर पंळा। भगवान्से यह बात कही।——

''भिक्षुओ! अनुमति देता हूँ, अवलम्बनकी।" 269

१७--वच्चकुटी घिरी न थी।--

''०अनुमति देता हूँ, ईट, पत्थर या काष्ठके प्राकारसे घेरनेकी ।'' 270

१८--कोष्ठक (=बरांडा) न था।---

"०अनुमति देता हुँ, कोष्ठककी।" 271

१९--कोष्ठकमें किवाळ न था।--

"०अनुमति देता हूँ, किवाळ० रे अविञ्जनरज्जुकी ।" 272

२०--कोष्ठकमें तृणका चूरा गिरता था।--

"०अनुमति देता हूँ, ओगुम्दन करके० वंचपटिकाकी।" 273

२१--परिवेणमें (=पाखानेके आँगन)में कीचळ होता था।--

"०अनुमति देता हुँ, मरुम्व (=चूर्ण)के विखेरनेकी।" 274

२२--पानी लगता था।---

''०अनुमति देता हूँ, पानीकी नालीकी ।'' 275

२३--(पाखानेके) पानीका घळा न था।--

"०अनुमित देता हूँ, पाखानेके पानीके घळेकी।" 276

२४--पाखानेका शराव (=मे विया) न थी।--

''०अनुमति देता हूँ, पाखानेके शरावकी ।'' 277

२५—तकलीफ़के साथ बैठकर पानी लेते थे।—

"०अनुमति देता हूँ, पानी लेनेके पायदानकी।" 278

२६-पानी लेनेके पायदान वेपर्द थे, भिक्षु पानी लेनेमें लजाते थे।--

"०अनुमति देता हूँ, ईंट, पत्थर या लकळीके प्राकारसे घेरनेकी।" 279

पाखानेका गढ़ा बिना ढक्कनका था, तिनकेका चूरा भीतर पळता था।---

"०अनुमति देता हूँ, ढक्कनकी।" 280

#### (३) वृत्तका रोपना ऋादि

उस समय ष ड्वर्गीय भिक्षु इस प्रकारके अनाचार करते थे—मालावच्छ (≔फूलके पांधे) को रोपते रोपाते थे, सींचते सिंचाते थे, चुनते चुनाते थे, गूँथते गुँथवाते थे। एक ओर की वँटी माला करते कराते थे। दोनों ओरसे वँटी माला०। मंजरीक बनाते बनवाते थे। विधू-तिक बनाते बनवाते थे। वटंक बनाते बनवाते थे। अचेलक बनाते बनवाते थे। उरच्छद बनाते बनवाते थे। और

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>देखो ऊपर पृष्ठ ४३० (107)। <sup>३</sup>देखो चुल्ल० १§३।१ पृष्ठ ३४९-५०।

रदेखो पृष्ठ ४३० (107)।

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> मालाओंके भेद।

नाना प्रकारके अना चार को करते थे। भगवान्से यह बात कही।---

"भिक्षुओ ! नाना प्रकारके अनाचार नहीं करने चाहियें। जो करे उसे दुक्कटका दोप हो।" 281

#### (४) ताँबे, लकळी, महोकं भाँडे

उस समय आयुष्मान् उरु वे ल का स्य प के प्रव्रजित होनेपर संघको बहुतसे ताँवे (=लोह), लकळी, मिट्टीके भाँडे मिले थे। तब भिक्षुओंको यह हुआ—'क्या भगवान्ने ताँबेके वर्तनकी अनमित दी है या नहीं दी है? लकळीके वर्तनकी०? मिट्टीके वर्तनकी०?' भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ! अनुमित देता हूँ, पहरणी (=मारनेके हथियार)को छोळ सभी लोहेके भाँडोंकी, आसन्दी (=कुर्सी) पलँग, लकळीके पात्र, और लकळीके खळाऊँको छोळ सभी लकळीके भाँडोंकी, कतक (=झाँवा) और कुम्भकारिका (=मिट्टीके पकाये घळे)को छोळ सभी मिट्टीके भाँडोंकी।" 282

## खुद्दकवत्थुक्खन्धक समाप्त ॥५॥

## ६-रायन-आसन स्कन्धक

१—विहार और उसका सामान। २—विहारके रंगादि और नाना प्रकारके घर। ३— नया मकान बनवाना, अग्रासन अग्रपिडके योग्य व्यक्ति जेतवन-स्वीकार। ४—विहारकी चीजोंके उपयोग अधिकार, आसनग्रहणके नियम। ५—विहार और उसके लिये सामानका बनवाना, न बाँटनेकी वस्तुएँ, वस्तुओंका हटाना या परिवर्तन, सफ़ाई। ६—संघके बारह कर्मचारियोंका चुनाव।

## **९१-विहार श्रीर उसका सामान**

?---राजगृह

### (१) राजगृह श्रेष्ठीका विहार बनवाना

१—उस समय बुद्ध भगवान् राज गृह के वेणु व न कलन्दकितवापमें विहार करते थे । उस समय (तक) भगवान्ने भिक्षुओं के लिये शयन-आसनका विधान न किया था, और वह भिक्षु जहाँ तहाँ—जंगल, वृक्षके नीचे, पर्वत, कंदरा, गिरिगुहा, स्मशान, वनप्रस्थ (=जंगल), चौळे (मैदान) पुआलके गंजमें विहार करते थे । वह समयपर जंगल० पुआलके पंज वहाँसे, सुन्दर गमन-आगमन, अवलोकन-विलोकन, (अंगोंके) समेटने-पसारनेके साथ नीचे नजर करके ई र्यापथ से युक्त हो निकलते थे।

तब राज गृह कथे प्ठी पूर्वाहणमें बागको गया। राजगृहकथेप्ठीने पूर्वाहणमें उन भिक्षुओं को जंगलसे० ईर्यापथसे युक्त हो निकलते देखा। देखकर उसका चित्त प्रसन्न हो गया। तब राजगृहकश्रेष्ठी जहाँ वह भिक्षुथे, वहाँ गया। जाकर उन भिक्षुओंसे यह बोला—

"भन्ते ! यदि मैं विहार बनवाऊँ, तो क्या मेरे विहारमें (आप सव) वास करेंगे?"

''गृहपति ! भगवान्ने विहारोंका विधान नहीं किया है।''

"तो भन्ते! भगवान्से पूछकर मुझसे कहना।"

''अच्छा, गृहपति ! ''——(कह) राजगृहक श्रेष्ठीको उत्तर दे वह भिक्षु जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये। जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे उन भिक्षुओंने भगवान्से यह कहा—

"भन्ते ! राजगृहक श्रेप्ठी विहार बनवाना चाहता है, भन्ते ! कैसे करना चाहिये ?"

भगवान्ने इसी संबंधमें इसी प्रकरणमें धार्मिक कथा कह भिक्षुओंको संबोधित किया-

"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ पाँच (प्रकारकी) लेनो (=लयनों=निवास-स्थानों)की—(१) विहार, (२) अड्ढयोग, (=गरुळकी तरह टेढ़ामकान), (३) प्रासाद, (४) हर्म्य (ऊपरका कोठा)

A STORY

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>अच्छी रहन-सहन ।

<sup>\*</sup>नागरिक राजकीय पदाधिकारी, Sheriff.

और (५) गुहा १।"

तब वह भिक्षु जहाँ राजगृहक श्रेष्ठी था, वहाँ गये; जाकर राजगृहक श्रेष्ठीमे बोले---

"गृहपति ! भगवान्ने विहारकी आज्ञा दे दी, अब जिसका तुम काल समझो (बैसा करो)।" तब राजगृहक श्रेप्ठीने एकही दिनमें साठ विहार बनवाये। तब राजगृहक श्रेप्ठीने विहारोंको तैयार करा जहाँ भगवान् थे वहाँ गया। जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठा । एक ओर बैठे राजगृहक श्रेप्टीने भगवान्से यह कहा—

''भन्ते ! भगवान् भिक्षु...संघसहित कलका मेरा भोजन स्वीकार करें।''

भगवान्ने मौनसे स्वीकार किया।

तव राजगृहक श्रेप्टी भगवान्की स्वीकृति जान आसनसे उठ भगवान्को अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर चला गया। तब राजगृहके श्रेष्टीने उस रातके बीत जानेपर उत्तम खाद्य भोज्य र्तयार करा भगवान्को कालकी सूचना दी—

"भन्ते ! (भोजनका) समय है, भात तैयार है।"

तब भगवान् पूर्वाहण समय पहिनकर पात्र-चीवर छे जहाँ राजगृहक श्रेष्ठीका घर था, वहाँ गये, जाकर भिक्षु-संघके साथ विछे आसनपर बैठे। तब राजगृहका श्रेष्ठी बुद्धप्रमुख भिक्षु-संघको अपने हाथ से उत्तम खाद्य भोज्य द्वारा संतर्षित=संप्रवारितकर, भगवान्के भोजनकर पात्रसे हाथ हटा छेनेपर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठ राजगृहके श्रेष्ठीने भगवान्से यह कहा—

"भन्ते ! पुण्यकी इच्छासे स्वर्गकी इच्छासे भैंने यह साठ विहार बनवाये हैं, भन्ते ! मुझे उन विहारोंके बारेमें कैसे करना चाहिये ?"

#### (२) तोनों काल और चारों दिशाश्चोंके संघको विहारका दान

"तो गृहपति ! तू उन साठ विहारोंको आगत-अनागत (=तीनों कालके) चार्तुिदश (= चारों दिशाओं अर्थात् सारी दुनियाके) भिक्षु-संवर्क लिये प्रतिष्टापित कर।"

"अच्छा, भन्ते !" (कह) राजगृहके श्रेष्ठीने भगवान्को उत्तर दे उन साठ विहारोंको आगत-अनागत चातुर्दिश संघको प्रदान कर दिया। तब भगवान्ने इन गाथाओंसे राजगृहके श्रेष्ठी (के दान) को अनुमोदित किया—

''सर्दी गर्मीको रोकता है, और कूर जानवरोंको भी,

सरीमृप और मच्छरोंको, और शिशिरमें वर्षाको भी॥(१)॥

जब घोर हवा पानी आनेपर रोकता है,

लयन (=आश्रय)के लिये, सुखके लिये ध्यान और विपश्यन (=ज्ञान)के लिये ॥(२)॥

संघके लिये विहारका दान बुद्धने श्रेष्ठ कहा है,

इसलिये पंडित पुरुष अपने हितको देखते॥(३)॥

रमणीय विहारोंको बनवाये, और वहाँ बहुश्रुतोंका वास कराये,

और उन्हें सरलिचत्त (भिक्षुओं)को अन्न-पान, वस्त्र और शयन-आसन

प्रसन्न चित्तसे प्रदान करे।।(४)।।

(तब) वह उसे सारे दु:खोंके दूर करनेवाले धर्मको उपदेशते हैं,

जिस धर्मको यहाँ जानकर (पुरुष) मलरहित हो निर्वाणको प्राप्त होता है " $\Pi(4)\Pi$ 

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>चार प्रकारकी गुहायें होती हैं—इंटकी गुहा, पत्थरकी गुहा, लकळीकी गुहा, मिट्टीकी गुहा ।

तब भगवान् राजगृहके श्रेष्ठीको इन गाथाओंसे अनुमोदनकर आसनसे उठ चले गये। लोगोंने सुना—भगवान्ने विहारकी अनुमति दे दी है, और (वह) सत्कारसहित विहार बन-वाने लगे। (उस समय) वह विहार बिना किवाळके थे। साँप भी, बिच्छू भी, कनखजूरे भी घुस जाते थे। भगवान्से यह बात कही।—

## (३) किवाळ और किवाळके सामान

"भिक्षुओ! अनुमति देता हुँ किवाळकी।" 2

भीतमें छेदकर बल्लीसे या रस्सीसे किवाळको वाँधते थे, उन्हें चूहं भी, दीमक भी खा जाते थे, बंधनोंके खाये जानेपर किवाळ गिर पळता था। ०——

"०अनुमित देता हूँ, पिट्टि-संघाट (≕चौकठे), उदुक्खलिक (≔मलई) और उत्तर पाशक (≕दासो)की।" 3

किवाळ नहीं ज्ळते थे।०--

"०अनुमति देता हुँ, आविञ्जन-छिद्र और आविञ्जनकी रस्सीकी।" 4

किवाळ भेळे न जा सकते थे।०---

''०अनुमति देता हूँ, अग्गलबट्टिक (=अर्गल फलाक), कपिमीस (=िझटिकनी लगाने का छिद्र), सूचिक और घटिक (=बेला)की।'' 5

उस समय भिक्षु किवाळको बन्द न कर सकते थे।०--

"०अनुमित देता हूँ तालेके छिद्रकी; लोहे (≔ताँबे)के ताले, काटके ताले और सींकके ताले इन तीन तालोंकी।" 6

जो कोई भी खोलकर घुस जाते थे, विहार अरक्षित रहता था।०—

"∘अनुमति देता हूँ सूचिका (≔कुंजी) और यंत्रक (—ताले)की।" 7

उस समय विहार तृणसे छाये होते थे; (जिससे) शीतकालमें शीनल और उष्णकालमें उष्ण (होते थे)।०—-

"०अनुमति देता हूँ ओगुम्बन कर लीपने-पोतनेकी।" 8

#### (४) जँगला

उस समय विहार बिना जँगले (=वातायन)के थे, (जिससे) देखनेके अयोग्य तथा दुर्गध-युक्त (होते थे)।०---

"॰अनुमित देता हूँ, तीन (प्रकारके) जँगलों (=वातायन)की—-(१) वेदिका—वातायन, जालीदार वातायन, और (३) छळोंवाले वातायनकी।" 9

जँगलेके भीतरसे काळक (=पक्षी विशेष) भी बर्गुलियाँ (-वगुले) भी घुस जाती थीं।०-"०अनुमित देता हूँ जँगलोंके पर्दे (=चक्किलिका)की।" 10

चक्कलिकाके बीचसे भी काळक और बगुलियाँ घुस जाती थीं।०—

"ಂअनुमति देता हूँ, जँगलेके किवाळकी, जँगलेकी भिसिका (=छज्जा)की।" тт

## (५) चारपाई, चौको स्त्रादि

उस समय भिक्षु भूमिपर सोते थे, देह भी, वस्त्र भी धूसर होते थे।०——
"०अनुमित देता हूँ तृणके बिछौनेकी।" 12
तृणके बिछौनेको कीळे (=दीमक) खा जाते थे।०——
"०अनुमित देता हूँ, मीड (=चटाई ?)की।" 13

```
मीडीसे देह दुखने लगती थी।०--
```

"०अनुमति देता हुँ बेंतकी चारपाईकी।"14

उस समय संघको स्मशान में फेंकी म सा र क (⇒गद्दीदार वेंच) चारपाई मिली थी।०—

''०अनुमति देता हुँ, मसारक मंचे (=चारपाई)की। 'ं ... 15

"०अनुमति देता हूँ, मसारक चौकी (=पीठ)की।" 16

उस समय संघको स्मज्ञानवाली बुन्दिका (≔चादर)मे बँधी चारपाई मिली थी।०—

"०अनुमति देता हूँ, बुन्दिकाबद्ध चारपाईकी।"...17

''०अनुमति देता हुँ, बुन्दिकावछ चौकीकी।''...18

"०अनुमति देता हूँ, कुलीरपादक $^{9}$  चारपाईकी।"...19

''०अनुमति देता हूँ, कुलीरपादक चौकीकी।''...20

"०अनुमति देता हुँ, आहच्च-पादक मंचेकी।"...21

"०अनुमति देता हूँ, आहच्चपादक पीठकी।" 22

उस समय संघको आसन्दिका (=चौकोर पीठ) मिली थी।०--

"०अनुमति देता हूँ, आसन्दिकाकी।"...23

"०अनुमति देता हूँ, ऊँची आसन्दिकाकी।"...24

"०अनुमति देता हूँ, सप्तांग (=कुर्सी ?)की।"...25

"०अनुमति देता हूँ, ऊँचे सप्तांगकी।"...26

''०अनुमति देता हूँ, भद्रपीठ (≔बेंतकी चौकी)की।''...27

"०अनुमति देता हूँ, पी ठिका की।"...28

"०अनुमति देता हूँ, एलकपादक <sup>र</sup>की।"...29

''∘अनुमति देता हूँ, आमलकवण्टिक³की।''...3○

"०अनुमति देता हूँ, फलक (=तख़्त)की।"...3 I

"∘अनुमित देता हूँ, कोच्छक (=खस या मूँज)की।"...32

"०अनुमति देता हूँ, पुआलके पीढ़ेकी।" 33

उस समय ष इ व र्गी य भिक्षु ऊँची चारपाईपर सोते थे। लोग विहारमें घूमते समय देखकर हैरान० होते थे—-०जैसे कामभोगी गृहस्थ।०—

"भिक्षुओ ! ऊँची चारपाईपर न सोना चाहिये, जो सोये उसे दुक्कटका दोप हो।"34 उस समय एक भिक्षुको नीची चारपाईपर सोते वक्त साँपने काट खाया। भगवान्से यह बात कही।—

"०अनमति देता हँ, चारपाईमें ओट (देने)की।"35

उस समय षड्वर्गीय भिक्षु ऊँचे चारपाईके ओट रखते थे, और चारपाईके ओटोंके साथ सोते थे।०—-

"भिक्षुओ! ऊँचे चारपाईके ओटोंको नहीं रखना चाहिये, जो रक्खे उसे दुक्कटका दोष हो। अनुमति देता हूँ, आठ अंगुल तकके चारपाईके ओटकी।"36

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>वेदी और चौकोर वेदीकी भाँति।

रगद्दीदार चौकी।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>आँवलेके आकारकी बहुतसे पैरोंवाली चौकी ।

## (६) सूत, बिस्तरा आदि

उस समय संघको सूत मिला था ।०—

"०अनुमित देता हूँ (सूतसे) चारपाई बुननेकी ।" ३७
अंगोंमें बहुतसा सूत लग जाता था ।—

"०अनुमित देता हूँ, अंगोंको बींधकर अष्टपदक (=शतरंजी) बुननेकी ।" ३८
चोलक (=कपळा) मिला था।—

"०अनुमित देता हूँ, चिलिमिका (=ताळके छालका बना कपळा) बनानेकी ।" ३९
तूलिक (=कपास) मिली थी।—

"॰अनुमित देता हूँ, जटा सुलझा तिकया (=िवम्बोहन) बनानेकी । तूल (=कपास तीन हैं—वृक्षतूल (=सेमल आदिका), लतातूल (=मदार आदिका), पोटकी-तूल (=कपास)।" 4०

उस समय पड्वर्गीय भिक्षु अर्धकायिक (=आधा शरीर लम्बी) तिकया धारण करते थे। लोग विहारमें घूमते देखकर हैरान० होते थे—जैसे कामभोगी गृहम्थ। ०—

"भिक्षुओ ! अर्धकायिक तिकयेको नहीं धारण करना चाहिये, जो धारण करे उसे दुक्कटका दोष हो। अनुमित देता हूँ, सिरके बराबरके तिकयेकी।" 41

उस समय राज गृह में गिरग्गसभञ्जा (=०मेला) था; लोग महामात्यों (=राजमंत्रियों) के लिये ऊन, (लत्ते), छाल, तृण, पत्तेके गहें (=भिसि) तय्यार कराते थे। समज्जा (=मेले)के खतम हो जानेपर वह खोल उतारकर ले जाते थे। भिक्षुओंने समज्जाके स्थानपर बहुतसे ऊन, लने, छाल, तृण और पत्तोंको फेंका देखा। देखकर भगवान्से यह बात कही।—

"०अनुमित देता हूँ, ऊन, लत्ता, छाल, तृण और पत्ता इन पाँचके गहेकी।" 42 उस समय संघको शयन-आसनके उपयोगी दुस्स (=थान) मिला था।०—— "०अनुमित देता हूँ, (उससे) गहा सीनेकी।" 43

उस समय भिक्षु चारपाईके गहेको चौकीपर बिछाते थे, चौकीके गहेको चारपाईपर बिछाते थे। गहे टूट जाते थे। ०---

"०अनुमित देता हूँ, गद्दीदार चारपाई और गद्दीदार चौकीकी।" 44
अस्तर (=उल्लोक) बिना दिये बिछाते थे, नीचेसे गिरने लगता था 10--"०अनुमित देता हूँ, अस्तर देकर, बिछाकर गद्देको (चारपाईपर) सीनेकी।" 45
खोल खींचकर ले जाते थे।--"०अनुमित देता हूँ (रंग) छिळकनेकी।" 46
(फिर) भी ले जाते थे।--"०अनुमित देता हूँ, भित्तकम्म (=तागना)की।" 47
(फिर) भी ले जाते थे।--"०अनुमित देता हूँ हत्थ-भित्त (=सी देना)की।" 48

## ९२-विहारकी रंगाई, श्रीर नाना प्रकारके घर

(१) भीतके रंग

उस समय तीर्थिकों (≕अन्य मतके साधुओं)की शय्या सफ़ेद होती थी, जमीन काली, और भीतपर गेरूका काम किया होता था। बहुतसे लोग शय्या देखने जाया करते थे।०—— "०अनुमित देता हूँ, विहारमें सफ़ेद, काला और गेरूका काम करनेकी।" 49
उस समय कळी भूमिपर क्वेत रंग नहीं चढ़ता था।०—
"०अनुमित देता हूँ भूसीके पिडको देकर, हाथसे चिकनाकर सफ़ेद रंग करनेकी।" 50
सफ़ेद रंग रुकता न था।०—
"०अनुमित देता हूँ, चिकनी मिट्टी दे हाथसे चिकनाकर सफ़ेद रंग करनेकी।" 51
सफ़ेद रंग न रुकता था।—
"०अनुमित देता हूँ, गोंद और खली (देने)की।" 52
उस समय कहीं कहीं भीतपर गेरू नहीं चढ़ता था।—
"०अनुमित देता हूँ, भूसीके पिडको देकर, हाथसे चिकनाकर गेरू रंगनेकी।"…53
"० ०, खली मिट्टी दे, हाथसे चिकनाकर गेरू करनेकी।"…54
"० ०, सरसोंकी खली और मोमके तेलकी।" 55
उस समय कळी (=परुष) भीतपर काला रंग नहीं चढ़ता था।—
"० ०, भूसीके पिडको देकर, हाथसे चिकनाकर काला रंग करनेकी।" 56
"० ०, केंचुयेकी मिट्टी दे, हाथसे चिकनाकर काला रंग करनेकी।"…57
"० ०, गोंद और (हर्रा आदिके) कषायकी।" 58

### (२) भीतमें चित्र

उस समय प ड् व र्गी य भिक्षु विहारमें स्त्री, पुरुष आदिके चित्र अंकित करते थे। लोग विहार में घूमते समय देखकर हैरान होते थे०——जैसे कामभोगी गृहस्थ।०——

"भिक्षुओ ! स्त्री, पुरुषके चित्र नहीं बनवाना चाहिये, जो बनवावे उमे दुक्कटका दोप हो। अनुमित देता हूँ, माला, लता, मकरदन्त (=ित्रकोणोंकी झाला), पंचपट्टिका (=फर्शकी पिटिया) की।" 60

### (३) सीढ़ी आदि

उस समय विहारोंकी कुर्सी नीची होती थी, पानी भरता था।०—
"०अनुमित देता हूँ, कुर्सी ऊँची बनानेकी।" 61
चिनाई गिर जाती थी।—
"०अनुमित देता हूँ, ईंट, पत्थर या लकळीकी चिनाईकी।" 62
चढ़नेमें तकलीफ़ होती थी।—
"०अनुमित देता हूँ, ईंट, पत्थर या लकळीकी सीढ़ीकी।" 63

#### (४) कोठरी

चढ़ते वक्त गिर पड़ते थे ।——
"॰अनुमित देता हूँ, आलम्बन बाँहींकी ।" 64
उस समय भिक्षुओंके विहार एक आँगनवाले थे । भिक्षु लेटनेमें लजाते थे।॰——
"॰अनुमित देता हूँ, पर्दे (चितरस्करिणी)की ।" 65
ितरस्करिणीको उठाकर देखते थे।——
"॰अनुमित देता हूँ, आधी दीवारकी ।" 66

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>श्रद्धा, वैराग्य उत्पन्न करनेवाले जातकोंके चित्र बनवाये जा सकते हैं (--अट्ठकथा)।

आधी दीवारके ऊपरसे देखते थे।---

"॰अनुमित देता हूँ, शिविका-गर्भ (=बराबर लम्बाई चौळाईकी कोठरी), नालिकागर्भ (=लम्बी कोठरी), और हम्य-गर्भ (व्कोठेपरकी कोठरी)—इन तीन (प्रकारके) गर्भों (=कोठरियों)की।" 67

उस समय भिक्षु छोटे विहारके बीचमें गर्भ (=कोठरी) बनाते थे, रास्ता न रहता था ।०— "०अनुमित देता हूँ, छोटे विहारमें एक ओर गर्भ बनानेकी, और बळे विहारमें बीचमें।" 68 उस समय विहारकी भीतका पाया जीर्ण हो जाता था।०—

''०अनुमति देता हूँ कुलुंक-पादक<sup>9</sup> की ।'' 69

उस समय (वर्षासे) विहारकी भीत ढहती है। ---

"अनुमति देता हूँ, रक्षा करनेकी टट्टी, और उद्दसुधा की ।" 70

उस समय एक तृणकी छतसे भिक्षुके कंधेपर साँप गिरता था। वह डरके मारे चिल्ला उठा। भिक्षुओंने दौळकर उस भिक्षुसे यह पूछा।---

"आवुस! क्यों तुम चिल्लाये?"

उसने भिक्षुओंसे वह बात कह दी। भिक्षुओंने भगवान्से वह वात कही।--

"०अनुमति देता हूँ वितान (≔चाँदनी)की।" 71

उस समय भिक्षु चारपाईके पावोंमें भी, चौकीके पावोंमें भी थैला लटकाते थे। उन्हें चूहे भी खा जाते थे, दीमक भी खा जाते थे।०—

"०अनुमित देता हूँ, भीतके कीलकी, नागदन्त (≈खूँटी)की।" 72 उस समय भिक्षु चारपाईपर भी, चौकीपर भी चीवर लटकाते थे, चीवर कट जाता था।०—-"०अनुमित देता हूँ, चीवर (टाँगने)के बाँस और रस्सी(≔अर्गनी की)।" 73

#### (५) श्रालिन्द्-श्रोसारा

उस समय विहारोंमें आलिन्द (=डचोढी) और ओसारे न होते थे 10--

"०अनुमित देता हूँ, आलिन्द, प्रघण (=देहली), प्रकुडच (=कोठरीकी दीवारके भीतर) और ओसारे (=ओसरक)की।" 74

आलिन्द खुले थे, भिक्षु वहाँ लेटनेमें लजाते थे।--

"०अनुमति देता हूँ, संसरण (=चिक)किटिक और उद्घाटन किटिककी।" 75

### (६) उपस्थानशाला

उस समय भिक्षु खुली जगहमें भोजन करते थे, और जाळे गर्मीसे तकलीफ़ पाते थे। ---

"०अनुमति देता हूँ, उपस्थान शालाकी।"...76

"०अनुमति देता हूँ, कुर्सीको ऊँची करनेकी।" 77

"०अनुमति देता हूँ, ईंट, पत्थर या लकळीकी चिनाईकी ।". . . 78

"०अनुमति देता हूँ, ईंट, पत्थर या लकळीकी सीढ़ीकी।"...79

"∘अनुमति देता हूँ, आलम्बनबाहु (≔कटहरा)की।"…8०

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>काटकर ओटके लिए वहाँ गाळी वृक्षकी पेळी ।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>बछळेके गोबर और राखको मिलाकर बनाया प्लास्तर (——अट्ठकथा) ।

"०अनुमित देता हूँ, ओगुम्बन करके० चीवर (टाँगने)के बाँम-रस्मीकी।" 8ा उस समय भिक्षु खुली जगहमें चीवर पसारते थे। चीवर धूसर होते थे।—— "०अनुमित देता हूँ, खुली जगहमें चीवर (टाँगने)के बाँस-रस्मीकी।" 82

#### (७) पानो शाला

पानी तप जाता था।---

"०अनुमति देता हुँ, पानी-शाला और पानी-मंडपकी।"...83

''०अनुमति देता हूँ, कुर्सीको ऊँची करनेकी।''. . .84

"०अनुमति देता हूँ, ईंट, पत्थर या लकळीकी चिनाईकी।"...85

''०अनुमति देता हूँ, ईट, पत्थर या लकळीकी सीढ़ीकी।''...86

"०अनुमति देता हूँ, आलम्बनबाहुकी।"...87

''०अनुमित देता हूँ ओगुम्बन करके० रे चीवर (टाँगने)के बाँस-रस्सीकी ।'' 88 पानीका वर्तन न था ।——

''०अनुमित देता हूँ, पानीके संख (=चुक्का ?) और पानीके शराव (=**पुर**वा)की।'' 89

#### (८) विहार

उस समय विहार (दीवारमे) घिरा न होता था।—
"'०अनुमित देता हूँ, ईट, पत्थर या लकळी (इन) तीन (तरह)के प्राकारोंसे।" 90
कोप्ठक (=द्वारपरका कोठा) न था।——
"'०अनुमित देता हूँ, कोष्ठककी।"...91
"'० ०, कुर्सी ऊँची करनेकी।"...92
कोष्ठकमें किवाळ न थे।——
"'०अनुमित देता हूँ, किवाळ,० आविञ्जनिच्छिद्की।" 93
कोष्ठकमें तिनकेका चूरा गिरता था।——
"'० ०, ओगुम्बन करके० र पंचपट्टिकाकी।" 94

#### (९) परिवेशा

उस समय परिवेण (=आँगन)में कीचळ होता था।०—
"॰अनुमित देता हूँ, मरुम्ब (=बालू) बिखेरनेकी।" 95
नहीं ठीक होता था।——
"॰अनुमित देता हूँ, प्रदरिशला बिछानेकी।" 96
पानी लगता था।——
"॰अनुमित देता हूँ, पानीकी नालीकी।" 97
उस समय भिक्षु परिवेणमें जहाँ तहाँ आग जलाते थे। परिवेण मैला होता था।०—
"॰अनुमित देता हूँ, एक ओर अग्निशाला बनानेकी।"...98
"॰ ०, कुर्सी ऊँची बनानेकी।" 99
"॰ ०, ईंट, पत्थर या लकळीकी चिनाईकी।"...100
"॰ ०, ईंट, पत्थर या लकळीकी सीढ़ीकी।"...101

"० ०, आलम्बन-बाहुकी।" 102 अग्निशालामें किवाळ न था।——

"० ०, किवाळ, ०<sup>९</sup> आविञ्जन-रज्जुकी।" 103

अग्निशालामें तिनकेका चूरा गिरता था।---

"० ०, ओगुम्बन करके० वीवर (टाँगने)के बाँस-रस्मीकी।" 104

#### (१०) आराम

आराम (=भिक्षु-आश्रम) घिरा न होता था। गोरू वकरी आकर रोपे (पौधों)को नुकसान करते थे।०—-

"०अनुमित देता हूँ, बाँमकी बाढ़ या काँटेकी बाढ़ (=वाट), अथवा परिखा (खाई)से रोकनेकी।" 105

कोष्ठक (=फाटक) न था।——और उसी प्रकार गोरू बकरी आकर रोपे (पाँधों)को नुक-सान करते थे।——

"००अनुमित देता हूँ, कोष्टक (=फाटक), आणेसी ५ जोड़े किवाळ, तोरण और परिघ (=पहियेवाली किवाळ)की।" 106

कोष्ठक (=नौबतखाना)में तिनकेका चूरा गिरता था।--

" ० अनुमति देता हूँ ओगुम्बन करके० रै पंचपटिकाकी।" 107

आराममें कीचळ होता था।---

"० अनुमति देता हूँ मरूम्ब बिखेरनेकी।" 108

नहीं ठीक होता था।---

" ॰ अनुमित देता हूँ प्रदरिशला (=पत्थरकी पट्टी) बिछानेकी।" 109

पानी लगता था।---

"० अनुमति देता हूँ, पानीकी नालीकी।" 110

#### (११) प्रासाद-छत

उस समय म ग घ रा ज सेनिय बि म्बि सा र संघके लिये चूना मिट्टी (=सुधामित्तका) से लिपा प्रासाद बनाना चाहता था। तब भिक्षुओंको यह हुआ—-'क्या भगवान्ने छतकी अनुमित दी है या नहीं।' भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ पाँच प्रकारके छतोंकी—ईंटकी छत, शिलाकी छत, चूने (= सूधा)की छत, तिनकेकी छत और पत्तेकी छत।" III

#### प्रथम भाणवार समाप्त

## §३-ग्रनाथिपंडिककी दीन्ना, नवकर्म (=नया मकान बनवाना) ऋग्रासन ऋग्रपिंडके योग्य व्यक्ति, तित्तिर जातक, जेतवन-स्वीकार

#### (१) अनाथपिंडिककी दीचा

<sup>ब</sup>उस समय अनाथ-पिंडिक गृहपति (जो) राज गृह के -श्रेष्ठी का बहनोई था; किसी काम

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> देखो पृष्ठ ४५२। <sup>३</sup> देखो पृष्ठ ४५२। <sup>३</sup> मंगु० नि० ११।१।८ भी।

से राजगृह गया। उस समय राजगृहक-श्रेष्ठीने संघ-सहित बुढ़को दूसरे दिनके लिये निमंत्रण दे रक्ष्या था! इसलिये उसने दासों और कम - करों को आज्ञा दी---

"तो भणे! समयपर ही उठकर खिचळी पकाओ. भात पकाओ.। सूप (=तेमन) तैयार करो...।" तब अनार्थाण्डिक गृहपितको ऐसा हुआ—"पिहिले मेरे आनेपर यह गृह-पिति, सब काम छोळकर मेरेही आव-भगतमें लगा रहता था। आज विक्षिप्तसा दासों और कमकरोंको आज्ञा दे रहा है—"तो भणे! समयपर०।" तथा इस गृहपितके (यहाँ) आ वा ह होगा, या वि वा ह होगा, या महायज उपस्थित है, या लोग-बाग-सिहत मगध-राज श्रेणि क बि म्बि सा र कलके लिये निमंत्रित किये गये हैं?"

तव राज-गृहक श्रेप्ठी दासों और कमकरोंको आज्ञा देकर, जहाँ अनाथ-पिंडिक गृहपित था, वहाँ आया। आकर अनाथ-पिंडिक गृहपितक साथ प्रति सम्मोदन (=प्रणामापाती) कर, एक ओर वैठ गया। एक ओर बैठे हुये, राजगृहक श्रेष्ठीको अनाथ-पिंडिक गृहपितने कहा—-'पिहिले मेरे आनेपर तुम गृहपिति ! ०।''

''गृहपति ! मेरे (यहाँ) न आवाह होगा, न विवाह होगा, न ० मगध-राज० निमंत्रित किये गये हैं। बल्कि कल मेरे यहाँ बळा यज्ञ है। संघ-सहित बुद्ध (चबुद्ध-प्रमुख संघ) कलके लिये निमंत्रित है।''

''गृहपति ! तू 'बुद्ध' कह रहा है ? "

"गृहपति ! हाँ 'बुद्ध' कह रहा हूँ।"

"गृहपति ! 'बुद्ध'० ?''

"गृहपित ! हाँ 'बुद्ध'०।"

"गृहपति! 'ब्द्ध'०?"

''गृहपति ! हाँ 'बुद्ध'०।''

''गृहपति ! 'बुद्ध' यह शब्द (=घोप) भी लोकमें दुर्लभ है। गृहपि ! क्या इस समय उन भगवान् अर्हत् सम्यक्-संबुद्धके दर्शनके लिये जाया जा सकता है ?"

"गृहपति ! यह समय उन भगवान् अर्हत् सम्यक्संबुद्धके दर्शनार्थ जानेका नहीं है।"

तब अनाथ-पिडिक गृहपित—"अब कल समयपर उन भगवान्०के दर्शनार्थ जाऊँगा" इस बुद्ध-विषय क स्मृति को (मनमें) ले सो रहा। रातको सवैरा समझ तीन वार उठा। तब अनाथ-पिडिक गृहपित जहाँ (राज गृह नगरका) शिव द्वा र था, (वहाँ) गया। अ-म नुष्यों (=देव आदि) ने द्वार खोल दिया। तब अनाथ-पिडिक कके नगरसे बाहर निकलते ही प्रकाश अन्तर्धान हो गया, अन्धकार प्रादुर्भ्त हुआ। (उसे) भय, जळता और रोमांच उत्पन्न हुआ। वहीं उसने लौटना चाहा। तब शिवक यक्षने अन्तर्धान होते हुये शब्द सुनाया "सौ हाथी, सौ घोळे, (और) सौ खच्चरीके रथ, मणि कुंडल पहिने सौ हजार कन्यायें एक पदके कथनके सोलहवें भागके मूल्यके बराबर भी नहीं है। चल गृहपित ! चल गृहपित ! चलना ही श्रेयस्कर हैं लौटना नहीं।"

तब अनाथ-पिंडिक गृहपितका अंधकार नष्ट हो गया, प्रकाश उग आया। जो भय, जळता और रोमांच उत्पन्न हुआ था, वह नष्ट हो गया। दूसरी बार भी०। तीसरी बार भी अनाथ-पिंडिक गृहपितको प्रकाश अन्तर्धान हो गया। रोमांच उत्पन्न हुआ था, वह नष्ट हो गया। तब अनाथ-पिंडिक गृहपित जहाँ सीत-वन (है वहाँ) गया। उस समय भगवान् रातके प्रत्यूष (=भिनसार) कालमें उठकर चौळेमें टहल रहे थे। भगवान्ने अनाथ-पिंडिक गृहपितको दूरसे ही आते हुये देखा। देखकर चंकमण (= टहलनेकी जगह)से उतरकर, बिछे आसनपर बैठ गये। बैठकर अनाथ-पिंडिक गृहपितसे कहा—"आ सुदत्त।"

अनाथ-पिडिक गृहपति यह (सोच) "भगवान् मुझे नाम लेकर बुला रहे हैं" हृष्ट=उदग्र

(=फूला न समाता) हो, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। जाकर भगवान्के चरणोंमें शिरमे पळकर बोला—

"भन्ते! भगवान्को निद्रा सुखसे तो आई?"

" निर्वाण-प्राप्त ब्राह्मण सर्वदा सुखसे सोता है।

जोिक शीतल और दोष-रहित हो काम वासनाओं में लिप्त नहीं होता।।

सारी आसिवतयोंको खंडितकर हृदयसे डरको हटाकर।

चित्तकी शांतिको प्राप्तकर उपशांत हो (वह) सुखसे मोता है।।"

तब भगवान्ने अनाथ-पिडिक गृहपितको आनुपूर्वी कथा० कही। जैसे कालिमा-रहित शुद्ध-वस्त्र अच्छी तरह रंग पकळता है, ऐसे ही अनाथिपिडिक गृहपितको उसी आसनपर 'जो कुछ समुदय-धर्म है वह निरोध-धर्म है', यह वि-रज=वि-मल धर्म - च क्षु उत्पन्न हुआ। तब दृष्ट-धर्म=प्राप्त-धर्म=विदित-धर्म=पर्यंव गा ढ़-धर्म, संदेह-रहित, वाद-विवाद-रहित, शास्ताके-शासन (=बुद्ध-धर्म)में स्वतंत्र हो, अनाथ-पिडिक गृहपितिने भगवान्से कहा—

"आइचर्य ! भन्ते ! आइचर्य ! भन्ते ! जैसे औंधेको मीधा कर दे, ढँकेको उघाळ दे. भूलेको राम्ता बतला दे, अंधकारमें तेलका प्रदीप रख दे जिसमें आँखवाले रूप देखें : ऐसेही भगवान्ने अनेक प्रकारमें धर्मको प्रकाशित किया। मैं भगवान्की शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु-संघकी (शरण जाता हूँ)। आजमे मुझे भगवान् सांजलि शरण-आया उपास क ग्रहण करें। भगवान् भिक्षु-संघके सहित कलका मेरा भोजन स्वीकार करें।"

भगवान्ने मौनसे स्वीकार किया। तब अनाथ पिडिक० भगवान्की स्वीकृतिको जान, आसनसे उठ, भगवान्को अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर, चला गया। राजगृहक-श्रेष्ठीने मुना—-अनाथ-पिडिक गृह-पितने कलको भिक्षु-संघ-सिहत बुद्धको निमंत्रित किया है। तब राजगृहक-श्रेष्ठीने अनाथ-पिडिक गृह-पितसे कहा—-

"तूने गृह-पति! कलके लिये भिक्षु-संघ-सहित बृद्धको निमंत्रित किया है, और तू आ गंतु के (=पाहुना=अतिथि) है। इसलिये गृह-पति! मैं तुझे खर्च देता हूँ; जिसमे तू बृद्ध-महित भिक्षु-संघके लिये भोजन (तैयार) करे?"

"नहीं गृहपति! मेरे पास खर्च है, जिससे में बुद्ध-सहित भिक्षु-संघका भोजन (तैयार) कहँगा।" राज-गृहके नै गम ने रे सुना---अनाथ पिडिक०। तब राजगृहके नैगमने अनाथ-पिडिक० को यों कहा----"०मैं तुझे खर्च० देता हूँ।"

"नहीं आर्य! मेरे पास खर्च है ।"

म ग ध - रा ज ० ने सुना--- ० । तब मगध-राज ० ने अनाथ-पिडिक ० को. . . कहा ० ''मैं तुझे खर्च ० देता हूँ।''

"नहीं देव! मेरे पास खर्च है०।"

तब अनाथ-पिंडिक गृहपितने उस रातके बीत जानेपर, राजगृहके श्रेष्ठीके मकानपर उत्तम खाद्य भोज्य तैयार करा, भगवान्को कालकी सूचना दिलवाई ''काल है भन्ते! भोजन तैयार हो गया।'' तब भगवान् पूर्वाहणके समय सु-आच्छादित हो, पात्र चीवर हाथमें ले, जहाँ राजगृहके श्रेष्ठीका मकान

व्पृष्ठ ८४।

<sup>ैं &#</sup>x27;श्रेष्ठी' या नगर-सेठ उस समयका एक अवैतिनक राजकीय पद था। इसी तरह 'नै गम' एक पद था; जो शायद 'श्रेष्ठी' से ऊपर था।

था, वहाँ गए । जाकर भिक्षुसंघ सहित बिछाये आसनपर बैठे। तब अनाथ-पिडिक गृह-पित बृद्ध-सिहत भिक्षु-संघको अपने हाथसे उत्तम खाद्य भोज्यसे संतर्पित कर. पूर्णकर, भगवान्क भोजनकर, पात्रसे हाथ खींच लेनेपर, एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे अनाथ-पिडिक गृह-पितने भगवान्से कहा----

"भिक्षु-संघके साथ भगवान् श्रा व स्ती में व र्पा - वा स स्वीकार करें।"

"श्नय-आगारमें गृहपति ! तथागत अभिरमण (=विहार ) करते हें।"

"समझ गया भगवान्! समझ गया सुगत!"

उस समय अनाथ-पिडिक गृह-पित बहु-मित्रचबहु-सहाय, और प्रामाणिक था। राज गृह म (अपने)...कामको खतमकर, अनाथ-पिडिक गृह-पित श्रावस्तीको चल पळा। मार्गमें <sup>व</sup> उसने मनुष्योंको कहा—''आर्यो! आ राम बनवाओ, विहार (चिभक्षुओंके रहनेका स्थान) प्रतिष्ठित करो। लोकमें बुढ उत्पन्न हो गये हैं; उन भगवान्को मैने निमंत्रित किया है, (वह) इसी मार्गसे आवेंगे।''

तब अनाथ-पिडिक गृह-पित-द्वारा प्रेरित हो, मनुष्योंने आराम बनवाये, विहार प्रतिष्ठित किये दान (=सदाव्रत) रक्खे।

तब अनाथ-पिडिक गृह-पतिने श्रावस्ती जाकर, श्रावस्तीके चारों ओर नजर दौळाई---

"भगवान् कहाँ निवास करेंगे ? (ऐसी जगह) जो कि गाँवसे न बहुत दूर हो. न बहुत समीप; चाहनेवालोंके आने-जाने योग्य, इच्छुक मनुष्योंके पहुँचने लायक हो। दिनको कम भीळ, रातको अल्प-शब्द=अल्प - निर्धोप, वि - जन-वात (=आदिमयोंकी हवासे रहित), मनुष्योंसे एकान्त, ध्यानके लायक हो।" अनाथ-पिडिक गृहपितने (ऐसी जगह) जेत राजकुमार का उद्यान देखा; (जो कि) गाँवसे न बहुत दूर था०। देखकर जहाँ जेत राजकुमार था, वहाँ गया। जाकर जेत राजकुमारसे कहा—

"आर्य-पुत्र! मुझे आराम बनानेके लिये (अपना) उद्यान दीजिये!"

"गृहपति ! 'को टि - सं था र से भी, (वह) आराम अ-देय है।"

"आर्य-पुत्र! मैंने आराम ले लिया।"

"गृहपति ! तूने आराम नहीं लिया ।"

'लिया या नहीं लिया', यह उन्होंने व्यवहार-अमात्यों (≕न्यायाध्यक्ष)से पूछा। महामात्योंने कहा—

"आर्य-पुत्र! क्योंकि तूने मोल किया, (इसलिये) आराम ले लिया।"

तव अनाथ-पिंडिक गृहपतिने गाळियोंपर हिरण्य (=मोहर) ढुळवाकर जेतवनको 'को टिस्सार' (=िकनारेसे किनारा मिळाकर) बिछा दियारे। एक वारके ळाये (हिरण्य)से (द्वारके) कोठेके चारों ओरका थोळासा (स्थान) पूरा न हुआ। तब अनाथ-पिंडिक गृहपतिने (अपने) मनुष्योंको आज्ञा दी—

"जाओ भणे! हिरण्य ले आओ, इस खाली स्थानको ढाँकेंगे।" तब जेत राजकुमारको  $^9$  (ख्याल) हुआ——"यह (काम) कम महत्त्वका न होगा, जिसमें कि यह गृहपित बहुत हिरण्य खर्च कर रहा है।"(और) अनाथ-पिंडिक गृहपितको कहा——

<sup>१</sup> जो धनी थे उन्होंने अपने बनाया, जो कम धनी या निर्धन थे, उन्हें धन दिया। इस प्रकार वह...पैंतालीस योजन रास्तेमें योजन योजनपर विहार बनवा श्रावस्ती गया (—अट्रकथा)।

ैइस प्रकार अठारह करोळका एक चहबच्चा खाली हो गया ।..... दूसरे आठ करोळसे आठ करीस भूमिमें यह विहार आदि बनवाये (—अट्टकथा )।

"बस, गृहपति ! तू इस खाली जगहको मत ढँकवा। यह खाली-जगह (=अवकाब) मुझे दे, यह मेरा दान होगा।"

तब अनाथ-पिडिक गृहपितने 'यह जेत कुमार गण्य-मान्य प्रसिद्ध मनुष्य है। इस धर्म-विनय (=धर्म)में ऐसे आदमीका प्रेम होना लाभदायक है।' (सोच) वह स्थान जेत राजकुमारको दे दिया। तब जेत-कुमारने उस स्थानपर कोठा बनवाया। अनाथ-पिडिक गृहपितने जेतबनमें विहार (=भिक्षु-विश्राम-स्थान) बनवाये। परिवेण (=आँगन सहित घर) बनवाये। कोठिरियाँ०। उप स्थान-शा ला यें (=सभा-गृह)०। अग्नि-शा ला यें (=पानी-गर्म करनेके घर)०। कल्पिक - भु टियां (=भंडार)०। पा सा ने०। पे शा ब खा ने०। चंक मण (=टहलनेके स्थान०)०। चंक मण-शा ला यें०। प्या उ०। प्या उ-घर ०। जंताघर (=स्नानागार)०। जन्ता घर-शा ला यें०। पुष्क रिणियाँ०। मंडप०।

## २--वैशाली

## (२) नवकर्म

भगवान् राज गृह में इच्छानुसार विहारकर, जिधर वै शाली श्री, उधर चारिका (सरामत) को चल पळे। क्रमशः चारिका करते हुये जहाँ वैशाली थीं, वहाँ पहुँचे। वहां भगवान् वेशालीमें महावन की कूटा गार-शाला में विहार करते थे।

उस समय लोग सत्कार-पूर्वक नव-कर्म (--नये घरका निर्माण) कराते थे। जो भिक्षु नव-कर्मकी देख-रेख (=अधिष्ठान) करते थे, वह भी (१) ची वर (=बस्त्र), (२) पिड-पात (=भिक्षान्न), (३) शयना मन (=घर), (४) ग्लान - प्रत्यय (=रोगि-पथ्य) भैप ज्य (=औषध) इन परिष्का रों से सत्कृत होते थे। तब एक दरिद्र तंतु वाय (=जुलाहा)के (मनमें) हुआ——"यह छोटा काम न होगा, जो कि यह लोग सत्कार-पूर्वक नव-कर्म कराते हैं; क्यों न मैं भी नव-कर्म बनाऊँ?" तब उस गरीब तन्तुवायने स्वयं ही कीचळ तैयारकर, ईटें चिन. भीत खलीकी। अनजान होनेसे उसकी बनाई भीत गिर पळी। दूसरी वार भी उस गरीव०। तीसरी वार भी उम गरीव०। तब वह गरीब तन्तुवाय. . खिन्न . . होता था—"इन शाक्य-पुत्रीय थमणोंको जो चीवर० देते हैं: उन्हींके नव-कर्मकी देख-रेख करते हैं। मैं गरीब हूँ इसलिये कोई भी मुझे न उपदेश करता है, न अनुशासन करता है, और न नव-कर्मकी देख-रेख करता है।"

भिक्षुओंने उस गरीब तन्तुवायको . . . . . . . . . . . होते सुना । तव उन्होंने इस वातको भगवान्गे कहा । तब भगवान्ने इसी संबंधमें, इसी प्रकरणमें, धार्मिक-कथा कहकर, भिक्षुओंको आ मंत्रित किया—

''मिक्षुओ ! न व - क र्म देनेकी आज्ञा करता हूँ । न व - क मि क (=विहार बनवानेका निरीक्षक) भिक्षुको विहारकी जल्दी तैयारीका ख्याल करना चाहिये । (उसे) टूटे फूटेकी मरम्मत करानी चाहिये ।

''और भिक्षुओ! (नव-किमक भिक्षु) इस प्रकार देना चाहिये। पहिले भिक्षुने प्रार्थना करनी चाहिये। फिर एक चतुर समर्थ भिक्षु-संघको सूचित करे।

"भन्ते ! संघ मेरी सुने । यदि संघको पसन्द है, तो अमुक गृह-पतिके विहारका नव-कर्म, अमुक भिक्षुको दिया जाये । यह ज्ञ प्ति (≕िनवेदन) है ।

"भन्ते! संघ मुझे सुने। अमुक गृह-पितके विहारका नव-कर्म अमुक भिक्षुको दिया जाता है। जिस आयुष्मान्को मान्य है, कि अमुक-गृह-पितके विहारका नव-कर्म अमुक भिक्षुको दिया जाय, वह चुप रहे; जिसको मान्य न हो, बोले।"

"दूसरी बार भी०।" "तीसरी बार भी०।"

''संघने० नव-कर्म अमुक भिक्षुको दे दिया,संघको मान्य है, इसलिये चुप है—एेसा मैं समझता हूँ।''

भगवान् वै शा ली में इच्छानुसार विहार करके, जहाँ श्रा व स्ती है वहाँ चारिकाके लिये चले। उस समय छ - व गीं य भिक्षुओंके शिष्य, बुद्ध-सिहन भिक्षु-संघके आगे आगे जाकर, विहारोंको दखलकर लेते थे, शय्यायें दखलकर लेते थे—"यह हमारे उपाध्यायोंके लिये होगा, यह हमारे आचार्योंके लिये होगा, यह हमारे आचार्योंके लिये होगा, यह हमारे लिये होगा।" आयुष्मान् सारिपुत्र, बुद्ध-सिहत संघके पहुँचनेपर, विहारोंके दखल हो जानेपर, शय्या न पा, किसी वृक्षके नीचे बैठे रहे। भगवान्ने रातके भिनसारको उठकर खाँसा। आयुष्मान् सारिपुत्र ने भी खाँसा।

''कौन यहाँ है ?''

"भगवान्! मैं सारिपुत्र!"

"सारि-पूत्र ! तू क्यों यहाँ बैठा है ?"

तब आयुष्मान् सारि-पुत्रने लारी बात भगवान्से कही । भगवान्ने इसी संबंधमें—इसी प्रकरणमें भिक्ष्-संघको जमा करवा, भिक्षुओंसे पूछा—

''सचमुच भिक्षुओ! छ-वर्गीय भिक्षुओंके अन्ते वासी (=शिप्य) बुढ-सहित संवके आगे आगे जाकर० दखलकर लेते हैं?''

"सचमुच भगवान्!"

भगवान्ने धिक्कारा—''भिक्षुओ! कैसे वह नालायक भिक्षु बुद्ध-सहित संघके आगे॰? भिक्षुओ! यह न अप्रसन्नोंको प्रसन्न करनेके लिये हैं, न प्रसन्नोंको अधिक प्रसन्न करनेके लिये हैं; विल्क अ-प्रसन्नोंको (और भी) अप्रसन्न करनेके लिये, तथा प्रसन्नों (=धद्धालुओं)मेंसे भी किसी किसीके उलटा (अप्रसन्न) हो जानेके लिये हैं।"

धिक्कार कर धार्मिक कथा कह, भिक्षुओंको संबोधित किया-

#### (३) अप्रासन अप्रपिंडके योग्य व्यक्ति

"भिक्षुओ ! प्रथम आसन, प्रथम जल, और प्रथम परोसा (=अ ग्र-पिंड) के योग्य कौन है ?" किन्हीं भिक्षुओंने कहा—"भगवान् ! जो क्षत्रिय कुलसे प्रब्रजित हुआ हो, वह योग्य है।" किन्हीं के कहा—"भगवान् जो ब्राह्मण कुलसे प्रव्रजित हुआ है, वह ।" किन्हीं के कहा—"भगवान् ! जो गृह - पति (=वैश्य) कुलसे।" किन्हीं के कहा—"भगवान् ! जो सौ त्रांति क (=सूत्र-पाठी) हो ।" किन्हीं के कहा—"भगवान् ! जो वि न य - ध र (=िवनय-पाठी) हो ।" किन्हीं भिक्षुओंने कहा—"भगवान् जो ध में - कि थि क (=धर्मव्याख्याता) हो ।" किन्हीं किन्हीं जो प्रथम ध्यानका लाभी (=पानेवाला) हो ।"

किन्हीं०—"जो द्वितीय ध्यानका लाभी।"..."जो तृतीय ध्यानका०।"..."जो चतुर्थ ध्यानका०।"..."जो सोतापन्न (स्रोतआपन्न) हो०।"..."जो स कि दा गा मी (=सक्नुदागामी)०।"... "जो अना गा मी०।"..."जो अर्ह त्०।"..."जो त्रै विद्य हो०।"..."जो पड्-अभि ज्ञ०।" ...

#### (४) तित्तिर जातक

तब भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया--

"पूर्वकालमें भिक्षुओ ! हिमालयके पासमें एक बळा बर्गद था। उसको आश्रयकर, तित्तिर, वानर और हाथी तीन मित्र रहते थे। वह तीनों एक दूसरेका गौरव न करते, सहायता न करते, साथ जीविका न करते हुये, रहते थे। भिक्षुओ ! उन मित्रोंको ऐसा (विचार) हुआ—'अहो ! जानना चाहिये, (कि हममें कौन जेटा है), तािक हम जिसे जन्मसे बळा जानें, उसका सत्कार करें, गौरव करें, मानें, पूजें, और उसकी सीखमें रहें।'

"तब भिक्षुओ ! नित्तिर और मर्कट (=वानर)ने हस्ति-नागसे पूछा---

"'सौ म्य! तुम्हें क्या पुरानी (बात) याद है?'

"'सौम्यो ! जब्र मैं बच्चा था, तो इस न्य ग्रोध (बर्गद) को जाँघोंके बीचमें करके लाँघ जाता था। इसकी पुनगी मेरे पेटको छूती थी। 'सौम्यो ! यह पुरानी बात मुझे म्मरण है।'

"तब भिक्षुओ ! तित्तिर और हस्ति-नागने वानरसे पूछा---

"'सौम्य! तुम्हें क्या पुरानी (बात) याद है?'

" 'सौम्यो ! जब मैं बच्चा था, भूमिमें बैठकर इस वर्गदके पुनगीके अंकुरोंको खाता था । सौम्यो ! यह पुरानी । '

"तब भिक्षुओ ! वानर और हस्ति-नागने तित्तिरसे पूछा---

"'सौम्य! तुम्हें क्या पुरानी (बात) याद है?'

''सौम्यो! उस जगहपर महान् वर्गद था, उससे फल खाकर इस जगह मैंने बिष्टा की, उसीसे यह बर्गद पैदा हुआ। उस समय सौम्यो! मैं जन्मसे बहुत सयाना था।'

"तब भिक्षुओ! हाथी और वानरने तित्तिरको यों कहा---

"'सौम्य!तू जन्ममें हम सबसे बहुत बळा है। तेरा हम सत्कार करेंगे, गौरव करेंगे, मानेंगे, पूजेंगे, और तेरी सीखमें रहेंगे।'

"तब भिक्षुओ ! तित्तिरने वानर और हस्ति-नागको पाँच शील ग्रहण कराये, आप भी पाँच शील ग्रहण किये। वह एक दूसरेका गौरव करते, सहायता करते, साथ जीविका करते हुये विहारकर; काया छोळ मरनेके बाद, सुगति (प्राप्त कर) स्वर्ग लोकमें उत्पन्न हुये। यही भिक्षुओ ! तै ति री य न्ब्र ह्म च ये हुआ—

"'<mark>धर्मको जानकर जो</mark> मनुष्य बृद्धका सत्कार करते हैं। (उनके लिये) इसी जन्ममें प्रशंसा हैं, और परलोकमें सुगति।'

"भिक्षुओ ! वह ति र्यं ग् (=पशु) यो नि के प्राणी (थे, तो भी) एक दूसरेका गौरव करते, सहायता करते, साथ जीवन-यापन करते हुये, वि हा र करते थे। और भिक्षुओ ! यहाँ क्या यह शोभा देगा, कि तुम ऐसे सु-व्याख्यात धर्म-विनयमें प्रब्रजित होकर भी, एक दूसरेका गौरव न करते, सहायता न करते, साथ जीवन-यापन न करते (हुये) विहार करो। भिक्षुओ ! यह न अप्रसन्नोंको प्रसन्न करनेके लिये हैं।"

धिक्कारकर धार्मिक कथा कहके उन भिक्षुओंको संबोधित किया--

"भिक्षुओ ! वृद्ध-पनके अनुसार अभिवादन, प्रत्युत्थान, (बळेकं सामने खळा होना), हाथ जोळना, कृशल-प्रश्न, प्रथम-आसन, प्रथम-जल, प्रथम-परोसा देनेकी अनुज्ञा करता हूँ। सांघिक वृद्धपनके अनुसरणको न तोळना चाहिये, जो तोळे उसको 'ढु ष्कृ त' की आपत्ति (होगी)।

''भिक्षुओ ! यह दश अ-वन्दनीय हैं---

#### (५) वन्दनाका क्रम

" 'पूर्वके उप - सम्पन्न को पीछेका उप सम्पन्न अन्वन्दनीय है। अन्-उपसम्पन्न अवंदनीय है। नाना सह-वासी, बृद्ध-तर अ-धर्म-वादी०। स्त्रियाँ०। नपुंसक०। 'परिवास' दिया गया०।

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, मद-वर्जन। <sup>३</sup>भिक्षु-नियमके अनुसार छोटा पाप है। ३भिक्षुकी दीक्षाको प्राप्त। ४अपराधके कारण संघ द्वारा कुछ दिनके लिये पृथक्करण।

'मूल से प्रति - कर्षणा हैं । 'मान त्वा हैं ० । 'मानत्व-चारिक । 'आह्वा ना हैं । भिक्षुओ ! यह तीन वंदनीय हैं —पीछे उपसम्पन्न द्वारा पहिलेका उपसम्पन्न वन्दनीय है, नाना सहवास वाला वृद्धतर धर्मवादी । देव-मार-ब्रह्मा सहित सारे लोकके लिये, देव-मनुष्य-श्रमण-ब्राह्मण सहित सारी प्रजाके लिये, तथागत अर्हत् सम्यक-सम्बुद्ध वन्दनीय हैं।

#### ३---श्रावस्ती

### (६) जेतवन स्वीकार

क्रमशः चारिका करते हुये, भगवान् जहाँ श्रा व स्ती है, वहाँ पहुँचे। वहाँ श्रावस्तीमें भगवान् अनाथ-पि डि क के आराम 'जे त - व न' में विहार करते थे। तब अ ना थ - पि डि क गृहपति जहाँ भगवान् थे, वहाँ आया, आकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुये, अनाथ-पिंडिक गृहपतिने भगवान्से कहा—

"भन्ते! भगवान् भिक्षु-संघ-सहित कलको मेरा भोजन स्वीकार करें।"

भगवान्ने मौन रह स्वीकार किया। तब अनाथ-पिंडिक० भगवान्की स्वीकृति जान, आसनसे उठ, भगवान्को अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर चला गया। अनाथ-पिंडिकने...उस रातके बीत जानेपर उत्तम खाद्य भोज्य तैयार करवा, भगवान्को काल सूचित कराया०। तब अनाथ-पिंडिक गृहपित अपने हाथसे बुद्ध - सिहत भि क्षु - संघको उत्तम खाद्य भोज्यसे संतर्पितकर, पूर्णकर, भगवान्के पात्रसे हाथ हटा लेनेपर, एक ओर० बैटकर भगवान्से बोला—

"भन्ते ! भगवान् ! मैं जेतवनके विषयमें कैसे करूँ ?"

"गृहपति! जेतवन आ गत - अ ना गत चा तुर्दि श संघ के लिये प्रदान कर दे?"

अनाथ-पिंडिकने 'ऐसा ही भन्ते !' उत्तर दे, जेतवनको आगत-अनागत चार्तुर्दिश भिक्षुसंघको प्रदान कर दिया।

तब भगवान्ने इन गाथाओंसे अनाथ पि डिक गृहपित (के दान)को अनुमोदित किया— "सर्दी गर्मीको रोकता है० रे।

"० मलरहित हो निर्वाणको प्राप्त होता है"॥(५)॥

तब भगवान् अनार्थापिडिक गृहपित (के दान)को इन गाथाओंसे अनुमोदितकर आसनसे उठ चले गये।

## §४—विहारकी चीजोंके उपयोगका ऋधिकार श्रासन-ग्रहणके नियम

### (१) विहारकी चीजोंके उपयोगमें क्रम

उस समय लोग संघके लिये मंडप, सन्थार (=िवछौना), अवकाश तैयार करते थे। ष इ - व गीं य भिक्षुओंके शिष्य—भगवान् संघ (की चीज) के लिये ही बृद्धपनके अनुसार अनुप्ति दी है, (संघके) उद्देशसे कियेके लिये नहीं—(सोच) बुद्ध-सिहत भिक्षु-संघके आगे आगे जा मंडपों, सन्थारों, और अवकाशोंको दखलकर लेते थे—यह हमारे उपाध्यायोंके लिये होगा, यह हमारे आचार्यांके लिये और यह हमारे लिये होगा। आयुष्मान् सारि पुत्र बुद्ध-सिहत भिक्षुसंघके पीछे पीछे जाकर, मंडपों, सन्थारों और अवकाशोंके ग्रहणकर लिये जानेपर, अवकाश न मिलनेसे एक वृक्षके नीचे बैठे। तब भगवान्ने रातके भिनसारको खाँसा, आयुष्मान् सारिपुत्रने भी खाँसा।—

''कौन है यहाँ ?''

"भगवान्! मैं सारिपुत्र।"

''सारिपुत्र ! तू क्यों यहाँ बैठा है ?'' तब आयुष्मान् सारिपुत्र ने सारी बात भगवान्से कह दी –।०<sup>९</sup> । धिक्कारकर धार्मिक कथा कह, भिक्षुओंको संबोधित किया—

"भिक्षुओ ! (संघके) उद्देशसे कियेमें भी बृद्धपनके अनुसार (चीजोंके ग्रहणकरनेके नियम)को नहीं उल्लंघन करना चाहिये जो उल्लंघनकरे उसे दुक्कटका दोष हो।" 113

## (२) महार्घ शय्याका निषेध

उस समय लोग भोजनके समय अपने घरोंमें ऊँचे शयन, महाशयन बिछाते थे—जैसे कि आसन्दी, पलंग, गोनक (=रोयेंदार कम्बल) चित्रक (=नकशेदार), पिटक (=सीतलपाटी ?), पटिलक (=फूलदार), तूलिक (=रूईदार), विकितक (=िंसह व्याघ्यादिके चित्रवाला), उद्दलोमी (=ऊनी चादर जिसके दोनों ओर झालर लगे हों), एकन्तलोमी (=ऊनी चादर जिसके एक ओर झालर लगी है), कट्ठिस्स (=कामदार रेशम), कौषेय, कम्बल, कुत्तक (=एक प्रकारका सूती कपड़ा), हाथीका बिछौना (=झूल), घोळेका बिछौना, रथका बिछौना, मृगछाला (=अजिनप्पवेनी), कादिल-मृगकाश्रेष्ठ प्रत्यस्तरण (=िबछौना), ऊपरकी चादर और (=िसरहाने पैरहाने) दोनों ओर लाल तिकयोंके साथ। भिक्षु सन्देहमें पळ नहीं बैठे थे। भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ ! आसन्दी, पलंग और तूलिक इन तीनको छोळ, बाकी सभी गृहस्थोंके (आसनोंपर) बैठनेकी, और उनपर लेटनेकी अनुमति देता हूँ।" 114

उस समय लोग भोजनके समय अपने घरमें रूई डाले मंचको भी, पीठको भी बिछाते थे।० नहीं बैठते थे।०—

" ० अनुमति देता हूँ, गृहस्थोंके बिछौनेपर बैठने और लेटने की।" 115

#### (३) श्रासन देना लेना

उस समय एक आजीवक-अनुयायी महामात्य (=राजमंत्री)ने संघको भोज दिया था। आयु-ष्मान् उप न न्द शा क्य पुत्र ने पीछे आ, भोजन करते समय पासके भिक्षुको उठा दिया। भोजन स्थानमें हल्ला हो गया। तब वह महामात्य हैरान० होता था— 'कैसे शा क्य पुत्री य श्रमण पीछे आ भोजन करते समय पासके भिक्षुको उठा देते हैं, जिससे कि भोजन स्थानमें हल्ला मचता है, दूसरी जगह बैठकर भी तो यथेच्छ (भोजन) किया जा सकता है ? भिक्षुओंने उस महामात्यके हैरान होनेको सुना। • अल्पेच्छ-भिक्षु ० भगवानुसे कहा। •

"सचमुच भिक्षुओ ! ०?"

"(हाँ) सचमुच भगवान्!"

० फटकारकर भगवान्ने घार्मिक कथा कह भिक्षुओंको संबोधित किया—

"भिक्षुओ ! भोजन करते समय भिक्षुको उठाना न चाहिये, जो उठाये उसको दुक्कटका दोष हो।" 116

यदि उठाता है, और (वह भिक्षु) भोजन खतमकर चुका है, तो कहना चाहिये—जाओ पानी लाओ। यदि ऐसा (कहके अवसर) मिल सके तो ठीक; न हो तो कवलको अच्छी तरह निगलकर अपनेसे बृद्धको आसन देना चाहिये। 117

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>देखो पृष्ठ ४६४।

''भिक्षुओ ! मैं किसी प्रकारसे (अपनेसे) बृद्धके आसन हटानेके लिये नहीं कहता, जो हटाये उसे दुक्कटका दोष हो।" II8

उस समय षड्वर्गीय भिक्षु रोगी भिक्षुओंको उठाते थे। रोगी ऐसा कहते थे— 'आवुसो! हम रोगी हैं, उठ नहीं सकते।' 'हम आयुष्मानोंको उठावेंहीगे'— (कह) पकळकर उठा खळे होनेपर छोळ देते थे। रोगी मूर्छित हो गिर पळते थे। भगवान्से यह वात कही।—

"भिक्षुओ ! रोगीको न उठाना चाहिये, ० दुक्कट ०।" 119

उस समय षड्वर्गीय भिक्षु—हम रोगी हैं, उठाये नहीं जा सकते—(कह) अच्छे आसनों पर बैठते थे ।०—

"०अनुमित देता हूँ, रोगीको (उसके योग्य) आसन देनेकी।" 120 उस समय षड्वर्गीय भिक्षु जरासे (शिर दर्द)से भी शयन-आसन हटाते थे।०— "०जरासे शयन-आसनसे नहीं हटाना चाहिये, ० दुक्कट ०।" 121

## (४) सांधिक विहार

उस समय सप्त दश वर्गीय भिक्षु—यहाँ हम वर्षावास करेंगे—(विचार) एक छोर वाले विहारकी मरम्मत करवा रहे थे। षड्वर्गीय भिक्षुओंने सप्तदशवर्गीय भिक्षुओंको विहारकी मरम्मत कराते देखा। देखकर ऐसा कहा—

"आवुसो ! यह सप्तदश वर्गीय भिक्षु एक विहारकी मरम्मत करा रहे हैं, आओ ! इन्हें हटावें।" तव षड्वर्गीय भिक्षुओंने सप्तदशवर्गीय भिक्षुओंसे यह कहा—

''आवुसो ! उठो (यहाँसे) इस विहारमें हमारा (हक) प्राप्त होता है।''

 $(\pi^{\nu}$ तदश)—-''तो आवुसो ! पहिले ही कहना चाहिए था, जिसमें कि हम दूसरे विहारकी मरम्मत करते ?''

(षड्०)--- "आवुसो! सांधिक (=संघका) विहार है न?"

(सप्तदश)---"हाँ, आवुसो! सांघिक विहार है।"

(षड्०)—''उठो आवुसो! इस विहारमें हमारा (हक) प्राप्त होता है।''

(सप्तदश)—-"आवुसो ! विहार बळा है, तुम भी वास करो, हम० भी वास करेंगे।"

(षड्०)—''उठो आवुसो ! इस विहारमें हमारा (हक) प्राप्त होता है।''—(कह) कुपित असन्तुष्ट हो गर्दनसे पकळकर निकालते थे।

निकालनेपर वह रोते थे। भिक्षुओंने पूछा---

"आवुसो! किसलिये तुम रोते हो?"

''आवुसो ! यह षड्वर्गीय भिक्षु कुपित असन्तुष्ट हो हमें सांघिक विहारसे निकालते हैं।"

०अल्पेच्छ भिक्षु०। भगवान्से यह बात बोले।० सचमुच०।---

"भिक्षुओ ! कुपित असन्तुष्ट हो (किसी) भिक्षुको सांघिक विहारसे नहीं निकालना चाहिये, जो निकाले उसे धर्मानुसार (दंड) करना चाहिये। भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ शयन-आसनके ग्रहण करानेकी।" 122

तब भिक्षुओंको यह हुआ—-'कैंसे शयन-आसन ग्रहण कराना चाहिये ?' भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ, पाँच अंगोंसे युक्त भिक्षुको शयन-आसन ग्रहापक (=शयन-आसनको ग्रहण करानेवाला अधिकारी) चुनने (=सम्मन्त्रण करने)की—(१) जो न स्वेच्छाचार (= छन्द)के रास्ते जाये, (२) न द्वेष०, (३) न भय०, (४) न मोह०; (५) गये आयेको जाने।० 123

"और भिक्षुओ ! इस प्रकार चुनना चाहिये—पहिले (उस) भिक्षुसे पूछकर चतुर-समर्थ भिक्षु-संघको सूचित करे—

''क. ज्ञ प्ति ०।

''ख. अनुश्रावण०।

''ग. घा र णा—'संघने इस नामवाले भिक्षुको शयन-आसन-ग्रहापक चुन लिया। संघको पसंद है, इसलिये चुप है—ऐसा मै इसे धारण करता हूँ।' ''

#### (५) शयन-श्रासन-प्रहापक

तब शयन-आसन-ग्रहापक भिक्षुओंको यह हुआ——'कैसे शयन-आसन ग्रहण कराना चाहिये ?' भगवान्से यह बात कही।——

''भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ, पहिले भिक्षुओंको गिननेकी, भिक्षुओंको गिनकर, शय्या (Seats) गिननेकी, शय्या गिनकर प्रथमकी (अच्छी) शय्यामे ग्रहण करानेकी।'' 124

प्रथमकी शय्यासे ग्रहण कराते हुए शय्याओंको वॅचा लिया।--

"०अनुमति देता हूँ प्रथमके विहारसे ग्रहण करानेकी।" 125

प्रथमके विहारसे ग्रहण कराते हुए विहारोंको बँचा दिया।--

"०अनुमित देता हूँ प्रथमके परिवेणसे ग्रहण करानेकी।" 126

"०अनुमित देता हूँ, अतिरिक्त भाग भी देनेकी, अतिरिक्त भाग दे देनेपर दूसरा भिक्षु आजाये, तो इच्छाके बिना नहीं देना चाहिये।" 127

उस समय भिक्षु सीमासे बाहर ठहरेको शयन-आसन ग्रहण कराते थे।०--

"भिक्षुओ ! सीमासे बाहर ठहरेको शयन-आसन नहीं ग्रहण कराना चाहिये, ०दुक्कट०।" 128 उस समय भिक्षु शयन-आसन ग्रहण करा सब समयके लिये रोक रखते थे। ०—

"०शयन-आसन ग्रहण करा, सब समयके लिये नहीं रोकना चाहिये, ०दुक्कट०।० अनुमित देता हूँ वर्षाके तीन मासों तक रोक रखने की, और (बाकी) ऋतुओं के समय नहीं रोकने की।" 129

तब भिक्षुओंको यह हुआ— 'शयन-आसनके ग्रहण कितने (प्रकारके) हैं?' भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ ! यह तीन श्यन-आसनके ग्रहण हैं—(१) पिहला; (२) पिछला; (३) बीचमें न छोळा। (१) आषाढ़ पूर्णिमाके एक दिन जानेपर पिहला (श्यन-आसन) ग्रहण कराना चाहिये; (२) आषाढ़ पूर्णिमाके मासभर बीत जानेपर पिछला०; (३) प्रवारणा (आश्विन पूर्णिमा)के एक दिन जानेपर आनेवाले वर्षावासके लिये बीचमें न छोळा ग्रहण कराना चाहिये।—भिक्षुओ ! यह तीन श्यन-आसन-ग्राह हैं।" 130

#### द्वितीय भाणवार समाप्त ॥२॥

#### (६) एकका दो स्थान लेना निषिद्ध

उस समय आयुष्मान् उप नं द शाक्यपुत्र श्रावस्तीमें शयन-आसन ग्रहणकर एक गाँवके आवास में गये। वहाँ भी (उन्होंने) शयन-आसन ग्रहण किया। तब भिक्षुओंको यह हुआ—'आवुसो! यह आयुष्मान् उपनन्द शाक्यपुत्र भंडन, कलह, विवाद, बकवाद और संघमें झगळा करनेवाले हैं। यदि यह यहाँ वर्षावास करेंगे, तो हम सुखपूर्वक न वास कर सकेंगे। अच्छा हो इन्हें पूछें।' तब उन भिक्षुओंने आयुष्मान् उपनन्द शाक्यपुत्रसे यह कहा—

"आवुस उपनन्द ! आपने श्रावस्तीमें शयन-आसन ग्रहण किया है न ?" "हाँ, आवुसो !"

''क्या आवुस उपनन्द ! आप अकेले दो (आसनों)को रखे हुए हैं ?''

"आवुसो ! मैं इसे छोळता हूँ, उसे ग्रहण करता हूँ।"

०अल्पेच्छ० भिक्षु०। भगवान्से यह बात कही।

तब भगवान्ने इसी संबंधमें इसी प्रकरणमें भिक्षुसंघको जमाकर आयुष्मान् उपनन्द० से यह पूछा—

''सचमुच उपनन्द! तू अकेले दो (आसनों)को रखे हैं?"

"(हाँ) सचमुच भगवान्!"

बुद्ध भगवान्ने फटकारा—"कैसे तू मोघपुरुष ! अकेले दो (स्थानों)को रखता है। मोघपुरुष ! तूने वहाँका रखा, यहाँका छोळ दिया; यहाँका रखा, वहाँका छोळ दिया। इस प्रकार मोघपुरुष ! तू दोनों से बाहर हुआ। मोघपुरुष ! न यह अप्रसन्नोंको प्रसन्न करनेके लिये हैं।"

फटकारकर भगवान्ने धार्मिक कथा कह भिक्षुओंको संबोधित किया--

"भिक्षुओ! एकको दो (स्थान) नहीं रोक रखना चाहिये, ०टुक्कट०।" 131

#### (७) एक आसनपर बैठना

"०अनुमित देता हूँ (अपनेसे) कमके भिक्षुके पढ़ते समय बराबर या ऊँचे आसनपर बैठनेकी, स्थिविर भिक्षु बँचवाते समय धर्मके गौरवसे बराबर बैठें, या धर्मके गौरवसे (उससे) निचले आसन-पर।" 132

उस समय बहुतसे भिक्षु आयुष्मान् उपालिके पास खळे खळे पाठ सुनते तकलीफ़ पाते थे। भग-वान्से यह बात कही।——

"०अनुमित देता हूँ समान आसनवालोंको एक साथ बैठनेकी।" 133 तब भिक्षुओंको यह हुआ— 'कैसे समान-आसनवाला होता है?' ०—

"०अनुमति देता हूँ, तीन वर्षके भीतर (के भिक्षुओं)को एक साथ बैठनेकी।" 134

उस समय बहुतसे समान-आसनवाले (भिक्षुओं)ने चारपाईपर एक साथ बैठ चारपाई तोळ दी, पीठपर बैठ पीठको तोळ दिया। ०—

"॰अनुमित देता हूँ, त्रिवर्ग (=तीनके समुदाय)को (एक साथ) चारपाईपर ( बैठनेकी), त्रिवर्गको पीठ (पर बैठनेकी)।" 135

त्रिवर्गने भी चारपाईपर बैठ चारपाई तोळ दी, पीठपर बैठ पीठ तोळ दी।——
"०अनुमित देता हूँ, द्विवर्ग (=दो आदिमयों) को चारपाईकी, द्विवर्गको पीठकी।" 136
उस समय भिक्षु अ-समान-आसनवालोंके साथ लम्बे आसनपर बैठनेमें संकोच करते थे।०——

''०अनुमित देता हूँ, पंडक, स्त्री और (स्त्री पुरुष) दोनों लिंगवालेको छोळ, अ-समान-आसन वालोंके साथ लम्बे आसनपर बैठनेकी।'' 137

तब भिक्षुओंको हुआ—'कितने तक (लम्बा) लम्बा आसन (कहा) जाता है ?'— ''०अनुमति देता हूँ, जो तीनसे नहीं पूरा होता उसे लम्बा आसन (मानने) की।'' 138

# ९४-विहार श्रीर उसके सामानका बनवाना, बाँटने योग्य वस्तुयें, वस्तुश्रोंका हटाना या परिवर्तन, सफाई

## (१) सांधिक वस्तु

उस समय विशाखा मृगार-माता संघके लिये आलिन्द (=डघोड़ी) सहित हस्तिनख-प्रासाद बनवाना चाहती थी। तब भिक्षुओंको यह हुआ—-'क्या भगवान्ने प्रासादके उपयोगकी अनुमति दी है या नहीं?'०—

"०अनुमति देता हूँ, सभी प्रासादोंके उपयोगकी।" 139

उस समय को सल राज प्रसेन जित्की माता (=अय्यका) मरी थी। उसके मरनेसे संघको बहुतसी अ-विहित वस्तुएँ मिलीं, जैसे कि आसन्दी, पलंग, गोनक (=रोयेंदार कम्बल) ०१ दोनों ओर लाल तिकयोंके साथ० कादलीमृगका उत्तम बिछौना। भगवान्से यह बात कही।—

"॰अनुमित देता हूँ, आसन्दीके पैरको काटकर इस्तेमाल करनेकी, पलंगके बालको तोळकर, इस्तेमाल करनेकी, तूल (=रूई)की गुरिथयोंको फोळकर तिकया बनानेकी, और बाकीको भूमिका बिछौना बनानेकी।" 140

## (२) पाँच अ-देय

१—उस समय श्रावस्तीके पासके एक ग्रामके आवासके भिक्षु आनेवाले भिक्षुओंके लिये शयन-आसनका प्रबन्ध करते करते तंग आगये थे। तब उन भिक्षुओंको यह हुआ—'आवसो! हम इस वक्त आनेवाले भिक्षुओंके लिये शयन-आसनका प्रबन्ध करते करते तंग आ गये हैं। आओ आवसो! हम सभी सांधिक शयन-आसनको एकको दे दें, और उस(के पास)से लेकर इस्तेमाल करेंगे।' (तव) उन्होंने सभी सांधिक शयन-आसन एकको दे दिया। नवागन्तुक भिक्षुओंने उन भिक्षुओंसे यह कहा—

''आवुसो !हमारे लिये शयन-आसन बतलाओ।''

"आवुसो ! सांघिक शयन-आसन नहीं है, हमने सब (शयन-आसन) एकको दे दिये।" "क्या आवुसो ! तुमने सांघिक शयन-आसनको दे डाला ?"

"हाँ, आवुसो!"

०अल्पेच्छ भिक्षु०—हैरान० होते थे—०। भगवान्से यह वात कही।—

"सचमुच भिक्षुओ! ०?"

"(हाँ) सचमुच, भगवान् ! "

भगवान्ने फटकारा—''कैसे भिक्षुओ! वह मोघपुरुष सांघिक शयन-आसनको दे डालेंगे!! न यह अप्रसन्नोंको प्रसन्न करनेके लिये है०।''

फटकारकर भगवान्ने धार्मिक कथा कह भिक्षुओंको संबोधित किया—

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>देखो पृष्ठ ४६६ ।

"भिक्षुओ! यह पाँच अदेय हैं, इन्हें संघ, गण या व्यक्ति (किसीको) देनेका (हक) नहीं है; दे डालनेपर भी यह बिना दिये जैसे होते हैं। जो दे उसे थुल्लच्चयका दोप हो।" 141

"कौनसे पाँच ?—(१) आराम और आरामके मकान, यह पहिले अदेय हैं जो दे उसे थुल्ल-च्चयका दोष हो। (२) विहार और विहारका मकान । (३) चौपाई-चौकी गद्दा तिकया । (४) लोह-कुंभक, लोह-भाणक, लोह-वारक, लोह-कटाह, वॅसूला, फरसा, जुदाल, खनती। (५) वल्ली, वेणु, मूँज, वल्वज (=भाभळ), तृण, मिट्टी, लकळीका बर्तन, मट्टीका बर्तन— यह पाँच अदेय हैं ।"

#### ४--कीटागिरि

तब भगवान् श्रावस्ती में इच्छानुसार विहारकर सारिपुत्र-मौद्गल्यायन तथा पाँचसौ महान् भिक्षुसंघके साथ जिधर की टा गिरि हैं, उधर चारिकाके लिये चल पळे। अ इव जि त् और पुन वें सु भिक्षुओंने सुना—भगवान् सारिपुत्र मौद्गल्यायन तथा पाँचसौ महान् भिक्षु-संघके साथ कीटागिरि आ रहे हैं।

"तो आवुसो! (आओ) हम सब संघके शयन-आसनको बाँट लें। सारि पुत्र मौ द्गल्या य न पाप (=बुरी)-इच्छाओंसे युक्त हैं। हम उन्हें शयन-आसन न देंगे।" यह सोच उन्होंने सभी सांधिक श्रियन-आसनोंको बाँट लिया।

तब भगवान् ऋमशः चारिका करते, जहाँ कीटागिरि है, वहाँ पहुँचे। तब भगवान्ने बहुतसे भिक्षुओंको कहा—

"जाओ भिक्षुओ! अश्वजित् पुनर्वसु भिक्षुओंके पास जाकर ऐसा कहो—'आवुसो!० भग-वान् आ रहे हैं। आवुसो! भगवान्के लिये शयन-आसन ठीक करो, संघके लिये भी, और सारिपुत्र मौद्गल्यायनके लिये भी '।''

"अच्छा भन्ते!" कह. . .उन भिक्षुओंने जाकर अ व्व जि त्, पुन वें सु भिक्षुओंसे यह कहा— "॰"। (उन्होंने कहा)—

"आवुसो! (यहाँ) सांधिक शयन-आसन नहीं है; हमने सभी बाँट लिया। स्वागत है आवुसो! भगवान्का। जिस विहारमें भगवान् चाहें, उस विहारमें वास करें। (किन्तु) पापेच्छु हैं सारिपुत्र मौद्गल्यायन०, हम उन्हें शायनासन नहीं देंगे।"

"क्या आवुसो! तुमने सांघिक शयनासन (=घर, सामान) बाँट लिया?" "हाँ आवुस!"

तब उन भिक्षुओंने जाकर यह बात भगवान्से कही। भगवान्ने धिक्कारकर भिक्षुओंसे कहा--

#### (३) पाँच अ-विभाज्य

"भिक्षुओ ! यह पाँच अ-विभाज्य हैं, संघ-गण या पुद्गल (=व्यक्ति) द्वारा न बाँटने योग्य हैं। बाँटनेपर भी यह अविभक्त (=िबना बँटे) ही रहते हैं; जो बाँटता है; उसे स्थूल-अत्ययका अपराध लगता है। कौनसे पाँच ? (१) आराम या आराम-वस्तु (=आरामका घर)...। (२) विहार या विहार-वस्तु...। (३) मंच, पीठ, गद्दा, तिकया...। (४) लोह-कुंभ, लोह-भाणक, लोह-वारक, लोह-कटाह, वासी (=बँसूला), फरसा, कुदाल, निखादन (=खननेका औजार)...। (५) वल्ली, बाँस, मूँज, वल्वज, तृण, मिट्टी, लकड़ीका बर्तन, मिट्टीका बर्तन...।" 142

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>सारे संघकी सम्पत्ति, एक व्यक्ति नहीं।

#### ५----श्रालवी

## (४) नवकर्म

तब भगवान् की टा गि रि में इच्छानुसार विहारकर जिधर आलवी है उधर चारिकाके लिये चल पळे। कमशः चारिका करते जहाँ आलवी है, वहाँ पहुँचे। वहाँ भगवान् आलवीके अगगाल व-चैत्त्यमें विहार करते थे। उस समय आलवीके निवासी भिक्षु इस प्रकारके न व क में (=गृह निर्माण) देते थे। पिंड रखने मात्रके लिये भी नवकर्म देते थे, भीत लीपने मात्रके लिये भी०, द्वार स्थापित करने मात्रके लिये भी०, अर्गल (=बेळा)की वट्टी करने मात्रके लिये भी०, आलोक-सन्धि (=रोशनदान करने०), सफ़ेदी करने०, काला रंग करने०, गेरूसे रँगने०, छाजन करने०, बाँधने०, गण्डिका०,(=लकड़ी) रखने०, टूटे-फूटेकी मरम्मत करने०, परिभण्ड (=पेटी) करने सात्रके लिये भी नवकर्म देते थे। बीस वर्षके लिये भी०, तीस वर्षके लिये भी०, जिन्दगी भरके लिये भी नवकर्म देते थे। श्रूएँके कालिख लगे विहारका भी नवकर्म देते थे। अल्पेच्छ० भिक्षु हैरान० होते थे—०।०—

"॰ भिक्षुओं! पिंड रखने मात्रके लिये॰ १, धूयेंके कालिख लगे विहारका नवकर्म नहीं देना चाहिये; जो दे उसे दुक्कटका दोष हो। भिक्षुओं! अनुमित देना हूँ, न किये या वेठीकर्म किये विहारका नवकर्म देनेकी। अड्ढयोग (=अटारी) में काम देखकर साढ़े नौ वर्षके लिये नवकर्म देनेकी, बळे विहार या प्रासादमें (उस भिक्षुके) कामको देखकर दस बारह वर्षके लिये नवकर्म देने की।" 143

उस समय भिक्षु सारे विहारका नवकर्म देते थे। भगवान्से यह बात कही।—
"भिक्षुओ! सारे विहारका नवकर्म नहीं देना चाहिये, ०दुक्कट०।" 144
उस समय भिक्षु एकको दो (इमारतों)का नवकर्म देते थे।०—
"भिक्षुओ! एकको दोका नवकर्म नहीं देना चाहिये, ०दुक्कट०।" 145
उस समय भिक्षु नवकर्म ग्रहणकर दूसरे को वसाते थे।०—
"भिक्षुओ! नवकर्म ग्रहणकर दूसरेको न वसाना चाहिये, ०दुक्कट०।" 146
उस समय भिक्षु नवकर्म लेकर सांधिक (विहार)को रोक रखते थे।०—

"भिक्षुओ! नवकर्म ग्रहणकर सांधिकको नहीं रोक रखना चाहिये, ०दुक्कट०।०अनुमित देता हूं, एक अच्छी शय्या लेनेकी।" 147

उस समय भिक्षु सीमासे बाहर ठहरनेवालेको नवकर्म देते थे।०—
"०सीमासे बाहर ठहरनेवालेको नवकर्म नहीं देना चाहिये, ०दुक्कट०।" 148
उस समय भिक्षु नवकर्म ग्रहणकर सब कालके लिये रखते थे।०—

"॰नवकर्म ग्रहणकर सब कालके लिये नहीं रख लेना चाहिये, ॰दुक्कट॰। अनुमित देता हूँ वर्षा के तीन मासों भर रखनेकी, (बाकी) ऋतुओंके समय न रखनेकी।" 149

उस समय भिक्षु नवकर्म ग्रहणकर चले भी जाते थे, गृहस्थ भी हो जाते थे, मर भी जाते थे, श्रामणेर भी बन जाते थे, (भिक्षु-)शिक्षाको अस्वीकार करनेवाले भी बन जाते थे, अन्तिम अपराध (पाराजिक)के अपराधी भी हो जाते थे, उन्मत्त भी०, विक्षिप्त-चित्त भी०, वे द न ट्ट (च्मूच्छी प्राप्त) भी०, आपत्ति (=अपराध)के न देखनेसे उ त्क्षिप्त क भी०, आपत्तिके न प्रतिकार करनेसे उ त्क्षिप्त क भी०, बुरी घारणाके न छोळनेसे उ त्क्षिप्त क भी०, पण्डक भी०, चोरके साथ रहनेवाले भी०, तीर्थिकों-

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>अरवल (कानपुरसे कन्नौजके रास्तेपर)।

के पास चले गये भी०, तिर्यग्योनिमें चले गये भी०, मातृघातक भी०, पितृघातक भी०, अईद्घातक भी०, भिक्षुणी-दूषक भी०, संघमें फूट डालनेवाले भी०, (बुढ़के शरीरसे) ख़ून निकालनेवाले भी०, (स्त्री-पुरुष) दोनोंके लिंगवाले भी वन जाते थे। भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ ! यदि (कोई) भिक्षु नवकर्म ग्रहण कर चला जाये० (स्त्री-पुरुष) दोनोंके लिगवाला वन जाये, तो जिसमें संघ (के काम) का हर्ज न हो, (वह काम) दूसरेको देना चाहिये। यदि भिक्षुओ ! नवकर्म ग्रहणकर ठीकसे (काम) न कर चला जाये० दूसरेको देना चाहिये। यदि भिक्षुओ ! नवकर्म ग्रहणकर उसे पूरा करके चला जाये तो वह उसीका (काम) है। यदि भिक्षुओ ! नवकर्म ग्रहणकर पूरा करके गृहस्थ हो जाये, मर जाये, श्रामणेर बन जाये, शिक्षाको अस्वीकार करनेवाला०, अन्तिम अपराध का अपराधी हो जाये तो संघ मालिक है। यदि० पूरा करके उन्मत्त०, विक्षिप्त चित्त०, वेदनट्ट०,०उत्क्षिप्तक बन जाये, तो वह उसीका (काम) है। यदि० पूरा करके पंडक०,० (स्त्री-पुरुष) दोनोंके लिगवाला वन जाये, तो संघ मालिक है।" 150

#### (५) विहारके सामानका हटाना

उस समय भिक्षु एक उपासकके विहारमें उपयुक्त होनेवाले शय्या, आसनको दूसरे स्थानपर (ले जाकर) इस्तेमाल करते थे। वह उपासक हैरान० होता था—कैसे भदन्त (लोग) दूसरे स्थानके इस्तेमाल करने (के सामान)को दूसरे स्थानपर इस्तेमाल करेंगे।०—

"भिक्षुओ ! दूसरे स्थानके इस्तेमाल करने (के सामान)को दूसरे स्थानपर नहीं इस्तेमाल करना चाहिये, ०दुक्कट०।" 151

उस समय भिक्षु उपोस थ के स्थानपर भी आसन ले जानेमें संकोच करते थे, भूमिपर ही बैठते थे। ०--

''भिक्षुओ! अनुमति देता हूँ, कुछ समयके लिये ले जानेकी।'' 152

उस समय संघका (एक) महाविहार गिर रहा था भिक्षु संकोच करते शय्या, आसनको नहीं हटाते थे। ०—

"०अनुमति देता हूँ, रक्षाके लिये (सामानको) हटानेकी।" 153

## (६) वस्तुत्र्योंका परिवर्तन

उस समय शय्या-आसनके कामका एक बहुमूल्य कम्बल संघको मिला था।०—
"०अनुमित देता हूँ, फातिकम्म (=सुभरता)के लिये (उसे) बदल लेने की।" 154
उस समय शय्या-आसनके कामका एक बहुमूल्य दुस्स (=थान) संघको मिला था।०—
"०अनुमित देता हूँ, फातिकम्म के लिये (उसे) बदल लेनेकी।" 155

#### (७) त्रासन, भीतको साफ रखना

उस समय संघको भालूका चमळा मिला था।०—

"०अनुमति देता हूँ पापोश (=पाद-पुंछन) बनानेकी।" 156
चक्कली (=?) मिली थी।—

"०अनुमति देता हूँ, पापोश बनानेकी।" 157
चोळक (=चोलक=लत्ता) मिला था।—

"०अनुमति देता हूँ, पापोश बनानेकी।" 158

उस समय भिक्षु बिना धोये पैरोंसे शय्या-आसनपर चढ़ते थे, शय्या-आसन मैले होते थे।०—- "भिक्षुओ ! पैर धोये बिना शय्या-आसनपर नहीं चढ़ना चाहिये, ०दुक्कट०।" 159 उस समय भीगे पैरों शय्या-आसनपर चढ़ते थे, ०मिलन०।०—

''०भीगे पैरों शय्या-आसनपर नहीं चढ़ना चाहिये, ०दुक्कट०।'' 160

०जूते सहित शय्या-आसनपर चढ्ते थे, ०मलिन०।०--

"०जूते सहित शय्या-आसनपर नहीं चढ़ना चाहिये, ०दुक्कट०।" 161

०काम की हुई भूमिपर थूकते थे, रंग खराब होता था।०--

"०काम की गई भूमिपर नहीं थूकना चाहिये, ०दुक्कट०। अनुमित देता हूँ, थूकदान (=खेळ-मल्लक)की ।" 162

०चारपाईके पाये भी चौकीके पाये भी काम की हुई भूमिको कुरेदते थे ।०—-"०अनुमित देता हूँ (पावोंको) कपळेसे लपेटनेकी।" 163 उस समय काम की हुई भीतपर ओठँगते थे, रंग खराब होता था।०—-

"॰काम की हुई भूमिपर नहीं ओठँगना चाहिये, ॰दुक्कट॰। अनुमित देता हूँ, ओठँगनेके तस्तेकी।" 164

ओठँगनका तस्ता नीचेसे भूमिको कुरेदता था, और ऊपरसे भीतको नुकसान पहुँचाता था।०—
"०अनुमित देता हूँ, ऊपरसे भी नीचेसे भी कपळा लपेटनेकी।" 165
उस समय भिक्षु पैर घो लेटनेमें संकोच करते थे।०—
"०अनुमित देता हूँ, बिछाकर लेटनेकी।" 166

# **९६ – संघके बारह कर्मचारियोंका चुनाव**

#### ६--राजगृह

#### (१) भक्त-उद्देशक

तब भगवान् आ ल वी में इच्छानुसार विहारकर जिधर राजगृह है, उधर चारिकाके लिये चल पळे। क्रमशः चारिका करते जहाँ राजगृह है, वहाँ पहुँचे। वहाँ भगवान् राजगृहमें वे णुव न कलन्दक निवापमें विहार करते थे। उस समय राजगृहमें दुर्भिक्ष था। लोग संघको भोज नहीं दे सकते थे, उद्देशभोज, शलाक-भोज, पाक्षिक, उपोसथिक (=पूर्णिमा अमावस्याका), प्रातिपदिक (=प्रतिपद्का) (भोज) कराना चाहते थे। भगवान्से यह बात कही।—

"०अनुमित देता हूँ, संघ-भोज, उद्देश-भोज, शलाक-भोज, पाक्षिक, उपोसिथक (और), प्रातिपदिक (-भोज)की ।" 167

उस समय ष ड्व र्गी य भिक्षु स्वयं अच्छा अच्छा भोजन ले खराब खराब (अन्य) भिक्षुओंको देते थे 1०—

"भिक्षुओं! अनुमित देता हूँ, पाँच बातोंसे युक्त भिक्षुको भक्त-उद्देशक (=भोजके लिए भिक्षुओंको भेजनेवाला) चुननेकी—(१) जो न स्वेच्छाचारके रास्ते जाये, (२) न द्वेष०, (३) न भय०, (४) न मोह०; (५) उद्देश किये और उद्देश न कियेको जाने।० 168

"और भिक्षुओ! इस प्रकार चुनना चाहिये—पहिले (उस) भिक्षुसे पूछकर, चतुर समर्थ भिक्षु संघको सूचित करे—

"क. ज्ञ प्ति०।

''ख. अनुश्रावण०।

"ग. धा र णा—-'संघने इस नामवाले भिक्षुको भक्त-उद्देशक चुन लिया। संघको पसंद है, इसलिये चुप है—-ऐसा मैं इसे धारण करता हूँ'।''

तब भक्त-उद्देशक भिक्षुओंको यह हुआ—'कैसे भक्त (–भोज)का उद्देश (=िवतरण) करना चाहिये ?' भगवानुसे यह बात कही।—

"॰अनुमित देता हूँ, शलाका (=सलाई) से या पट्टिका (=पिटया) से उपनिबंधन (=िलिय) कर, ओपुंछन (=रला) कर उद्देश करने (चिट्ठी डालने) की ।'' 169

#### (२) शयनासन-प्रज्ञापक

उस समय संघका शयन-आसन-प्रज्ञापक (=आसन बाँटनेवाला) न था।०——
"भिक्षुओ! अनुमित देता हूँ, पाँच बातोंसे युक्त भिक्षुको शयन-आसन-प्रज्ञापक चुननेकी——
० र ।'' 170

#### (३) भांडागारिक

उस समय संघका भंडागारिक (=भंडारी) न था।०--

"<mark>०अनुमति देता हूँ, पाँच बातोंसे युक्त भिक्षुको भंडागारिक चुननेकी।—–०३।</mark>" 171

#### (४) चीवर-प्रतिप्राहक

उस समय संघका ची व र-प्र ति ग्रा ह क (=दान मिले चीवरोंका रखनेवाला) न था।०—-"०अनुमति देता हूँ, पाँच वातोंमे युक्त भिक्षुको चीवर-प्रतिग्राहक चुननेकी——० र ।" 172

#### (५) चीवर-भाजक

उस समय मंघका चीवर-भाजक (≕चीवर वितरण करनेवाला) न था ।०——
"०अनुमति देता हूँ, पाँच बातोंसे युक्त भिक्षुको चीवर-भाजक चुननेकी—०० ।" 173
उस समय संघका यवागू-भाजक (=िखचळी बाँटनेवाला) न था।०——

### (६) यवागू-भाजक

"॰अनुमति देता हूँ, पाँच बातोंसे युक्त भिक्षुको यवागू-भाजक चुननेकी—-॰ ।" 174 उस समय संघका फल-भाजक (=फल बाँटनेवाला) न था।०÷-

#### (७) फल-भाजक

''०अनुमति देता हूँ, पाँच बातोंसे युक्त भिक्षुको फल-भाजक चुननेकी−-० रे।'' 175 उस समय संघका खाद्य-भाजक (=खानेकी चीजोंका बाँटनेवाला) न था।०—

# (८) खाद्य-भाजक

"<mark>०अनुमति देता हूँ,</mark> पाँच बातोंसे युक्त भिक्षुको खाद्य-भाजक चुननेकी—०<sup>३</sup>। 176

#### (९) ऋल्पमात्रक-विसर्जक

उस समय संघके भंडारमें थोळासा (=अल्पमात्रक) सामान मिला था 1०--

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>वृक्षके सारकी शलाका या बाँस या तालपत्रकी पट्टिकापर भोज देनेवालेका नाम लिख कर, सब शलाकाओंको ऊपर नीचे हिला एकमें मिलाकर . . . स्थिवरके आसनसे ही देना शुरू करना चाहिये (——अट्ठकथा) । भक्त-उद्देशकी तरह यहाँ भी (पृष्ठ ४७४)।

"०अनुमित देता हूँ, पाँच बातोंसे युक्त भिक्षुको अल्पमात्रक-विसर्जंक (=थोड़ीसी चीज़ोंका बाँटनेवाला) चुननेकी-१।" 177

"उस अल्पमात्रक-विसर्जक भिक्षुको एक एकके लिये सुई देनी चाहिये, शस्त्रक (=कैंची) ०, जूता०, कमरबंद०, अंसबंधक (=कंधेसे लटकानेका बंधन) ०, जलछक्का०, धर्मकरक (=गळुआ)०, कुसि (=पिट्या)०, अर्धकुसि (=बेंळी पिट्या)०, मण्डल (=गेंळुई)०, अर्धमण्डल०, अनुवाद पिरभण्ड (=पेटी) देना चाहिये। यदि संघके पास घी, तेल मधु, खाँड हो, तो खानेके लिये एक बार देना चाहिये, यदि फिर प्रयोजन हो, तो फिर देना चाहिये।"

#### (१०) शाटिक ग्रहापक

उस समय संघका शाटिक-ग्रहापक (=शाटक बाँटनेवाला) न था।०—— "०अनुमति देता हूँ, पाँच बातोंसे युक्त भिक्षुको शाटिक-ग्रहापक चुननेकी——०९।" 178

#### (११) आरामिक-प्रेषक

उस समय संघका आरामिक-प्रेषक (=आरामके नौकरोंका अफ़सर) न था।०—-"०अनुमति देता हूँ, पाँच बातोंसे युक्त भिक्षुको आरामिक-प्रेषक चुननेकी—-०१।" 179

## (१२) श्रामगोर-प्रेषक

उस समय संघके पास श्रामणेर-प्रेषक (=श्रामणेरोंका अफ़सर) न था ।०—– "भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ, पाँच बातोंसे युक्त भिक्षुको श्रामणेर-प्रेषक चुननेकी—–०९।" 180

तृतीय भाणवार (समाप्त) ॥३॥

सेनासनक्खन्धक समाप्त ॥६॥

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> भक्त-उद्देशकी तरह यहाँ भी (पृष्ठ ४७४)।

# ७-संघभेदक-स्कंधक

१—देवदत्तकी प्रब्रज्या ऋद्धि-प्राप्ति ग्रीर सम्मान । २—देवदत्तका अजातरात्रको बहकाना, बुद्धपर आक्रमण, ग्रीर संघमें फूट डालना । ३—संघराजी, संघभेद और संघसामग्रीकी व्याख्या । ४—नरकगामी और अचिकित्स्य व्यक्ति ।

# §१-देवदत्तको प्रबज्या ऋदि-प्राप्ति श्रीर सम्मान

## १---श्रनृपिय

#### (१) अनुरुद्ध आदिके साथ देवदत्तकी प्रज्ञज्या

उस समय भगवान् म ल्लों के कस्वे (≕िनगम) अ नू पि या में विहार करते थे। उस समय कुलीन कुलीन शा क्य - कु मा र भगवान्के प्रव्रजित होनेपर अनु-प्रव्रजित हो रहे थे। उस समय म हा ना म शाक्य और अ नु रु द्व-शाक्य दो भाई थे। अनु रुद्ध सुकुमार था. उसके तीन महल थे—एक जालेके लिये. एक गर्मीके लिये, एक वर्षाके लिये। वह वर्षाके चार महीनों में वर्षा-प्रासादके ऊपर अ-पुरुष-वाद्यों के साथ सेवित हो, प्रासादके नीचे न उतरता था। तब महानाम शाक्यके (चित्तमें) हुआ—आज-कल कुलीन कुलीन शाक्यकुमार भगवान्के प्रव्रजित होनेपर अनुप्रव्रजित हों रहे हैं। हमारे कुलसे कोई भी घर छोड़ वेघर हो प्रव्रजित नहीं हुआ है। क्यों न मैं या अनु रुद्ध प्रव्रजित हों। तब महानाम, जहाँ अनु रुद्ध शाक्य था, वहाँ गया। जाकर अनु रुद्ध शाक्यसे बोला—"तात! अनु रुद्ध! इस समय हमारे कुलसे कोई भी अप्रजित नहीं हुआ। इसलिये तुम प्रव्रजित हो या मैं प्रव्रजित होऊँ।"

"मैं सुकुमार हूँ, घर छोळ बेघर हो प्रव्नजित नहीं हो सकता, तुम्ही प्रव्नजित होओ।"

"तात! अनुरुद्ध! आओ तुम्हें घर-गृहस्थी समझा दूँ।—पिहले खेत जोतवाना चाहिये। जोतवाकर बोवाना चाहिये। वोवाकर पानी भरना चाहिये। पानी भरकर निकालना चाहिये, निकाल कर सुखाना चाहिये, सुखवाकर कटवाना चाहिये, कटवाकर ऊपर लाना चाहिये, ऊपर ला सीधा करवाना चाहिये, सीधा करा मर्दन करवाना (=िमसवाना) चाहिये, मिसवाकर पयाल हटाना चाहिये। पयालको हटाकर भूसी हटानी चाहिये। भूसी हटाकर फटकवाना चाहिये। फटकवाकर जमा करना चाहिये। इसी प्रकार अगले वर्षोमें भी करना चाहिये। काम (=आवश्यकतायें) नाश नहीं होते, कामोंका अन्त नहीं जान पळता।"

"कब काम खतम होंगे, कब कामोंका अन्त जान पळेगा? कब हम वे-फ़िकर हो, पाँच प्रकारके कामोपभोगोंसे युक्त हो...विचरण करेंगे?"

"तात! अनुरुद्ध! काम खतम नहीं होते, न कामोंका अन्त ही जान पळता है। कामोंको बिना खतम किये ही पिता और पितामह मर गये।"

"तुम्हीं घर गृहस्थी सँभालो, हम ही प्रश्नजित होवेंगे।" तब अनुरुद्ध शाक्य जहाँ माता थी वहाँ गया, जाकर मातासे बोला— "अम्मा! मैं घरसे बेघर हो प्रज्ञजित होना चाहता हूँ, मुझे...प्रत्रज्याके लिये आज्ञा दे।" ऐसा कहनेपर अनुरुद्ध शाक्यकी माताने अनुरुद्ध शाक्यसे कहा——

"तात! अनुरुद्ध! तुम दोनों मेरे प्रिय=मनआप—अप्रतिकूल पुत्र हो; मरनेपर भी (तुमसे) अनिच्छुक नहीं होऊँगी, भला जीते जी...प्रश्नज्याकी स्वीकृति कैसे दूँगी?"

दूसरी बार भी अनुरुद्ध शाक्यने मातासे यों कहा । तीसरी बार भी ।

उस समय भिंद्य नामक शाक्य-राजा शाक्योंपर राज्य करता था, (वह) अनुरुद्ध शाक्यका मित्र था। तव अनुरुद्ध शाक्यकी माताने (यह सोच)—यह भिंद्य (=भिंद्रिक) शाक्यराजा अनुरुद्धका मित्र शाक्योंपर राज्य करता है, वह घर छोळ. ..प्रव्रजित होना नहीं चाहेगा—और अनुरुद्ध शाक्यसे कहा—

''तात! अनुरुद्ध यदि भ द्दिय शाक्य-राजा प्रव्रजित हो, तो तुम भी प्रव्रजित होना।''

तब अनुरुद्ध शाक्य जहाँ भिह्य शाक्य-राजा था, वहाँ गया; जाकर भिह्य शाक्य-राजासे बोला—

"सौम्य! मेरी प्रब्रज्या तेरे अधीन है।"

"यदि सौम्य! तेरी प्रब्रज्या मेरे अधीन है, तो वह अधीनता मुक्त हो।...। सुखसे प्रव्रजित होओ।"

"आ सौम्य दोनों० प्रव्रजित होवें।"

''सौम्य ! मैं प्रव्रजित होनेमें समर्थ नहीं हूँ। तेरे लिये और जो मैं कर सकता हूँ, वह करूँगा। तू प्रव्रजित हो जा।''

"सौम्य! माताने मुझे ऐसा कहा है—यदि तात अनुरुद्ध! भिद्य शाक्य-राजा० प्रब्रजित हो, तो तुम भी प्रब्रजित होना। सौम्य! तू यह बात कह चुका है—'यदि सौम्य! तेरी प्रब्रज्या मेरे अधीन है, तो वह अधीनता मुक्त हो।...। सुखसे प्रब्रजित होओ।' आ सौम्य! दोनों प्रब्रजित होवें।"

उस समयके लोग सत्यवादी सत्य-प्रतिज्ञ होते थे। तब भिद्दय शाक्य-राजाने अनुरुद्ध शाक्यको यों कहा—

"सौम्य ! सात वर्ष ठहर । सात वर्ष बाद दोनों० प्रब्रजित होवेंगे ।"

"सौम्य! सात वर्ष बहुत चिर है। मैं इतनी देर नहीं ठहर सकता।"

"सौम्य! छ वर्ष ठहर०।"

"०नहीं ठहर सकता।"

"०पाँच वर्षे०"। "०चार वर्ष०"। "०तीन वर्ष०"। "०दो वर्ष०"। "०एक वर्ष०"। "०मात मास०"। "०छ मास०"। "०पाँच मास०"। "०चार मास०"। "०तीन मास०"। "०दो मास०"। "०एक मास०"। "०आध मास बाद दोनों० प्रक्रजित होंगे।"

"सौम्य! आघ मास बहुत चिर है। मैं इतनी देर नहीं ठहर सकता।"

''सौम्य ! सप्ताहभर ठहर, जिसमें कि मैं पुत्रों और भाइयोंको राज्य सौंप दूँ।''

"सौम्य! सप्ताह अधिक नहीं है, ठहरूँगा।"

## (२) उपालि भी साथ

तब भ द्दि य शाक्य-राजा, अ नु रु द्ध, आ न न्द, भृ गु, िक म्बिल, दे व द त्त और सातवाँ उ पा लि हजाम, जैसे पहिले चतुरंगिनी-सेना-सहित बगीचे जाते थे, वैसे ही चतुरंगिनी-सेना-सहित निकले। वह दूर तक जा, सेनाको लौटा, दूसरेके राज्यमें पहुँच, आभूषण उतार, उपरनेमें गँठरी बाँध, उपालि हजामसे यों बोले—

"भणे ! उपालि ! तुम लौटो । तुम्हारी जीविकाके लिये इतना काफ़ी है ।" तब उपालि नाईको लौटते वक़्त यों हुआ——

"शाक्य चंड (=क्रोधी) होते हैं। 'इसने कुमार मार डाले', (समझ) मुझे मरवा डालेंगे। यह राजकुमार हो, प्रव्रजित होंगे, तो फिर मुझे क्या ?''

उसने गॅठरी खोलकर, आभषणोंको वृक्षपर लटका "जो देखे, उसको दिया, ले जाय" कह, जहाँ शाक्य-कुमार थे, वहाँ गया। उन शाक्य-कुमारोंने दूरमे ही देखा कि उपालि नाई आ रहा है। देखकर उपालि नाईसे कहा—

"भणे! उपालि! किसलिये लौट आये?"

''आर्य-पुत्रो ! लौटते वक्त मुझे यों हुआ—शाक्य चंड होते है०। इसिलये आर्य-पुत्रो ! मैं गँठरी खोलकर, आभूषणोंको वृक्षपर लटका०, वहाँसे लौटा हूँ।''

''भणे ! उपालि ! अच्छा किया, जो लौट आये । शाक्य चंड होते हैं । 'इसने कुमार मार डाले' (कह) तुझे मरवा डालते ।''

तव वह शाक्य-कुमार उपालि हजामको ले वहाँ गये, जहाँ भगवान् थे। जाकर भगवान्की वन्दनाकर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठकर उन शाक्य-कुमारोंने भगवान्से कहा—

"भन्ते ! हम शाक्य अभिमानी होते हैं। यह उपा िल नाई, चिरकाल तक हमारा सेवक रहा है। इसे भगवान् पहिले प्रव्रजित करायें। (जिसमें) हम इसका अभिवादन, प्रत्युत्थान (==सम्मानार्थ खळा होना), हाथ जोळना...करें। इस प्रकार हम शाक्योंका शाक्य होनेका अभिमान मर्दित होगा।"

तव भगवान्ने उपालि हजामको पहिले प्रब्रजित कराया, पीछे उन शाक्य-कुमारोंको। तब आयुष्मान् भिद्यने उसी वर्षके भीतर तीनों विद्याओंको साक्षात् किया। आयुष्मान् अनुरुद्धने दिव्य-चक्षुको०। आ० आनन्दने सोतापत्ति फलको०। देवदत्तने पृथग्जनों(=अनार्यों)वाली ऋद्विको सम्पादित किया।

उस समय आयुष्मान् भिद्य अरण्यमें रहते हुए भी, पेळके नीचे रहते हुए भी, शून्य गृहमें रहते हुए भी, बराबर उदान कहते थे— "अहो! सुख!! अहो! सुख!!" बहुतसे भिक्षु जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये। जाकर भगवान्को अभिवादनकर० एक ओर बैठ, उन भिक्षुओंने भगवान्से कहा—

"भन्ते ! आयुष्मान् भिद्दय अरण्यमें रहते । निःसंशय भन्ते ! आयुष्मान् भिद्दय वे-मनसे ब्रह्मचर्यं चरण कर रहे हैं। उसी पुराने राज्य-सुखको याद करते अरण्यमें रहते ।"

तव भगवान्ने एक भिक्षुको संबोधित किया—''आ, भिक्षु ! तू जाकर मेरे वचनसे भिद्य भिक्षु को कह—आवुस भिद्य ! तुमको शास्ता बुलाते हैं।''

''अच्छा'' कह, वह भिक्षु जहाँ आयुष्मान् भिद्य थे, वहाँ गया। जाकर आयुष्मान् भिद्यसे बोला—''आवुस भिद्य ! तुम्हें शास्ता बुला रहे हैं।''

"अच्छा आवुस !" कह उस भिक्षुके साथ (आयुष्मान् भिद्य) जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये । जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे हुए आयुष्मान् भिद्यको भगवान्ने कहा—

"भिद्दिय! क्या सचमुच तुम अरण्यमें रहते हुए भी० उदान कहते हो०।" "भन्ते! हाँ!"

"भिद्य ! किस बातको देख अरण्यमें रहते हुये भी०।"

"भन्ते ! पिहले राजा होते वक्त अन्त:-पुरके भीतर भी अच्छी प्रकार रक्षा होती रहती थी। नगर-भीतर भी०। नगर-बाहर भी०। देश-भीतर भी०। देश-बाहर भी०। सो मैं भन्ते ! इस प्रकार तब भगवान्ने इस बातको जान उसी समय यह उदान कहा—
"जिसके भीतरसे कोप भाग गया, होने न होनेसे जो दूर हो गया।
उस निर्भय, सुखी, शोक-रहित (पुरुष)का देवता भी साक्षतकार नहीं पा सकते।"

## २---कौशाम्बी

#### (३) देवदत्तकी लाभ-सत्कारके लिये चाह

<sup>9</sup>तब भगवान् अनूपिया में इच्छानुसार बिहार कर जिधर कौ शाम्बी है, उधर चारिकाके लिये चुल पळे। कमशः चारिका करते जहाँ कौ शाम्बी है वहाँ पहुँचे।

े वहाँ भगवान् कौ शा म्बी में घो षि ता रा म में विहार करते थे। उस समय देवदत्तको एकान्तमें बैठे, विचारमें बैठे, चित्तमें ऐसा विचार उत्पन्न हुआ— 'किसको में प्रसादित करूँ, जिसके प्रसन्न होनेपर मुझे बळा लाभ, सत्कार पैदा हो।' तव देवदत्तको हुआ— यह अजातशत्रु कुमार तरुण है, और भविष्यमें उत्तम (=भद्र) है; क्यों न मैं अजातशत्रु कुमारको प्रसादित करूँ, उसके प्रसन्न होनेपर मुझे बळा लाभ, सत्कार पैदा होगा।'

तब देवदत्त शयनासन सँभालकर पात्र-चीवर ले जिधर राजगृह था, उधर चला। क्रमशः जहाँ राजगृह था वहाँ पहुँचा। तब देवदत्त अपने रूप (=वर्ण)को अन्तर्धान कर कुमार (=वालक) का रूप बना, सांकली मेखला (=तगळी) पहिन, अजात-शत्रु कुमारकी गोदमें प्रादुर्भूत हुआ। अजात-शत्रु कुमार भीत—उद्विग्न, उत्शंकित=उत्-त्रस्त हो गया। तब देवदत्तने अजातशत्रु कुमारसे कहा—

"कुमार! तू सुझसे भय खाता है?"

"हाँ, भय खाता हूँ; तुम कौन हो?"

''मैं देवदत्त हूँ।''

"भन्ते ! यदि तुम आर्य देवदत्त हो, तो अपने रूप (=वर्ण)से प्रकट होओ।"

तब देवदत्त कुमारका रूप छोळ, संघाटी, पात्र-चीवर धारण किये अजातशत्रु कुमारके सामने खळा हुआ। तब अ जा त-शत्रु कुमार, देवदत्तके इस दिव्य-चमत्कार (=ऋद्धि-प्रातिहार्य)से प्रसन्न हो पाँच सौ रथोंके साथ सायं प्रातः उपस्थान (=हाजिरी)को जाने लगा। पाँच सौ स्थालीपाक भोजनके लिये ले जाये जाने लगे।

# ३---राजगृह

# (४) देवदत्तको महन्ताईकी इच्छा

तब लाभ, सत्कार, श्लोकसे अभिभूत-आदत-चित्त देवदत्तको इस प्रकारकी इच्छा उत्पन्न हुई-में भिक्षु-संघकी (महन्ताई) ग्रहण करूँ। यह (विचार) चित्तमें आते ही देवदत्तका (वह) योग-बल (=ऋद्धि) नष्ट हो गया।

तब भगवान् कौशाम्बीमें इच्छानुसार विहारकर..चारिका करते जहाँ राजगृह है वहाँ पहुँचे। वहाँ भगवान् राजगृहमें कलन्दकनिवापके वेणुवनमें विहार करते थे।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>स० नि० १६। ४। ६।

तब बहुतसे भिक्षु जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये, जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे उन भिक्षुओंने भगवान्को कहा—

"भन्ते ! अजातशत्रु सौ रथोंके साथ० ।"

"भिक्षुओ ! देवदत्तके लाभ, सत्कार श्लोक (च्तारीफ़)की मत स्पृहा करो । जब तक भिक्षुओ ! अजातशत्रु कुमार सायं प्रातः ० उपस्थानको जायेगा; पाँच सौ स्थाली-पाक भोजनके लिये जायेंगे, देवदत्तकी (उससे) कुशल-धर्मों (=धर्मों)में हानि ही समझनी चाहिये, वृद्धि नहीं। भिक्षुओ ! जैसे चंड कुक्कुरके नाकपर पित्त चढ़े,...इस प्रकार वह कुक्कुर और भी पागल हो, अधिक चंड हो।"

"भिक्षुओ! देवदत्तका लाभ सत्कार श्लोक आत्म-बधके लिये उत्पन्न हुआ है। ० पराभवके लिये ०; जैसे भिक्षुओ! केला आत्म-बधके लिये फल देता है, पराभवके लिये फल देता है, एसे ही भिक्षुओ! देवदत्तका लाभ सत्कार । जैसे भिक्षुओ! बाँस आत्म-बधके लिये फल देता है, पराभवके लिये फल देता है; ऐसे ही भिक्षुओ! देवदत्तका लाभ-सत्कार । जैसे भिक्षुओ! नरकट आत्म-बधके लिये । जैसे भिक्षुओ! अश्वतरी (=खचरी) आत्म-बधके लिये गर्भ धारण करती है, पराभवके लिये गर्भ धारण करती है; ऐसे ही भिक्षुओ! देवदत्तका लाभ-सत्कार ।

''फल ही केलेको मारता है, फल बाँसको, फल नरकटको (भी)।

सत्कार कुपुरुषको (वैसे ही) मारता है, जैसे गर्भ खचरीको।"(९)॥

उस समय आयुष्मान् महा मौ द्गल्या यन का सेवक क कु ध नामक कोलियपुत्र हाल ही में मरकर एक म नो म य (देव) लोकमें उत्पन्न हुआ था। उसका इतना बळा शरीर था, जितना कि दो या तीन म ग ध के गाँवोंके खेत। वह उसका (उतना वळा) शरीर न अपने न दूसरोंकी पीळाके लिये था। तब ककुध-देवपुत्र जहाँ आयुष्मान् महामौद्गल्यायन थे, वहाँ आया, आकर आयुष्मान् महा मौद्गल्यायनको अभिवादनकर एक ओर खळा हुआ। एक ओर खळे हो ककुध देवपुत्रने आयुष्मान् महा-मौद्गल्यान से यह कहा—

"भन्ते! लाभ, सत्कार, श्लोक (=प्रशंसा)से अभिभूत=आदत्तचित, देव दत्त को इस प्रकारकी इच्छा उत्पन्न हुई—'मैं भिक्षु-संघ (की महंताई)को ग्रहण करूँ। यह (विचार) चित्तमें आते ही देवदत्तका (वह) योगबल (=ऋद्वि) नष्ट हो गया।"

ककुध देवपुत्रने यह कहा—यह कह आयुष्मान् महामौद्गल्यायन अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर वहीं अन्तर्धान हो गया।

तब आयुष्मान् महामौद्गल्यायन जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये। जाकर अभिवादनकर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे आयुष्मान् महामौद्गल्यायनने भगवान्से यह कहा—

"भन्ते ! मेरा उपस्थाक (=सेवक) क कु ध नामक कोलिय-पुत्र हालही में मरकर एक मनोमय (देव-)लोकमें उत्पन्न हुआ है।।। एक ओर खळे हो ककुध देवपुत्रने मुझसे यह कहा— भन्ते ! ० देव-दत्तका योगबल (=ऋद्धि) नष्ट हो गया। वहीं अन्तर्धान हो गया।"

"क्या मौद्गल्यायन! तूने (योगबलसे) अपने चित्त द्वारा विचारकर.....जाना, कि जो कुछ ककुष देवपुत्रने कहा वह सब वैसा ही है, अन्यथा नहीं?"

"भन्ते ! मैंने अपने चित्त द्वारा विचारकर ककुध देवपुत्रको जाना है, कि जो कुछ ककुध देव-पुत्रने कहा, वह सब वैसा ही है, अन्यथा नहीं।" :

# (५) पाँच प्रकारके गुरु

"मौद्गल्यायन! रहने दो इस वचनको, रहने दो इस वचनको अब वह मोघपुरुष (= निकम्मा आदमी) स्वयं ही अपनेको प्रकट करेगा। मौद्गल्यायन लोकमें यह पाँच (प्रकारके) गुरु (शास्ता) होते हैं। कौनसे पाँच!—(१) यहाँ मौद्गल्यायन! एक शास्ता अशुद्ध-शील (=आचार) वाला होने पर भी मैं शुद्ध-शीलवाला हूँ, मेरा शील शुद्ध=अवदात (=उज्ज्वल), निर्मल है—दावा करता है। उसके बारेमें (उसके) श्रावक (=शिष्य) जानते हैं—'यह आप शास्ता अशुद्ध-शीलवाले होनेपर भी० दावा करते हैं। यदि हम गृहस्थोंको (उसे) कह दें, तो यह इनके लिये अच्छा न होगा। जो इनके लिये अच्छा नहीं, उसे हम क्यों कहें। यह चीवर पिंडपात (=िभक्षात्र) शय्या-आसन, रोगीके पथ्य भैषज्यके सामानसे भी तो (हमारा) सन्मान करते हैं। जो जैसा करेगा, वैसा वह जानेगा'। मौद्गल्यायन! इस प्रकारके गुरुके शील-शिष्य गोपन करते हैं। इस प्रकारका शास्ता शिष्योंसे (अपने) शीलके गोपनकी अपेक्षा रखता है। (२) और फिर मौद्गल्यायन! यहाँ एक शास्ताकी आजीविका अशुद्ध होनेपर भी मैं शुद्ध आजीविका वाला हूँ०। (३) एक शास्ताका धर्म-उपदेश अशुद्ध होनेपर भी मैं शुद्ध धर्म-उपदेशवाला हूँ०। (४) एक शास्ताका व्याकरण (=भविष्य कथन)अशुद्ध होनेपर भी—मैं शुद्ध व्याकरण वाला हूँ०। (५) ० एक शास्ताका ज्ञान-दर्शन (=ज्ञानका साक्षात्कार) अशुद्ध होनेपर भी—मैं शुद्ध व्याकरण वाला हूँ०। (५) ० एक शास्ताका ज्ञान-दर्शन (=ज्ञानका साक्षात्कार) गुरु होते हैं।

"(१) मौद्गल्यायन ! शील शुद्ध होनेपर — मैं शुद्ध शीलवाला हूँ, मेरा शील, शुद्ध=अवदात निर्मल है—यह दावा करता हूँ। मेरे शील शिष्य गोपन नहीं करते । मैं शिष्योंसे (अपने) शीलके गोपनकी अपेक्षा नहीं रखता। (२) आजीविका शुद्ध होनेपर मैं शुद्ध आजीववाला हूँ०। (३) धर्म- उपदेश शुद्ध होनेपर मैं शुद्ध धर्म-उपदेशवाला हूँ०। (४) व्याकरण शुद्ध होनेपर—मैं शुद्ध व्याकरण वाला हूँ०। (५) ज्ञान-दर्शन शुद्ध होनेपर—मैं शुद्ध ज्ञान दर्शनवाला हूँ०।"

## (६) देवदत्तका प्रकाशनीय कमे

उस समय राजासिंहत बळी परिषद्से घिरे भगवान् धर्म-उपदेश कर रहे थे। तब देवदत्त आसनसे उठ एक कंधेपर उत्तरासंग करके, जिधर भगवान् थे उधर अंजलि जोळ भगवान्से यह बोला—

"भन्ते ! भगवान् अब जीर्ण=वृद्ध=महल्लक=अध्वगत=वयः-अनुप्राप्त हैं। भन्ते ! अब भगवान् निश्चिन्त हो इस जन्मके सुख-बिहारके साथ विहरें। भिक्षु-संघको मुझे दें, मैं भिक्षु-संघको ग्रहण करूँगा।"

"अलम् (=बस, ठीक नहीं) देवदत्त ! मत तुझे भिक्षुसंघका ग्रहण रुचे।"

दूसरी बार भी देवदत्त ने ०।० तीसरी बार भी देवदत्तने०।०

"देवदत्त ! सारिपुत्र मौद्गल्यायनको भी मैं भिक्षुसंघको नहीं देता, तुझ मुर्दे, थूकको तो क्या ?"

तब देवदत्तने—'राजासहित परिषद्में मुझे भगवान्ने फेंका थूक कहकर अपमानित किया और सारिपुत्र, मौद्गल्यायनको बढ़ाया' (सोच ) कुपित, असंतुष्ट हो भगवान्को अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर चला गया। यह देवदत्तका भगवान्के साथ पहिला आघात (=द्रोह) हुआ।

तब भगवान्ने भिक्षुसंघको आमंत्रित किया-

''भिक्षुओ ! संघ राजगृहमें देवदत्त का प्रकाशनीय-कर्म करे—पूर्वमें देवदत्त अन्य प्रकृतिका था, अब अन्य प्रकृतिका। (अब) देवदत्त जो (कुछ) काय वचनसे करे उसका बुद्ध, धर्म, संघ जिम्मेवार

नहीं। देवदत्त ही जिम्मेवार है। और भिक्षुओ! इस प्रकार (प्रकाश नीय कर्म) करना चाहिये— चतुर समर्थ भिक्षु संघको सूचित करे—। I

"क. ज्ञप्ति **०**। ख. अनुश्रावण ०।

"गः धारणा—'संघने देवदत्तका राजगृहमें प्रकाशनीय कर्म कर दिया—पूर्वमें देवदत्त अन्य प्रकृतिका था, अब अन्य प्रकृतिका । (अब) देवदत्त जो (कुछ) काय-दचनसे करे उसका बुद्ध, धर्म और संघ जिम्मेवार नहीं; देवदत्त ही जिम्मेवार है। संघको पसंद है, इसिलये चुप है—ऐसा मैं इसे धारण करता हूँ।"

तब भगवान् ने आयुष्मान् सारिपुत्रको संबोधि किया-

''तो सारिपुत्र !देवदत्त का तू राजगृहमें प्रकाशन कर।"

"भन्ते ! मैंने पहिले राजगृहमें देवदत्तकी प्रशंसा की—गोधि-पुत्त (=देवदत्त ) महर्द्धिक (=दिव्य शक्तिधारी)=महानुभाव है गोधि-पुत्र । कैसे मैं भन्ते ! राजगृहमें देवदत्तका प्रकाशन करूँ ?"

''सारिपुत्र ! तूने तो यथार्थ ही देवदत्तकी प्रशंसा की थी न—गोधिपुत्त महर्द्धिक है ० ?'' ''हाँ, भन्ते !''

''इसी प्रकार सारिपुत्र ! यथार्थं ही देवदत्तका राजगृहमें प्रकाशन कर ।''

''अच्छा, भन्ते !''—कह आयुष्मान् सारिपुत्रने भगवान्को उत्तर दिया ।''

तव भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया-

"तो भिक्षुओ ! संघ सारिपुत्रको राजगृहमें देवदत्तका प्रकाशन करनेके लिये चुने—पिहले देवदत्त ० । 2

"और भिक्षुओ ! इस प्रकार चुनाव करना चाहिये । पहिले सारिपुत्रको पूछना चा<mark>हिये ।</mark> फिर चतुर समर्थ भिक्षु संघको सूचित करे—

''क. ज्ञप्ति०। खं. अनुश्रावण ०।

''ग. धा र णा—'संघने राजगृहमें देवदत्तका प्रकाशन करनेके लिये ० आयुष्मान् सारिपुत्रको चुन लिया । संघको पसंद है । इसलिये चुप है—ऐसा मैं इसे धारण करता हूँ' ।''

संघके द्वारा चुन लिये जानेपर, आयुष्मान् सारिपुत्रने बहुतसे भिक्षुओंके साथ राजगृहमें प्रवेश कर राजगृहमें दे व द त्त का प्रकाशन किया—'पूर्वमें देवदत्त अन्य प्रकृतिका था ०। जो मनुष्य कि श्रद्धालु=अप्रसन्न, पंडित, बुद्धिमान थे वह (सोचते थे)—'जिस तरह (कि) भगवान् राजगृहमें देवदत्त का प्रकाशन करवा रहे हैं, उससे यह छोटी बात न होगी।'

# **९२-देवदत्तका विद्रोह**

# (१) त्रजातशत्रुको बहकाकर पितासे विद्रोह कराना

तव देवदत्त जहाँ अजात-शत्रु कुमार था, वहाँ गया । जाकर अजातशत्रु कुमारसे बोला— "कुमार पहिले मनुष्य दीर्घायु (होते थे), अब अल्पायु । हो सक्ता है, कि तुम कुमार रहते ही मर जाओ । इसलिये कुमार ! तुम पिताको मारकर राजा होओ; मैं भगवान्को मारकर बुद्ध होऊँगा ।"

...तब अजात-शत्रु कुमार जाँघमें छुरा बाँधकर भयभीत, उद्विग्न, शंकित, त्रस्त (की तरह) मध्याह्नमें सहसा अन्तःपुरमें प्रविष्ट हुआ । अन्तःपुरके उपचारक (=रक्षक) महामात्त्योंने ० अजात-

शत्रु कुमारको० अन्तःपुरमें प्रविष्ट होते देखा । देखकर पकळ लिया । कुमारसे कहा---

"कुमार तुम क्या करना चाहते थे ?"

"पिताको मारना चाहता था।"

''किसने उत्साहित किया?''

''आर्य देवदत्तने।"

किन्हीं किन्हीं महामात्त्योंने यह सम्मित दी—'कुमारको भी मारना चाहिये, देवदत्तको भी, भिक्षुओंको भी।'

किन्हीं किन्हीं ने०—-'न कुमारको मारना चाहिये, न देवदत्तको, न भिक्षुओंको, राजाको कहना चाहिये, जैसा राजा कहें, वैसा करेंगे।'

तब वह महामात्त्य अजातशत्रुको लेजहाँ मगध राज श्रेणिक विविसार था, वहाँ गये, जाकर •िविसारको यह बात कह सुनाई।

"भणे ! महामात्त्यने क्या सम्मति दी है ?"

"किन्हीं किन्हीं महामात्त्योंने देव ! यह सम्मित दी—'कुमारको भी मारना चाहिये० जैसा राजा कहें, बैसा करेंगे।"

"भणे ! बुद्ध, धर्म संघका क्या दोष है। भगवान्ने तो पहिले ही राजगृहमें देवदत्तका प्रकाशन करवा दिया है—०।"

तब जिन महामात्त्योंने यह सलाह दी थी—'कुमारको भी मारना चाहिये॰; उन्हें पदसे पृथक् कर दिया, और जिन महामात्त्योंने यह सलाह दी थी—'न कुमारको मारना चाहिये॰' उन्हें ऊँचे पदपर स्थापित किया।

तब वह महामात्य अजातशत्रुको ले जहाँ मगधराज श्रेणिक बिबिसार था, वहाँ गये। जाकर राजा०को यह बात कह सुनाई।

तब राजा०ने अजात-शत्रु कुमारको कहा—

''कुमार ! किसलिये तू मुझे मारना चाहता था ?''

''देव ! राज्य चाहता हुँ।"

''कुमार ! यदि राज्य चाहता है तो यह तेरा राज्य है।'' कह अजात-शत्रु कुमारको राज्य दे दिया।

# (२) बुद्धके मारनेके लिये आदमी भेजना

तब तेवदत्त जहाँ अजात-शत्रु कुमार था, वहाँ गया । जाकर. . कहा—

''महाराज! आदिमयोंको हुकुम दो, कि श्रमण गौतमको जानसे मार दें।''

तब अजात-शत्रु कुमारने मनुष्योंसे कहा-

"भणे ! जैसा आर्य देवदत्त कहें वैसा करो।"

तब देवदत्तने एक पुरुषको हुकुम दिया-

''जाओ आवुस ! श्रमण गौतम अमुक स्थानपर विहार करता है। उसको जानसे मारकर, इस रास्तेसे आओ।"

उस रास्तेमें दो आदिमियोंको बैठाया—''जो अकेला पुरुष इस रास्तेसे आवे, उसे जानसे मारकर इस मार्गसे आओ ।''

उस रास्तेमें चार आदिमयोंको बैठाया—''जो दो पुरुष इस रास्तेसे आवें, उन्हें जानसे मार कर, इस मार्गसे आओ।"

उस मार्गमें आठ आदमी बैठाये—''जो चार पुरुष०।'' उस मार्गमें सोलह आदमी बैठाये—०।

तब वह अकेला पुरुष ढाल तलवार ले तीर कमान चढ़ा, जहाँ भगवान् थे वहाँ गया । जाकर भगवान्के अविदूरमें भयभीत, उद्दिग्न० शून्य-शरीरसे खळा हुआ । भगवान्ने उस पुरुषको भीत० शून्य शरीर खळे हुये देखा । देखकर उस पुरुषको कहा—

''आओ, आवुस ! मत डरो।"

तब वह पुरुष ढाल-तलवार एक ओर (रख) तीर-कमान छोळकर, जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। जाकर भगवान्के चरणोंमें शिरसे पळकर भगवान्से बोला—

''भन्ते ! बाल (=मूर्ख) सा मूढ़सा, अकुशल (=अ-चतुर) सा मैंने जो अपराध किया है; जो कि मैं दुष्ट-चित्त हो बध-चित्त हो, यहाँ आया; उसे क्षमा करें। भन्ते ! भगवान् भविष्यमें संवर (=रोक करने) के लिये, मेरे उस अपराध (=अत्यय)को अत्यय (=बीते)के तौरपर स्वीकार करें।"

''आवुस ! जो तूने अपराध किया,० बध-चित्त हो यहाँ आया । चूँकि आवुस ! अत्यय (=अपराध)को अत्ययके तौरपर देखकर धर्मानुसार प्रतीकार करता है। (इसलिये) उसे हम स्वीकार करते हैं।...।''

तब भगवान्ने उस पुरुषको आनुपूर्वी-कथा कही॰ । (और) उस पुरुपको उसी आसनपर० धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ । ।।

तब वह पुरुष. . .भगवान्से बोला---

''आश्चर्य ! भन्ते !!० भन्ते ! आजसे भगवान् मुझे अञ्जलिबद्ध शरणागत उपासक धारण करें।''

तब भगवान्ने उस पुरुषसे--

"आवुस! तुम उस मार्गसे मत जाओ; इस मार्गसे जाओ" (कह) दूसरे मार्गसे भेज दिया। तब उन दो पुरुषोंने— 'क्यों वह पुरुष देर कर रहा है' (सोच) उपरकी ओर जाते, भगवान्को एक वृक्षके नीचे बैठे देखा। देखकर जहाँ भगवान् थे, वहाँ...जाकर भगवान्को अभिवादनकर, एक ओर बैठ गये। उन्हें भगवान्ने आनुपूर्वी-कथा कही०।०। "आवुसो! मत तुम लोग उस मार्गसे जाओ; इस मार्गसे जाओ"।

तब उन चार पुरुषोंने ०।०। तब उन आठ पुरुषोंने ०।०। तब उन सोलह पुरुषोंने ०।० "आजसे भन्ते! भगवान् हमें अञ्जलि-बद्ध शरणागत उपासक धारण करें।"

तब वह अकेला पुरुष जहाँ देवदत्त था, वहाँ गया। जाकर देवदत्तसे बोला--

"भन्ते ! मैं उन भगवान्को जानसे नहीं मार सकता। वह भगवान् महा-ऋद्धिक=महानुभाव हैं।"

#### (३) देवदत्तका बुद्धपर पत्थर मारना

''जाने दे आवुस ! तू श्रमण गौतमको जानसे मत मार, मैं ही...जानसे मारूँगा।''

उस समय भगवान् गृथ्नकूट पर्वतकी छायामें टहलते थे। तब देवदत्तने गृथ्नकूट पर्वतपर चढ़ कर—'इससे श्रमण गौतमको जानसे मारूँ'—(सोच) एक बळी शिला फेंकी। दो पर्वतकूटोंने आकर उस शिलाको रोक दिया। उससे (निकली) पपळीके उछलकर (लगनेसे) भगवान्के पैरसे रुधिर बह निकला।...

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>पुष्ठ ८४।

तब भगवान्ने ऊपर देख देवदत्तसे यह कहा--

"मोघ पुरुष ! तूने बहुत अ-पुण्य (=पाप) कमाया, जो कि तूने द्वेष-युक्त चित्तसे तथागतका रुधिर निकाला।"

तब भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया---

"भिक्षुओ ! देवदत्तने यह प्रथम आनन्तर्य (=मोक्षका बाधक) कर्म जमा किया, जोकि द्वेष-युक्त चित्तसे बधके चित्तसे तथागतका रुधिर निकाला।"

#### (४) तथागतकी अकाल मृत्यु नहीं

भिक्षुओंने सुना कि देवदत्तने बध करनेकी कोशिश की, तो वह भिक्षु भगवान्के विहार (=िनवास-स्थान) के चारों ओर टहलते ऊँची आवाजसे बळी आवाजसे भगवान्की रक्षा=आवरण=गृष्तिके लिये स्वाध्याय (=सूत्र-पाठ) करते थे। भगवान्ने ऊँची आवाज बळी आवाजके स्वाध्यायके शब्दको सुना। भगवान्ने आयुष्मान् आनंदको संबोधित किया—

"आनन्द! यह क्या ऊँची आवाज, बळी आवाज, स्वाध्याय शब्द है?"

"भन्ते ! भिक्षुओंने सुना कि देवदत्तने बध करनेकी कोशिश की० स्वाध्याय कर रहे हैं। वही यह भगवान्० स्वाध्याय शब्द है।"

''तो आनन्द! मेरे वचनसे उन भिक्षुओंको कहो— 'आयुष्मानोंको शास्ता बुला रहे हैं।"

"अच्छा भन्ते ! ''---(कह) भगवान्को उत्तर दे, आयुष्मान् आनन्द, जहाँ वह भिक्षु थे, वहाँ गये। जाकर उन भिक्षुओंसे यह बोले---

"आवुसो! आयुष्मानोंको शास्ता बुला रहे हैं।"

"अच्छा आवुस!"—(कह) आयुष्मान् आनन्दको उत्तर दे, वह भिक्षु जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये। जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे उन भिक्षुओंसे भगवान्ने यह कहा—

"भिक्षुओ ! इसका स्थान नहीं, यह संभव नहीं कि दूसरेके प्रयत्नसे तथागतका जीवन छूटे; भिक्षुओ ! तथागत (दूसरेके) उपक्रमसे नहीं (अपनी मौतसे) परिनिर्वाणको प्राप्त हुआ करते हैं।

"भिक्षुओ ! लोकमें यह पाँच (प्रकारके) (गुरु) (=शास्ता) होते हैं०<sup>९</sup> ।

"भिक्षुओ ! शील-शुद्ध होनेपर—मैं शुद्ध शीलवाला हूँ,० (4)०मैं शुद्ध ज्ञान दर्शनवाला हूँ० ।

"भिक्षुओ ! इसका स्थान नहीं । तथागत (दूसरेके) उपक्रमसे नहीं (अपनी मौतसे) परि-निर्वाणको प्राप्त हुआ करते हैं। भिक्षुओ ! जाओ तुम अपने अपने विहारको, तथागतोंकी रक्षाकी आवश्यकता नहीं।"

### (५) देवदत्तका बुद्धपर नालागिरि हाथीका छुळवाना

उस समय राजगृहमें ना ला-गि रि नामक मनुष्य-घातक, चंड हाथी था। देवदत्तने राजगृहमें प्रवेशकर हथसारमें जा फ़ीलवान्से कहा—

"...जब श्रमण गौतम इस सळकपर आये, तब तुम नाला-गिरि हाथीको खोलकर, इस सळक पर कर देना।"

"अच्छा भन्ते!"

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>देखो ७§१।५ (पृष्ठ ४८२) ।

भगवान् पूर्वाह्ण समय पहिनकर पात्र-चीवर ले, बहुतसे भिक्षुओंके साथ राजगृहमें पिडचारके लिये प्रविष्ट हुए। तब भगवान् उसी सळकपर आये। उन फ़ीलवान्ने भगवान्को उस सळकपर आते देखा। देखकर नालागिरि हाथीको छोळकर, सळकपर कर दिया। नालागिरि हाथीने दूरमे भगवान्को आते देखा। देखकर सूँळको खळाकर, प्रहृष्ट हो, कान चलाते जहाँ भगवान् थे, उधर दौळा। उन भिक्षुओंने दूरसे नालागिरि हाथीको आते देखा। देखकर भगवान्से कहा—

"भन्ते ! यह चंड, मनुष्य-घातक ना ला गि रि हाथी इस सळकपर आ रहा है, हट जायें भन्ते ! भगवान्, हट जायें सुगत !"

दूसरी बार भी०। तीसरी बार भी०।

उस समय मनुष्य प्रासादोंपर, हम्योंपर, छतोंपर, चढ़ गये थे। उनमें जो अश्रद्धालु=अप्रसन्न, दुर्बुद्धि (=मूर्ख) मनुष्य थे, वह ऐसा कहते थे— "अहो! महाश्रमण अभिरूप (था, सो) नागसे मारा जायेगा।" और जो मनुष्य श्रद्धालु=प्रसन्न, पंडित थे, उन्होंने ऐसा कहा— "देर तक जी! नाग नाग (=बुद्ध)से, संग्राम करेगा।"

तब भगवान्ने नालागिरि हाथीको मैत्री (भावना)युक्त चित्तसे आप्लावित किया। तब नालागिरि हाथी भगवान्के मैत्री (पूर्ण) चित्तसे स्पृष्ट हो, सूँडको नीचे करके, जहाँ भगवान् थे, वहाँ जाकर खळा हुआ। तब भगवान्ने दाहिने हाथसे नालागिरिके कुम्भको स्पर्श (किया)...।

"आओ भिक्षुओ ! मत डरो । भिक्षुओ ! इसका स्थान नहीं । तथागत (परके) उपक्रमसे नहीं (अपनी मौतसे) परिनिर्वाणको प्राप्त हुआ करते हैं।"

दूसरी बार भी भगवान्ने नालागिरि० स्पर्श किया।

स्पर्शकर नालागिरि हाथीसे गाथाओंमें कहा-

"कुँजर ! मत नाग  $^{6}$ को मारो, कुँजर ! नागका मारना दुःख (मय) है। क्योंकि कुंजर ! नाग  $^{6}$ को मारनेवालेकी न यहाँ सुगित होती, न परलोकमें ही ॥(२)॥ मत मदको मत प्रमादको प्राप्त हो, इसके कारण प्रमादी सुगितको नहीं प्राप्त होते। तू ही ऐसा कर, जिससे कि तू सुगितिको प्राप्त हो"॥ (३)॥

तब ना ला गिरि हाथीने सूँडसे भगवान्की चरण-धूलिको ले शिरपर डाल, जब तक भग-वान्को देखता रहा पीठकी ओरसे लौटता रहा। तब नालागिरि हाथी हथसारमें जा अपने स्थान पर खळा हुआ। इस प्रकार नालागिरि हाथीका दमन हुआ। उस समय मनुष्य यह गाथा गाते थे—

''कोई कोई दंडसे, अंकुश और कशासे दमन करते थे।

महर्षिने बिना दंड बिना शस्त्र नागको दमन किया"।। (४)।।

लोग हैरान होते थे—'कैसा पापी अलक्षणी देवदत्त है, जो कि ऐसे मर्हाद्धक (च्तेजस्वी) ऐसे महानुभाव श्रमण गौतमके बधकी कोशिश करता है!!'

देवदत्तका लाभ-सत्कार नष्ट हो गया, भगवान्का लाभ-सत्कार बढ़ा।

#### (६) देवदत्तके सम्मानका हास

उस समय दे व द त्त लाभ-सत्कारसे हीन होनेसे घरोंसे माँग माँगकर खाता था। लोग हैरान० होते थे—

'कैसे शाक्यपुत्रीय श्रमण घरोंसे माँग माँग कर खाते हैं!!'

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> न+अगः=पापरहित=बुद्ध ।

०अल्पेच्छ० भिक्षु० भगवान्से बोले।---

"सचमुच, भिक्षुओ ! ०?"

"(हाँ) सचमुच भगवान्!"

०फटकारकर भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया--

"तो भिक्षुओ ! कुलों में भिक्षुओं के लिये तीन (प्रकार) के भोजनका विधान करता हूँ, तीन मतलबसे—(१) कुटिल (=दुम्मंकू) व्यक्तियों के निग्रहके लिये; (२) अच्छे भिक्षुओं के ठीकसे विहारके लिये; (३) (और जिसमें कि)बुरी नियतवाले पक्ष या संघमें फूट नड ाल दें। कुलों के अनुदर्शनके लिये धर्मानुसार गण-भोजन (=जमातका भोज) कराना चाहिये।"

# (७) संघमें फूट डालना

तब देवदत्त जहाँ को कालिक कटमो र-तिस्सक, और खंडदेवी-पुत्र समुद्रदत्त थे, वहाँगया। जाकर...बोला—

"आओ आबुसो ! हम श्रमण गौतमका संघ-भेद (=फूट)=चक्रभेद करें। आओ...हम श्रमण गौतमके पास चलकर पाँच वस्तुएँ माँगें।...—'अच्छा हो भन्ते ! भिक्षु (१) जिन्दगी भर आरण्यक रहें, जो गाँवमें बसे, उसे दोष हो। (२) जिन्दगी भर पिंडपातिक (=भिक्षा माँगकर खानेवाले) रहें, जो निमंत्रण खाये, उसे दोष हो। (३) जिन्दगी भर पांसुकूलिक (=फेंके चीथळे सीकर पहननेवाले) रहें, जो गृहस्थके (दिये) चीवरको उपभोग करे, उसे दोष हो। (४) जिन्दगी भर वृक्ष-मूलिक (=वृक्ष के नीचे रहनेवाले) रहें, जो छायाके नीचे जाये, वह दोषी हो। (५) जिन्दगी भर मछली मांस न खाये, जो मछली मांस खाये, उसे दोष हो।, श्रमण गौतम इसे नहीं स्वीकार करेगा। तब हम इन पाँच बातोंसे लोगोंको समझायेंगे।..."

तब देवदत्त परिषद्-सहित जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया। जाकर भगवान्को अभिवादनकर, एक ओर बैठा। एक ओर बैठे देवदत्तने भगवान्से कहा—

"...अच्छा हो भन्ते! भिक्षु (१) जिन्दगी भर आरण्यक हों०।"

"अलम् देवदत्त! जो चाहे आरण्यक हो, जो चाहे ग्राममें रहे। जो चाहे पिंडपातिक हो, जो चाहे निमंत्रण खाये। जो चाहे पांसुकूलिक हो, जो चाहे गृहस्थके (दिये) चीवरको पहने। देवदत्त! आठ मास मैंने वृक्षके नीचे वास (=वृक्ष-मूल-शयनासन)की अनुज्ञा दी है। अदृष्ट  $^{9}$ , अ-श्रुत  $^{3}$ ,अ-परिशंकित,  $^{3}$  इस तीन कोटिसे परिशुद्ध मांसकी भी मैंने अनुज्ञा दी है।..."

तब देवदत्त—भगवान् इन पाँच बातोंकी अनुमित नहीं देते हैं—(सोच) हिष्त=उदग्र हो परिषद्-सिहत आसनसे उठ भगवान्को अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर चला गया।

तब देवदत्त परिषद्-सहित राजगृहमें प्रवेशकर (उन) पाँच वातोंको ले लोगोंको समझाता था—'आवुसो ! हमने श्रमण गौतमके पास जा पाँच बातोंकी याचना की—भन्ते ! भगवान् अनेक प्रकार से अल्पेच्छ, संतुष्ट, सल्लेख (च्तप), धृत (च्त्यागमय रहन सहन)'; प्रासादिक, अपचय (च्त्याग) वीर्या-रम्भ (च्उद्योग) के प्रशंसक हैं। भन्ते ! यह पाँच बातों अनेक प्रकारसे अल्पेच्छता० वीर्यारम्भता के लिये हैं। अच्छा हो भन्ते ! भिक्षु (२) जिन्दगी भर आरण्यक रहे०। इन पाँच बातोंकी श्रमण गौतम अनुमित नहीं देता। और हम इन पाँचों बातोंको लेकर बर्तते हैं।" वहाँ जो आदमी अश्रद्धालु=अप्रसन्न,

दुर्वुद्धि थे वह ऐसा बोलते थे— 'यह शाक्यपुत्रीय श्रमण अवध्त, सल्लेखवृत्ति (=तपस्त्री) हैं। श्रमण गौतम बटोक् है, बटोरने के लिये चेताता है। और जो मनुष्य श्रद्धालु=प्रसन्न, पंडित, बुढिमान् थे, वह हैरान ० होते थे— 'कैसे देवदत्त, भगवान्के संघ भेदके लिये, चक्रभेदके लिये कोशिश कर रहा है।'

भिक्षुओंने उन मनुष्योंक हैरान० होनेको सुना—०। तव उन भिक्षुओंने भगवान्से यह बात कही।—— "सचमुच भिक्षुओं!०?"

"(हाँ) सचम्च भगवान्!"

''वस देवदत्त ! तुझे संघमें फूट डालना मत पसंद होवे। देवदत्त ! संघ-भेद भारी (अपराध) है। देवदत्त ! जो एकमत संघको फोळता है, वह कल्प भर रहनेवाले पापको कमाता है, कल्प भर नरक में पकता है। देवदत्त ! जो फूटे संघको मिलाता है, वह ब्राह्म (=उत्तम) पुण्यको कमाता है, कल्प भर स्वर्गमें आनन्द करता है। वस देवदत्त ! तुझे मंघमें फूट डालना मत पसंद होवे, देवदत्त ! संघभेद भारी (अपराध) है।''

तब आयुष्मान् आनन्द पूर्वाहण समय पहिनकर पात्र-चीवर ले राजगृहमें भिक्षाके लिये प्रविष्ट हुये। देवदत्तने आयुष्मान् आनन्दको राजगृहमें भिक्षाचार करते देखा। देखकर जहाँ आयुष्मान् आनन्द थे, वहाँ गया, जाकर आयुष्मान् आनन्दसे यह बोला—

''आजसे आवुस आनन्द ! मैं भगवान्से अलग ही भिक्षु-संघसे अलग ही उपोसथ करूँगा, अलग ही संघ-कर्म करूँगा।''

तब आयुष्मान् आनन्द भोजनकर भिक्षामे निवृत्त हो जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये, जाकर भग-वान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठ आयुष्मान् आनन्दने भगवानसे यह कहा—

"आज मैं भन्ते ! पूर्वाहण समय० राजगृहमें भिक्षाके लिये प्रवृष्ट हुआ ।० अलग ही संघ-कर्म कहँगा । भन्ते ! आज देवदत्त संघको फोळेगा।"

तब भगवान्ने इस बातको जान उसी समय इस उदानको कहा—ं
"साधु (=भले मनुष्य)के साथ भलाई सुकर है, पापीके साथ भलाई दुष्कर है।
पापीके साथ पाप सुकर है, आर्योंके साथ पाप दुष्कर है"।।(५)।।

#### द्वितीय भाणवार समाप्त

### (८) देवदत्तका संघसे अलग होजाना

तब देवदत्त ने उस दिन उपोसथ को आसनसे उठकर शलाका (=बोटकी लकळी) पकळ-बाई—"हमने आवुसो! श्रमण-गौतमको जाकर पाँच वस्तुएँ माँगीं—०। उन्हें श्रमण गौतमने नहीं स्वीकार किया। सो हम (इन) पाँच वस्तुओंको लेकर बर्तेंगे। जिस आयुष्मान्को यह पाँच बातें पसंद हों, वह शलाका ग्रहण करें।"

उस समय वैशालीके पाँच सौ व ज्जि पुत्त क नये भिक्षु असली बातको न समझनेवाले थे। उन्होंने—-'यह धर्म है, यह विनय है, यह शास्ताका शासन(=गुरुका उपदेश)हैं'—-(सोच) शलाका ले ली। तब देवदत्त संघको फोळ (=भेद)कर, पाँच सौ भिक्षुओंको ले, जहाँ गयासीस था वहाँको चल दिया।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>कृष्ण चतुर्दशी या पूर्णिमा । <sup>3</sup>वोट (=मत पाली, छन्द) लेनेकी आसानीके लिये जैसे आजकल पुर्जी (बैलट) चलती है, वैसे ही पूर्वकालमें छन्द-शलाका चलती थी। <sup>3</sup>बह्मयोनि पर्वत (गया)।

आयुष्मान् सारिपुत्र और मौद्गल्यायन जहाँ भगवान् थे वहाँ गये ।...। आयुष्मान् सारिपुत्रने भगवान्को कहा—

''भन्ते ! देवदत्त संघको फोळकर, पाँच सौ भिक्षुओंको लेकर जहाँ गया सी स है, वहाँ चला गया।''

"सारिपुत्र ! तुम लोगोंको उन नये भिक्षुओंपर दया भी नहीं आई ? सारिपुत्र ! तुम लोग उन भिक्षुओंके आपद्में पळनेसे पूर्वेही जाओ।''

"अच्छा भन्ते!"

उस समय वळी परिषद्के बीच बैठा देवदत्त धर्म-उपदेश कर रहा था। दे व द त्त ने दूरसे सारि-पुत्र, मौद्गल्यायनको आते देखा। देखकर भिक्षुओंको आमंत्रित किया।—

''देखो भिक्षुओ ! कितना सु-आख्यात (= सु-उपदिष्ट) मेरा धर्म है। जो श्रमण गौतमके अग्र-श्रावक सारिपुत्र, मौद्गल्यायन हैं, वह भी मेरे पास आ रहे, मेरे धर्मको मानते हैं।''

ऐसा कहनेपर कोकालिकने देवदत्तसे कहा--

''आवुस देवदत्त ! सारिपुत्र, मौद्गल्यायनका विश्वास मत करो । सारिपुत्र, मौद्गल्यायन बदनीयत (=पापेच्छ) हैं, पापक (=बुरी) इच्छाओंके वशमें हैं।''

''आवुस, नहीं, उनका स्वागत है, क्योंकि वह मेरे धर्मपर विश्वास करते है।''

तब देवदत्तने आयुष्मान् सारिपुत्रको आधा आसन (देनेको) निमंत्रित किया--

"आओ आव्स! सारिपुत्र! यहाँ बैठो।"

''आवुस! नहीं'' (कह) आयुष्मान सारिपुत्र दूसरा आसन लेकर एक ओर बैठ गये। आयुष्मान् महामौद्गल्यायन भी एक आसन लेकर० बैठ गये। तब देवदत्त बहुत रात तक भिक्षुओंको धार्मिक कथा...(कहता) आयुष्मान् सारिपुत्रसे बोला—

"आवुस ! सारिपुत्र ! (इस समय) भिक्षु आलस-प्रमाद-रहित है, तुम आवुस सारिपुत्र ! 'भिक्षुओंको धर्म-देशना करो, मेरी पीठ अगिया रही है, सो मैं लम्बा पळुँगा।"

"अच्छा आवुस!"...

तब देवदत्त चौपेती संघाटीको बिछवाकर दाहिनी बगलसे लेट गया। स्मृति-रहित संप्रजन्य-रहित (होनेसे) उसे मुहूर्त भरमें ही निद्रा आ गई। तब आयुष्मान् सारिपुत्रने आदेशना-प्रातिहार्य (=व्याख्यानके चमत्कार) और अनुशासनीय-प्रातिहार्यके साथ, तथा आयुष्मान् महामौद्गल्यायनने ऋद्धि-प्रातिहार्य (=योग-बलके चमत्कार)के साथ भिक्षुओंको धर्म-उपदेश किया, अनुशासन किया। तब उन भिक्षुओंको ...विरज-विमल धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ—जो कुछ समुदय धर्म (=उत्पन्न होनेवाला) है, वह निरोध-धर्म (=विनाश होनेवाला) है ०'।

आयुष्मान् सारिपुत्रने भिक्षुओंको निमंत्रित किया--

"आवुसो ! चलो भगवान्के पास चलें, जो उस भगवान्के धर्मको पसंद करता है वह आवे।"

तब सारिपुत्र मौद्गल्यायन उन पाँच सौ भिक्षुओंको लेकर जहाँ वेणुवन था, वहाँ चले गये। तब कोकालिकने देवदत्तको उठाया—

"आवुस देवदत्त ! उठो, मैंने कहा न था—आवुस देवदत्त ! सारिपुत्र, मौद्गल्यायनका विश्वास मत करो । ०।"

तब देवदत्तको वहीं मुखसे गर्म खून निकल पळा।.....

तब सा रि पुत्र, और मौ द्ग ल्या य न जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये। जाकर भगवान्को अभिवादन कर, एक ओर बैठे। एक ओर बैठे आयुष्मान् सारिपुत्रने भगवान्से यह कहा— "अच्छा हो भन्ते ! फूट डालनेवाले अनुयायी भिक्षु फिर उपसंपदा पावें।"

"नहीं, सारिपुत्र ! मत तुझे रुचे फूटके अनुयायी भिक्षुओंकी उपसम्पदा। तो सारिपुत्र ! तू फूटके अनुयायी भिक्षुओंको थुल्लच्चयकी देशना (≕क्षमापन) करा। मारिपुत्र ! कँग्रे देवदत्त तेरे साथ पेश आया?"

"जैसे भन्ते! भगवान् बहुत रात तक भिक्षुओंको धर्म कथा द्वारा समुत्तेजित संप्रहिषित ० कर मुझको आज्ञा देते हैं— 'सारिपुत्र! चित्त और शरीरके आलस्यसे रहित है भिक्षुसंघ। सारिपुत्र! तू भिक्षुओंको धार्मिक कथा कह। पीठ मेरी अगिया रही, सो मैं लम्बा पळूँगा।' ऐसे ही भन्ते! देवदत्तने भी मेरे साथ किया।"

#### हाथी और गीदळकी कथा

तब भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया--

"भिक्षुओ ! पूर्वकालमें जंगलमें एक महासरोवर (था, जिसके) आश्रयसे हाथी (=नाग) रहते थे। वह महासरोवरमें घुसकर सूँळसे भसींड और मृणालको निकाल, अच्छी तरह धो, विना कीचळका कर खाते थे। वह उनके बलके लिये भी सौन्दर्यके लिये भी होता था। उनके कारण मरण या मरण-समान दुःखको न प्राप्त होते थे। भिक्षुओ ! उन्हीं हाथियोंकी नकल करते थे तरुण स्यारके बच्चे। वह उस सरोवरमें घुस सूँळसे भसींड और मृणालको निकाल। अच्छी तरह धोये विना, बिना कीचळका किये बिना खाते थे। वह उनके बलके लिये, सौन्दर्यके लिये नहीं होता था उनके कारण वह मरण या मरण समान दुःखको प्राप्त होते थे। ऐसे ही भिक्षुओ। देवदत्त मेरी नकल कर कृपण (हो) मरेगा।—

"धरती खोद नदीमें धो भसींड खाते महावराहकी भाँति कीचड़ खाते स्यारकी भाँति मेरी नकल कर (वह) कृपण मरेगा ।। (६)"।।

### ( ५ ) दूतके लिये अपेक्तित गुण

"भिक्षुओ ! आठ बातोंसे युक्त भिक्षु दूत भेजने लायक है। कौनसे आठ ?—यहाँ भिक्षु (१) श्रोता होता है; (२) श्रॉवियता (=सुनानेवाला); (३) उद्गृहीता (=ग्रहण करनेवाला); (४) धारियता (=स्मरण रखनेवाला); (५) विज्ञाता; (६) विज्ञापियता; (७) हित अहितमें कुशल (=चतुर); और (८) कलहकारक नहीं होता। भिक्षुओ ! इन आठ बातोंसे युक्त भिक्षु दूत भेजन लायक है। 4

"भिक्षुओ ! आठ बातोंसे युक्त होनेसे सारिपुत्र दूत भेजने लायक हैं । कौनसे आठ ?—यहाँ भिक्षुओ ! सारिपुत्र (१) श्रोता हैं; ० (८) हित अहितमें कुशल हैं।०।

''जो उग्रवादी परिषद्को पा पीडित नहीं होता।

(किसी) वचनको न छोळता है, और न भाषणको ढाँकता है।। (७)।।

बिना बतलाये कहता है, पूछनेपर कोप नहीं करता।

यदि ऐसा भिक्षु है, तो वह दूत बनकर जाने लायक है" ॥(८)॥

### (१०) देवदत्तके पतनके कारण

"भिक्षुओ ! आठ अ-सद्धर्मोंसे अभिभूत=पर्यादत्त-चित्त (=िलप्त चित्त) हो देवदत्त अपायिक=नारकीय कल्पभर (नरकमें रहनेवाला) चिकित्साके अयोग्य है। कौनसे आठ?—— (१) भिक्षुओ ! देवदत्त लाभसे अभिभूत=पर्यादत्तचित्त ० चिकित्साके अयोग्य है; (२) अलाभसे०;

(३) यशसे०; (४) अयशसे०; (५) सत्कारसे०; (६) असत्कारसे०; (७) पापेच्छता (=बद-

नीयती)से०; (८) पापमित्रतासे०। भिक्षुओ ! इन आठ०।

"अच्छा हो भिक्षुओ ! भिक्षु प्राप्त लाभकी उपेक्षा कर करके विहार करें; ० प्राप्त अलाभ०; ०प्राप्त यश०; ०प्राप्त अयश०; ०प्राप्त सत्कार०; ०प्राप्त असत्कार०; ०प्राप्त पापिक्छता०; ०प्राप्त पापिकता०।

"भिक्षुओ! क्या बात देख भिक्षु प्राप्त लाभकी उपेक्षा करके विहार करें; ०; ० प्राप्त पाप-मित्रताकी उपेक्षा करके विहार करें?—भिक्षुओ! प्राप्त लाभकी उपेक्षा किये विना विहार करते समय जो पीळा-दाह करनेवाले आस्रव (चित्त-मल) उत्पन्न होने हैं; प्राप्त लाभकी उपेक्षा करके विहार करनेपर वह पीळा-दाह करनेवाले आस्रव नहीं उत्पन्न होंगे ।० प्राप्त अलाभकी उपेक्षा किये विना०; प्राप्त यक्षकी उपेक्षा किये विना०; प्राप्त अयशकी उपेक्षा किये विना०; प्राप्त सत्कारकी उपेक्षा किये विना०; प्राप्त असत्कारकी उपेक्षा किये विना०; प्राप्त पापेच्छताकी उपेक्षा किये विना०; प्राप्त पापमित्रताकी उपेक्षा किये विना०। भिक्षुओ! यह बात देख०। इसल्यि भिक्षुओ! तुम्हे सीखना चाहिये—०। प्राप्त लाभकी उपेक्षा कर करके विहरूँगा;०; प्राप्त पापमित्रताकी उपेक्षा कर करके विहरूँगा।

"भिक्षुओ! तीन असद्धर्मोंसे लिप्त=पर्यादत्त चित्त हो देवदत्त अगायिकम्नारकीय, कल्प भर (नरकमें रहनेवाला) चिकित्साके अयोग्य है। कौनसे तीन ?——(१) पापेच्छता; (२) पाप- मिश्रता; (३) थोळीसी विशेषता प्राप्त होनेसे अन्तराव्यवसान (=इतराना) करना। भिक्षुओ! इन तीन असद्धर्मोंसे लिप्त ०।——

''लोकमें मत कोई पापेच्छ उत्पन्न हो,
सो इससे जानी, जैसी कि पापेच्छोंकी गति होती है।।(९)।।
'पंडित है, ऐसा प्रसिद्ध है' 'भावितात्मा' होनेकी मान्यता है,
सैने मुना—जलकी भाँति देवदलमें यदा (आदि) आठ हैं।।(१०)।।
तथागतसे द्रोह करके उसने प्रमाद किया,
चार द्वारवाले भयानक नरक अवीचिको प्राप्त हुआ।।(११)।।
पाप कर्मको न करनेवाले द्वेषरहित (पुरुष)का को द्रोह करता है,
आवरहीन हेथ-धुक्त उसी पापीको वह लगता है।।(१२)।।
यदि (कोई) विषके घळसे (सारे) समुद्रको दूषित करना चाहे,
(तो), उससे वह दूषित नहीं हो सकता, क्योंकि समुद्र महान् है।।(१३)।।
इसी प्रकार जो तथागतको वाद (विवाद)से पीडित करना चाहे,

(तो उन) सम्यक्त्वको प्राप्त शान्त-चित्त (तथागत)को (वह) वाद नहीं लग सकता ॥ (१४)॥

पंडित (जन) वैसेको मित्र करे, और वैसेका सेवन करे। जिसके मार्गका अनुसरण करके भिक्षु दुःख-विनाशको प्राप्त कर सके" ॥ (१५)॥

# ३-संघमें फूट (व्याख्या)

तब आयुष्मान् उपा िल जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये, जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे आयुष्मान् उपालिने भगवान्से यह कहा—

#### (१) संघ-राजीको व्याख्या

"भन्ते ! संघ-राजी (=संघमें पार्टी होना) संघ-राजी कही जाती है; कैसे भन्ते ! संघ-राजी होती है, और संघ-भेद नहीं होता है; और कैसे भन्ते ! संघ-राजी भी होती है, संघ-भेद भी होता है?"

''उपालि! (१) एक ओर एक होता है, एक ओर दो, (और) चौथा (भिक्ष्) अ नुश्रा व ण रै करता है, शलाका ग्रहण कराता है—'यह ध में है, यह विनय है, यह शास्ताका शासन (=उपदेश) है, इसे ग्रहण करो, इसका व्याख्यान करो।' इस प्रकार उपालि! संध-राजी होती है, किन्तु संघभेट नहीं होता। (२) एक ओर दो (भिक्षु) होते हैं, एक ओर दो, (और) पाँचवाँ (भिक्षु) अनुश्रावण करता है, शलाका ग्रहण कराता है—'यह धर्म है० इस प्रकार व्याख्यान करो'—इस प्रकार भी उपालि ! मंघ-राजी होती है, किन्तु संघभेद नहीं होता। (३) एक ओर उपालि! दो होते हैं, एक ओर तीन और छठाँ अ नु श्रा व ण करता है, शलाका ग्रहण कराता है— 'यह धर्म है० इस प्रकार व्याख्यान करो'— इस प्रकार भी उपालि ! संघ-राजी होती है, किन्तु संघभेद नहीं होता। (४) एक ओर उपालि ! तीन होते हैं, एक ओर तीन, और सातवाँ अनुश्रावण करता है, ०---०-इस प्रकार भी उपालि! संघ-राजी होती है, किन्तु संघ-भेद नहीं होता। (५) एक ओर उपालि! तीन होते हैं, एक ओर चार, और आठवाँ अनुश्रावण करता है, ०----इस प्रकार भी उपालि ! संघ-राजी होती है, किन्तु संघ-भेद नहीं होता। (६) एक ओर उपालि चार होते है, एक ओर चार और नवाँ अनुश्रावण करता है, ०---०-- उस प्रकार उपालि ! मंघ-राजी भी होती है संघ-भेद भी। उपालि ! नव (भिक्षुओंके होने)से या नवसे अधिक होनेसे संघ-राजी भी होती है, संघ-भेद भी। उपालि! न भिक्षुणी, संघमें भेद (=फूट) करती, हाँ भेदके लिये प्रयत्न कर सकती है। उपाछि ! न शिक्ष मा णा, संघमें भेद करती, हाँ भेदके लिये प्रयत्न कर सकती है।०न श्रामणेर०।०न श्रामणेरी०।०न उपासक०।०न उपासिका०। उपालि! अपराध-रहित (=प्रकृतस्थ) एक आवासवाले एक सीमामें स्थित भिक्ष संघ भेद करते हैं।" 5

# (२) सङ्घ-भेदको व्याख्या

"भन्ते! संघ-भेद संघ-भेद कहा जाता है; कैसे कितनेसे भन्ते! संघ भिन्न (≔फूटा हुआ) होता है?"

"उपालि! जब भिक्षु (१) अध मं (=बुद्धका जो उपदेश नहीं)को धर्म कहते हैं, (२) धर्म को अ-धर्म कहते हैं। (३) अ-विनयको वि न य कहते हैं, और (४) विनयको अ-विनय कहते हैं। (५) तथागतके अ-भाषित अ-लिपतको तथागतका भाषित लिपत कहते हैं; (६) तथागतके भाषित, लिपतको तथागतका अ-भाषित अ-लिपत कहते हैं। (७) तथागतके अन्-आचीर्ण (=आचरण निक्ये कामों)को ० आचीर्ण कहते हैं, (८) ० आचीर्णको ० अन्-आचीर्ण कहते हैं। (९) ० न विधान किये (=अ-प्रज्ञप्त)को ० प्रज्ञप्त ०, (१०) ० प्रज्ञप्तको ० अ-प्रज्ञप्त कहते हैं। (११) अन्-आपित्त (=जो अपराध नहीं)को आपित्त ० (१२) आपित्तको अन्-आपित्त कहते हैं। (१३) लघुक-आपित्त (=छोटे गिने जानेवाले अपराध)को गुरुक (=बळी) आपित्त कहते हैं, (१४) गुरुक-आपित्तको लघुक-आपित्त कहते हैं। (१५) सावशेष (=जिसके अतिरिक्त भी आपित्तियाँ कहते हैं। (१५)

<sup>&#</sup>x27;कोरम्से कममें फूट होनेपर संघ-राजी और कोरम् पूरा होनेपर (उसे संघ और तबकी) फूटको संघ-भेद कहते हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>संघकी सम्मति लेकर प्रस्ताव जिन शब्दोंमें रखा जाता है उसे अनुश्रावण कहते हैं।

नीयती)से॰; (८) पापमित्रतासे॰। भिक्षुओ ! इन आठ०।

"अच्छा हो भिक्षुओ ! भिक्षु प्राप्त लाभकी उपेक्षा कर करके विहार करें; ० प्राप्त अलाभ०; ० प्राप्त यश०; ० प्राप्त अयश०; ० प्राप्त सत्कार०; ० प्राप्त असत्कार०; ० प्राप्त पापेच्छता०; ० प्राप्त पापिमत्रता०।

"भिक्षुओ ! क्या बात देख भिक्षु प्राप्त लाभकी उपेक्षा करके विहार करें; ०; ० प्राप्त पाप-मित्रताकी उपेक्षा करके विहार करें?—िभक्षुओ ! प्राप्त लाभकी उपेक्षा किये विना विहार करते समय जो पीळा-दाह करनेवाले आस्त्रय (=िच्च-मल) उत्पन्न होते हैं; प्राप्त लाभकी उपेक्षा करके विहार करनेपर वह पीळा-दाह करनेवाले आस्त्रव नहीं उत्पन्न होंगे ।० प्राप्त अलाभकी उपेक्षा किये विना०; प्राप्त यशकी उपेक्षां किये विना०; प्राप्त अयशकी उपेक्षा किये विना०; प्राप्त सत्कारकी उपेक्षा किये विना०; प्राप्त असत्कारकी उपेक्षा किये विना०; प्राप्त पापेच्छताकी उपेक्षा किये विना०; प्राप्त पापिमत्रताकी उपेक्षा किये विना०। भिक्षुओ ! यह बात देख०। इसिलये भिक्षुओ ! तुम्हे मीखना चाहिये—०। प्राप्त लाभकी उपेक्षा कर करके विहरूँगा;०; प्राप्त पापिमत्रताकी उपेक्षा कर करके विहरूँगा।

"भिक्षुओ! तीन असद्धर्मोंने लिप्त=पर्यादन चित्त हो देवदत्त अगायिक=नारकीय, कत्प भर (नरकमें रहनेवाला) चिकित्साके अयोग्य है। कौनसे तीन?——(१) पापेच्छता; (२) पाप-मिन्नता; (३) थोळीसी विशेषका प्राप्त होनेसे अन्तराब्यवसान (=इतराना) करना। भिक्षुओ! इन तीन असद्धर्मोंसे लिप्त ०।——

''लोकमें मत कोई पापेच्छ उत्पन्न हो, सो इससे जानी, जैसी कि पापेच्छोंकी गति होती है।।(९)।। 'पंडित है, ऐसा प्रसिद्ध है' 'भावितात्मा' होनेकी मान्यता है, मैंने सुना—जलकी भाँति देवदत्तमें यदा (आदि) आठ हैं।।(१०)।। तथागतसे द्रोह करके उसने प्रमाद किया, चार द्वारवाले भयानक नरक अवीचिको प्राप्त हुआ।।(११)।। पाप कर्मको न करनेवाले द्वेषरिहत (पुरुष)का को द्रोह करता है, आदरहीन द्वेष-धुक्त उसी पापीको वह लगता है।।(१२)।। यदि (कोई) विषके घळेसे (सारे) समुद्रको दूषित करना चाहे, (तो), उससे वह दूषित नहीं हो सकता, क्योंकि समुद्र महान् है।।(१३)।। इसी प्रकार जो तथागतको वाद (विवाद)से पीडित करना चाहे,

(तो उन) सम्यक्त्वको प्राप्त शान्त-चित्त (तथागत)को (वह) वाद नहीं लग सकता ॥(१४)॥

पंडित (जन) वैसेको मित्र करे, और वैसेका सेवन करे। जिसके मार्गका अनुसरण करके भिक्षु दुःख-विनाशको प्राप्त कर सके" ॥ (१५)॥

# ३-संघमें फूट (व्याख्या)

तब आयुष्मान् उपा िल जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये, जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे आयुष्मान् उपालिने भगवान्से यह कहा—

#### (१) संघ-राजीको व्याख्या

"भन्ते ! संघ-राजी (=संघमें पार्टी होना) संघ-राजी १ कही जाती है; कँसे भन्ते ! संघ-राजी होती है, और संघ-भेद नहीं होता है; और कैसे भन्ते ! संघ-राजी भी होती है, संघ-भेद भी होता है?"

"उपालि! (१) एक ओर एक होता है, एक ओर दो, (और) चौथा (भिक्ष्) अनु था वण<sup>३</sup> करता है, शलाका ग्रहण कराता है—'यह ध में है, यह विनय है, यह शास्ताका शासन (=उपदेश) है, इसे ग्रहण करो, इसका व्याख्यान करो।' इस प्रकार उपालि ! संघ-राजी होती है, किन्तु संघभेद नहीं होता। (२) एक ओर दो (भिक्षु) होते हैं, एक ओर दो, (और) पाँचवाँ (भिक्षु) अनुधावण करता है, शलाका ग्रहण कराता है—'यह धर्म है० इस प्रकार व्याख्यान करो'—इस प्रकार भी उपालि! संघ-राजी होती है, किन्तु संघभेद नहीं होता। (३) एक ओर उपालि! दो होते हैं, एक ओर तीन और छटाँ अ नु श्रा व ण करता है, शलाका ग्रहण कराता है— 'यह धर्म है० इस प्रकार व्याख्यान करो'— इस प्रकार भी उपालि ! संघ-राजी होती है, किन्तु संघभेद नही होता। (४) एक ओर उपालि ! तीन होते हैं, एक ओर तीन, और सातवाँ अनुश्रावण करता है, ०----इस प्रकार भी उपालि ! संघ-राजी होती है, किन्तु संघ-भेद नहीं होता। (५) एक ओर उपालि! तीन होते हैं, एक ओर चार, और आठवाँ अनुश्रावण करता है, ०----इस प्रकार भी उपालि ! संघ-राजी होती है, किन्तू संघ-भेद नहीं होता। (६) एक ओर उपालि चार होते है, एक ओर चार और नवाँ अनुश्रावण करता है, ०---०-इस प्रकार उपालि ! मंघ-राजी भी होती है संघ-शेद भी । उपालि ! नव (भिक्षुओंके होने)से या नवसे अधिक होनेसे संघ-राजी भी होती है, संघ-भेद भी। उपालि ! न भिक्षुणी, संघमें भेद (=फूट) करती, हाँ भेदके लिये प्रयत्न कर सकती है। उपाछि ! न शिक्ष मा णा, संघमें भेद करती, हाँ भेदके लिये प्रयत्न कर सकती है।०न श्रामणेर०।०न श्रामणेरी०।०न उपासक०।०न उपासिका०। उपालि! अपराध-रहित (=प्रकृतस्थ) एक आवासवाले एक सीमामें स्थित भिक्ष संघ भेद करते हैं।" 5

# (२) सङ्घ-भेदकी व्याख्या

"भन्ते ! संघ-भेद संघ-भेद कहा जाता है; कैसे कितनेसे भन्ते ! संघ भिन्न (≔फूटा हुआ) होता है ?"

"उपालि! जब भिक्षु (१) अधर्म (=बुद्धका जो उपदेश नहीं)को धर्म कहते हैं, (२) धर्म को अ-धर्म कहते हैं। (३) अ-विनयको वि न य कहते हैं, और (४) विनयको अ-विनय कहते हैं। (५) तथागतके अ-भाषित अ-लिपतको तथागतका भाषित लिपत कहते हैं; (६) तथागतके भाषित, लिपतको तथागतका अ-भाषित अ-लिपत कहते हैं। (७) तथागतके अन्-आचीर्ण (=आचरण निक्ये कामों)को ० आचीर्ण कहते हैं, (८) ० आचीर्णको ० अन्-आचीर्ण कहते हैं। (९) ० न विधान किये (=अ-प्रज्ञप्त)को ० प्रज्ञप्त ०, (१०) ० प्रज्ञप्तको ० अ-प्रज्ञप्त कहते हैं। (११) अन्-आपित्त (=जो अपराध नहीं)को आपित्त ० (१२) आपित्तको अन्-आपित्त कहते हैं। (१३) लघुक-आपित्त (=छोटे गिने जानेवाले अपराध)को गुरुक (=बळी) आपित्त कहते हैं, (१४) गुरुक-आपित्तको लघुक-आपित्त कहते हैं। (१५) सावशेष (=जिसके अतिरिक्त भी आपित्तयाँ कहते हैं। (१५)

<sup>ै</sup>कोरम्से कममें फूट होनेपर संघ-राजी और कोरम् पूरा होनेपर (उसे संघ और तबकी) फूटको संघ-भेद कहते हैं।

<sup>े</sup>संघकी सम्मति लेकर प्रस्ताव जिन शब्दोंमें रखा जाता है उसे अनुश्रावण कहते हैं।

दुट्ठुल्ल (=दु:स्थौल्य)-आपित्तयोंको अ-दुट्ठुल्ल आपित्त कहते हैं, (१८) अ-दृट्ठुल्ल आपित्तयोंको दुट्ठुल्ल आपित्त कहते हैं। वह इन अठारह बातोंसे अपकासन (=अननुज्ञात)को विपकासन (=अनुज्ञात) करते हैं, आविणि (=स्थानीयं संघकी परम्परासे आया)-उपोसथ करते हैं, आविणिप्रवारणा करते हैं, आविणि-संघ कर्म कर्रेते हैं।—इतनेसे उपालि! संघिभिन्न (=फूट गया) होता है।"6

ं (३) सङ्घ-सामग्रीकी व्याख्या

"भन्ते! संघ-सामग्री (=संघमें एकता) संघ-सामग्री कही जाती है, कितनेस भन्ते! संघ समग्र (=एकताको प्राप्त) कहा जाता है?"

"उपालि! जब भिक्षु (१) अधर्मको अधर्म कहते हैं; (२) धर्मको धर्म कहते हैं। (३) अविनयको अविनय०; (४) विनयको विनय०। (५) तथागतके अ-भाषित=अ-लिपतको तथागतका अ-भाषित अ-लिपत०; (६) ० भाषित=लिपतको ० भाषित=लिपत०। (७) ० अन्-आचीर्णको अन्-आचीर्ण०; (८) ० आचीर्णको ० आचीर्ण०। (९) ० अ-प्रज्ञप्तको ० अ-प्रज्ञप्त ०; (१०) ० प्रज्ञप्त को ० प्रज्ञप्त ०। (११) अन्-आपित्तको अन्-आपित्तः (१२) आपित्तको आपित्त०। (१३) लघुक-आपित्तको लघुक-आपित्तः (१४) गुरुक-आपित्तको गुरुक-आपित्त०। (१५) स-अवशेष आपित्तको सावशेष-आपित्त०; (१६) अन्-अवशेष-आपित्तको अन्-अवशेष-आपित्ति । (१७) दुट्ठुल्ल-आपित्तको दुट्ठुल्ल-आपित्तको तहे, न अवशेष प्रवारणा करते हैं, न आवेण-उपोसथ करते हैं, न आवेण प्रवारणा करते हैं, न आवेण-संघ-कर्म करते हैं।—इतनेसे उपालि! संघ समग्र होता है।" 7

# §४-नरकगामी, ग्रचिकित्स्य व्यक्ति

# (१) सङ्घमें फूट डालनेका पाप

"भन्ते ! समग्र संघको भिन्न (=फूटा) करके वह क्या कमाता है ?"

"उपािल ! समग्र संघको भिन्न करके कल्पभर रहनेवाला पाप कमाता है, कल्पभर नरकमें रहता है । 8

''संघ-भेदक (पुरुष) कल्प भर अपाय=नरकमें रहनेवाला होता है। वर्ग (पार्टीबाजी)में रत, अ-धर्ममें स्थित (अपने) योग-क्षेमका नाश करता है। समग्र संघको भिन्न करके कल्प भर नरकमें रहता हैं"॥ (१६)॥ ''भन्ते! भिन्न संघको समग्र करके वह क्या कमाता है?"

''उपालि ! भिन्न संघको समग्र करके वह ब्राह्म (=उत्तम) पुण्यको कमाता है, कल्पभर स्वर्गमें आनन्द करता है। 9—

"संघकी समग्रता (=एकता) सुखमय है, और समग्रोंका अनुग्रह (भी)। समग्रतामें रत, धर्ममें स्थित (पुरुष अपने) योग-क्षेमका नाश नहीं कराता। संघसे समग्र करके कल्प भर (वह) स्वर्गमें आनंद करता है"॥(१७)॥

(२) कैसा संघमें फूट डालनेवाला नरकगामी श्रीर श्रचिकित्स्य होता है, श्रीर कैसा नहीं

"क्या भन्ते! संघ-भेदक (=संघमें फूट डालनेवाला), (जोिक) कल्पभर अपाय=नरकमें रहनेवाला है, अचिकित्स्य (=जिसका इलाज नहीं हो सकता, जो सुधर नहीं सकता) है?"

''है, उपालि! संघ-भेदक ० अ-चिकित्स्य।''

"क्या भन्ते ! संघ भेदक (ऐसा भी) हो सकता है। (जो कि) नहीं कल्प भर अपाय=नरकमें रहनेवाला, न अ-चिकित्स्य है ?"

"हो सकता है, उपालि! (जो कि) नहीं कल्प भर ।"

"भन्ते! कौनसा संघभेदक कल्प भर अपोय=नरकमें रहनेवाला, अचिकित्स्य होता है?"

१—क. "उपालि! जो भिक्षु (१) अ-धर्मको धर्म कहता है। उस अधर्म दृष्टि (=धारणा)की फूट (=भेद)में अधर्म-दृष्टिवाला हो, (वैसी) क्षान्ति=रुचि=भाव रखकर अनुश्रावण करता है, शलाका ग्रहण कराता है—यह धर्म है, यह विनय है, यह शास्ताका उपदेश है, इसे ग्रहण करो, इसका व्याख्यान करो। उपालि! यह (कहनेवाला) संघभेदक कल्प भर अपाय=नरकमें रहनेवाला, अ-चिकित्स्य (=लाइलाज) है। (२) और फिर उपालि! एक भिक्षु अधर्मको धर्म कहता है। उस अधर्म दृष्टिके भेदमें धर्म दृष्टिवाला हो, (वैसी) ०। (३) ० उस अधर्म दृष्टि-भेदमें संदेह युक्त हो, (वैसी) ०।

ख. "(४) और फिर उपालि ! जो भिक्षु अधर्मको धर्म कहता है, उस अधर्म दृष्टिमें धर्म-दृष्टि-भेदको धारणकर दृष्टिको धारणकर, क्षान्ति=रुचि=भावको रखकर अनुश्रावण करता है, शलाका ग्रहण करता है—यह धर्म है । (५) ० धर्म-दृष्टि-भेदमें धर्म-दृष्टि रखकर । (६) ० उस धर्म दृष्टि-भेदमें सन्देह युक्त होकर ।

ग. "(७) ० उस संदेहवाले भे द में अधर्म दृष्टिवाला होकर ०। (८) ० उस संदेहवाले भेद में धर्म दृष्टिवाला होकर ०। (९) ० उस संदेहवाले भेदमें संदेह-युक्त हो ०। १

२—क. "उपालि! जो भिक्षु (१) धर्मको अधर्म कहता हैं, उस अधर्म-दृष्टिके भेद में अधर्म दृष्टिवाला हो (वैसी) क्षान्ति=रुचि=भाव रखकर अनुश्रावण करता है, शलाका ग्रहण कराता हैं—० १ (९) ० उस अधर्म-दृष्टिके भेदमें संदेह-युक्त हो ०।

३—क. " ० (१) अविनयको विनय कहता है, उस अविनय-दृष्टिके भेदमें अविनय दृष्टिवाला हो (वैसी) ० १।

४---क. "० (१) विनयको अविनय कहता है ० रे।

५--क. "० (१) तथागतके अ-भाषित=अ-लिपतको तथागतका भाषित=लिपत कहता है, ०३।

६—-क. "० (१) ० भाषित=लिपतको ० अभाषित=अलिपत कहता है, ०३।

७---क. "० (१) ० अन्-आचीर्णको ० आचीर्ण कहता है, ०३।

८--क. "० (१) ० आचीर्णको ० अन्-आचीर्ण कहता है, ०३।

९---क. "० (१) ० अ-प्रज्ञप्तको ० प्रज्ञप्त कहता है, ०३।

१०--क. "० (१) ० प्रज्ञप्तको ० अ-प्रज्ञप्त कहता है, ०३।

११---क. "० (१) अन्-आपत्तिको आपत्ति कहता है, ०३।

१२—क. "० (१) आपत्तिको अन्-आपत्ति कहता है, ०३।

१३---क. "० (१) लघुक-आपत्तिको गुरुक-आपत्ति कहता है, ०३।

१४—-क. "० (१) गुरुक-आपत्तिको लघुक-आपत्ति कहता है, ०३।

१५—क. "० (१) स-अवशेष आपत्तियोंको निर्-अवशेष आपत्तियाँ कहता है, ०३।

१६—क. "० (१) निर्-अवशेष आपत्तियोंको स-अवशेष आपत्तियाँ कहता है, ०३।

१७--- क. "० (१) दुट्ठुल्ल आपत्तियोंको, अ-दुट्ठुल्ल आपत्तियाँ कहता है, ०३।

<sup>&</sup>lt;sup>'</sup>देखो ऊपर अठारह । <sup>र</sup>ऊपरकी नव कोटियोंको दुहराओ । <sup>३</sup>पृष्ठ ४९३–९४ के २–१७ तकको भी ऐसेही दुहराना चाहिये ।

१८—क. "और फिर उपालि जो भिक्षु (१) अदुट्ठुल्ल आपित्तयाँको दुट्ठुल्ल कहता है। उस अधर्म-दृष्टिके भेदमें अधर्म दृष्टि रख, दृष्टि, क्षान्ति=किच=भावको रख अनुश्रावण करता है, शलाका ग्रहण कराता है:—'यह धर्म है • इसका व्याख्यान करो।' उपालि ! यह भी संघ-भेदक ॰ लाइलाज है। •  $^{9}$ । (९) • उस सन्देहवाले भेदमें संदेह युक्त हो •  $^{1}$ ' 10 •

"भन्ते ! कौन सा संघ भेदक न अपायमें=न नरकमें जानेवाला, न (उसमें) कल्प भर रहने-वाला, न अ-चिकित्स्य होता है ?"

१——"उपालि! जोभिक्षु धर्मको धर्म कहता है। उस धर्म-दृष्टि-भेद (=धर्मके सिद्धान्तके मतभेद)में धर्म-दृष्टि हो, दृष्टि क्षान्ति=रुचि=भावको न पकळ, अनुश्रावण करता है, शलाका ग्रहण कराता है——'यह धर्म है० इसका व्याख्यान करो।' उपालि! यह संघ-भेदक न अपायमें न नरकमें जानेवाला, न (उसमें) कल्प भर रहनेवाला, न अ-चिकित्स्य होता है। ०९।

१८— "उपालि ! जो भिक्षु अदुट्ठुल्ल-आपित्तको अ-दुट्ठुल्ल आपित्त कहता है। उस धर्म-दृष्टिभेदमें धर्म-दृष्टि हो, दृष्टि=क्षान्ति=रिच=भावको न पकळ, अनुश्रावण करता है, शलाका ग्रहण कराता है— 'यह धर्म है ० इसका व्याप्यान करो।' उपालि ! यह संघ-भेदक न अपायमें चन नरकमें जानेवाला, न (उसमें) कल्प भर रहनेवाला, न अ-चिकित्स्य होता है।'' 11

# संघमेदकक्षनधक समाप्त ॥७॥

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup>पृष्ठ ४९३-९४के २-१७ तकको भी ऐसे ही दुहराना चाहिये ।

# ८-वत-स्कन्धक

१—नवागन्तुक, आवासिक और गमिकके कर्त्तव्य। २—भोजन-संबंधी नियम। ३—भिक्षा-चारी और आरण्यकके कर्त्तव्य। ४—आसन, स्नानगृह और पाखानेके नियम। ५—किष्य-उपाध्याय, अन्तेवासी-आचार्यके कर्त्तव्य।

# §१-नवागन्तुक, श्रावासिक श्रोर गमिकके कर्त्तव्य

#### १--शावस्ती

उस समय बुद्ध भगवान् श्रावस्ती में अनाथ पिडिक के आराम जेत वन में विहार करते थे।

## (१) नवागन्तुकके व्रत

उस समय नवागन्तुक भिक्षु जूता पहिने भी आराममें घुसते थे, छत्ता लगाये भी०, शरीर ढँके (=अवगुंटित) भी०, शिरपर चीवर रक्खे भी०। पीनेके (पानी)से भी पर धोते थे, (अपनेसे) बृद्ध भिक्षुको भी अभिवादन न करते थे, न (उनसे) शय्या-आसनके लिये पूछते थे। एक नवागन्तुक भिक्षु सूने विहार (=कोठरी)में घटिका (=सांकल) उघाळ, किवाळ खोल एक दम भीतर घुस गया। उसके उपर बैठा साँप (उसके) कंधेपर गिरा। वह डरके मारे चिल्ला उठा। भिक्षुओंने दौळकर उससे पूछा—

"आवुस! क्यों तू चिल्लाया?"

तब उस भिक्षुने उन भिक्षुओंसे वह बात कह दी।

जो अल्पेच्छ ० भिक्षु थे, वह हैरान ० होते थे—'कैसे नवागंतुक भिक्षु जूता पहिने आराममें घस जाते हैं! ० शय्या-आसनके लिये नहीं पूछते!!'

उन्होंने यह बात भगवान्से कही।---

"सचमच भिक्षओ! ०?"

"(हाँ) सचमुच भगवान्!"

० फटकारकर, भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया-

"तो भिक्षुओ ! नवागन्तुकोंके व्रत (=कर्तव्य)का विधान करता हूँ, जैसे कि नवागन्तुक भिक्षुओंको बर्तना चाहिये—

"भिक्षुओ ! नवागन्तुक भिक्षुको आराममें प्रवेश करते वक्त जूतेको निकाल, नीचे करके फटफटाकर (हाथमें) ले; छत्तेको उतार, शिरको खोल, शिरके चीवरको कंधेपर कर ठीक तरहसे बिना जल्दी किये आराममें प्रवेश करना चाहिये ।

"आराममें प्रवेश करते वक्त देखना चाहिये कि कहाँ आवासिक भिक्षु प्रतिक्रमण (=आना-

जाना) कर रहे हैं। उपस्थान-शाला, मंडप या वृक्ष-छाया जहाँ आवासिक भिक्षु प्रतिक्रमण कर रहे हों, बहाँ जाकर एक ओर पात्र रखकर, एक ओर चीवर रखकर योग्य आसन ले बैठना चाहिये। पीनेके (पानी) और इस्तेमालके (पानी)को पूछना चाहिये—कौन पीनेका (पानी) है, कौन इस्तेमालका है ? यदि पीनेके (पानी)का प्रयोजन हो तो पानीय लेकर पीना चाहिये । यदि इस्तेमालके (पानी)का प्रयोजन हो तो...उसे लेकर पैर धोना चाहिये। पैर धोते वक्त एक हाथसे पानी डालना चाहिये, दूसरे हाथसे पैर धोना चाहिये। उसी हाथसे पानी डालना और उसी हाथसे पैर धोना न करना चाहिये। जूता पोंछनेके कपळेको माँगकर जूता पोंछना चाहिये। जूता पोंछते वक्त पहिले सूखे कपळेसे पोंछना चाहिये, पीछे गीलेसे । जुता पोंछनेके कपळेको घोकर एक ओर रख देना चाहिये । यदि आवासिक भिक्ष (अपनेसे भिक्षु होनेमें) वृद्ध हो, तो अभिवादन करना चाहिये । यदि नवक (=अपनेसे कम समयका भिक्षु) हो तो अभिवादन करवाना चाहिये। (अपने लिये) शयन-आसन (कहाँ है) पूछना चाहिये। गोचर (=भिक्षाके ग्राम) पूछना चाहिये, अ-गोचर०, शैक्ष सम्मत् व कुलोंको०, पाखानेका स्थान (= बच्चटठान) ०, पेसाबका स्थान (=पस्सावट्ठान) ०, पीनेका (पानी) ०, घोनेका पानी (=परि-भोजनीय)०, कत्तरदंड (=वैशाखी)०, संघके कतिक संस्थान (=स्थानीय नियमकी बातें)०, (कतिक-संस्थानमें) किस समय प्रवेश करना चाहिये, किस समय निकलना चाहिये (---पूछना चाहिये)। यदि विहार (बहुत समयसे) खाली रहा हो, तो किवाळको खटखटाकर थोळी देर ठहरना, चेंटिका (=घरन्)को उचाळ, किवाळको खोल बाहर खळे ही खळे देखना चाहिये। यदि विहार साफ न हो, चारपाईपर चाँदी रक्खी हो, चौकीपर चौकी रक्खी हो; ऊपर शयनासन (=शय्या, आसन) जमा कर दिया गया हो; तो यदि कर सकता हो, तो साफ करना चाहिये।

"विहार साफ करते वक्त पहिले भूमिक फर्शको हटाकर एक ओर रखना चाहिये। (चारपाईके पाये) के ओरको हटाकर एक ओर रखना चाहिये। तिकये-गद्दे को०। आसन, विछौनेकी चहरको०। चारपाईको नवाकर विना रगळे ठीकसे विना किवाळसे टकराये ठीकसे निकालकर एक ओर रखना चाहिये। चौकी (=पीठ)को नवाकर विना रगळे, बिना किवाळसे टकराये, ठीकसे निकालकर एक ओर रखना चाहिये। ० सिरहानेके पटरे (=ओठँगनेके पटरे)को धूपमें तपा, साफकर ले आकर उसके स्थानपर रखना चाहिये। पात्र-चीवरको रखना चाहिये। पात्रको रखते वक्त एक हाथमें पात्र ले, दूसरे हाथसे नीचे चारपाई या चौकीको टटोलकर पात्र रखना चाहिये। विना ढँकी भूमिपर पात्र नहीं रखना चाहिये। चीवरको रखते वक्त एक हाथमें चीवर ले, दूसरे हाथसे नीचर (टाँगने)के बाँस, चीवर (टाँगने)की रस्सीको झाळकर पहली ओर पिछले छोर और उरली ओर शिरको करके चीवर रखना चाहिये।

"यदि धूलि लिये पुरवा हवा चल रही हो,० यदि पाखानेकी मटकीमें पानी न हो, तो पानी भर कर रखना चाहिये।

"भिक्षुओ ! यह नवागन्तुक भिक्षुओंका ब्र त है, जैसे कि आगन्तुक भिक्षुओंको वर्तना चाहिये।" 1

#### (२) आवासिककं व्रत

उस समय आवासिक भिक्षु आगन्तुक भिक्षुओंको देख नहीं आसन देते थे, न पैर धोनेका जल (=पादोदक), न पादपीठ, न पादकठलिक (=पैर धिसनेकी लकळी) रखते थे। न अगवानी करके

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>परम श्रद्धालू किन्तु अत्यन्त दरिद्र कुल, जिनके कष्टको स्थालकर भिक्षुको उनके घर भिक्षा माँगनेके लिये नहीं जाना चाहिये।

रदेखो महावग्ग १∫२।१ (पुष्ठ १०२)।

पात्र-चीवर ग्रहण करते थे। न पीनेके (पानी) के लिये पूछते थे। (अपनेसे) वृद्ध आगन्तुक भिक्षुका अभिवादन नहीं करते थे। न शय्या-आसन प्रज्ञापन (=िबछाना) करते थे। जो अल्पेच्छ ० भिक्ष् थे, वह हैरान ० होते थे---०।०--

"तो भिक्षुओ ! आवासिकोंके व्रतका विधान करता हूँ, जैसे कि आवासिक भिक्षुओंको वर्तन। चाहिये—

"भिक्षुओ ! यदि आगन्तुक भिक्षु अपनेसे वृद्ध हो, तो आसन प्रदान करना चाहिये, पादोदक, पाद-पीठ, पाद-कठिक पास रखना चाहिये। अगवानी करके पात्र-चीवर ग्रहण करना चाहिये। पीनेके (पानी)के लिये पूछना चाहिये। यदि सकता हो (बीमार आदि न हो) तो जूता पोंछना चाहिये। जूता पोंछते वक्त पहिले सूखे कपळेसे पोंछना चाहिये, पीछे गीलेसे। जूता पोंछनेके कपळेको घोकर एक ओर रख देना चाहिये। यदि आगन्तुक भिक्षु वृद्ध हो, तो अभिवादन करना चाहिये। शयन-आसन वतलाना चाहिये। गोचर०, अ-गोचर०, शैक्ष-सम्मत कुलोंको०, ० पंधिक किस समय जाना चाहिये। शयन-आसन बतलाना चाहिये। गोचर०, अ-गोचर०, शैक्ष-सम्मत कुलोंको०, ० पंधिक समय जाना चाहिये। शयन-आसन बतलाना चाहिये—किस समय प्रवेश करना चाहिये, किस समय जाना चाहिये। शयन-आसन बतलाना चाहिये—यह आपके लिये शयन-आसन है। (अधिक समयसे) वास किया है या वास नहीं किया है—यह बतलाना चाहिये। यदि आगन्तुक (भिक्षु) नवक (=नवही) है, तो अभिवादन करने देना चाहिये, शयन-आसन वतलाना चाहिये—यह आपके लिये शयन-आसन है। ० पिक्स समय जाना चाहिये।

"भिक्षुओ ! यह आवासिक भिक्षुओंके व्रत हैं, ०।" 2

## (३) गमिक ३ के ब्रत

उस समय गमिकभिक्षु लकळी-मिट्टीके बर्तनोंको बिना सँभाले, खिळकी, दर्वाजेको खोले ही छोळ शयन-आसनके लिये पूछे (=सँभलवाये) बिना चले जाते थे। लकळी-मिट्टीका बर्तन नष्ट हो जाता था। शयन-आसन अ-रक्षित होता था। जो वह अल्पेच्छ० भिक्ष थे, वह हैरान० होते थे—०।०।—

"तो भिक्षुओ ! गिमक शिक्षुओंक व्रतको बतलाता हूँ, जैसे कि गिमक भिक्षुओंको बर्तना चाहिये। भिक्षुओ ! गिमक भिक्षुओं लक्कि निट्टीके वर्तनको सँगालकर, खिळकी दर्वाओंको बन्दकर शयन-आसन के लिये पूछकर जाना चाहिये। यदि भिक्षु न हो तो श्रामणेरसे पूछना चाहिये, यदि श्रामणेर न हो तो आरामिक (=आरामके सेवक)को पूछना चाहिये। यदि भिक्षु हो, न श्रामणेर ही, न आरामिक ही; तो चार पत्थरोंपर चारपाईको बिछाकर, चारपाईपर, चारपाई, चौकीपर चौकी रखकर अपर शयन-आसनको जमा करे। लकळी-मिट्टीके वर्तनोंको सँगालकर, खिळकी-दर्वाओंको बन्द करके जाना चाहिये। यदि विहार चूता है, तो समर्थ होनेपर छा देना चाहिये, या (उसके लिये) यत्न करना चाहिये — जिसमें विहार छा जाये। यदि ऐसा हो सके तो ठीक, यदि न हो सके, तो जिस स्थानपर न चूता हो वहाँ चार पत्थरोंपर चारपाईको बिछाकर,० खिळकी-दर्वाओंको बन्द करके जाना चाहिये। यदि सारा ही बिहार चूता हो, तो यदि सम्थ हो, तो शयन-आसनको गाँवमें ले जाना चाहिये, या प्रयत्न करना चाहिये, जिसमें कि शयन-आसन गाँवमें चला जाये। यदि ऐसा करनेको मिले तो ठीक, न मिले, तो चार पत्थरों पर चारपाईको बिछाकर० लकळी-मिट्टीके बर्तनोंको सँभाल, घास या पत्तेसे ढाँककर जाना चाहिये, जिसमें कि कुछ भाग तो बच जाये। भिक्षुओ ! यह गिमक भिक्षुओंका व्रत हैं; ०।"

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>देखो पृष्ठ ४९८।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>यात्रापर जानेवाला ।

# **९२-मोजन-सम्बन्धी** नियम

### (१) भोजनका अनुमोदन

उस समय भिक्षु भोजके समय (दानका) अनुमोदन न करते थे। लोग हैरान० होते थे—कैसे शाक्यपुत्रीय श्रमण भोजनके समय अनुमोदन नहीं करते। भिक्षुओंने० सुना। उन भिक्षुओंने भगवान्से यह बात कही। भगवान्ने इसी संबंधमें इसी प्रकरणमें धार्मिक-कथा कह भिक्षुओंको संबोधित किया—

"भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ, भोजनके समय अनुमोदन करनेकी।"

तब उन भिक्षुओंको यह हुआ——िकसे भोजनके समय अनुमोदन करना चाहिये। भगवान्से यह बात कही।०—

### (२) भोजनके समयके नियम

"भिक्षुओ ! अन्मित देता हूँ, स्थविर (च्वृद्ध) भिक्षुको अनुमोदन करनेकी।"

उस समय एक पूग (=विनयोंका समुदाय) ने संघको भोज दिया था। आयुष्मान् सारिपृत्र संघ-स्थिवर (=संघमें सबसे पुराने भिक्षु) थे। भिक्षु—स्थिवर भिक्षुको भगवान् ने भोजनके समय अनुमोदन करनेकी अनुमित दी है—(सोच) आयुष्मान् सारिपुत्रको अकेले छोळ चले गये। तब आयुष्मान् सारिपुत्र उन मनुष्योंसे (दानका) अनुमोदनकर पीछे अकेले ही चले। भगवान् आयुष्मान् सारिपुत्रको दूरसे ही आते देखा। देखकर आयुष्मान् सारिपुत्रके यह कहा—

"सारिपुत्र! भोजन ठीक तो हुआ ?"

"भोजन ठीक हुआ, भन्ते! मुझे भन्ते! अकेले छोळ भिक्षु चले आये।"

तब भगवान्ने इसी संबंधमें इसी प्रकरणमें धार्मिक कथा कह भिक्षुओंको संबोधित किया—— "भिक्षुओ! अनुमित देता हूँ, भोजनकी पाँतमें चार पाँच (उपसंपदाके क्रमसे) स्थिविरों अनु-स्थिविरोंको (अनुमोदन कर लेने तक) प्रतीक्षा करनेकी।"

उस समय एक स्थिवरने शौचकी इच्छा रहते प्रतीक्षा की। शौचको वह रोकते मूछित हो गिर पळा। भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ, काम होनेपर अपने वादवाले भिक्षुको पूछकर जानेकी।"

उस समय पड्वर्गीय भिक्षु बिना ठीकसे पहिने-ढँके भोजनकी पाँतमें जाने थे। स्थविर भिक्षुओं को भी धक्का देकर बैठते थे, नवक भिक्षुओंको भी आसनसे रोकते थे। संघाटीको भी बिछाकर बैठते थे। ० अल्पेच्छ० भिक्षु०।०।—

''तो भिक्षुओ ! भोजनकी पाँतके लिये भिक्षुओंके व्रतका विधान करता हूँ—जैसे कि भिक्षुओं को भोजनकी पाँतमें वर्तना चाहिये ।

"यदि आराममें कालकी सूचना आई हो, तो तीनों मंडलोंको ढाँकते परिमंडल रे (चीवर) पहिन कमरबन्द (=काय-बन्धन)को बाँध, चौपेत (=सगुण)कर संघाटीको पहिन, मुखी दे, धोकर पात्र ले ठीकसे—बिना जल्दीके गाँवमें प्रवेश करना चाहिये। आगे बढ़कर स्थिवर भिक्षुओंके आगे आगे नहीं जाना चाहिये।

''(गृहस्थोंकें) १ घरके भीतर सुप्रतिच्छन्न (≕अच्छी तरह ढँके शरीरवाला) होकर जाना

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>भिक्खु पातिमोक्ख ९७।२ (पृष्ठ ३३)।

वें बेखो भिक्खु-पातिमोक्ख ऽ।३ (पृष्ठ ३४)।

चाहिये; खूब संयम (=सुसंवर)के साथ०, नीची निगाह करके०, शरीरको उतान नहीं करके धरके भीतर जाना चाहिये, उज्जिम्बिका (=हँसी, मजाक)के साथ नहीं०, चुपचाप घरमें जाना चाहिये, देह भाँजते नहीं ।; वाँह भाँजते नहीं, शिर हिलाते नहीं ।, खम्भेकी तरह खळे नहीं ।, (देहको) अवगुं-ठित (किये) नहीं०, निहरे नहीं, (गृहस्थके) घरके भीतर जाना चाहिये। सुप्रतिच्छन्न हो घरके भीतर बैठना चाहिये, खूब संयमके साथ०, नीची निगाह करके, ०, अवगुण्ठित नहीं०; पलथी मारकर नहीं०, स्थविर भिक्षुओंको धक्का देकर नहीं ०, नये भिक्षुओंको आसनसे हटाकर नहीं बैठना चाहिये, संघाटी बिछाकर नहीं बैठना चाहिये, पानी लेते वक्त दोनों हाथसे पात्र पकळ पानीको लेना चाहिये। नवाकर अच्छी तरह बिना घँसे पात्रको धोना चाहिये। यदि पानी फेंकनेका वर्तन (= उदक-प्रतिग्राहक) हो, तो नवाकर (धोये पानी)को उदक-प्रतिग्राहकमें डाल देना चाहिये, उदक-प्रतिग्राहकको नहीं भिगोना चाहिये। यदि उदक-प्रतिग्राहक नहीं हो तो नीचे करके भूमिपर पानी डालना चाहिये; जिसमें कि पासके भिक्षुओंपर पानीका छींटा न पळे, संघाटीपर पानीका छींटा न पळे। भात परोसते वक्त दोनों हाथोंसे पात्र को पकळकर भातको लेना चाहिये, सूप (= तेमन) के लिये जगह बनानी चाहिये। यदि घी, तेल या उत्तरि-भंग (=पीछेका स्वादिष्ट भोजन) हो तो स्थविरको कहना चाहिये—सबको वरावर दीजिये। सत्कार-पूर्वक भिक्षान्नको ग्रहण करना चाहिये, पात्रकी ओर ख्याल रखते भिक्षान्नको ग्रहण करना चाहिये। मात्राके अनुसार सूपके साथ भिक्षान्नको । समतल (रक्खे) भिक्षान्नको । जब तक सबको भात नहीं पहुँच जाये, स्थविरको नहीं खाना चाहिये। सत्कारके साथ भिक्षान्नको खाना चाहिये, पात्रकी ओर ख़्याल रखते०। एक ओरसे०। मात्राके अनुसार सूपके साथ०।

''पिंड १ (=स्तूप=पूरिया)को मींज मींजकर नहीं खाना चाहिये। अधिककी इच्छासे दाल या भाजी (= व्यंजन)को भातसे नहीं ढाँकना चाहिये। नीरोग होते अपने लिये दाल या भातको माँगकर नहीं भोजन करना चाहिये। न अवज्ञा (=उञ्झान)के ख्यालसे दूसरेके पात्रको देखना चाहिये। न बहुत बळा ग्रास बनाना चाहिये। ग्रासको गोल बनाना चाहिये। ग्रासको बिना मुख तक लाये मुखके द्वारको नहीं खोलना चाहिये। भोजन करते समय सारे हाथको मुँहमें नहीं डालना चाहिये। ग्रास पळे मुखसे बात नहीं करनी चाहिये। ग्रासको उछाल उछालकर नहीं खाना चाहिये। ग्रासको काट काटकर नहीं खाना चाहिये। गाल फुला फुलाकर नहीं खाना चाहिये। हाथ झाळ झाळकर नहीं खाना चाहिये। जुठ बिखेर बिखेरकर नहीं खाना चाहिये। जीभ निकाल निकालकर नहीं खाना चाहिये। चप चपकर नहीं खाना चाहिये। सूळसूळाकर नहीं खाना चाहिये। हाथ चाट चाटकर नहीं खाना चाहिये।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> मिलाओ भिक्खु-पातिमोक्ख ९७।३ (पृष्ठ ३४)।

पात्र चाट चाटकर नहीं खाना चाहिये। ओठ चाट चाटकर नहीं खाना चाहिये। जूठ लगे हाथसे पानीका बर्तन नहीं पकळना चाहिये। जब तक सब न खा चुके, (संघके) स्थविरको पानी नहीं लेना चाहिये। पानी दिये जाते वक़्त दोनों हाथोंसे पात्रको पकळकर पानी लेना चाहिये।

"नदा कर विना घँसे पात्रको धोना चाहिये। यदि पानी फेंकनेका बर्तन हो, तो नवाकर उसे बर्तनमें डाल देना चाहिये। उदक प्रतिग्राहक (=पानी छोळनेके बर्तन)को नहीं भिगोना चाहिये। यदि उदक-प्रतिग्राहक न हो, तो नवाकर भूमिपर पानी डाल देना चाहिये; जिसमें कि पासके भिक्षुओंपर पानीका छींटा न पळे। संघाटीपर पानीका छींटा न पळे।

''जूटे सिहत पात्रके धोवनको घरके भीतर नहीं फेंकना चाहिये। लौटते वक्त नवक भिक्षुओंको पिहले लौटना चाहिये, स्थविर भिक्षुओंको पीछे। सुप्रतिच्छन्न हो (गृहस्थके) घरमें जाना चाहिये।०१ निहरे नहीं घरके भीतर जाना चाहिये।

''भिक्षुओ ! भोजनकी पाँतके लिये भिक्षुओंका यह त्रत है, जैसे कि भिक्षुओंको भोजनके समय वर्तना चाहिये ।''<sup>9</sup>

प्रथम भाणवार (समाप्त) ॥१॥

# §३-भिद्माचारी और आरएयकके कर्त्तव्य

## (१) भिचाचारी (=पिंडचारिक)के व्रत

उस समय पिंडचारिक किश्च विना ठीकसे पहिने—हैं के बुरी सूरतमें पिंडचार (=िमक्षाचार) करने थे। विना जाने भी घरके भीतर प्रवेश करते थे। विना जाने निकलते थे। वली जल्दी घरमें प्रवेश करते थे, वळी जल्दी (घरसे) निकलते थे। बहुत दूर भी खळे होते थे, बहुत समीप भी खड़े होने थे। बहुत देर तक (िमक्षाके लिये द्वारप्र) खळे रहते थे, बहुत जल्दी भी लौट पळते थे। एक पिंडचारिक पुरुपने विना जाने घरके भीतर प्रवेश किया। द्वार समझते हुए वह एक कमरे में चला गया। उस कमरेमें (कोई) स्त्री नंगी उतान लेटी हुई थी। उस भिक्षुने उस स्त्रीको नंगे उतान लेटे देखा। देखकर—यह द्वार नहीं है, कमरा है—(सोच) उस कमरेसे निकल आया। उस स्त्रीको पितने उसे...नंगे उतान लेटी देखा। इस भिक्षुने मेरी स्त्रीको दूपित किया—(सोच) उसने उस भिक्षुको पकळकर पीटा। तब उस स्त्री ने (मारकी) आवाजसे जागकर उस पुरुषसे यह कहा—

"किसलिये आर्य! तुम इस भिक्षको पीटते हो?"

"इसं भिक्ष्ने तुझे दूषित किया है।"

"आर्य ! इस भिक्षुने मुझे दूषित नहीं किया। इस भिक्षुने कुछ नहीं किया।"--(कह) उस भिक्षुनों छूळवा दिया।

.तब उसं भिक्षुने आराममें जाकर यह बात भिक्षुओंसे कही। ०अल्पेच्छ० भिक्षु०।०।—-

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>देखो पिछले पृष्ठ (५००) पर । <sup>२</sup>भिक्षाके लिये गाँवमें घुमनेवाला ।

"तो भिक्षुओं! पिंडचारिक भिक्षुओंके व्रतका विधान करता हूँ, जैसे कि पिंडचारिक भिक्षुओंको बर्तना चाहिये। भिक्षुओं! पिंडचारिक भिक्षुको ग्राममें प्रवेश करते समय तीनों मंडलोंको ढाँकते परिमंडल (चीवर) पहिन, कमरबन्दको बाँध चौपेतकर मंघाटीको पहिन मुद्धी दे, धोकर पात्र ले ठीक से—विना जल्दीके गाँवमें प्रवेश करना चाहिये० ।

"निहुरे नहीं घरके भीतर जाना चाहिये।

"घरमें प्रवेश करते समय—इससे प्रवेश करूँगा, इससे निकलूँगा—यह सोच लेना चाहिये। बहुत जल्दीमें नहीं प्रवेश करना चाहिये।

''बहुत जल्दीमें नहीं निकलना चाहिये।

न बहुत दूर खळा होना चाहिये।

न बहुत समीप खळा होना चाहिये।

न बहुत देर तक खळा रहना चाहिये।

न वहुत जल्द लौट जाना चाहिये।

"खळे रहते समय जानना चाहिये, कि (घरवाली) भिक्षा देना चाहती है, या नहीं देना चाहती। यदि (हाथका) काम छोळ देती है, आसनसे उठती है, कलछी पकळती है, बर्तन पकळती या रखती है; तो देना चाहती.सी है (सोच) खळा रहना चाहिये।

''भिक्षा देते वक्त बायें हाथसे संघाटी हटाकर, दाहिने हाथसे पात्रको निकाल, दोनों हाथोंसे पात्रको पकळ, भिक्षा ग्रहण करनी चाहिये।

"भिक्षा देनेवालीके मुँहकी ओर नहीं देखना चाहिये।

"स्याल करना चाहिये, सूप (=दाल) को देना चाहती है या नहीं देना चाहती। यदि कलछी पकळती है, वर्तनको पकळती या रखती है, तो देना चाहती है, (सोच) खळा रहना चाहिये।

"भिक्षा दे दी जानेपर संघाटीसे पात्रको ढाँक, अच्छी तरह—बिना जल्दीके लौटना चाहिये।

"सुप्रतिच्छन्न हो घरके भीतर जाना चाहिये। ०३

निहरे नहीं घरके भीतर जाना चाहिये।

''जो गाँवसे भिक्षा लेकर पहिले लौटे, उसे आसन बिछाना चाहिये, पादोदक पाद-पीट, पाद-कटलिक रखने चाहिये। कुळे (=अवक्कार)की थाली घोकर रखना चाहिये। पीनेके और धोनेके (पानी) को रखना चाहिये।

"जो गाँवसे भिक्षा लेकर पीछे लौटे, (वह) भोजन (मेंसे जो) बचा हो, यदि चाहे, तो खाये, यदि नहीं चाहे तो (ऐसे) स्थानमें, जहाँ हरियाली न हो छोळ दे, या प्राणीरहित पानीमें छोळ दे। (वह) आसनोंको समेटे। पीनेके पानीको समेटे। क्ळेकी थाली घोकर समेटे। खानेकी जगहपर झाळू दे। पानीके घळे, गीनेके घळे, या पाखानेके घळेमें जिसे खाली देखें, उसे (भरकर) रख दे। यदि वह उससे होने लायक नहीं हो, तो हाथके इशारेसे, हाथके संकेतसे दूसरोंको बुलाकर, पानीके घळेको (भरकर) रखवा दे। उसके लिये वाग्-युद्ध नहीं करना चाहिये।

"भिक्षुओ! यह पिंडचारिक भिक्षुओंके वृत हैं, ०।" 4

#### (२) आरएयकके व्रत

उस समय बहुतसे भिक्षु अरण्यमें विहार करते थे। वह न पीनेके या धोनेके (पानी)को उपस्थित रखते थे, न आगको उपस्थित रखते थे। न अरणी के साथ०। न नक्षत्रों (च्तारों)के मार्गको जानते

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>देखो पीछे ८**∬२।२ (पृष्ठ ५००.)** ।

थे। न दिशाओंको जानते थे। चोरोंने जाकर उन भिक्षुओंसे यह कहा---

"भन्ते ! पीनेका (पानी) है ?"

"नहीं है, आवुसो !"

"भन्ते ! घोनेका (पानी) है ?"

''नहीं है, आवुसो ! ''

"भन्ते! आग है?"

"नहीं है, आवुसो!"

''अन्ते ! अरणीका सामान है ? ''

"नहीं है, आवुसो !"

"भन्ते ! नक्षत्रोंका मार्ग (मालूम) है ?"

"नहीं जानते, आवुसो !"

"भन्ते ! दिशा (मालूम) है?"

''नहीं जानते, आवुसो ! ''

भन्ते ! आज किस (तारे)से युक्त (चन्द्रमा) है ?"

"नहीं जानते, आवसो!"

तब उन चोरोंने—न इनके पास पीनेका (पानी) हैं • न दिशाको जानते हैं—कह (सोच)— यह चोर हैं भिक्षु नहीं हं—(कह) पीटकर चले गये।

तब उन भिक्षुओंने यह बात भिक्षुओंसे कही। उन भिक्षुओंने भगवान्से यह बात कही। ०——
"तो भिक्षुओं! आरण्यक भिक्षुओंके व्रतका विधान करता हूँ, जैसे कि आरण्यक भिक्षुओंको बर्तना चाहिये।

"भिक्षुओ ! आरण्यक भिक्षुको समयसे उठकर पात्रको थैलेमें रख कंधेपर लटका चीवरको कंधेपर रख जूता पहिन, लकळी-मिट्टीके वर्तन सँभाल, खिळकी-दर्वाजोंको वन्दकर, शयन-आसनसे उतरना चाहिये। अब गाँवमें प्रवेश करना है—(सोच) जूता उतार नीचेकर फटफटाकर थैलेमें रख कंधेसे लटका तीनों मंडलोंको ढाँकते परिमंडल (चीवर) पहिन कमरबन्दको बाँध चौपेतकर मंघाटीको पहिन मुद्धी दे, धोकर पात्र ले ठीकसे—विना जल्दीके गाँवमें प्रवेश करना चाहिये० १।

''निहुरे नहीं घरके भीतर जाना चाहिये।

''गाँवसे निकलकर पात्रको थैलेमें रख कंधेसे लटका, चीवरको समेट शिरपर कर, जूता पहिन चलना चाहिये।

''भिक्षुओ ! आरण्यक भिक्षुको पीने घोनेके पानीको रखना चाहिये। आग रखनी चाहिये। (सामान-) सहित अरणी रखनी चाहिये। कत्तरदंड (=वैसाखी) रखना चाहिये। सभी या कुछ नक्षत्रोंके मार्ग सीखने चाहिये।० र दिशाओंका जाननेवाला होना चाहिये।

"भिक्षुओ! यह आरण्यक भिक्षुओंके व्रत हैं, जैसे०।" 5

# **९४**—ऋासन, स्नानगृह ऋौर पाखानेके नियम

(१) शयन-श्रासनके व्रत

उस समय बहुतसे भिक्षु खुली जगहमें चीवर (सीने) का काम कर रहे थे। प इ व गीं य भिक्षुओं

ने आँगनमें हवाके रुव शय्या-आसन फटफटाये। भिक्षु धूलसे भर गये। ०अल्पेच्छ० भिक्षु०।०।—— ''तो भिक्षुओं! भिक्षुओंके लिये शयन-आसनका व्रत वतलाता हूँ, जैसेकि भिक्षुओंको शयन-आसनके संबंधमें वर्तना चाहिये।

''जिस विहारमें भिक्षु वास करता है, यदि वह विहार साफ़ न हो, और समर्थ हो तो साफ़ करना चाहिये। विहारकी सफ़ाई करते वक्त पहिले पात्र-चीधर निकालकर, एक ओर रखना चाहिये० धिद पाखानेकी मटकीमें जल न हो०।

"यदि वृद्धके साथ एक विहारमें रहता हो, तो वृद्धसे विना पूछे उद्देश नहीं (=प्रस्ताव) देना चाहिये, परिपृच्छा (=प्रश्न पूछना) नहीं देनी चाहिये, स्वाध्याय (=स्वांका उँचे स्वर से पाठ) नहीं करना चाहिये, न धर्म-भाषण करना चाहिये, न दीपक जलाना चाहिये, न दीपक धुझाना चाहिये, न खिळकी खोलनी चाहिये, न खिळकी बन्द करनी चाहिये। यदि वृद्धके साथ एकही चंकम (=टहलनेके स्थान) पर टहलता हो, तो जिधर वृद्ध टहलता हो, उधरसे घूम जाना चाहिये। वृद्धकी संघाटीके कोनेको नहीं रगळना चाहिये।

"भिक्षुओ ! यह भिक्षुओंके शयन-आसनके वृत हैं, जैसे०।" 6

# (२) जन्ताघर के व्रत

उस समय षड्वर्गीय भिक्षु स्थविर भिक्षुओंके निवारण करनेपर भी अनादर करनेके लिये जन्ताघरमें बहुतसा काप्ठ रख आग डाल द्वार बन्दकर बाहर बैठते थे। भिक्षु गर्मीसे तप्त हो (निकलनेके लिये) द्वार न पा मूछित हो गिर पळते थे। ०अल्पेच्छ ०भिक्षु०।०।——

"भिक्षुओ ! स्थविर भिक्षुओंके निवारण करनेपर भी अनादर करनेके लिये जन्ताघरमें बहुतसा काष्ठ रखकर आग न डालनी चाहिये, जो दे उसे दुक्कटका दोष हो।

"भिक्षुओ ! द्वार बन्दकर वाहर न बैठना चाहिये, जो बैठे उसे दुक्कटका दोष हो ।

''तो भिक्षुओं ! भिक्षुओंको जन्ताघरका व्रत प्रज्ञापन करता हूँ, जैसे कि भिक्षुओंको जन्ताघरमें वर्तना चाहिये।

"जो पहिले जन्ताघरमें जाये, यदि राख जमा हो, तो उसे फेंक देना चाहिये। यदि जन्ताघर मैला हो, तो जन्ताघरमें झाळ देना चाहिये। यदि परिभंड (=गच) मैला हो, तो परिभंडमें झाळ देना चाहिये। यदि परिवेण (=आँगन) मैला हो०। यदि कोप्ठक (=कोठरी) मैला हो०। यदि जन्ताघर-शाला मैली हो०। (स्नानके) चूर्णको भिगोना चाहिये, भिट्टीको भिगोना चाहिये। पानीकी द्रोणी (=टब्) में पानी भरना चाहिये। जन्ताघरमें प्रवेश करना चाहिये। जंताघरमें प्रवेश करते समय मुखको ले मिट्टी मल, आगे पीछे ढाँककर जंताघरके पीठ (=चौकी या पीढ़ा) पर जंताघरमें प्रवेश करना चाहिये। स्थविर भिक्षुओंको धक्का देते नहीं बैठना चाहिये। (अपनेसे पीछेपीछे नये भिक्षुओंको आसनसे नहीं उठाना चाहिये। यदि सकता हो, तो जंताघरमें (नहाते) स्थविर भिक्षुओंका शरीर मलना चाहिये। जंताघरसे निकलते समय, जंताघरके पीठको लेकर आगे पीछे (वाले शरीरको) ढाँक कर.........निकलना चाहिये। यदि सके तो पानीमें भी स्थविर भिक्षुओंका शरीर मलना चाहिये। स्थविर भिक्षुओंके आगे नहाना चाहिये, उपर नहीं नहाना चाहिये। नहाकर निकलते वक्त भीतर उतरनेवालोंको रास्ता देना चाहिये। जो पीछे जंताघरसे निकले, यदि जन्ताघरमें कीचळ हो गया हो, (तो वह उसे) धोये, मिट्टीसे द्रोणीको घोकर जन्ताघरके पीठको संभाल आगको बुझा

१देखो महावग्ग पृष्ठ १०१-२।

द्वार वंद कर जाना चाहिये।

"भिक्षुओ ! यह भिक्षुओंका जन्ताघर-वत है, जैसे कि ।" 7

# (३) वच्चकुटी भका व्रत

उस समय ब्राह्मण जातिका एक ब्राह्मण शौच हो पानी नहीं लेना चाहता था (यह ख्याल कर कि) कौन इस बृष्क (=नीच) दुर्गधको छ्येगा। उसके शौच-मार्गमें कीळे रहते थे। तब उस भिक्षुने भिक्षुओंमे यह बात कही।

''क्या तू आतुस! शौच हो पानी नही लेता?''

'हाँ, आवुसो ! "

०अल्पेच्छ० भिक्षु०।०।---

"भिक्षुओ ! शौच हो, पानी रहते, बिना पानी छुये नहीं रहना चाहिये, जो पानी न छुये उसे दुक्कटका दोप हो।"

उस समय भिक्ष पाखानेमें बृढ़ताके अनुभार गौच करते थे। नये (हुये) भिक्षु पहिले ही आकर गौचके लिये इन्तिजार करते थे। रोकनेमें मुछित हो गिर पळते थे। भगवान्से यह बात कही।—

"सचमुच, भिक्षुओ ! ०?"

"(हाँ) सचम्च भगवान्!"

०फटकारकर भगवान्ने धार्मिक कथा कह भिक्षुओंको संबोधित किया--

"भिक्षुओ ! पाखानेमें बृष्टपनके अनुसार शौच नहीं करना चाहिये, जो करे उसे टुक्कटका दोप हो । अनुमति देता हूँ भिक्षुओ ! आनेके कमसे शौच होनेकी ।"

उस समय पड्वर्गीय भिक्ष बहुत शीघृतासे पाखाने भें जाते थे, पाखाना होते (=उव्भिज्जित्त्वा) भी०। गिरते पळते भी शौच होते थे। दानवन करने भी०। पाखाने के द्रोण (=गमला) के बाहर भी०। पेसावके द्रोणक (=नाली) के बाहर भी पेशाव करते थे। पेसावकी दोनी में भी थूकते थे। कटोर काटसे अपलेखन (=पोंछना) करते थे। अपलेखके काप्टको संडासमें डाल देते थे। बळी शीघृतासे (दौळते हुये) पाखाने में निकलते थे। शौच होते ही निकलते थे। चपचप करने पानी छूने थे। पानी छूने शराव (=कुल्हिया) में भी पानी छोळ देते थे। अल्पेच्छ० भिक्षुग्राण=—

''तो भिक्षुओं ! भिक्षुओंको बच्चकुटी (≕पावाने)का व्रत प्रज्ञापित करता हूँ, जैसे कि भिक्षुओं को बच्चकुटीमें बर्तना चाहिये।

"जो बच्चकुटी जाये, बाहर खळे हो उसे खाँसना चाहिये। भीतर बैठेको भी खाँसना चाहिये। चीवर (टाँगने)के बाँस या रस्सीपर चीवरको रख, अच्छी तरह—विना त्वराके पाखानेमें जाना चाहिये। न बहुत जल्दीसे प्रवेश करना चाहिये। न शाँच होते प्रवेश करना चाहिये। पाखानेके पायदान-पर बैठकर सम्भेष करना चाहिये। हिलते हुये नहीं शौच करना चाहिये। दातवन करते नहीं जा पाखानेकी नालीके बाहर नहीं पेसाब करना चाहिये। जपलेखनकी नालीमें थूक नहीं फेंकना चाहिये। कठोर काष्ठसे अपलेखन नहीं करना चाहिये। अपलेखनको संडासमें नहीं डालना चाहिये। पाखानेके पायदानपर खळे हो (अपने शरीरको) ढाँक लेना चाहिये। बहुत जल्दी में नहीं निकलना चाहिये। न कृद कर निकलना चाहिये। पानी छूनेके पायदानपर स्थित हो अविज्जन (=जल-सिंचन) करना चाहिये। चप-चप करते पानी नहीं छूना चाहिये।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>पाखाना ।

पानी छूनेके शरावमें पानी नहीं छोळ डालना चाहिये। पानी छूनेके पायदानपर खळे हो ढांक लेना चाहिये। यदि पाखाना गंदा हो गया हो तो थो देना चाहिये। यदि अपलेखन (काष्ठ फेंकने)की टोकरी पूरी हो गई हो, तो अपलेखन काष्ठको फेंक देना चाहिये। यदि बच्चकुटीमें उक्लाय हो, तो झाळू देना चाहिये। यदि परिभण्ड०। यदि परिभेण उक्लाप हो तो परिभेणकों झाळू देना चाहिये। यदि कोष्टक गंदा हो, तो० झाळू देना चाहिये। यदि पानी छुनेके घळे में पानी न हो, तो.......(उसमें) पानी भर देना चाहिये।

"भिक्षुओ! यह भिक्षुओंका वच्चकुटीका व्रत है, जैसे कि०।" 8

# ९५-शिष्य-उपाध्याय, अन्तेवासी-आचार्यके कर्तव्य

(१) शिष्य-त्रत

उस समय शिष्य उपाध्यायके साथ ठीकसे बर्ताव न करते थे। ०अल्पेच्छ०।०।——

"तो भिक्षुओ ! शिष्योंका उपाध्यायोंके प्रति क्रत प्रज्ञापित करते हैं, जैसे कि शिष्योंको उपा-ध्यायोंके प्रति बर्तना चाहिये।

"भिक्षओ! --शित्यको उपाध्यायके साथ अच्छा वर्ताव करना चाहिये।

"भिक्षुओ! यह शिष्यका उपाध्यायके प्रति वत , जैसे कि ।" 9

#### (२) उपाध्याय-त्रतर

उस समय (१) उपाध्याय शिष्योंके साथ अच्छा वर्ताव न करते थे। <sup>९</sup>अल्पेच्छ०।०—– "तो भिक्षुओ! शिष्यके प्रति उपाध्यायके वनको प्रज्ञापित करता हूँ; जैसे कि उपाध्यायोंको शिष्योंके साथ वर्तना चाहिये। ०

"भिक्षुओ! यह उपाध्यायका शिष्यके प्रति व्रत है, जैसे कि०।" 10 दितीय भाणवार (समाप्त) ॥२॥

# (३) स्त्रन्तेवासी-त्रतः

उस समय अन्तेवासी (≔िहाध्य) आचार्यांके साथ अच्छा वर्ताव न करते थे। उअल्पेच्छ० भिक्षु ०।०।——

"तो भिक्षुओ ! आचार्यके प्रति अन्तेवासीके व्रतकी प्रज्ञापित करता हूँ; जैसे कि अन्तेवासीको आचार्यके साथ वर्तना चाहिये ।

"भिक्षुओ! अन्तेवासीको आचार्यके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिये।

"भिक्षुओ ! यह आचार्यके प्रति अन्तेवासीके व्रत हैं; जैसे कि०।" II 💥 🔭

# ( ४ ) आचार्य-त्रत भ

उस समय आचार्य अन्तेवासियोंके साथ अच्छा बर्ताव न करते थे।० अल्पेच्छ० भिक्षु विशालक "तो भिक्षुओ! अन्तेवासीके प्रति आचार्यके बतको प्रज्ञापित करता हुँ जैसे कि आचार्यको

<sup>ै</sup>देखो महावग्ग १ $\S$ २।१ (पृष्ठ १०२) । ैदेखो महावग्ग १ $\S$ २।२ (पृष्ठ १०३) । ैदेखो महावग्ग १ $\S$ २।९ (पृष्ठ ११०) ।

अन्तेवासीके साथ वर्तना चाहिये।

"भिक्षुओ ! आचार्यको अन्तेवासीके साथ अच्छा वर्ताव करना चाहिये ।

"भिक्षुओ ! यह शिष्यके प्रति आचार्यका व्रत है; जैसे कि १।" 12

## त्रप्रम वत्तक्खन्धक समाप्त<sup>ै</sup> ॥ 💵

िदेखो महावग्ग १ ९११ (पृष्ठ१०२)।

रेअन्तमें पाँच गाथायें हैं——जो व्रतको नहीं पूरा करता, वह शीलको नहीं पूरा करता।
अशुद्धशील दुष्प्रज्ञ (पुरुष) चित्तकी एकाग्रताको नहीं प्राप्त होता ॥(१)॥
विक्षिप्त चित्त एकाग्रता रहित (पुरुष) ठीकसे धर्मको नहीं देखता।
सद्धर्मको बिना देखे दुःखसे नहीं छूट सकता॥(२)
व्रतको पूरा करनेवाला शीलको भी पूरा करता है।
विशुद्धशील प्रज्ञावान् (पुरुष) चित्तकी एकाग्रताको प्राप्त होता है॥(३)॥
अ-विक्षिप्त चित्त एकाग्रता युक्त (पुरुष) ठीकसे धर्मको देखता है।
सद्धर्मको देखकर वह दुःखसे छूट जाता है॥(४)॥
इसलिये चतुर जिन-पुत्र (=बौद्ध) व्रतको पूरा करे।
(यह) श्रेष्ठ बुद्धका उपदेश है उससे निर्वाणको प्राप्त होगा॥(५)॥

# ६--प्रातिमोक्ष-स्थापन स्कन्धक

१ -- किसका प्रातिमोक्ष स्थिगत करना चाहिये ? २-- नियम-विरुद्ध और नियमानुसार प्रातिमोक्ष स्थिगत करना । ३--अपराध योंही स्वीकारना, और दोषारोप ।

## §१-किसका प्रातिमोत्त स्थगित करना चाहिये

#### १--शावस्ती

## (१) उपोसथमें पापी भिच्च

उस समय बुद्ध भगवान् श्रावस्तीमें मृगारमाता के प्रासाद पूर्वाराम में विहार करते थे। उस समय भगवान् उपोसथके दिन भिक्षु-संघके साथ बैठे थे। तब आयुष्मान् आन न्द रात चली जानेपर, प्रथम याम बीत जानेपर उत्तरासंगको एक कंधेपर कर जिधर भगवान् थे, उधर हाथ जोळ भगवान्से यह बोले—

"भन्ते ! रात चली गई, पहिला याम बीत गया। भिक्षु-संघ देरसे बैठा है। भन्ते ! भगवान् भिक्षुओंके लिये प्रातिमोक्ष-उद्देश (=० पाठ)करें।"

ऐसा कहनेपर भगवान् चुप रहे। (और) रात चली जानेपर विचले यामके भी बीत जानेपर दूसरी बार आयुष्मान् आनन्द० भगवान्से यह बोले—

"भन्ते ! रात चली गई। बिचला याम भी बीत गया। भिक्षु-संघ देरसे बैठा है। भन्ते ! भगवान् भिक्षुओंके लिये प्रातिमोक्ष-उद्देश करें।"

ऐसा कहनेपर भगवान् चुप रहे। (और भी) रात चली जानेपर अन्तिम यामके भी बीत जाने पर तीसरी बार आयुष्मान् आनन्द० भगवान्से यह बोले—

"भन्ते ! रात चली गई। अन्तिम याम भी बीत गया। अरुण निकल आया, नन्दीमुखा (≕उपा) रात हे। भिक्षु-संघ देरसे बैठा है। भन्ते ! भगवान् भिक्षुओंके लिये प्रातिमोक्ष-उद्देश करें।" "आनन्द! (यह) परिषद् शुद्ध नहीं है।"

तब आयुष्मान् म हा मौद्गल्यायनको यह हुआ— 'किस व्यक्तिके लिये भगवान्ने यह कहा— आनन्द! परिषद् शुद्ध नहीं है, तब आयुष्मान् महामौद्गल्यायनने (अपने) चिक्तमें ध्यान करते भिक्षु- संघको देखा; और (तब) आयुष्मान् महामौद्गल्यायनने उस पापी, दुःशील, अ-श्चि, मिलन-आचारी, छिपे कर्म वाले श्रमण होनेके दावेदार अ-श्रमणहोते, ब्रह्मचारी न होने ब्रह्मचारी होनेका दावा करनेवाले भीतर-सळे, (पीव) भरे, कल्रष रूप उस ध्यक्तिको संघके वीचमें बैठे देखा। देख कर जहाँ वह पुरुष था वहाँ गये, जाकर उस पृष्पसे यह बोले—

"आवुस ! उठ, भगवान्ने तुझे देख लिया। (अब) तेरा भिक्षुओंके साथ वास नहीं हो सकता।" ऐसा कहनेपर वह पुरुष चुप रहा। दूसरी बार भी आंयुष्मान् महामौद्गल्यायन उस पुरुपसे यह वोले—
'आबुस! उट, भगवान्ने तुझे देख लिया।।''
दूसरी बार भी वह पुरुष चुप रहा।
तीसरी बार भी० वह पुरुप चुप रहा।

तब आयुष्मान् महामौद्गल्यायन उस पुरुषको हाथसे पकळकर द्वार कोग्ठक (=प्रधान द्वार) से वाहर निकाल (किवाळमें) बिलाई (=मूची, घटिका) दे जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये। जा कर भगवान् यह बोले—

''भन्ते ! मैंने उस पुरुषको निकाल दिया, परिषद् शुद्ध है। भन्ते ! भगवान् भिक्षुओंके लिये प्रातिमोक्ष-एट्टेश करे।''

्रिशाश्चर्य हे मौद्गल्यायन ! अद्भृत है मौद्गल्यायन !! जो हाथ पकळनेपर वह मोघ पुरुष गया !!!"

तब भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया---

## (२) वुद्ध-धर्ममें आठ अद्भुत गुण

"भिक्षुओं! महासमुद्रमें यह आठ आक्चर्य अदभुत गुण (≕धर्म) हे, जिन्हें देख असुर (लोग) महासमुद्रमें अभिरमण करते हं। कौनमे आठ?--(१) भिक्षुओ ! महासमुद्र क्रमशः गहरा (=निम्न)=क्रमशःप्रवण (=नीच), क्रमशः प्राग्भार (=झुका) होता है, एकदम किनारेस खळा गहरा नहीं होता। जो कि भिक्षुओ! महासमुद्र ऋमशः गहरा०, यह भिक्षुओ! महासमुद्रमें—-प्रथम आश्चर्य अद्भुत गुण है, जिसे देख असुरः। (२) और फिर भिक्षुओ ! महासमुद्र स्थिर-धर्म है–िकनारेको नहीं छोळता। जो कि०। (३) और फिर भिक्षुओ ! महासमुद्र मरे मुर्देके साथ नहीं बास करता। महासमुद्रमें जो मरा-मुर्दा होता है, उसे शीघ्र ही तीरपर बहाता है, या स्थलपर फेंक देता है। जो कि । (४) और फिर भिक्षुओ ! जो कोई महानदियाँ हैं, जैसे कि गंगा, य मुना, अ चिरवती (=रापती), शरभू (=सरयू, घाषरा) और मही (=गंडक), वह सभी महासमुद्रको प्राप्त हो अपने पहिले नाम-गोत्रको छोळ देती हैं, महासमुद्रके ही (नामसे) प्रसिद्ध होनी हैं। जो कि०। (५) और फिर भिक्षुओ! जो कोई भी संसारमें बहनेवाली (=पानीकी धारें) समुद्रमें जाती हैं, और जो कोई अन्तरिक्षसे (वर्णाकी) धारा गिरती है; उससे महासमुदकी ऊनता (=कसी) या पूर्णता नहीं दीख पळती । जो कि०। (६) और फिर भिक्षुओ ! महासयमुद्र एक रस है, लवण (ही उसका) रस है । जो कि । (७) और फिर भिक्षुओ! महासमुद्र बहुतसे रत्नों-वाला है। रत्न यह हैं जैसे कि--मोती, मणि, वैदूर्य (=हीरा), शंख, शिला, मुँगा, चाँदी, सोना, लो हितां क (=रक्तवर्ष मणि), म साण गल्ल (=एक मणि)। जो कि०। (८) और फिर भिक्षुओ ! महासमुद्र महान् प्राणियों (≕भृतों) का ःनिवास-स्थान है। प्राणी ये हैं, जैसे कि तिमि, ति मि गिल, ति मि र, पि गल, असूर, ना ग, गंधर्व। महासमुद्रमें सौ योजनवाले शरीरधारी भी हैं, दोसौ योजनवाले शरीरधारी भी हैं, तीन-सौ योजनवाले ०, चार सौ योजनवाले ०। पाँच सौ योजनवाले भी शरीरधारी हैं। जो कि ०। भिक्षुओ ! महासमुद्रमें यह आठ आश्चर्य-अद्भुत गुण हैं ।०

"ऐसे ही भिक्षुओ ! इस धर्म-विनय (=बुद्धधर्म)में आठ आश्चर्य अद्भुत धर्म (=गुण) है, जिन्हें देखकर भिक्षु इस धर्म-विनयमें अभिरमण करते हैं। कौनसे आठ ?——(१) जैसे भिक्षुओ ! महासमुद्ध कमशः गहरा, कमशः प्रवण, कमशः प्राग्भार है, एक दम किनारेसे खळा गहरा नहीं होता; ! ऐसे ही भिक्षुओ ! इस धर्म-विनयमें कमशः शिक्षा, कमशः किया, कमशः मार्ग (=प्रतिपद्) है, एक दम (शुरूही) से आ ज्ञा (=मुक्तिपद)का प्रतिबेध (=साक्षात्कार) नहीं है। जो कि भिक्षुओ ! इस

धर्म-विनयमें क्रमशः शिक्षा, क्रमशः क्रिया, क्रमशः मार्ग है, एक दम (शुरूही)मे आज्ञा का प्रतिवेध नहीं, यह भिक्षओ ! इस धर्म-विनयमें प्रथम आश्चर्य≔अद्भ्त धर्म है, जिसे देख देखकर भिक्ष इस धर्भ-विनयमें अभिरमण करते हैं। (२) जैसे भिक्षुओ ! महासम्द्र स्थिर-धर्म है=िकनारेको नहीं छोळता; ऐसे ही भिक्षुओ ! जो मैंने श्रावकों (=शिष्यों)के लिये शिक्षा-पद (=आचार-नियम) प्रज्ञापित (=विहित) किये, उन्हें मेरे श्रावक प्राणकें लिये भी अति-क्रमण नहीं करते। जो कि०। (३) जैसे भिक्षओ! महासमुद्र मरे मुदेंके साथ नहीं वास करता । महासमुद्रमें जो मरा मुदी होता है उसे शीध्र ही तीरपर वहाता है, या स्थलपर फेंक देता है; ऐसे ही भिक्षुओ ! जो व्यक्ति (=पुद्गल) पापी, हुःशील, अ-शृचि, मिलन-आचारी, छिपे-कर्मान्त (=० पेशे)वाला, अश्रमण होता श्रमण होनेका दावेदार, अब्रह्मचारी होते ब्रह्मचारी होनेका दावेदार, भीतर सब, (पीळा) भरा, कलुपरूप होता है, उसके साथ संघ नहीं वास करता। शीध्र ही एकत्रित हो उसे निकालता (=उत्क्षेपण करता) है। चाहे वह भिक्ष-संघके वीचमें बैठा हो, तो भी वह संघसे दूर है, और संघ उसमे (दूर है)। जो कि ०। (४) जैसे भिक्षुओ ! ० महानदियाँ ० महासमुद्रको प्राप्त हो अपने पहिले नाम-गोत्रको छोळ देती हैं, महासमुद्रके ही (नामस) प्रसिद्ध होती हैं; ऐसे ही भिक्षुओ ! क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य (और) श्रृद्र—यह चारों वर्ण तथागत जतलाये धर्म-विनयमें घरसे बेघर प्रज्ञजित (=संन्यासी) हो पहिलेके नाम-गोत्रको छोळते हैं, शाक्य पुत्रीय श्रमणके ही (नामसे) प्रसिद्ध होते हैं। जो कि ०। (५) जैसे भिक्षुओ ! जो भी संसारमें बहनेवाली (पानीकी धारें) समुद्रमें जाती हैं, और जो अन्तरिक्ष (=आकाश)से (वर्षाकी) धारायें गिरती हैं, उससे समुद्रकी ऊनता या पूर्णता नहीं दीख पळती; ऐसे ही भिक्षुओ ! चाहे बहतसे भिक्ष अनुपादिशेष (=उपादि जिसमें शेष नहीं रहती) निर्वाण धातू (=निर्वाणपद)को प्राप्त हों, उससे निर्वाण-भातुकी अनता या पूर्णता नहीं दीख पळती। जो कि०। (६) जैसे भिक्षुओ ! महासभुद्र एक-रस है, लवण (ही उसका) एक रस है; ऐसे ही भिक्ष्ओ ! यह धर्म-विनय एक रस हे विमुक्ति (≕मुक्ति ही इसका एक) रस है; जो कि ०। (७) जैमे भिक्षुओ ! महाममुद्र बहुतसे रत्नोंदाला है, ०; ऐसे ही भिक्षुओ ! यह धर्म-विनय बहुतसे रत्नोंवाला है, अनेक रत्नोंवाला है। वहाँपर रत्न है जैसे कि १--चार [१-४] समृति-प्रस्थान, चार [५-८] सम्यक्षप्रधान, चार [९-१२] ऋ द्विपाद, पाँच [१३-१७] इन्द्रिय, पाँच [१८-२२] वल, सात [२३-२९] बोध्यंग, [३०-३७] आर्य अ ष्टां गि क मार्ग । जो कि ०। (८) जैसे भिक्षुओ ! महासमुद्रमें महान् प्राणियोंका निवास-स्थान है०; ऐसे ही भिक्षुओ ! यह धर्म-विनय महान् प्राणियोंका निवास है। वहाँ यह प्राणी हैं जैसे कि-स्रोत -आपन्न=(निर्वाणके) स्रोतकी प्राप्ति (रूपी) फलके साक्षात्कार करनेके मार्गको प्राप्त; सकृदा-गा मी=एक ही बार (इस संसारमें) आकर (निर्वाण प्राप्त करना रूपी) फलके साक्षात्कार करनेके मार्गको प्राप्त; अ ना गा मी=(इस संसारमें) न आकर (दूसरे लोक हीमें निर्वाण प्राप्त करना रूपी) फलके साक्षात्कार करनेके मार्ग प्राप्त; अर्हत्—अर्हत्त्व (=मुक्तपन) फलके साक्षात्कार करनेके मार्गको प्राप्त। जो कि ०।"

तव भगवान्ने इस अर्थका स्यालकर उसी समय यह उदा न कहा—
"ढाँकनेकी बुद्धि रखनेवाला (फिर) दोष करता है, खुले (दिल)वाला नहीं दोप करता। इसलिये ढेँकेको खोल दे, जिसमें कि अधिक दोष न करे।।(१)।।"

(३) बुद्धका फिर उपोसथमें नहीं शामिल होना तब भगवान्ने भिक्षुओंको संबोधित किया—

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>यही सेंतीस बोधिपक्षीय धर्म कहे जाते हैं।

"भिक्षुओ ! अब इसके बाद मैं उपोस्तथ नहीं करूँगा, प्राति मो क्ष का उद्देश (=पाठ) नहीं करूँगा। इसके बाद भिक्षुओ ! तुम्हीं उपोसथ करना, प्रातिमोक्षका उद्देश करना। भिक्षुओ ! इसके लिये जगह नहीं, यह संभव नहीं कि तथागत अशुद्ध परिषद्में उपोसथ करें, प्रातिमोक्षका उद्देश करें !

"भिक्षुओ ! दोषयुक्त (भिक्ष)को प्रातिमोक्ष नहीं सुनना चाहिये, जो सुने उसे दुक्कटका दोप हो। ० अनुमति देता हूँ, जो दोषयुक्त होते प्रातिमोक्ष सुने, उसके प्रातिमोक्षको स्थगित करनेकी। र

''और भिक्षुओं! इस प्रकार स्थिगित करना चाहिये। चतुर्दशी या पूर्णमासीके जिन उपोसथके दिन वह व्यक्ति दिखाई दे, संघके बीच कहना चाहिये—'भन्ते! संघ मेरी सुने इस नामवाला व्यक्ति दोष युक्त है, इसके प्रातिमोक्षको स्थिगित करता हूँ। इसकी उपस्थितिमें प्रातिमोक्षका उहेश नहीं होना चाहिये।' (ऐसा कहनेपर) प्रातिमोक्ष स्थिगत होता है।" 2

## §२-नियम-विरुद्ध श्रौर नियमानुसार प्रातिमोद्ग स्थगित करना

उस समय ष इ व गीं य भिक्षु—हमें कोई नहीं जानता—(सोच) दोषयुक्त रहते भी प्रातिमोक्ष मुनते थे। दूसरेके चित्तको जाननेवाले स्थिवर भिक्षु भिक्षुओंमे कहते थे— 'आवुसो! इस इस नामवाले पड्वर्गीय भिक्षु—हमें कोई नहीं जानता—(मोच) दोषयुक्त रहते भी प्रातिमोक्ष सुनते है। पड्वर्गीय भिक्षुओंने सुना—दूसरेके चित्तको जाननेवाले स्थिवर भिक्षुओंसे कहते हैं—०। तब अच्छे भिक्षुओं द्वारा उनके प्रातिमोक्षके स्थिगत किये जानेसे पूर्व ही वह शुद्ध दोपर्राहत भिक्षुओंके प्रातिमोक्षको विना वात, विना कारण स्थिगत करते थे। ० अल्पेच्छ ० भिक्षु ०। ०।—

"भिक्षुओ ! शुद्ध, दोष-रहित भिक्षुओंक प्रातिमोक्षको विना बात विना कारण स्थिगित नहीं करना चाहिये, ० दुक्कट ० । 3

"भिक्षुओ ! प्रातिमोक्ष स्थिगित करना एक अधार्मिक (=धर्म-विरुद्ध) है, और एक धार्मिक (धर्मानुसार)। ०दो अधार्मिक हैं, दो धार्मिक। ०तीन अ-धार्मिक हैं, तीन धार्मिक। ०चार अ-धार्मिक हें, चार धार्मिक ०। ०पांच अधार्मिक, पाँच धार्मिक ०। ०छ अ-धार्मिक हें, छ धार्मिक। ०सात अ-धार्मिक हैं, सात धार्मिक। ०आट अ-धार्मिक हैं, आठ धार्मिक। ०नौ अ-धार्मिक हैं, नौ धार्मिक। ०दम अ-धार्मिक हैं, दस धार्मिक। ४

## (१) नियम-विरुद्ध प्रातिमोत्त स्थगित करना

१——"कौन सा एक प्रातिमोक्ष-स्थिगित-करना अधार्मिक है?——िर्मूलक शील-भ्रष्टता (का दोप लगा) प्रातिमोक्ष स्थिगित करना है। यह एक प्रातिमोक्ष स्थिगित करना अधार्मिक है। कीन सा एक प्रातिमोक्ष-स्थिगित-करना धार्मिक है?——स-मुलक (=कारण होने) शील-भ्रष्टना (का दोप लगा) प्रातिमोक्ष स्थिगित करता है। ० ५

२—"कौनसे दो प्रातिमोक्ष स्थिगत-करने अ-धार्मिक हैं?——(१) निर्मूलक शील-भ्रप्टतासे ०। (२) निर्मूलक आचार-भ्रष्टतासे ०। 6

कौनसे दो ० थार्मिक हैं ?——(१) समूलक शील-भ्रष्टतासे० (२) समूलक आचार-भ्रष्टतासे ०।०। ७

३—"कौनसे तीन ० अ-धार्मिक हैं?—(१) निर्मूलक शील-भ्रष्टतासे०। (२) निर्मूलक आचार-भ्रष्टतासे०। (३) निर्मूलक दृष्टि-भ्रष्टता (=अच्छी धारणासे च्युत होने)से०। कौनसे तीन धार्मिक हैं?—(१) समूल शीलक भ्रष्टतासे०। (२) समूलक आचार-भ्रष्टतासे०। (३) समूलक दृष्टि-भ्रष्टतासे०। ०। १

४—"कौनसे चार ० अ-धार्मिक हैं ? — ०  $^{9}$  । (४) निर्मूलक भ्रष्ट-आजीविकता (=जीव-यापनका जरिया भ्रष्ट होने)से ० । ० चार ० धार्मिक हैं ? — ०  $^{9}$  । (४) समूलक भ्रष्ट-आजीविकता से ० । ० । 9

५——"कौनसे पाँच ० अ-धार्मिक हैं?——०  $^{9}$ । (५) निर्मूलक दुक्कट(का दोप लगाने)-से ०।० पाँच ० धार्मिक हैं?——०  $^{9}$ । (५) समूलक दुक्कट से ०।०। 10

६—"कौनसे छ० अ-धार्मिक हैं?—(१) अमूलक (=िर्मूलक) (और) न की हुई शील-भ्रष्टतासे ०। (२) अमूलक, (कितु)की हुई शील-भ्रष्टतासे ०। (३) अमूलक (और) न की हुई आचार-भ्रष्टतासे ०। (४) अमूलक (किन्तु)की हुई आचार-भ्रष्टतासे ०। (५) अमूलक (और) न की हुई दृष्टि-भ्रष्टतासे ०। (६) अमूलक (किन्तु)की हुई दृष्टि-भ्रष्टतासे ०। कौनसे छ० धार्मिक हैं?—(१) समूलक (और) न की हुई शील भ्रष्टतासे ०। (२) समूलक (किन्तु)की हुई शील-भ्रष्टतासे ०। (३) समूलक (और) न की हुई आचार-भ्रष्टतासे ०। (४) समूलक (कितु)की हुई आचार-भ्रष्टतासे ०। (५) समूलक (कितु)की हुई दृष्टि-भ्रष्टतासे ०। (६) समूल (कितु)की हुई दृष्टि-भ्रष्टतासे ०। (६) समूल (कितु)की हुई दृष्टि-भ्रष्टतासे ०। ०।  $\mathbf{1}$ 

७——"कौनसे सात० अ-धार्मिक हैं?——(१) अमूलक पाराजिक(के दोष)से ०। (२) अमूलक संघादिसेससे ०। (३) अमूलक थुल्ल च्च य से ०। (४) अमूलक पाचि त्ति य से ०। (५) अमूलक प्राति देश नी य से ०। (६) अमूलक दुक्कट से ०। (७) अमूलक दुर्भाषित से ०। कौनसे सात ० धार्मिक हैं?——(१) समूलक पाराजिकसे । ०। (७) समूलक दुर्भाषितसे ०। ०। 12

८—''कौनसे आठ० अ-धार्मिक हैं?—(१) अमूलक, अकृत (=न की हुई) शील-भ्रष्टतासे०। (२) अमूलक, कृत (=की हुई) शील भ्रष्टतासे०। (३) अमूलक अकृत आचार-भ्रष्टतासे०। (४) अमूलक कृत आचार-भ्रष्टतासे०। (५) अमूलक कृत आचार-भ्रष्टतासे०। (५) अमूलक अकृत दृष्टि भ्रष्टतासे०। (६) अमूलक कृत दृष्टि भ्रष्टतासे०। (७) अमूलक अकृत भ्रष्टाजीविकतासे०। (८) अमूलक कृत भ्रष्टाजीविकतासे०। कौनसे आठ० धार्मिक हैं?—(१) समूलक, अकृत शील-भ्रष्टतासे०।०। (८) समूलक कृत भ्रष्टाजीविकतासे०।०। (८) समूलक कृत भ्रष्टाजीविकतासे०।०। १३

९—''कौनसे नौ० अधार्मिक हैं?—(१) अमूलक अकृत शीलभ्रष्टतासे०। (२) अमूलक, कृत शील-भ्रष्टतासे०। (३) अमूलक, कृत-अकृत शील-भ्रष्टतासे०। (४) अमूलक, अकृत आचार-भ्रष्टतासे०। (५) अमूलक, कृत आचार-भ्रष्टतासे०। (६) अमूलक, कृत-अकृत आचार-भ्रष्टतासे०। (६) अमूलक, कृत-अकृत आचार-भ्रष्टतासे०। (७) अमूलक, अकृत दृष्टि-भ्रष्टतासे०। (८) अमूलक, कृत- दृष्टि-भ्रष्टतासे०। (९) अमूलक, कृत-अकृत दृष्टि-भ्रष्टतासे०।०। कौनसे नौ०धार्मिक हैं?—(१) समूलक, अकृत शील-भ्रष्टतासे०।०। (९) समूलक, कृत-अकृत दृष्टि-भ्रष्टतासे०।०। 14

१०—'कौनसे दस प्रातिमोक्ष-स्थिगत करने अ-धार्मिक है ?—(१) न पाराजिक-दोषी उस परिषद्में बैठा होता है; (२) न पाराजिककी बात वहाँ चलती होती है; (३) न (मिक्क् शिक्षाका प्रत्याख्यान करनेवाला उस परिषद्में बैठा होता है; (४) न शिक्षाको प्रत्याख्यानकी वात वहाँ चलती होती है; (५) न धार्मिक (संघकी) सामग्री (=एकता)में (वह मिक्षु) जाता है; (६) न धार्मिक सामग्रीका प्रत्यादान (=िकये फैसलेका उलटाना) करता है; (७) न धार्मिक सामग्रीके प्रत्यादानकी वात वहाँ चलती होती है; (८) न (उसकी) शील-भूष्टता देखी, सुनी या शंकित होती है; (९) न

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>पहिलेको लेकर।

(उसकी) आचार-भ्रष्टता देखी, सुनी या शंकित होती है; (१०) न (उसकी) दृष्टि-भ्रष्टता देखी, सुनी या शंकित होती है।—यह दस प्रातिमोक्ष-स्थगित करने अ-धार्मिक हैं।

#### (२) नियमानुसार प्रातिमोत्त-स्थगित करना

"कौनसे दस प्रातिमोक्ष-स्थिगतकरने धार्मिक हैं?—(१) पाराजिक-दोषी उस परिषद् (=बैठक)में बैठा होता है; (२) या पाराजिककी बात वहाँ चलती होती है; (३) शिक्षाका प्रत्याख्यान करनेवाला उस परिषद्में बैठा होता है; (४) या शिक्षाके प्रत्याख्यानकी बात वहाँ चलती होती है; (५) धार्मिक सामग्रीके लिये (वह भिक्षु) जानेवाला होता है; (६) धार्मिक सामग्रीका प्रत्यादान करता है; (७) धार्मिक सामग्रीके प्रत्यादानकी बात वहाँ चलती होती है; (८) (उसकी) शील-भ्रष्टता देखी, सुनी या शंकित होती है; (१०) (उसकी) दृष्टि-भ्रष्टता देखी सुनी या शंकित होती है; (१०)

#### (क) पाराजिक दोषी परिषद्में हो--

(क) ''कैसे पाराजिक-दोपी उस पिरपद् (=बैठक)में बैठा होता है ?—(१) यहाँ भिक्षुओ ! जिन आकारों=िलगों=िनिम्त्तोंसे पाराजिक दोप (=धर्म)का दोपी होता है, उन आकारों=िलगों=िनिम्त्तोंसे भिक्षुने (स्वयं) उस भिक्षुको पाराजिक दोप करते देखा। (२) भिक्षुने पाराजिक दोषको करते (स्वयं) नहीं देखा, किन्तु दूसरे भिक्षुने (उस) भिक्षुको कहा है—'आवुस! इस नामवाले भिक्षुने पाराजिक दोषको किया'। (३) न भिक्षुने पाराजिक दोषको करते (स्वयं) देखा, नहीं दूसरे भिक्षुने (उस) भिक्षुसे कहा—'आवुस! इस नामवाले भिक्षुने पाराजिक दोषको किया'; बिल्क उसीने (उस) भिक्षुसे कहा—आवुस! मैंने पाराजिक दोप किया'। तो भिक्षुओ! इच्छा होनेपर (वह) भिक्षु उस (१) देखे, (२) उस सुने, और (३) उस गंकासे चतुर्दशी या पूर्णमासीके उपोसथके दिन उस व्यक्तिके उपस्थित होनेपर संघके बीच कह दे—'भन्ते! संघ मेरी सुने, इस नामवाले भिक्षुने पाराजिक दोप किया है, उसके प्रातिमोक्षको स्थिगत करता हूँ।' उसके उपस्थित न होनेपर प्रातिमोक्षका उद्देश करना चाहिये। (वह) प्रातिमोक्षन स्थिगत करना धार्मिक (=िनयमानुकूल) है। 16

"भिक्षुके प्रातिमोक्ष स्थिगित कर देनेपर, राजा, चोर, आग, पानी, मनुष्य, अ-मनुष्य (=भूत-प्रेत), जंगली जानवर, सरीसृप (=साँप आदि), प्राणसंकट या धर्मसंकट—हन आठ अन्तरायों (=िब्ह्नों)में से किसी विष्ट्नके कारण यदि परिषद् (=बैठक) उठ जावे; तो भिक्षुओ ! इच्छा होनेपर भिक्षु उस आवासमें या दूसरे आवासमें उस व्यक्तिके उपस्थित होनेपर संघके बीच कहे—'भन्ते! संघ मेरी सुने, इस नामवाले भिक्षुके पाराजिककी बात चल रही थी, वह बात अभी तै न हो पाई है। यदि संघ उचित समझे तो संघ उस बात (=बस्तु, मुकदमे)का विनिश्चय (=फैसला) करे।' इस प्रकार यदि (अभीष्ट) प्राप्त हो सके, तो ठीक नहीं तो अमावास्या या पूर्णिमाके उपोसथके दिन उस व्यक्तिके उपस्थित होनेपर संघके बीच कहे—'भन्ते! संघ मेरी सुने—इस नामके भिक्षुके पाराजिककी कथा चल रही थी, उस बातका फंसला नहीं हुआ। उसके प्रातिमोक्षको स्थिगत करता हूँ। उसकी उपस्थितिमें प्रातिमोक्षका उद्देश नहीं करना चाहिये।' (यह) प्रातिमोक्ष स्थिगत करना धार्मिक है। 17

(ख) शिक्षा - प्रत्या ख्या न क त्ता परिषद् में हो—"कैसे शिक्षाका प्रत्याख्यान करनेवाला उस परिषद्में बैठा होता है?—(१) यदि भिक्षुओ ! ० उन आकारों ० मे भिक्षुने (स्वयं) उस भिक्षुको शिक्षाका प्रत्याख्यान करते वहीं देखा किन्तु दूसरे भिक्षुने उस भिक्षुसे कहा है—'आवुस! इस नामवाले भिक्षुने शिक्षा का प्रत्याख्यान किया है। (३) न ० स्वयं देखा, नहीं दूसरे भिक्षुने (उस) भिक्षुसे कहा—०; बल्कि उसीने (उस) भिक्षुसे कहा—

'आवुस! मैंने शिक्षाका प्रत्याख्यान कर दिया।' तो भिक्षुओ ! इच्छा होनेपर ०९ । (वह) प्रातिमोक्ष स्थगित करना धार्मिक है। 18

''भिक्षुके प्रातिमोक्ष स्थगित कर देनेपर ० १। (यह) प्रातिमोक्ष स्थगित करना वार्मिक है।

क. "कैसे धार्मिक सामग्रीमें नहीं जाता है?—(१) यदि भिक्षुओ ! ० उन आकारों ० से भिक्षु (स्वयं) (उस) भिक्षुको धार्मिक सामग्रीमें नहीं जाते देखता है। (२) भिक्षु (स्वयं) उस भिक्षुको धार्मिक सामग्रीमें जाते नहीं देखता है, किन्तु दूसरे भिक्षुने (उस) भिक्षुसे कहा है—आवुस ! इस नामवाला भिक्षु धार्मिक सामग्रीमें नहीं जाता। (३) न ० स्वयं देखा, नहीं दूसरे भिक्षुने (उस) भिक्षुसे कहा—०; बिल्क उसीने (उस) भिक्षुसे कहा—'आवुस ! मैं धार्मिक सामग्रीमें नहीं जाता'। तो भिक्षुओ ! इच्छा होनेपर० रे। (वह) प्रानिमोक्ष स्थिगत करना धार्मिक है। 19

["भिक्षुके प्रातिमोक्ष स्थिगत कर देनेपर ०१। (यह) प्रातिमोक्ष स्थिगत करना धार्मिक है।] ख. "कैसे धार्मिक सामग्रीका प्रत्यादान (=िकये फैसलेका उलटाना?) होता है?——(१) यदि भिक्षुओ! ०उन आकारों ० से भिक्षुने (स्वयं) (उस) भिक्षुको धार्मिक सामग्रीका प्रत्यादान

याद भिक्षुआ! ० उन आकारा ० स भिक्षुत (स्वय) (उस) भिक्षुका धामिक सामग्रीका प्रत्यादान करते देखा। (२) ० दूसरे भिक्षुने उस भिक्षुसे कहा है—'आवुस! इस नामवाले भिक्षुने धार्मिक सामग्रीका प्रत्यादान किया है'। (३) न ० स्वयं देखा, नहीं दूसरे भिक्षुने (उस) भिक्षुसे कहा——०; बिल्क उसीने (उस) भिक्षुसे कहा——'आवुस! मैंने धार्मिक सामग्रीका प्रत्यादान किया'। तो भिक्षुओ! इच्छा होने-पर ० १। (वह) प्रातिमोक्ष स्थगित करना धार्मिक हैं। 20

"भिक्षुके प्रातिमोक्ष स्थिगत कर देनेपर ० । (यह) प्रातिमोक्ष स्थिगत करना धार्मिक हैं। ग. "कैसे शील-भ्रष्टतामें देखा (=दृष्ट) सुना (=श्रुत) शंका किया (=पिरशंकित होता है?——(१) यदि भिक्षुओ! ० उन आकारों०से भिक्षु (स्वयं) (उस) भिक्षुको शील-भ्रष्टतामें देखा-सुना-शंका किया देखता है। (२) भिक्षुने (स्वयं) ० नहीं देखा, किन्तु दूसरे भिक्षुने (उस) भिक्षुसे कहा—'आवुस! इस नामवाला भिक्षु शील भ्रष्टतामें दृष्ट-श्रुत-पिशंकित हैं। (३) न ० स्वयं देखा, नहीं दूसरे भिक्षुने (उस) भिक्षुसे कहा—'अवुस! में शील भ्रष्टतामें दृष्ट-श्रुत-पिरशंकित हैं। (३) न ० स्वयं देखा, नहीं दूसरे भिक्षुने (उस) भिक्षुसे कहा—०; बल्कि उसीने (उस) भिक्षुसे कहा है—'आवुस! में शील भ्रष्टतामें दृष्ट-श्रुत-पिरशंकित हूँ। तो भिक्षुओ! इच्छा होनेपर ० र । (वह) प्रातिमोक्ष स्थिगत करना धार्मिक है। 21

घ. "कैसे आचार-भ्रष्टतामें दृष्टश्रुत-परिशंकित होता है ?---० रे। 22

ड. ''कैसे दृष्टि-भ्रष्टतामें दृष्ट-श्रुत-परिशंकित होता है ?--०३।" 23

प्रथम भाणवार ( समाप्त ) ॥ १ ॥

## §३-- अपराधोंका यों ही स्वीकारना श्रीर दोषारोप

तब आयुष्मान् उपा लि जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये, जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे आयुष्मान् उपालिने भगवान्से यह कहा—

#### (१) आत्मादान

"भन्ते! आत्मादान <sup>४</sup> लेनेवाले भिक्षुको किन बातोंसे युक्त आत्मादानको लेना चाहिये?"

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>ऊपर पृष्ठ ५१४(१७)की तरह । ³देखो पृष्ठ ५१४(१६)(पाराजिक शब्द बदलकर)। ³शील-भ्रष्टताकी तरह यहाँ भी समझना। <sup>8</sup>धर्मकी शुद्धिके विचारसे, भिक्षु जिस अधिकरण (≔मुकदमे)को अपने ऊपर ले लेता है, उसे आत्मादान कहते हैं।

''उपालि! आत्मादान लेनेवाले भिक्षुको पाँच बातोंसे युक्त आत्मादानको लेना चाहिये। (१) आत्मादान लेनेकी इच्छावाले भिक्षुको यह सोचना चाहिये—-जिस आत्मादानको मैं लेना चाहता हूँ, क्या उसका काल है या नहीं। यदि उपालि ! सोचते हुए यह समझे--यह इस आत्मादानका अकाल है, काल नहीं है; तो उपालि ! वैसे आत्मादानको नहीं लेना चाहिये। (२) किन्तू यदि उपालि ! सोचते हुये यह समझे—-यह इस आत्मादानका काल है, अकाल नहीं है; तो उपालि ! उस भिक्षको आगे सोचना चाहिये— 'जिस आत्मादानको मैं लेना चाहता हूँ क्या वह भूत (=यथार्थ) है या नहीं है।' यदि उपालि ! सोचते हुये यह समझे—यह आत्मादान अ-भूत है, भूत नहीं है; तो उपालि ! वैसे आत्मादानको नहीं लेना चाहिये। (३) किन्तु यदि उपालि ! सोचते हुये यह समझे—यह आत्मादान भृत है, अभृत नहीं; तो उपालि ! उस भिक्षको आगे सोचना चाहिये-- 'जिस इस आत्मादानको मैं लेना चाहता है, क्या यह आत्मादान अर्थ-संहित (=सार्थक) है, या नहीं। यदि उपालि ! मोचते हये यह समझे--यह आत्मादान अनर्थक है, सार्थक नहीं; तो उपालि ! वैसे आत्मादानको नहीं लेना चाहिये। (४) किन्तु यदि उपालि ! सोचते हुये यह समझे—यह आत्मादान सार्थक है, अनर्थक नहीं; तो उपालि ! उस भिक्षुको आगे सोचना चाहिये—'जिस इस आत्मादानको मैं लेना चाहता हूँ, क्या इस आत्मादानके लिये वर्तमानमें सम्भ्रान्त भिक्षुओंको थ में और वि न य के अनुसार महायक पाऊँगा या नहीं ।' यदि उपालि ! सोचते हुये यह समझे--इस आत्मादानके लिये वर्तमानमें सम्भ्रान्त भिक्षुओंको धर्म और विनयक . अनुसार मैं सहायक न पा सक्ँगा; तो उपालि ! वैसे आत्मादानको नहीं लेना चाहिये । (५) किन्तु यदि उपालि। भिक्षु सोचते हुये यह समझे--इस आत्मादानके लिये वर्तमानमें सम्भ्रान्त, भिक्ष्ओंको धर्म और विनय के अनुसार में सहायक पा सकूँगा; तो भिक्षुओ ! उस भिक्षुको आगे सोचना चाहिये--'क्या इस आत्मादानक लेनेपर, उसके कारण संघमें भंडन≕कलह, विवाद, संघ-भेद, संघ-राजी, संघ-व्यवस्थान (=संघमें अलगा-विलगी=संघका-नानाकरण) होगा या नहीं ?' यदि उपालि! भिक्ष् सोचते हुये यह समझे—इस आत्मादानके छेनेपर, उसके कारण संघमें कलह ० होगा, तो उपालि ! वैसे आत्मादानको नहीं छेना चाहिये । किन्तु यदि उपालि ! भिक्षु सोचते हुये यह समझे—० उसके कारण संघमें कलह ० नहीं होगा, तो उपालि ! वैसे आत्मादानको लेना चाहये । उपालि ! इस प्रकार पाँच बातोंसे युक्त आत्मादानको लेनेपर पीछे भी पछतावा नहीं करना होगा। । 24

## (२) दोषारोपके लिये अपेन्तित बातें

१——"भन्ते ! दोषारोपक भिक्षुको दूसरेपर दोषारोपण करते वक्त कितनी वातोंके वारेमें अपने भीतर प्रत्यवेक्षण (=अच्छी तरह देख-भाल) कर दूसरेपर दोषारोपण करना चाहिये ?"

(१) उपालि ! दोषारोपक भिक्षुको दूसरेपर दोषारोपण करते वक्त इस प्रकार प्रत्यवेक्षण करना चाहिये—में शुद्ध कायिक आचरणवाला हूँ न ? छिद्रादि मलरहित परिशुद्ध कायिक आचरणमें युक्त हूँ न ? यह धर्म मुझमें है या नहीं हे ? यदि उपालि ! भिक्षु शुद्ध कायिक आचरणवाला नहीं है ०। तो उसके लिये कहनेवाले होंगे— 'आयुप्मान् (पहिले स्वयं तो) कायिक (आचार)का अभ्यास करें।...(२) और फिर उपालि ! ० इस प्रकार प्रत्यवेक्षण करना चाहिये—में शुद्ध वाचिक आचरणवाला हूँ न ? ०। (३) और फिर उपालि ! ० इस प्रकार प्रत्यवेक्षण करना चाहिये—सन्नह्मचारियोंमें द्रोह रहित मैत्री भाव युक्त मेरा चित्त सदा रहता है न ? यह धर्म मुझमें है या नहीं। यदि उपालि ! भिक्षुका सन्नह्मचारियोंमें द्रोह-रहित मैत्रीभावयुक्त चित्त सदा नहीं रहता तो उसके लिये कहनेवाले होंगे— 'आयुप्मान् पहिले सन्नह्मचारियोंमें मैत्रीभाव तो कायम करें।...(४)और उपालि ! ० इस प्रकार प्रत्यवेक्षण करना चाहिये—में बहुश्रुत, श्रुतधर, श्रुत-संचयी तो हूँ न ? जो वह धर्म आदि-कल्याण, मध्यकल्याण, पर्यवसान-कल्याण है, (जो) अर्थ, और व्यंजनके महिन केवल=परिपूर्ण परिशुद्ध बह्मचर्यको

बखानते हैं; वैसे धर्मको मैंने बहुत सुना, धारण किया, वचनसे परिचित किया (=समझा) मनसे जाँचा, दृष्टि से अच्छी तरह समझा है न ? यह धर्म मुझमें है या नहीं ? यदि उपालि ! भिक्षु वहुश्रुत ० नहीं हैं; तो उसे कहनेवाले होंगे—पहिले आयुष्मान् आ ग म को पढ़ें...(५) और फिर उपालि ! ० इस प्रकार प्रत्यवेक्षण करना चाहिये—(भिक्षु भिक्षुणी) दोनोंके प्राति मो क्षों को मैंने विस्तारके साथ हृदयस्थ किया, सविभक्त किया, सुष्पवत्ती, सूत्रों और अनुत्यंजनोंसे अच्छी तरह विनिध्चित किया है न ? यह धर्म मुझमें है या नहीं ? यदि उपालि ! भिक्षुने दोनों प्रातिमोक्षोंको विस्तारके साथ नहीं हृदयस्थ किया ० अच्छी तरह नहीं विनिध्चित किया है; तो—इसे भगवान् ने कहाँपर कहा ?—(पूछनेपर) उत्तर न दे सकेगा। फिर उसे कहनेवाले होंगे—पहिले आयुष्मान् विनयको पढ़ें। उपालि ! दोषारोपक भिक्षुको दूसरेपर दोषारोप करनेकी इच्छा होनेपर यह पाँच वातें (पहिले) अपने भीतर प्रत्यवेक्षण करके दूसरेपर दोषारोपण करना चाहिये।" 25

२—-"भन्ते ! दोषारोपक भिक्षुको दूसरेपर दोषारोप करनेकी इच्छा होनेपर कितनी वातों (=धर्मों)को अपने भीतर स्थापितकर दूसरेपर दोषारोप करना चाहिये ?"

"उपालि ! दोषारोपक भिक्षुको दूसरेपर दोषारोप करनेकी इच्छा होनेपर पाँच वातोंको अपने भीतर स्थापितकर दूसरेपर दोषारोप करना चाहिये—(१) समयपर बोलूँगा, बेसमय नहीं; (२) यथार्थ बोलूँगा, अयथार्थ नहीं; (३) मधुरताके साथ बोलूँगा, कठोरताके साथ नहीं: (४) सार्थक बोलूँगा, निर्रथक नहीं; (५) मैत्रीपूर्ण चित्तसे बोलूँगा, भीतर द्वेष रखकर नहीं। उपालि ! दोषारोपक भिक्षुको० इन पाँच बातोंको अपने भीतर स्थापितकर दूसरेपर दोषारोप करना चाहिये।" 26

३——"भन्ते ! अधर्ममे दोषारोप करनेवाले भिक्षुको कितने प्रकारसे (=विप्रतिसार) पछतावा लाना चाहिये ?"

"उपालि! अधर्मसे दोषारोप करनेवाले भिक्षुको पाँच प्रकारसे पछतावा लाना चाहिये— (१) आयुष्मान् असमयसे दोषारोप करते हैं समयसे नहीं, आपका पछतावा व्यर्थ। (२) अयथार्थ बोलते हैं, यथार्थ नहीं । (३) ० कठोरताके साथ दोषारोप करते हैं, मधुरताके साथ नहीं । (४) ० निरर्थक दोषारोप करते हैं, सार्थक नहीं । (५) ० भीतर द्वेष रखकर दोषारोप करते हैं, मैत्रीपूर्ण चित्तसे नहीं । उपालि! अधर्मसे दोषारोप करनेवाले भिक्षुको पाँच प्रकारसे विप्रतिसार (=पछतावा) दिलाना चाहिये। सो क्यों? जिसमें दूसरे भिक्षु भी असत्य दोषारोप करनेकी इच्छा न करें।" 27

४—- भन्ते ! अधर्मपूर्वंक दोषारोप किये गये भिक्षुको कितने प्रकारसे अ-विप्रतिसार (=न पछतावा) धारण कराना चाहिये ?''

"उपालि ! ० पाँच प्रकारसे अ-विप्रतिसार धारण करना चाहिये—(१) बेसमय आयुष्मान् पर दोषारोप किया गया, समयसे नहीं, आपको विप्रतिसार (=पछतावा) नहीं करना चाहिये। (२) असत्यसे आयुष्मान्पर दोषारोप किया गया, सत्यसे नहीं, ०। (३) कठोरतासे०, मधुरतासे नहीं, ०। (४) ०निरर्थकसे०, सार्थकसे नहीं,०। (५) भीतर द्वेष रखकर० मैत्रीपूर्ण चित्तसे नहीं,०। ऐसे पाँच प्रकारसे अ-विप्रतिसार कराना चाहिये।" 28

५—-''भन्ते ! धर्मपूर्वंक दोषारोप करनेवाले भिक्षुको कितने प्रकारसे अविप्रतिसार धारण करना चाहिये ?''

"उपालि ं ० पाँच प्रकारसे ०—(१) समयसे आयुष्मान्ने दोषारोप किया, बेसमयसे नहीं, तुम्हें पछताना नहीं चाहिये। (२) सत्यसे ०, अ-सत्यसे नहीं, ०। (३) मधुरतासे ०, कठोरतासे नहीं, ०। (४) सार्थकसे ०, निरर्थकसे नहीं, ०। (५) मैत्रीपूर्ण चित्तसे ०, भीतर द्वेष रखकर नहीं, तुम्हें पछताना

नहीं चाहिये। उपािल ! ० ऐसे पाँच प्रकार अविप्रतिसार धारण करना चाहिये।" 29

६—-''भन्ते ! धर्मपूर्वेक दोपारोप किये गये भिक्षुको कितने प्रकारसे विप्रतिसार धारण कराना चाहिये ?''

"उपालि ! ० पाँच प्रकारसे विप्रतिसार धारण कराना चाहिये— (१) समयसे आयुष्मान् पर दोषारोप किया गया है, असमयसे नहीं, नाराज (=विप्रतिसार) नहीं होना चाहिये। (२) सत्यमे असत्यमे नहीं ०। (३) मधुरताके साथ ०, कठोरताके साथ नहीं ०। (४) सार्थक ०, निरर्थक नहीं ०। (५) मैत्रीपूर्ण चित्तसे ०, भीतर द्वेप रखकर नहीं ०। उपालि ! ऐसे पाँच प्रकारसे ०। ३०

७——"भन्ते ! दोषारोप करनेवाले भिक्षुको दूसरेपर दोषारोप करनेकी इच्छा होनेपर कितनी बातोंको अपने भीतर मनमें करके दूसरेपर दोषारोप करना चाहिये ?"

"उपालि ! ० पाँच बातोंको०——(१) कारुणिकता, (२) हितैषिता, (३) अनुकम्पकता, (४) आपत्तिसे उद्धार होना, (५) बिनय पुरस्सर होना। उपालि ! ऐसे पाँच प्रकारसे०।" 31

८—"भन्ते ! दोषारोप किये गये भिक्षुको कितनी बातें (=धर्म) (अपने भीतर) स्थापित करनी चाहिये ?"

"उपालि ! दोपारोप किये गये भिक्षुको सत्य और अकोप्य (=अटलपना) ये दो बातें (अपने भीतर) स्थापित करनी चाहिये।" 32

#### द्वितीय भाणवार (समाप्त) ॥२॥

## नवाँ पातिमोक्खद्वपनक्खन्धक समाप्त ॥६॥

## १०-भिक्षुणी-स्कंधक

१——भिक्षुणियोंकी प्रब्रज्या, उपसम्पदा और भिक्षुओंके साथ अभिवादन । २——प्रातिमोक्षकी आवृत्ति, आपित्त-प्रतिकार, संघ-कर्म, अधिकरण-रामन, और विनय-वाचन । ३——अभद्र पिरहास । ४——उपदेश-श्रवण, शरीरका सँवारना, मृत भिक्षुणीका दायभाग, भिक्षुको पात्र दिखाना, भिक्षुसे भोजन ग्रहण करना । ५——आसन, वसन, उपसम्पदा, भोजन, प्रवारणा, उपोसथ स्थिगत करना, सवारी और दूत द्वारा उपसम्पदा । ६——अरण्य-वास-निषेध, भिक्षुणी-निवास निर्माण, गर्भिणी प्रबर्जिताकी सन्तानका पालन, दंडितको साथिन देना, दुवारा उपसम्पदा, शौच-स्नान ।

# §१-मित्तुिणयोंकी प्रबज्या-उपसम्पदा, श्रीर भित्तुश्रोंके साथ श्रमिवादन श्रीर भित्तुिणयोंके शित्तापद

#### १---कपिलवस्तु

उस समय बुद्ध भगवान् शाक्यों (के देश) में किप लवस्तु के न्यग्रोधाराम में विहार करते थे।

तब महाप्रजापती गौतमी जहाँ भगवान् थे, वहाँ आई। आकर भगवान्को वन्दनाकर, एक अंर खळी हो गई। एक ओर खळी महाप्रजापती गौतमीने भगवान्से कहा—"भन्ते! अच्छा हो (यदि) मातृग्राम (=िस्त्रयाँ) भी तथागतके दिखाये धर्म-विनय (=धर्म)में घरसे बेघर हो प्रब्रज्या पावें।"

"नहीं गौतमी! मत तुझे (यह) रुचै—िस्त्रियाँ तथागतके दिखाये धर्ममें । ।"

दूसरी बार भी०। तीसरी बार भी०।

तब महाप्रजापती गौतमी—भगवान्, तथागत-प्रवेदित धर्म-ितनय (=बुद्धके दिखलाये धर्म)में स्त्रियोंको घर छोळ बेघर हो प्रब्रज्या (लेने)की अनुज्ञा नहीं करते—जान, दुःखी=दुर्मना अश्रुमुखी (हो) रोती, भगवान्को अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर चली गई।

#### २---वैशाली

## (१) स्त्रियोंका भित्तुर्णी होना

भगवान् क पि ल-व स्तु में इच्छानुसार विहारकर (जिधर) वै शा ली थी, (उधर) चारिकाको चल दिये। क्रमशः चारिका करते हुए, जहाँ वैशाली थी, वहाँ पहुँचे। भगवान् वैशालीमें महावनकी कूटागारशालामें विहार करते थे। तब महाप्रजापती गौतमी, केशोंको कटाकर काषायवस्त्र पिहन, वहुतसी 'शाक्य-स्त्रियों'के साथ, जिधर वैशाली थी (उधर) चली। क्रमशः चलकर वैशालीमें जहाँ महा-वनकी कूटागारशाला थी (वहाँ) पहुँची। महाप्रजापती गौतमी फूले-पैरों धूल-भरे शरीरसे, दुःखी= दुर्मना अश्रु-मुखी, रोती, द्वार-कोष्ठक (=बड़ा द्वार, जिसपर कोठा होता था)के वाहर जा खळी हुई। आयुष्मान् आनन्दने महाप्रजापती०को खळा देखकर...पूछा—

"गौतमी! तू क्यों फूले पैरों०?"

"भन्ते ! आनन्द ! तथागत-प्रवेदित धर्म-विनयमें स्त्रियोंकी घर छोळ बेघर प्रब्रज्याकी भग-वान अनुज्ञा नहीं देते।"

''गौतमी ! तू यहीं रह; बुद्ध-धर्ममें स्त्रियोंकी० प्रब्रज्याके लिये मैं भगवान्से प्रार्थना करता हूँ।'' तब आयुष्मान् आनन्द जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये। जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर० बैठ, भगवानसे बोले—

''भन्ते ! महाप्रजापती गौतमी फूले-पैरों धूल-भरे शरीरसे दुःखी दुर्मना अश्रु-मुखी रोती हुई द्वार-कोप्ठकके बाहर खळी है (कि),—भगवान्...(बुद्ध-धर्ममें)...स्त्रियोंकी० प्रब्रज्याकी अनुज्ञा नहीं देते। भन्ते ! अच्छा हो स्त्रियोंको...(बुद्ध-धर्ममें)....०प्रब्रज्या मिले।''

''नही आनन्द ! मत तुझे रुचे—तथागतके जतलाये धर्ममें स्त्रियोंकी घरमे बेघर हो प्रब्रज्या ।'' दूसरी बार भी आयुष्मान् आनन्द० । तीसरी बार भी० ।

तव आयुष्मान् आनन्दको हुआ,—भगवान् तथागत-प्रवेदित धर्म-विनयमें स्त्रियोंकी घरसे बेघर प्रब्रज्याकी अनुज्ञा नहीं देते, क्यों न मैं दूसरे प्रकारमे ०प्रत्रज्याकी अनुज्ञा माँगूँ। तब आयुष्मान् आनन्दने भगवान्से कहा—

"भन्ते ! क्या तथागत-प्रवेदित धर्ममें घरसे बेघर प्रब्रजित हो, स्त्रियाँ स्रोत-आपित्तफल, सक्कदागामि-फल, अनागामि-फल, अर्हत्त्व-फलको साक्षात कर सकती हैं ?"

"साक्षात कर मकती हैं, आनन्द! तथागत-प्रवेदित०।"

"यदि भन्ते! तथागत-प्रवेदित धर्म-विनयमें ०प्रब्रजित हो, स्त्रियाँ ०अर्हत्त्व-फलको साक्षात् करने योग्य हैं। जो, भन्ते! अभिभाविका, पोषिका, क्षीर-दायिका हो, भगवान्की मौसी महाप्रजापती गौतमी बहुत उपकार करनेवाली है। जननीके मरनेपर (उसने) भगवान्को दूध पिलाया। भन्ते! अच्छा हो स्त्रियोंको० प्रब्रज्या मिले।"

## (२) भिचुणियोंके आठ गुरु धर्म

"आनन्द! यदि महाप्रजापनी गौतमी आठ गुरु-धर्मों (=बळी शर्तों)को स्वीकार करे, तो उसकी उपसम्पदा हो।——

- (१) सौ वर्षकी उप-सम्पन्न (≔उपसम्पदा पाई) भिक्षुणीको भी उसी दिनके उप-सम्पन्न भिक्षुके लिये अभिवादन प्रत्युत्थान, अंजलि जोळना, सामीची-कर्म करना चाहिये। यह भी धर्म सत्कार-पूर्वक गौरव-पूर्वक मानकर, पूजकर जीवनभर न अतिक्रमण करना चाहिये।
  - (२) (भिक्षुका) उपगमन (=धर्मश्रवणार्थ आगमन) करना चाहिये। यह भी धर्म०।
  - (३) प्रति आधेमास भिक्षुणीको भिक्षु-संघसे पर्येषण (प्रार्थना) करना चाहिये। यह०।
- (४) वर्षा-वास कर चुकनेपर भिक्षुणीको (भिक्षु, भिक्षुणी) दोनों संघोंमें देखे, मुने, जाने तीनों स्थानोंसे प्रवारणा करनी चाहिये ।०
  - (५) गुरु-धर्म स्वीकार किये भिक्षुणीको दोनों संघोंमें पक्ष-मानता करनी चा०।
  - (६) किसी प्रकार भी भिक्षुणी भिक्षुको गाली आदि (=आक्रोश) न दे। यह भी०।
  - (७) आनन्द! आजसे भिक्षुणियोंका भिक्षुओंको (कुछ) कहनेका रास्ता बन्द हुआ०।
  - (८) लेकिन भिक्षुओंका भिक्षुणियोंको कहनेका रास्ता खुला है। यह ।

''यदि आनन्द! महाप्रजापती गौतमी इन आठ गुरु-धर्मीको स्वीकार करे, तो उसकी उप-सम्पदा हो।'' तब आयुष्मान् आनन्द भगवान्के पास, इन आठ गुरु-धर्मोको समझ (- उद्शहण=पढ़)कर जहाँ महाप्रजापती गौनमी थी, वहाँ गये। जाकर महाप्रजापती गौनमीस बोले—

"यदि गौतमी ! तू इन आठ गुरु-धर्मोंको स्वीकार करे, तो तेरी उपसम्पदा होगी—(१) सौ वर्षकी उपसम्पन्न० (८)०।"

"भन्ते ! आनन्द ! जैसे शौकीन शिरमे नहाये अल्प-वयस्क, तरुण स्त्री या पुरुष उत्पल की माला, वार्षिक (=जूही)की माला, या अतिमुक्तक (=मोतिया)की मालाको पा, दोनों हाथोंमें ले, (उसे) उत्तम-अंग शिरपर रखता है। ऐसे ही भन्ते ! मैं इन आठ गुरु-धर्मोको स्वीकार करती हूँ।"

तव आयुष्मान् आनन्द जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये। जाकर ०अभिवादनकर० एक ओर बैटकर, भगवान्से बोले—

"भन्ते ! प्रजापती गौतमीने यावज्जीवन अनुरुलंघनीय आठ गुरु-धर्मोंको स्वीकार किया।"

"आनन्द ! यदि तथागत-प्रवेदित धर्म-विनयमें स्त्रियाँ प्रत्रज्या न पातीं, तो (यह) ब्रह्मचर्य चिर-स्थायी होता, सद्धर्म सहस्र वर्प तक ठहरता। लेकिन चूँकि आनन्द ! स्त्रियाँ० प्रव्रजित हुई; अब ब्रह्मचर्य चिर-स्थायी न होगा, सद्धर्म पाँच ही सौ वर्ष ठहरेगा। आनन्द ! जैसे बहुत स्त्रीवाले और थोळे पुरुषोंवाले कुल, चोरों द्वारा, भाँडियाहों (=कुम्भ-चोरों) द्वारा आसानीसे ध्वंसनीय (=सु-प्र-ध्वंस्य) होते हैं, इसी प्रकार आनन्द ! जिस धर्म-विनयमें स्त्रियाँ ०प्रव्रज्या पाती हैं, वह ब्रह्मचर्य चिर-स्थायी नहीं होता। जैसे आनन्द ! सम्पन्न (=तैयार,) लहलहाते धानके खेतमें सेतद्विका (=सफेदा)नामक रोग-जाति पळती है, जिससे वह शालि-क्षेत्र चिर-स्थायी नहीं होता; ऐसे ही आनन्द ! जिस धर्म-विनय में०। जैसे आनन्द ! सम्पन्न (=तैयार) ऊखके खेतमें मांजेष्टिका (=लाल रोग) नामक रोग-जाति पळती है, जिससे वह ऊखका खेत चिर-स्थायी नहीं होता; ऐसे ही आनन्द ! जैसे आदमी पानीको रोकनेके लिये, बळे तालावकी रोक-थामके लिये, मेंड (=आली) बाँधे, उसी प्रकार आनन्द ! मैंने रोक-थामके लिये भिक्षुणियोंके जीवनभर अनुल्लंघनीय आठ गुरु-धर्मोंको स्थापित किया।"

## भिक्षुणियोंके आठ गुरु धर्म समाप्त

तब म हा प्रजाप ती गौतमी जहाँ भगवान् थे, वहाँ गई। जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर खळी हुई। एक ओर खळी महाप्रजापती गौतमीने भगवान्से यह कहा—

"भन्ते! इन शाक्य नियों के साथ मुझे कैसे करना चाहिये?"

तब भगवान्ने धार्मिक कथा द्वारा महाप्रजापती गौतमीको संदर्शित=समुत्तेजित, संप्रहींषत किया। तब भगवान्को धार्मिक कथा द्वारा ०समुत्तेजित संप्रहींपत हो महाप्रजापती गौतमी भगवान्को अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर चली गई। तब भगवान्ने इसी संबंधमें इसी प्रकरणमें धार्मिक कथा कह भिक्षुओंको संबोधित किया—

#### (३) भिन्तृणियोंको उपसम्पदा

"भिक्षुओ! अनुमित देता हूँ, भिक्षुओं द्वारा भिक्षुणियोंकी उपसम्पदाकी।" 2 तब भिक्षुणियोंने महाप्रजापती गौतमीसे यह कहा——

"आर्याको उपसम्पदा नहीं है, हम सबको उपसम्पदा मिली है। भगवान्ने इस प्रकार भिक्षुओं द्वारा भिक्षुणियोंकी उपसम्पदाका विधान किया है।"

तब महाप्रजापती गौतमी जहाँ आयुष्मान् आ न न्द थे, वहाँ गई। जाकर आयुष्मान् आनन्दको अभिवादनकर एक ओर खळी हुई। एक ओर खळी महाप्रजापती गौतमीने आयुष्मान् आनन्दसे यह कहा—

''भन्ते आनन्द ! यह भिक्षुणियाँ मुझसे यह कहती हैं—आर्याको उपसम्पदा नहीं है, हम सबको

उपसम्पदा मिली है। भगवान्ने इस प्रकार भिक्षुओं द्वारा भिक्षुणियोंकी उपसम्पदाका विधान किया है।"

तब आयुष्मान् आनन्द जहाँ भगवान् थे वहाँ गये। जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे आयुष्मान् आनन्दने भगवान्से यह कहा—

"भन्ते ! महाप्रजापती गौतमी ऐसा कहती है—भन्ते आनन्द ! यह भिक्षुणियाँ मुझसे ऐसा कहती हैं—आर्याको उपसम्पदा नहीं है, हम सबको उपसम्पदा मिली हैं०।"

''आनन्द ! जिस समय महाप्रजापती गौतमीने आठ गु रु-ध में ग्रहण किये, तभी उसे उपसम्पदा प्राप्त हो गई।''

#### (४) भिद्धिणियांका भिद्धयोंको स्रभिवादन

तब महाप्रजापती गौतमी जहाँ आयुष्मान् आनन्द थे, वहाँ जाकर० अभिवादनकर एक ओर खळी ० हो० यह बोली—

"भन्ते आनन्द ! मैं भगवान्से एक वर माँगती हूँ, अच्छा हो भन्ते ! भगवान् भिक्षुओं और भिक्षुणियोंमें (परस्पर) (उपसम्पदाके) वृद्धपनके अनुसार अभिवादन, प्रत्युत्थान, हाथ जोळने= सामीचि-कर्म (=यथोचित सत्कारादि) करनेकी अनुमति दे दें।

तब आयुष्मान् आनन्द० जाकर भगवान्को अभिवादन कर० एक ओर वैठे० भगवान्से यह बोले—

''भन्ते ! महाप्रजापती गौतमी ऐसा कहती है——भन्ते आनन्द ! मैं भगवान्से एक वर माँगती हूँ, ०।''

"आनन्द! इसकी जगह नहीं, इसका अवकाश नहीं, कि तथागत स्त्रियों (=मातृग्राम)को अभिवादन, प्रत्युत्थान, हाथजोळने, सामीचि-कर्म करनेकी अनुमति दें। आनन्द! यह तीथिक (=दूसरे मतवाले साधु) भी जिनका धर्म ठीकसे नहीं कहा गया है, वह भी स्त्रियोंको अभिवादन करनेकी अनुमित नहीं देते, तो भला कैसे तथागत स्त्रियोंको अभिवादन करनेकी अनुमित नहीं देते, तो भला कैसे तथागत स्त्रियोंको अभिवादन करनेकी अनुमित दें सकते हैं?"

तब भगवान्ने इसी संबंधमें इसी प्रकरणमें धार्मिक कथा कह, भिक्षुओंको संबोधित किया (१०) "भिक्षुओ! स्त्रियोंको अभिवादन, प्रत्युत्थान, हाथजोळना, सामीचि-कर्म ( यथो- चित सत्कारादि) नहीं करना चाहिये, जो करे उसे दुक्कटका दोप हो।" 3

## (५) भिज्जुओं त्रौर भिज्जुणियोंके समान त्रौर भिन्न शिज्ञापद

तब महाप्रजापती गौतमी० जाकर० भगवान्को अभिवादनकर० एक ओर खळी (हो)०भग-वान्से यह बोली——

"भन्ते ! जो शिक्षापद (≕आचार-नियम) भिक्षुओं और भिक्षुणियोंके एकसे हैं, भन्ते ! उनके विषयमें हमें कैसे करना चाहिये ?"

''गौतमी ! जो शिक्षापद० एकसे हैं, उनका जैसे भिक्षु अभ्यास करते हैं, वैसेही तुम भी अभ्यास करो।''

"भन्ते ! जो शिक्षापद भिक्षुओं और भिक्षुणियोंके पृथक् हैं, भन्ते ! उनके विषयमें हमें कैसे करना चाहिये ?"

"गौतमी ! जो शिक्षापद० पृथक् हैं, विधानके अनुसार उनको सीखना (=अभ्यास करना) चाहिये।"

## (६) धर्मका सार

तब महाप्रजापती गौतमीने० जाकर० भगवान्से यह कहा--

"भन्ते ! अच्छा हो (यदि) भगवान् संक्षेपसे धर्मका उपदेश करें, जिसे भगवान्से सुनकर, एकाकी=उपकृष्ट, प्रमाद-रहित हो (मै) आत्म-संयमकर विहार कर्ह।"

"गौत मी! जिन धर्मोंको तू जाने कि, वह (धर्म) स-रागके लिये हैं, विरागके लिये नहीं। संयोगके लिये हैं, वि-संयोग (=िवयोग=अलग होना)के लिये नहीं। जमा करनेके लिये हैं, विनाशके लिये नहीं। इच्छाओंको वढ़ानेके लिये हैं, इच्छाओंको कम करनेके लिये नहीं। असन्तोषके लिये हैं, सन्तोपके लिये नहीं। भीळके लिये हैं, एकान्तके लिये नहीं। अनुद्योगिताके लिये हैं, उद्योगिता (=वीर्या-रंभ)के लिये नहीं। दुर्भरता (=किटनाई)के लिये हैं, सुभरताके लिये नहीं। तो तू गौतमी! सोलहो आने (=एकांसेन) जान, किन वह धर्म हैं, न विनय है, न शास्ता (=बुद्ध)का शासन (=उपदेश) है।

"और गौतमी! जिन धर्मोंको तू जाने, कि वह विरागके लिये हैं, सरागके लिये नहीं। वियोग के लिये । उद्योगके लिये । विनाश । इच्छाओंको अल्प करनेके लिये । सन्तोष के लिये । एकान्तके लिये । उद्योगके लिये । सुभ र ता (=आसानी)के लिये । तो तू गौतमी! सोलहों आने जान, कि यह धर्म है, यह विनय है, यह शास्ताका शासन है।"

## §२—प्रातिमोद्यकी स्रावृत्ति, दोष-प्रतिकार, संघ-कर्म, स्रधिकरग्-शमन स्रोर विनय-वाचन

## (१) प्रातिमोत्त को आवृत्ति

१——उस समय भिक्षुणियोंके प्रातिमोक्षका पाठ (=उद्देश) न होता था। भगवान्से यह बात कही——

''भिक्षुओ! अनुमति देता हूँ, भिक्षुणी-प्रातिमोक्षके रे उद्देश करनेकी।" 4

२—तब भिक्षुओंको यह हुआ—िकसे भिक्षुणी-प्रातिमोक्षका उद्देश करना चाहिये ? भगवान्से यह बात कही—

"भिक्षुओ ! अनुमति देता हूँ, भिक्षुओंको भिक्षुणियोंके (लिये) प्रातिमोक्षके उद्देश करनेकी।" 5

३—उस समय भिक्षु भिक्षुणियोंके आश्रम (=उपश्रय)में जाकर भिक्षुणियोंके प्रातिमोक्षका उद्देश करते थे। लोग हैरान होते थे—'यह इनकी जायायें (=भार्यायें) हैं, यह इनकी जारियाँ (=रखेलियाँ) हैं। अब यह इनके साथ मौज करेंगे।' भिक्षुओंने उन मनुष्योंके हैरान० होनेको सुना। तब उन भिक्षुओंने भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओं! भिक्षुओंको भिक्षुणियोंको प्रातिमोक्षका उद्देश नहीं करना चाहिये,० दुक्कट०। भिक्षुओं! अनुमति देता हूँ, भिक्षुणियोंको भिक्षुणियोंके प्रातिमोक्षके उद्देश करनेकी।" 6

४--भिक्षणियाँ न जानती थीं, कैसे प्रातिमोक्षका उद्देश करना चाहिये। ०--

"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ, भिक्षुओंसे भिक्षुणियोंको सीखनेकी—ऐसे प्रातिमोक्षका उद्देश करना चाहिये।" 7

## (२) दोषका प्रतिकार

१—उस समय भिक्षुणियाँ आपित्तयों (च्दोषों) का प्रतिकार नहीं करती थीं। ०—
"भिक्षुओ ! भिक्षुणियों को आपित्तयों का न-प्रतिकार नहीं करना चाहिये, ०दुक्कट। ''०। 8
२—भिक्षुणियाँ न जानती थीं, कि कैसे आपित्तका प्रतिकार करना चाहिये।०—

"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ, भिक्षुओंसे भिक्षुणियोंको सीखनेकी—इस प्रकार आपित्तका प्रतिकार करना चाहिये।" 9

३—तब भिक्षुओंको यह हुआ—िकसे भिक्षुणियोंके प्रतिकार (=Confession)को स्वीकार करना चाहिये ? भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओं! अनुमित देता हूँ, भिक्षुओंको भिक्षुणियोंके प्रतिकारको स्वीकार करनेकी।" 10 ४—उस समय भिक्षुणियाँ सळकपर भी, व्यूह (=भिड़)में भी, चौरस्तेपर भी भिक्षुको देख पात्रको भूमिपर रख उत्तरासंगको एक कंवेपरकर उकळूँ बैठ, हाथ जोळ आपत्तिका प्रति- का र करती थीं। लोग हैरान० होते थे—यह इनकी जाया हैं, यह इनकी जारियाँ (=रखेलियाँ) हैं, रातको नाराज करके अब क्षमा करा रही हैं। ०—

"भिक्षुओं! भिक्षुओंको भिक्षुणियोंके आपत्ति-प्रतिकारको नहीं स्वीकार करना चाहिये, ० ०दुक्कट०। ०अनुमति देता हूँ, भिक्षुणियोंको भिक्षुणियोंके आपत्ति-प्रतिकारको ग्रहण करनेकी।" 11

५--भिक्षणियाँ न जानती थीं, कैसे आपत्तिको स्वीकार करना चाहिये। ०--

"०अनुमित देता हूँ भिक्षुओस. भिक्षुणियोंको सीखनेकी——इस प्रकार आपत्तिके (प्रतिकार) को स्वीकार करना चाहिये।" 12

## (३) संघ-कर्म

१--उस समय भिक्षणियोमें कर्म (-चुनाव आदि) न होता था । ०--

"०अनुमति देता हुँ भिक्षुणियोंको, कर्म करनेकी।" 13

२---तव भिक्षुओंको यह हुआ---किसे भिक्षुणियोंका कर्म करना चाहिये। ०---

"०अनुमति देता हँ, भिक्षुओंको भिक्षुणियोंका कर्म करनेकी।" 14

३—उस समय जिनका कर्म (=दंड) हो गया होता था, वह भिक्षुणियाँ सळकगर भी, ब्यूहमें भी, चीरस्तेपर भी भिक्षुको देख पात्रको भूमिपर रख उत्तरासंगको एक कंधेपर कर, उकळूँ बैठ, हाथ जोळ—ऐसा करना चाहिये—(सोच) क्षमा कराती थीं। लोग हैरान० होने थे—'यह इनकी जाया हैं, यह इनकी जारियाँ है, रानको नाराजकर अब क्षमा करा रही हैं। ०'—

"भिक्षुओ ! भिक्षुओंको भिक्षुणियोंका कर्म नहीं कराना चाहिये, ०दुक्कट०।" 15 ८——भिक्ष्णियाँ न जानती थीं, ०। ०—–

''०अनुमति देता हूँ भिक्षुओंसे, भिक्षुणियोंको सीखनेकी—-इम प्रकार कर्म करना चाहिये।'' 16 ( ४ ) ऋधिकरण-शमन

१——उस समय भिक्षुणियाँ संघके बीच भंडन=कल्रह, विवाद करती एक दूसरेको मुख(रूपी) शक्ति (=शस्त्र)से पीळित कर रही थीं। उस अधिकरण (=झगळे)को शान्त न कर सकती थीं। भगवान् से यह बात कही।——

"०अनुभित देता हूँ भिक्षुओंको, भिक्षुणियोंके अधिकरणका फ़ैसला (ब्शान्त) करनेकी।" 17 २—उस समय भिक्षु भिक्षुणियोंके अधिकरणका फ़ैसला करते थे। उस अधिकरणके विनिश्चय (बेखने)के समय कर्म को प्राप्त भी दोषी भी भिक्षुणियाँ देखी जाती थीं। भिक्षुणियोंने यह कहा—

''अच्छा होता, भन्ते ! आर्यायें ही भिक्षुणियोंके कर्म को करतीं, आर्यायें ही भिक्षुणियोंकी आपित्तको स्वीकार करतीं; (किन्तु) भगवान्ने अनुमित दी है भिक्षुओंको भिक्षुणियोंके अधिकरणको शान्त करनेकी।''

भगवान्से यह बात कही।---

"oअनुमित देता हूँ भिक्षुओंको भिक्षुणियोंपर कर्म का आरोपकर शिश्वृणियोंको देने की; भिक्षुणियोंको भिक्षुणियोंको भिक्षुणियोंको कर्मके करनेकी; भिक्षुणियोंको भिक्षुणियोंपर आपित्तका आरोपकर भिक्षुणियों को देनेकी, भिक्षुणियोंको भिक्षुणियोंकी आपित्तको स्वीकार करनेकी।'' 18

#### (५) विनय-वाचन

उस समय उत्पल व र्णा भिक्षुणीकी अन्तेवासिनी (=शिप्या) वि न य सीखनेके लिये सात वर्षसे भगवान्का अनुबंध (=अनुगमन) कर रही थी। स्मृति न रहनेसे सीख सीखकर वह भूल जाती थी। उस भिक्षुणीने सुना कि भगवान् श्रावस्ती जाना चाहते हैं। तब उस भिक्षुणीसे यह हुआ— में मात वर्षसे विनय सीखती भगवान्का अनुबंध कर रही हूँ, स्मृति न रहनेसे सीख सीखकर उसे भूल जाती हूँ। स्त्रीके लिये जीवनभर शास्ताका अनुबंध करना कठिन है। मुझे क्या करना चाहिये। भगवान्से यह बात कही।—

"॰अनुमति देता हूँ भिक्षुओंको भिक्षुणियोंके लिये विनय बाँचनेकी।" 19
प्रथम भाणवार (समाप्त) ॥१॥

## §३-ग्रभद्र परिहास

#### 3 --श्रावस्ती

#### (१) भिज्जश्रोंका भिज्जिणियोंपर कीचळ पानी डालना निषिद्ध

१—तव भगवान् वै शा ली में इच्छानुसार विहारकर जिधर श्रा व स्ती है उधर चारिकाके लिये चल पळे। क्रमशः चारिका करते जहाँ श्रावस्ती है वहाँ पहुँचे। वहाँ भगवान् श्रावस्तीमें अ ना थ - पिं डि क के आराम जे त व न में विहार करते थे। उस समय ष ड्व गीं य भिक्षु भिक्षुणियोंपर पानी-कीचळ डालते थे, जिसमें कि वह उनकी ओर आसक्त हों। भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओं ! भिक्षुओंको भिक्षुणियोंपर कीचळ-पानी नहीं डालना चाहिये, ०दुक्कट०। ०अनु- मित देता हूँ, उस भिक्षुके दंडकर्म करनेकी।" 20

२---तव भिक्षुओंको यह हुआ---क्या दंड-कर्म करना चाहिये ? भगवान्से यह बात कही।--- "भिक्षुओ ! उस भिक्षुको भिक्षुणी-संघ द्वारा न-वंदनीय कराना चाहिये।" 21

## (२) भिज्जुश्रोंका भिज्जुणियोंको नम्न शरीर दिखलाना निषिद्ध

उस समय ष ड्व र्गी य भिक्षु शरीर खोलकर भिक्षुणियोंको दिखलाते थे, उरु०, पुरुष-इन्द्रिय०, भिक्षुणियोंसे दिल्लगी करते थे, भिक्षुणियोंके पास (पुरुषोंको बुरी इच्छासे) भेजते थे—जिसमें कि वह उनपर आसक्त हों। ०—

"भिक्षुओ ! भिक्षुको शरीर०, उर०, पुरुष-इन्द्रियको खोलकर भिक्षुणियोंको नहीं दिखलाना चाहिये, भिक्षुणियोंसे दिल्लगी नहीं करनी चाहिये, भिक्षुणियोंके पास (पुरुषोंको बुरी इच्छासे) भेजना नहीं चाहिये, ०दुक्कट०। ०अनुमित देता हूँ उस भिक्षुका दंड-कर्म करनेकी।...। उस भिक्षुको भिक्षुणी-संघ द्वारा न-वंदनीय कराना चाहिये।" 22

## (३) भिज्ञिणियोंका भिज्जुत्रोंपर कीचळ-पानी डालना निषिद्ध

१—-उस समय षड्वर्गीया भिक्षुणियाँ भिक्षुओंपर पानी-कीचळ डालती थीं०।—-"भिक्षुओ! भिक्षुणियोंको भिक्षुओंपर कीचळ-पानी नहीं डालना चाहिये,०दुक्कट०। ०अनु-मित देता हूँ, उस भिक्षुणीका दंड-अकर्म करनेकी।" 23 २—तब भिक्षुओंको यह हुआ—क्या दंड-कर्म करना चाहिये ? भगवान्से यह वात कही।— "भिक्षुओं ! अनुमित देता हूँ आवरण (=रद्दकर देना)करनेकी।" 24

३--आवरण करनेपर भी उसे ग्रहण न करती थीं। ०--

"०अनुमति देता हूँ (उस भिक्षुणीको) उपदेशसे वंचित करनेकी।" 25

## (४) भिच्चिग्योंका भिच्चत्र्योंको नम्न शरीर दिखलाना निषिद्ध

१—-उस समय पड्वर्गीया भिक्षुणियाँ शरीर०,स्तन०, उ५०, स्त्री-डिन्द्रिय खोलकर भिक्षुओंको दिख्लाती श्रीं, भिक्षुओंसे दिल्लगी करती थी, भिक्षुओंके पास (स्त्रीको) भेजती थीं—-जिसमें कि वह उनपर आनक्त हों। ०—-

''भिक्षुओं ! भिक्षुणीको बर्राटर, स्तनर, उरुर, स्त्री-इन्द्रिय खोलकर भिक्षुको नही दिखलाना चाहिये, भिक्षुओंसे दिल्लगी नहीं करनी चाहिये, भिक्षुओंके पास (स्त्रीको) नहीं भेजना चाहिये. रुदुक्कटर । अनुमति देता हूँ, उस भिक्षुणीका दंड-कर्म करनेकी।''र । 26

२-- "०अनुमति देना हूँ, आवरण करनेकी।" ०। 27

"०अनुमति देता हूँ, उपदेशसे वंचित करनेकी।" 28

तब भिक्षुओंको यह हुआ—क्या उपदेशसे वंचित की गई भिक्षुणियोंके साथ उपोसथ करना विहित है या नहीं ?०—

"भिक्षुओ ! उपदेशसे वंचित की गई (=उपदेश स्थिगित) भिक्षुणीके साथ उपोसथ नहीं करना चाहिये, जब तक कि उस अधिकरणका फैसला न हो जाये ।" 29

# ९४—उपदेश-श्रवरा, शरीर सँवारना, मृत भिन्नुरािका दायभाग, भिन्नुको पात्र दिखलाना, भिन्नुसे भोजन ग्रहरा करना

#### (१) उपदेश स्थगित करना

१—उस समय आयुष्मान् उदायी उपदेश स्थिगतकर चारिकाके लिये चले गये। भिक्षुणियाँ हैरान० होती थी—'कैसे आर्य उदायी उपदेश स्थिगतकर चारिकाके लिये चले गये!!' भगवान्से यह बात कही।—

"भिक्षुओ ! उपदेश स्थगितकर चारिकाके लिये नहीं जाना चाहिये, ०दुक्कट० । ३०

२-- उस समय मूढ अजान उपदेश स्थगित करते थे। ०--

"भिध्यो ! मृढ अजानको उपदेश स्थगित नहीं करना चाहिये, ०दुक्कट०।" 3 ा

३--उस समय भिक्षु बिना (कोई) बातके, अकारण उपदेश स्थगित करते थे ।०--

''भिक्षुओं ! विना (कोई) वातके अकारण उपदेश स्थगित नहीं करना चाहिये, ०दुक्कट०।'' 32

४-- उस समय भिक्षु उपदेश स्थिगितकर विनिश्चय (फैसला) न देते थे। ०--

"भिक्षुओ! उपदेश स्थगितकर न-विनिश्चय देना नहीं चाहिये, ०दुक्कट०। 33

## (२) उपदेश सुनने जाना

१--उस समय भिक्षुणियाँ उपदेश (=अववाद)में न जाती थीं। ०---

"भिक्षुओ! भिक्षुणियोंको उपदेशमें न-जाना नहीं चाहिये, जो न जाये उसे धर्मानुसार (दंड) करना चाहिये।" 34

२-- उस समय सारा भिक्षुणी-संघ उपदेश (सुनने)के लिये जाता था। लोग हैरान० होते थे--

यह इन (भिक्षुओं)की जाया हैं, यह इनकी जारियाँ हैं; अब यह इन (भिक्षुओं)के साथ भोज करेंगी।'०—

"भिक्षुओ! सारे भिक्षुणी-संघको उपदेशके लिये नहीं जाना चाहिये, जाये तो दुक्कटका दांप हो। भिक्षुओ! अनुमति देता हूँ, चार पाँच भिक्षुणियोंको (एक माथ) उपदेशके लिये जानेकी। 35

३--- उस समय चार पाँच भिक्षुणियाँ (साथ) उपदेशके लिये जा रही थी। लोग हैरान० होते थे---यह इनकी जाया हैं०।०---

"भिक्षुओ ! चार पाँच भिक्षुणियोंको उपदेशके लिये नहीं जाना चाहिये, ०दुक्कट०।०अतु-मति देता हूँ, तीन भिक्षुणियोंको उपदेशके लिये जानेकी।"

''एक भिक्षुके पास जाकर एक कंधेपर उत्तरासंग करके चरणमें वंदना करके उकळूँ बैठ हाथ जोळ उनसे ऐसा कहना चाहिये—'आर्य ! भिक्षुणी-संघ भिक्षु-संघके चरणोमें वंदना करता है, उपदेशके लिये आनेकी प्रार्थना करता है। भन्ते ! भिक्षुणी-संघको उपदेशके लिये आने (की स्वीकृति) मिलनी चाहिये । प्रातिमोक्ष-उपदेशक भिक्षुको पूछना चाहिये—क्या कोई भिक्षु भिक्षुणियों का उपदेशक चुना गया है ? यदि कोई भिक्षु भिक्षुणियोंका उपदेशक चुना गया है, तो प्रातिमोक्ष-उद्देशक भिक्षुको कहना चाहिये—इस नामवाला भिक्षु भिक्षुणी-संघका उपदेशक चुना गया है, भिक्षुणी-संघ उसके पास जावे। यदि कोई भिक्षुणी-संघको उपदेश नहीं देना चाहता, तो प्रातिमोक्ष-उद्देशकको कहना चाहिये—'कोई भिक्षु भिक्षुणी-संघको उपदेश नहीं देना चाहता, तो प्रातिमोक्ष-उद्देशकको कहना चाहिये—'कोई भिक्षु भिक्षुणी-संघको उपदेश नहीं चुना गया है। अच्छी तरह (=प्रासादि-केन) भिक्षुणी-संघ (अपना काम) सम्पादित करें।'' 36

## (३) भित्तु श्रोंका उपदेश स्वीकार करना

१--उस समय भिक्ष उपदेश (की प्रार्थना)को स्वीकार न करते थे। ०--

"भिक्षुओ! भिक्षुको उपदेश अ-स्वीकार नहीं करना चाहिये, ०दुक्कट०।" 37

२--उस समय एक भिक्षु अजान था, भिक्षुणियोंने उसके पास जाकर यह कहा--

''आर्य! उपदेश(की प्रार्थना)को स्वीकार करो।"

"भगिनी ! मैं अजान हूँ, कैंसे मैं उपदेश (की प्रार्थना)को स्वीकार करूँ।"

"स्वीकार करो आर्य! उपदेश(की प्रार्थना)को, भगवानने विधान किया है—भिक्षुको उप-देश अस्वीकार नहीं करना चाहिये।"

भगवान्से यह बात कही-

"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ, अजानको छोळकर बाकीको उपदेश (की प्रार्थना) स्वीकार करने की ।" 38

३— उस समय एक भिक्षु रोगी था, भिक्षुणियों ने उसके पास जाकर यह कहा — । — "भिगनी! मैं रोगी हूँ, कैसे मैं उपदेश (देनेकी प्रार्थना)को स्वीकार कहूँ।"

"स्वीकार करो आर्य ! भगवान्ने विधान किया है, अजानको छोळ बाकी को उपदेश प्रार्थना) स्वीकार करनेकी।"

भगवान्से यह बात कहीं।---

"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ अजान और रोगीको छोळ बाकीको उपदेश (की प्रार्थना) स्वीकार करनेकी।" 39

४---उस समय एक भिक्षु ग मिक (=यात्रापर जानेवाला)था।०।---

"०अनुमित देता हूँ, अजान, रोगी और गिमकको छोळ बाकीकी उपदेश (की प्रार्थना) स्वीकार करनेकी।" 40

५--उस समय एक भिक्षु अरण्यमें विहार करता था। । ।---

"。अनुमित देता हूँ आरण्यक भिक्षुको उपदेश (देनेकी प्रार्थना)को स्वीकार करनेकी, और दुसरे स्थानपर प्रतिहार (=प्रतीक्षा) करनेका संकेत करनेकी।" 41

६— उस समय भिक्षु उपदेश (की प्रार्थना) को स्वीकार कर नहीं उपदेश करते थे। ०— "भिक्षुओ ! उपदेश-न-करना नहीं चाहिये, ०दुक्कट०।" 42

उस समय भिक्षु उपदेशको स्वीकारकर प्रत्याहरण (=पालन करना) नहीं करते थे।०—- "भिक्षुओ! उपदेशका न-प्रत्याहार नहीं करना चाहिये,०दुक्कट०।" 43

#### (४) भिचुणियोंको उपदेश सुननेके लिए न जानेपर दण्ड

उस समय भिक्षुणियाँ (उपदेशके लिये) बतलाये स्थानपर नहीं जाती थीं।०--

''भिक्षुओं ! भिक्षुणियोंको बतलाये स्थानपर न जाना नहीं चाहिये, जो न जाये उसे दुक्कटका दोष हो।'' 44

#### (५) कमरबन्द

उस समय भिक्षुिषयाँ लम्बे कायबंधन (=कमरबंद)को धारण करती थीं। उन्हीकी पोछ (=फासुका) लटकाती थीं। लोग हेरान होते० थे—जैसे कामभोगिनी गृहस्थ-(स्त्रियाँ) ! ०—

"भिक्षुओ ! भिक्षुणियोंको लम्बा काय-बंधन नहीं धारण करना चाहिये, ०दुक्कट० । ०अनु-मित देता हूँ भिक्षुओंको एक फेरा कायबंधनकी, उसकी पोंछ नहीं लटकानी चाहिये, जो लटकावे उसे दुक्कटका दोष हो ।" 45

## (६) सँवारनेके लिए कपळा लटकाना निषिद्ध

उस समय भिक्षुणियाँ वी िल व (=वाँसके बने) पट्टकी पोंछ लटकाती थीं, चर्मपट्टकी०, दुस्स (=थान) पट्ट०, दुस्स-वेणी (=कपड़ेको गूंथकर)०, दुस्स-वट्टी (=झालर०), चोल-पट्ट (=साड़ीका चुनाव)०, चोल-वेणी०, चोल-वट्टी०, मूनकी वेणी०, सूतकी वट्टी०। लोग हैरान० होते थे—-जैसे कामभोगिनी गृहस्थ (स्त्रियाँ)।०—

''भिक्षुओं! भिक्षुणियोंको वीलिव-पट्ट०, चर्म-पट्ट०, दुस्स-पट्ट०, दुस्स-वेणी०, दुम्स-वट्टी०, चोल-पट्ट०, चोल-वेणी०, चोल-वट्टी०, सूतकी वेणी०, सूतकी बट्टीकी पोंछ नहीं लटकानी चाहिये. जो लटकाये उसे दुक्कटका दोप हो।'' 46

## (७) सँवारनेके लिये मालिश करना निषिद्ध

उस समय भिक्षुणियाँ (गायकी जाँघकी) हड्डीसे जाँघको मसलवाती थीं, गायके हनुक (= (--नीचेके जबडेकी हड्डी)से पेंडुलीको थपकी लगवाती थीं, हाथ०, हाथकी मुसुक०, पैर०, पैरके ऊपरी भाग०, ०, जाँघ०, मुख०, दाँतके मसूळेको थपकी लगवाती थीं। लोग हैरान० होते थे—-जैसे काम-भोगिनी गृहस्थ (स्त्रियाँ)! ०—

"॰भिक्षुणियोंको हड्डीसे जाँघको नहीं मसलवाना चाहिये, गायके हनुकसे पेंडुलीको नहीं थपकी लगवानी चाहिये, हाथ॰, हाथकी मुसुक॰, पैरके ऊपरी भाग॰, जाँघ०, मुख॰, दाँतके मसूँळेमें थपकी नहीं लगवानी चाहिये; जो लगवाये उसे दुक्कटका दोष हो।" 47

## (८) मुखके लेप, चूर्ण आदिका निषेध

उस समय ष ड्वर्गी या भिक्षुणियाँ मुखपर लेप करती थीं, मुखकी मालिश करती थीं, मुखपर चूर्ण डालती थीं, मुखको मैनसिलसे लांछित करती थीं, अंगराग (=अबटन) लगाती थीं। लोग हैरान० होते थे—जैसे कामभोगिनी गृहस्थ (स्त्रियाँ)!! ०"०भिक्षुणियोंको मुखपर लेप नहीं करना चाहिये, मुखर्की मालिश नहीं करनी चाहिये, मुख पर चूर्ण नहीं डालना चाहिये, मुखको मैनसिलमे लांछित नहीं करना चाहिये, अंगराज नहीं लगाना चाहिये, ०दुक्कट०।" 48

## (९) अंजन देने, नाच तमाशा, दूकान व्यापार करनेका निपंध

उस समय ष ड्वर्गीया भिक्षुणियाँ अपांग (=आँजन) करती थीं, (कपोलपर) विशेषक (=िच्हन) करती थीं। झरोखेंसे झाँकती थीं। द्वारपर शरीर दिखाती खळी होती थीं। समज्या (=ताच-नाटक) कराती थीं। वेक्या बैठाती थीं। दूकान लगाती थीं। पान-आगार (=शरावखाना) चलाती थीं। मांसकी दूकान करती थीं। मूदपर (रुपया) लगाती थीं। व्यापारमें (रुपया) लगाती थीं। दास रखती थीं। दासी रखती थीं। नौकर (=कर्मकर) रखती थीं। नौकरानी रखती थीं। तिर्यग्योनिवालोंको रखती थीं। हर्रा पाक (पंसारीकी दूकान) पसारती थीं, नमतक (=वस्त्र-खंड) धारण करती थीं। लोग हैरान० होते थे—जैमे कामभोगिनी गृहस्थ (स्त्रियाँ) !०—

"०भिक्षुणियोंको आँजन नहीं करना चाहिये,० नमतक नहीं धारण करना चाहिये;० ०दुक्कट०।" 49

### (१०) बिलकुल नीले, पीले आदि चीवरोंका निषेध

उस समय ष इ व र्गी या भिक्षणियाँ सारे ही नीले वीवरोंको धारण करती थीं, सारे ही पीले , सारे ही लाल , सारे ही मजीठ , सारे ही काले , सारे ही महारंगसे रंगे, सारे ही हल्दीसे रँगे चीवरोंको धारण करती थीं। कटी किनारीवाले , लम्बी किनारीवाले , फूलदार किनारीवाले , फण (की शकल) की किनारीवाले चीवरोंको धारण करती थीं। कंचुक धारण करती थीं, तिरीटक (चबुक्षकी छाल) धारण करती थीं। लोग हैरान होते थे— जैसे कामभोगिनी गृहस्थ स्त्रियाँ!" भगवान्से यह बात कही।—

"॰भिक्षुणियोंको सारे ही नीले चीवरोंको नहीं धारण करना चाहिये, सारे ही पीले॰,०, तिरी-टक नहीं धारण करना चाहिये, ॰दुक्कट०।" ५०

## ( ११ ) भिद्धिणियोंके दायभागी

उस समय एक भिक्षुणीने मरते समय यह कहा—मेरा सामान (चपरिष्कार) संघका हो। वहाँ भिक्षु और भिक्षुणियाँ दोनों विवाद करती थीं—'हमारा होता है, हमारा होताहै।' भगवान्से यह बात कही।—

"यदि भिक्षुओ ! भिक्षुणीने मरते वक्त कहा हो—मेरा सामान संघका हो; तो भिक्षु-संघ उसका मालिक नहीं, भिक्षुणी-संघका ही वह होता है। यदि......शिक्षमाणाने ०। यदि श्रामणेरीने०। यदि भिक्षुओ ! भिक्षुने मरते वक्त कहा हो—मेरा सामान संघका हो; तो भिक्षुणी-संघ उसका मालिक नहीं, भिक्षु-संघका ही वह होता है। यदि श्रामणेरने०। यदि उपासकने०। यदि उपासिकाने० भिक्षु-संघका ही वह होता है।" 51

## ( १२ ) भिच्चको ढकेलनेका निषेध

उस समय एक भूतपूर्व पहलवान स्त्री (=मल्ली) भिक्षुणियोंमें प्रन्नजित हुई थी। वह सळकमें दुर्बल भिक्षुको देख अंसकूट (=दाहिना कंधा खुला जाकट)से प्रहार दे गिरा देती थी। भिक्षु हैरान० होते थे—कैसे भिक्षुणी भिक्षुको प्रहार देगी। भगवान्से यह बात कही।—

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>मिलाओ महावग्ग, चीवरक्खंधक 🗷 (पृष्ठ ३५३) ।

"भिक्षुओ! भिक्षुणी भिक्षुको प्रहार न देवे,० दुक्कट०।० अनुमति देता हूँ, भिक्षुणीको भिक्षु देख दूर हट (उसे) मार्ग देना।" 52

## (१३) भिचुको पात्र खोलकर दिखलाना चाहिये

१—उस समय एक स्त्रीका पित परदेश चला गया था, और उसे जारसे गर्भ हो गया। उसने गर्भ गिराकर (वरावर) घर आनेवाली भिक्षुणीसे यह कहा अच्छा हो आर्थें! इस गर्भको पात्रमें बाहर ले जाओ। तब वह उस भिध्युणीक उस गर्भको पात्रमें रख संघाटीसे ढाँक चली गई। उस समय एक पिडचारिक (=िनमंत्रण न ले सदा भिक्षा माँगकर खानेवाला) भिक्षुने प्रतिज्ञा की थी—मैं जो भिक्षा पहिले पाऊँगा, उसे भिक्षु या भिक्षुणीको बिना दिये नहीं खाऊँगा। तब उस भिक्षुने उस भिक्षुणीको देख यह कहा—

"हन्त भगिनी! भिक्षा स्वीकार कर।"

"नहीं, आर्य ! "

दूसरी बार भी०। तीसरी बार भी उस भिक्ष्ने उस भिक्ष्णीको यह कहा--

"हन्त भगिनी! भिक्षा स्वीकार कर।"

"नहीं, आर्य ! "

"भगिनी! मैंने समारतन (=प्रतिज्ञा)की हैं, मैं जो भिक्षा पहिले पाऊँगा, उसे भिक्षु या भिक्षुणीको बिना दिये नहीं खाऊँगा। हन्त, भगिनी! भिक्षा स्वीकार कर।"

तब उस भिक्षु-द्वारा अत्यन्त बाध्य किये जानेपर उस भिक्षुणीने पात्र निकालकर दिखला दिया—

"देखो आर्य ! पात्रमें गर्भ है। मत किसीसे कहना।"

तव वह भिक्षु हैरान० होता था—-'कैसे भिक्षुणी पात्रमें गर्भ ले जायेगी'। तव उस भिक्षुने भिक्षुओंको यह वात कही। जो वह अल्पेच्छ० भिक्षु०।०—-

"० भिक्षुणीको पात्रमें <mark>गर्भ नहीं</mark> ले जाना चाहिये,० दुक्कट ०।० अनुमति देना हूँ भिक्षुको देख कर भिक्षुणीको पात्र निकालकर दिखलानेकी ।" 53

२—उस ममय पड्वर्गीया भिक्षुणिया भिक्षु देख उलटकर पात्रकी पेंदीको दिखलाती थीं। भिक्षु हैरान० होते थे—०।

भगवान्से यह बात कही--

"० भिक्षुणियोंको भिक्षु देख उलटकर पात्रकी पेंदी नहीं दिखलानी चाहिये,० दुक्कट ०।० अनुमित देता हूँ, भिक्षुणीको भिक्षु देख पात्रको उघाळकर दिखलानेकी, और जो पात्रमें भोजन हो, उसके लिये निमंत्रित करनेकी।" 54

## (१४) पुरुष-ज्यंजन देखनेका निपेध

उस समय श्रावस्तीमें सळकपर पुरुष व्यंजन (=िंटग)फेंका हुआ था। भिक्षुणियां वहे गौरसे देखने लगीं। मनुष्योंने ताना (=उक्कुट्टि) मारा। वह भिक्षुणियाँ (लज्जासे) चुप मूक हो गई। तब उन भिक्षुणियोंने उपश्य (=आश्रम) में जा भिक्षुणियोंसे यह बात कही। जो वह अल्पेच्छ० भिक्षुणियाँ थीं, वह हैरान ० होती थीं—कैसे भिक्षुणियाँ पुरुप-व्यंजनको गौरसे देखेंगी!! तब उन भिक्षुणियोंने भिक्षशों से यह बात कही। भिक्षुओंने भगवान्से यह बात कही।—

भिक्षणियोंको पृरुष-व्यंजन नहीं गौरसे देखना चाहिये,० दुक्कट ०। " 55

## (१५) भित्तुत्र्योंका भित्तुणियोंको परस्पर भोजन देनेमें नियम

१—उस समय लोग भिक्षुओंको भोजन (=आमिप) देते थे। भिक्षु (उस), भिक्षुणियोंको दे देने थे। लोग हैरान ० होते थे—'कैसे भदन्त (लोग) अपने खानेके लिये दिये गये (भोजन)को दूसरे को देंगे!! क्या हम दान देना नहीं जानते?' ०—

"भिक्षुओं! अपने खानेके लिये दिये गये (भोजन)को दूसरेको नहीं देना चाहिये।० दुक्कट ०।" 56

२—-उस समय भिक्षुओंके पास अधिक भोजन (≕आमिप) जमा हो गया था। भगवान्से यह वात कहीं।—-

"० अनुमति देता हूँ, संघको देनेकी।" 57

३--बहुत ही अधिक जमा हो गया था ।०--

"० अनुमति देता हूँ, व्यक्तिके लिये भी देनेकी।" 58

४--उस समय भिक्षुओंको जमा किया भोजन मिला था।०--

"० अनुमित देता हूँ भिक्षुणियोंके जमा किये (पदार्थ)को भिक्षुओंको दिलवाकर खाने की।" 59

५--उस समय लोग भिक्षुणियोंको भोजन देते थे ०।--

"० भिक्षुणियोंको अपने खानेके लिये दिये गये (भोजन)को दूसरेको नहीं देना चाहिये,० दुक्कट ०।"० ७०

६--- "० अनुमति देता हुँ संघको देनेकी।"० бा

७--- '' अनुमति देता हूँ व्यक्तिके लिये भी देनेकी। '' ० 62

८——"० अनुमित देता हूँ भिक्षुओंके जमा किये हुये (पदार्थ)को भिक्षुणियोंको दिलवाकर खानेकी।" 63

# ९५—श्रासन-वसन, उपसम्पदा, भोजन, प्रवारगा, उपोसथ-स्थान, सवारी श्रीर दृत द्वारा उपसम्पदा

## (१) भिच्चत्रोंका भिच्चिण्योंको आसन आदि देना

उस समय भिक्षुओंके पास शयन-आसन (=आसन-ब्रिडीना) अधिक था, भिक्षुणियोंके पास न था।भिक्षुणियोंने भिक्षुओंके पास सन्देश भेजा— ''अच्छा हो भन्ते!आर्य (लोग) हमें कुछ समयके लिये शयन-आसन दें। भगवान्से यह वात कही।—

"० अनुमति देता हूँ भिक्षुणियोंको कुछ समयके लिये शयन-आसन देनेकी।" 64

#### (२) ऋतुमती भिच्चगीके नियम

१—-उस समय ऋतुमती भिक्षुणियाँ गद्दीदार चारपाइयों गद्दीदार चौिकयोंपर बैठती भी लेटती भी थीं। शयन-आसन खुनसे सन जाता था।०—-

"०अन्मति देता हूं आवसथ-चीवर<sup>९</sup>की।" 65

२---(आवसथ-चीवर) खुनसे सन जाता था।०---

"॰ अनुमति देता हूँ आणि-चोळ (=लोहू-सोख) की।" 66

३--आणि-चोळक गिर जाता था ।०---

"० अन्मति देता हूँ, सूतमे बाँधकर उसमे बाँधनेकी ।" 67

४---सूत ट्ट जाता था।०---

"० अनुमति देता हूँ ऐंटे (=संदेल्लिय) कटि-सूत्रकी।" 68

ं ५----उस समय पड्वर्गीया भिक्षणियाँ सर्वदा ही किट-सूत्र धारण करती थी । लोग हैरान ० होते थे----जैस कामभोगिनी गृहस्थ (-स्त्रियाँ)!! ०----

''० भिक्षणियोंको सर्वदा कटिसूत्र नही धारण करना चाहिये,० दुक्कट०। अनुमति देता हूँ ऋतुमतीको कटि-सूत्रकी।'' 69

#### द्वितीय भाणवार (समाप्त) ॥२॥

#### (३) उपसम्पदाके लिये शारीरिक दोषका ख्याल रखना

१—उस समय उपसंपदा प्राप्त (भिक्षुणियाँ)में देखी जाती थीं—निमित्त (=स्त्री चिन्ह) रहित भी, निमित्तमात्रा (=हिजड़िन)भी, आलोहिता भी, ध्रुवलोहिता भी, ध्रुवलोहिता भी, ध्रुवलोला भी, प्राप्त प्र प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्र प्राप्त प्राप्त प्र प्राप्त प्

"॰ अनुमित देता हूँ, उपसम्पदा देते वक्त चौबीस अन्त रायिक (=विघ्नकारक) धर्मी (=वानोंके) पूछनेकी। ७०

"और ऐसे पूछना चाहिये—— १(१) तू निमित्त-रिहत तो नहीं है ? (२) निमित्त-मात्र० ? (३) आलोहिता० ? (४) ध्रुवलोहिता० ? (५) ध्रुवलोहिता० ? (५) ध्रुवलोहिता० ? (६) प्रम्यरन्ती० ? (७) शिखरिणी,० ? (८) स्त्री-पंडक० ? (६) द्वेपृष्ठिक० ? (१०) समिभागा० ? (११) दोनों लक्षणवाली० ? क्या तुझे ऐसी बीमारी है,९ जैमें कि (१२) कोढ़; (१३) गंड (=एक प्रकारका बुरा फोळा); गंड (=एक प्रकारका फोळा); (१८) किलास (=एक प्रकारका बुरा चर्म रोग); (१५) शोध; (१६) मृगी ? (१७) तू मनुष्य है ? (१८) तू स्त्री है ? (१९) तू स्वतंत्र (=अदासी) है; (२०) तू उन्धण है ? (२१) तू राज-भटी (=राजाकी सैनिक स्त्री) तो नहीं है ? (२२) तुझे मात, पिता और पितने अनुमित दी है (भिक्षुणी बननेकी)? (२३) तू पूरे बीस वर्षकी की है ? (२४) तेरे पास पात्रचीवर (संस्थामें) पूरे हैं ? तेरा क्या नाम है ? तेरी प्रवितिनी (=ग्रु०)का क्या नाम है ?"

२---उस समय भिक्षु भिक्षुणियोंके अन्त रायि क धर्मोंको पूछते थे। उपसंपदा चाहनेवाली लजाती थी, चुप हो जाती थीं, उत्तर नहीं दे सकती थी,। भगवान्से यह बात कही।---

"॰ अनुमित देता हूँ, (पिहले) एक (भिक्षुणी-संघ)में उपसंपन्न हुई, (अन्तरायिक दोषोंस) शुद्ध को (फिर) भिक्षु-संघमें उपसंपदा देनेकी।" 71

अ नु शा स न—उस समय अनुशासन न किये ही उपसंपदा चाहनेवालीसे भिक्षु लोग (तेरह) विघ्नकारक वातोंको पूछते थे। उपसंपदा चाहनेवाली चुप हो जाती थीं, मूक हो जाती

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ऋतुकालके उपयोगके लिये कपळा। ैऋतुविकारवाली स्त्रियोंकी संज्ञा। ३मिलाओ महाबग्ग १ु४।६ (पृष्ठ १३२)।

थीं, उत्तर नहीं दे सकती थीं। भगवान्से यह वात कही।---

''भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ, पहले अनुशासन दे (=िसिखा) करके. पीछे अन्तराधिक वाधक बातोंके पूछनेकी।''

वहीं संघके बीचमें अनुशासन करते। उपसंपदा चाहनेवाली (फिर) उसी तरह चुप रह जाती थीं, मूक हो जाती थीं, उत्तर न दे सकती थीं। भगवान्से यह बात कही।--

"भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ, एक ओर ले जाकर विघ्नकारक वातोंके अनुशासन करने-की;और संघके बीचमें पूछनेकी और भिक्षुओ ! इस प्रकार अनुशासन करना चाहिये—पहले उपाध्याय ग्रहण कराना चाहिये।

उपाध्याय ग्रहण करा पात्र - चीवरको बतलाना चाहिये---

"यह तेरा पात्र है, यह संघाटी, यह उत्तरा-संग, यह अन्तरवासक, यह संकिच्चक (=अंगरखा), यह उदक-शाटी (=ऋतु वस्त्र)है। जा उस स्थानमें खळी हो।

तव उस उपसंपदा चाहनेवालीके पास जाकर ऐसा कहना चाहिये।

अमुक नामवाली ! सुनती हो ? यह तुम्हारा सत्यका काल=भूतका काल है। जो जानता है संघके बीच पूछनेपर है होनेपर ''हैं'' करना चाहिये, नहीं होनेपर ''नहीं'' कहना चाहिये। चुप मत होजाना, मूक मत हो जाना, (संघमें) इस प्रकार तुझमें पूछेंगे—

- (१) तु निमित्त-रहित तो नहीं है,०, (२४) तेरे पाम पात्र-चीवर (संग्यामें) पूरे तो हैं? तेरा क्या नाम है? तेरी प्रवर्तिनीका क्या नाम है?
- ३ (उस समय अनुशासिका और उपसंपदा चाहनेवाली दोनों) एक साथ (संघमें) आती थी। (भगवान्से यह बात कही)।——

"भिक्षुओ ! एक साथ नहीं आना चाहिये।" 73

#### उपसम्पदाकी कार्यवाही

''अनुशासिका पहले आकर संघको सूचित करे—

क. आर्यो ! संघ मेरी ( बात ) सुने ! यह इस नामकी इस नामवाली आर्याकी उपसंपदा चाहनेवाली शिष्या है। मैंने उसको अनुशासन किया है। यदि संघ उचिन समझे तो इस नाम-वाली (उपसम्पदा चाहनेवाली) आवे। 'आओ !' कहना चाहिये। (फिर) एक कंधेपर उत्तरा संघ को करवाकर भिक्षुणियोंके चरणोंमें वंदना करवा उकळूँ बैठवा, हाथ जोळवा, उपसंपदा के लिये याचना करवानी चाहिये—

- या च ना (१) आर्ये ! संघसे उपसंपदा माँगती हूँ । आर्ये ! संघ अनुकंपा करके मेरा उद्धार करे ।
  - (२) दुसरी बार भी०।
- (३) तीसरी बार भी याचना करवानी चाहिये—आर्ये ! संघसे उपसंपदा माँगती हूँ। आर्ये ! संघ अनुकंपा करके मेरा उद्धार करे।

(फिर) चतुर समर्थ भिक्षुणी संघको ज्ञापित करे-

भन्ते ! संघ मेरी सुने---

यह इस नामवाली इस नामवाली आर्याकी उपसंपदा चाहनेवाली शिष्या है। यदि संघ उचित समझे तो इस नामवाली ( उम्मेदवार )से विघ्नकारक बातोंको पूछूँ।

सुनती है इस नामवाली ! यह तेरा सत्यका (भूतका) काल है। जो उसे पूछती हूँ।

होनेपर 'है' कहना नहीं होनेपर 'नहीं हैं' कहना। क्या (१) तू निमित्त-रिहत तों नहीं ० तेरे पात्र-चीवर (पूर्ण-संख्यामें) हैं ? तेरा वया नाम है ? तेरी प्रवर्तिनीका क्या नाम है ?

"(फिर) चतुर समर्थ भिक्षुणी संघको सूचित करे-

"क. ज्ञप्ति—आर्ये ! संघ मेरी (बात) सुने, यह इस नामवाली, इस नामवाली आर्याकी उपसंपदा चाहनेवाली (शिष्या), विघ्नकारक बातोंसे शुद्ध है । (इसके) पात्र-चीवर परिपूर्ण हैं। (यह) इस नामवाली (उम्मीदवार) इस नामवाली (भिक्षुणीको) प्रवित्तिनी वना संघसे उपसंपदा चाहती है। यदि संघ उचित समझे तो इस नामवाली (उम्मीदवार)को इस नामवाली (आर्या)के उपाध्यायत्वमें उपसंपदा दे-—यह सूचना।

"ख. अनुश्रावण—(१) आर्य ! संघ मेरी सुने । यह इस नामवाली इस नामवाली आर्याकी उपसंपदा चाहनेवाली शिप्या अन्तराधिक वातोंमे परिशुद्ध है, (इसके) पात्र-चीवर परिपूर्ण हैं। (यह) इस नामवाली उम्मीदवार इस नामवाली (आर्या)के उपाध्यायत्वमें उपसंपदा चाहती है। संघ इस नामवाली (उम्मीदवार)को इस नामवाली (आर्या)के उपाध्यायत्वमें उपसंपदा देता है। जिस आर्याको इस नामवाली (उम्मीदवार)की इस नामवाली (आयुप्मान्)के उपाध्यायत्वमें उपसंपदा पसंद है वह चुप रहे। जिसको पसंद नहीं है वह बोले। (२) दूसरी बार भी इसी वात को कहता हूँ—आर्ये! संघ मेरी सुने ०। (३) तीसरी बार भी इस बातको कहती हूँ—आर्ये! संघ मेरी सुने ० जिसको पसंद नहीं है वह बोले।

ग. धारणा—-''इस नामवाली (उम्मीदवार)को इस नामवाली (आर्या)के उपाध्यायत्वमें उपसंपदा संघने दी । संघको पसंद है, इसलिये चुप है—-ऐसा मैं इसे धारण करती हूँ।''

(४) उसी वक्त उसे लेकर भिक्षु-संघके पास जा एक कंधेपर उत्तरा-संग करवा भिक्षुओंके चरणोंमें वन्दना करवा उकळूँ बैठवा हाथ जोळवा उपसंपदा मँगवानी चाहिये——

या च ना——''(१) आर्थो ! मैं इस नामवाली इस नामवाली आर्थाकी उपसंपदापेक्षी (=िशप्या), एक ओर (भिक्षुणी-संघमें) उपसंपदा पाई, भिक्षुणी-संघमें (पूछे गये अन्तरायिक दोपोंसे) शुद्ध हूँ। आर्थसंघमें मैं उपसंपदा माँगती हूँ। आर्थ-संघ अनुकंपा करके मेरा उद्धार करे। (२) दूसरी बार भी, आर्थो! में इस नामवाली ।

''तीसरी बार भी, आर्यो! मैं इस नामवाली ।'' तब चतुर समर्थ भिक्षु संघको सूचित करे— ज्ञप्ति । प्र० द्वि जृ अनुश्रावण । फिर चतुर समर्थ भिक्ष्—पसंद नहीं है वह बोले ।

ग. (धारणा)——"इस नामवाली (उम्मेदवार)को इस नामवाली आर्याके प्रवर्तिनीत्वमें संघने उपसंपदा दी। संघको पसंद है, इसलिये चुप है—ऐसा मैं इसे धारण करता हूँ।"

५—उसी समय (समय जाननेके लिये) छाया नापनी चाहिये। ऋनुका प्रमाण बनलाना चाहिये। विनका भाग बतलाना चाहिये। संगी ति वितलानी चाहिये। भिक्षुणियोंको कहना चाहिये—'इसे तीन निश्चय अगेर आठ अकरणीय बतलाओ।'

#### (४) भोजनसे उठनेके नियम

१—–उस समय भिक्षुणियाँ भोजनके समय आसनपर (सूत्रोंका) संगायन (≔साथ

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup>छाया, ऋतु और दिनका भाग इन तीनोंको इकट्ठा करनेको संगीति कहते हैं। <sup>२</sup>महावग्ग पृष्ठ १३४-३५ (वृक्षके नीचे निवासको छोळकर)।

मिलकर स्वर सहित पाठ) करती समय विताती थीं। भगवान्से यह बात कही—

"० अनुमति देता हूँ आठ भिक्षुणियोंको बृद्धपनके अनुसार वाकीको आनेक क्रमके अनुसार (उठनेकी)।'' 76

२—उस समय भिक्षुणियाँ —भगवान्ने आठ भिक्षुणियोंको वृद्धपनके अनुसार और बाकीको आनेके क्रमके अनुसार (उठनेकी) आज्ञा दी है—(सोच) सभी जगह आठ ही भिक्षुणियाँ वृद्धपनके अनुसार प्रतीक्षा करती थी, और बाकी आनेके क्रमके अनुसार (चली जाती थी)! भगवान्से यह बात कही।—

"० अनुमति देता हूँ, भोजनके समय आठ सिक्ष्णियोंको बृद्धपनके अनुसार और वाकीको आनेके क्रमके अनुसार । और सब जगह बृद्धपनके अनुसार प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये,० दुक्कट ।" 77

## (५) प्रवारणाके नियम

?--उस समय भिक्षुणियाँ प्रवारणा<sup>9</sup> नहीं करती थीं।०---

"० भिक्षुणियोंको प्रवारणा-न-करना नहीं चाहिये, जो प्रवारणा न करे उसका धर्मके अनुसार (दंड) करना चाहिये।" 78

२--० भिक्षुणियाँ अपनेमें प्रवारणा करके भिक्षु-संघमें प्रवारणा नहीं करती थीं 1०--

"० भिक्षुणियोंका अपनेमें प्रवारणा करके भिक्षुमंघमें प्रवारणा न करना ठीक नहीं; जो न करे उसे धमके अनुसार (दंड) करना चाहिये ।" 79

३--- भिक्षुणियोंने भिक्षओंके साथ एक समय प्रवारणा करते कोलाहल किया। ---

" ० भिक्षुणियोंको भिक्षुओंके साथ एक समय प्रवारणा नहीं करनी चाहिये; ० दुक्कट ० ।" ४०

४—० भिक्षुणियाँ भोजनसे पहिले प्रवारणा करती थी, (उसमें उन्होंने भोजनके) कालको बिता दिया ।०—

"० अनुमति देता हूँ, भोजनके बाद प्रवारणा करनेकी।" 81

५--भोजनके बाद प्रवारणा करते विकाल हो गया ।०--

"० अनुमित देता हूँ, आज (अपने संघमें) प्रवारणा करके कल भिक्षु-संघमें प्रवारणा करने-की।"82

### (६) प्रतिनिधि भेज भिज्ज-सङ्घमें प्रवारणा

उस समय सारे भिक्षुणी-संघने (भिक्षुमंघमें जा) प्रवारणा करते कोलाहल किया।०—

"० अनुमति देता हूँ, भिक्षुणी-संघकी ओरसे भिक्षु-संघमें प्रवारणा करनेके लिये एक चतुर समर्थ भिक्षुणीको चुननेकी ।" 83

''और इस प्रकार चुनाव (=संमंत्रण) करना चाहिये—पिहले उस भिक्षुणीसे पूछकर चनुर समर्थ भिक्षुणी संघको सूचित करे—

"क. ज्ञ प्ति—'आर्या संघ! मेरी सुने—यदि संघ उचित समझे, तो भिक्षुणी-संध्की ओरसे भिक्षु-संघमें प्रवारणा करनेके लिये इस नामवाली भिक्षुणीको चुने—यह मूचना है।

''ख. अनुश्रावण--(१) 'आर्या संघ! मेरी सुने--संघ भिक्षुणी-संघनी ओरसे भिक्षु-संघमें

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>मिलाओ महावग्ग, प्रवारणा-स्कन्धक (पृष्ठ १८५) ।

प्रवारणा करनेके लिये इस नामवाली भिक्षुणीको चुन रहा है, जिस आर्याको पसंद हो, वह चुप रहे; जिस आर्याको पसंद न हो वह बोले।

- "(२) दूसरी बार भी, आर्या संघ! मेरी सुने--०।
- ''(३) 'तीसरी वार भी, आर्या सघ ! मेरी सुने--०।

''ग. क्षा र णा—'संघने भिक्षुणी-संघकी ओरसे भिक्षु-संघर्षे प्रवारणा करनेके लिये इस नामवाली भिक्षुणीको चुन लिया । संघको पसंद हैं, इसलिये चुप है—ऐसा मै इसे घारण करती हूँ' ।''

वह बुनी गई (=सम्मत) भिक्षुणी भिक्षुणी-संघको (साथ) ल भिक्षु संघके पास जा, उत्तरा-मंगको एक कंधेपर कर भिक्षअंकि चरणोंमें वन्दनाकर, उकळूं बैट हाथ जोळ ऐसे कहे—

- (१) "आर्यो ! भिक्षणो-संघ देखे, सुने, और शंका किये (सभी दोर्पोके लिये) भिक्षु-संघके पास प्रवारणा करता है। आर्थो ! कृपा करके भिक्षु-संघ भिक्षुणी-संघको (उसके दोप) कहे, देखनेपर (वह उसका) प्रतिकार करेगा।
  - "(२) दूसरी बार भी, आर्थो ! भिक्षणी-संघ देखे०।
  - "(३) तीमरी बार भी, आर्थो ! भिक्षणी-संघ देखे०।"

#### (७) उपोसथ स्थगित करना

उस समय भिक्षुणियाँ भिक्षुओं के उपोसथको स्थिगित करती थीं, प्रवारणा स्थिगित करती थीं, बात मारती (=सवचनीय करती) थीं, अनु वा द (=िनन्दा) प्रस्थापित करती थीं, अवकाश करवाती थीं, दोपारोप करती थीं, स्मरण दिलाती थीं।०——

"० भिक्षृणियोंका भिक्षुओंका उपोसथ स्थिगत नहीं करना चाहिये (उनका) स्थिगत किया न स्थिगत किया होगा, स्थिगत करनेवालीको दुक्कटका दोप होगा। प्रवारणा स्थिगत नहीं करनी चाहिये०, वात नहीं मारनी चाहिये०, अनुवाद प्रस्थापित नहीं करना चाहिये०, अवकाश नहीं करवाना चाहिये०, दोपरोग नहीं करना चाहिये०, स्मरण नहीं दिलाना चाहिये, स्मरण दिलाया भी न-स्मरण-दिलाया होगा, स्मरण दिलानेवालीको दुक्कटका दोप होगा।" 84

उस समय भिक्षु भिक्षुणियोंके उपोसथको स्थगित करते थे,०, स्मरण दिलाते थे।०--

"० अनुमित देता हूँ, भिक्षुओंको भिक्षुणियोंके उपोसथको स्थिगित करनेकी, स्थिगित किया ठीक स्थिगित किया (समझा) जायेगा, और स्थिगित करनेवालेको दोष नहीं होगा; ० स्मरण दिलानेकी, स्मरण दिलाया ठीकसे स्मरण दिलाया (समझा) जायेगा, और स्मरण दिलानेवालेको दोष नहीं होगा।" 85

#### (८) सवारोके नियम

- १—–उस समय ष इ व र्गी या भिक्षुणियाँ स्त्रीयुक्त दूसरे पुरुषवाले, पुरुषयुक्त दूसरी स्त्रीवाले यान (-सवारी)मे जाती थीं । लोग हेरान ० होने थे—–जैसे गंगाका भेला (≕गंगामहिया) । भगवान्से यह वात कही—
  - " ० भिक्षुणीको यानसे नहीं जाना चाहिये, जो जाये उसे धर्मानुसार (दंड) करना चाहिये ।" 86 २—-० एक भिक्षुणी बीमार थी, पैरसे नहीं चल सकती थी ।०—-
  - " ० अनुमति देना हूँ, बीमारको यानकी।" 87

तब भिक्षुणियोंको यह हुआ—क्या स्त्री-युक्त (यान)की या पुरुष-युक्त (यान)की ? भगवान्से यह बात कही ।—

" ॰ अनुमित देता हूँ, स्त्री-युक्त, पुरुष-युक्त (और) हत्थवट्टक (=हाथसे खींचे)की।" 88 ३—उस समय एक भिक्षुणीको यानके उद्घात (=झटका)से बहुत अधिक कष्ट हुआ।०" ॰ अनुमति देता हूँ, शिविका, (और) पाटंकी (=पालकी)की ।" 89 (९) दूत भेजकर उपसम्पदा

१—उस समय अड्ढ का सी (= आढच-काशी, काशी देशकी धानक) गणिका भिक्ष्णियों अं प्रम्नजित हुई थी। वह भगवान्के पास जा उपसम्पदा पानेकी इच्छासे श्रा व स्ती जाता चाहती थी। बदमाशों (=धूर्तों)ने सुना—आढच का शी गणिका श्रावस्ती जाता चाहती है। वह मार्गमें जा लगे। आढचकाशी गणिकाने सुना—मार्गमें बदमाश लगे हैं। उसने भगवान्के पास दूत भेजा—'मैं उपसम्पदा लेना चाहती हूँ, मुझे क्या करना चाहिये?'

तव भगवान्ने इसी संबंधमें इसी प्रकरणमें धार्मिक कथा कह भिक्षुओंको संबोधित किया— "भिक्षुओ ! अनुमति देता हुँ, दूत द्वारा उपसम्पदा देनेकी ।" 90

२--भिक्ष-दूत भेजकर उपसम्पदा करते थे।०---

"भिक्षुओ! भिक्षु-दूत भेजकर उपसम्पदा नहीं देनी चाहिये, ० दुक्कट ० ।" 9 I

३---शिक्षमाणा-दूत भेजकर०।

४--श्रामणेर-दूत भेजकर ०।

५--श्रामणेरी-दूत भेजकर ०।

६---मूर्ख अजान दूतको भेजकर उपसम्पदा करते थे।०---

"भिक्षुओ ! मूर्ख अजान दूतको भेजकर उपसम्पदा नहीं करनी चाहिये, ० दुक्कट ० । भिक्षुओ ! अनुमित देता हूँ, चतुर समर्थ भिक्षुणीको दूत (बना) भेजकर उपसम्पदा देनेकी । 92

"उस भिक्षुणी-दूतको संघके पास जाकर एक कंधेपर उत्तरासंग कर भिक्षुओंके चरणोंमें वन्दना कर उकळूँ बैठ हाथ जोळ ऐसा कहना चाहिये—"(१) आर्यो ! इस नामवाली (भिक्षुणी)की इस नाम-वाली उपसम्पदा चाहनेवाली हैं। एक ओरसे उपसम्पदा पा चुकी, भिक्षुणी-संघमें (दोषोंसे) शुद्ध है। वह किसी अन्तराय (=विध्न)से नहीं आ सकती। (वह) इस नामवाली संघसे उपसम्पदा माँगती है। आर्यो ! कृपा करके संघ उसका उद्धार करे।

- ``(२) आर्यो ! इस नामवाली  $\circ$  । दूसरी बार भी इस नामवाली संघसे उपसम्पदा माँगती है ।
- "(३) आर्यो ! इस नामवाली । तीसरी बार भी ०।

"तब चतुर समर्थ भिक्षु संघको सूचित करे-

''क. ज्ञप्ति०। ख. अनुश्रावण०। ग. धारणा०।

''उसी समय (समय जाननेके लिये) छाया नापनी चाहिये० <sup>१</sup>।०—-इसे तीन निश्रय और आठ अ-करणीय बतलाओ।''

# ९६-अरएयवास निषेध, मित्नुणी-विहारका निर्माण, गर्भिणी प्रव्रजिताकी सन्तानका पालन, दिण्डताको साथिनी देना, दुबारा उपसम्पदा, शौच-स्नान

(१) अरण्यवासका निषेध

उस समय भिक्षुणियाँ अरण्य (=जंगल)में वास करती थीं ! बदमाश बलात्कार करते थे 10---

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> देखो पृष्ठ ५३४।

"० भिक्षुणियोंको अरण्यमें नहीं वास करना चाहिये, ० दुक्कट ० । ं 93

## (२) भिच्चुणी-विहार वनवाना

१—-उस समय एक उपासकने भिक्षुणी-संघको उ हो सि त (=छप्पर) दिया। भगवान्से यह बात कही।—-

" ० अनुमति देता हँ, उद्दोसितकी ।" 94

२-- उद्दोसित ठीक नहीं होता धान--

"० अनुमति देता हॅ उपध्य (=भिक्षुणी-आध्रम)की।" 95

?---उपथय ठीक नहीं होता था ।०---

"० अरुमति देता हूँ, नवकर्म (≕उमारत दनानेका काम)की ।" 96

४--- नवकर्म ठीक नहीं होता था ।०---

" ० अनुमति देता हूँ, व्यक्तिगत भी करनेकी।" 97

#### (३) गर्भिग्गो प्रज्ञजिताकी सन्नानका पालन

१—उस समय एक आसन्नगर्भा स्त्री भिक्षुणियोंमें प्रत्रजित हुई थी, प्रत्रजित होनेपर उसे गर्भोत्यान (=प्रसव काल) हुआ । तब उस भिक्षुणीको यह हुआ—मुझे इस बच्चेके साथ कैसा करना चाहिये? भगवान्से यह बात कही।—

'' ० अनुमति देता हूँ, जब तक वह बच्चा सयाना हो जाये तब तक पोसनेकी।'' 98

२—तव उस भिक्षुणीको यह हुआ—में अकेली रह नहीं सकती, और दूसरी भिक्षुणी वच्चेके साथ नहीं रह सकती, कैसे मुझे करना चाहिये ?' ०—

" ० अनुमति देता हूँ, उस भिक्षुणीको साथिन होनेके लिये एक भिक्षुणीको चुनकर देनेकी । 99 "और भिक्षुओ ! इस प्रकार चुनना (--संमंत्रण करना) चाहिये—–

क. ज्ञ प्ति—''आर्या संघ मेरी मुने, यदि संघ उचित समझे, तो संब इस नामवाली भिक्षणीका साथी होनेके लिये इस नामकी भिक्षणीको चुने।—यह सूचना है।

ख. अनु था व ण०।

ग. था र णा—"संघने इस नामवाली भिक्षुणीकी साथिन होनेके लिये इस नामवाली भिक्षुणीको चुन लिया । संघको पसंद है, इसलिये चुप है—ऐसा में इसे धारणा करनी हैं ।''

३—तब उस साथिन भिक्षुणीको यह हुआ--मुझे इस बच्चेके साथ कैसे करना चाहिये।०--

"० एक घरमें रहना छोळ, अनुमति देता हूँ, जैसे दूसर पुरुषके साथ वर्तना चाहिये, वैसे उस वच्चेके साथ वर्तनेकी।" 100

### (४) मानत्त्वचारिणीको साथिन देना

उस समय एक भिक्षुणी गुर-ध मं  $^{4}$ का दोप करके मानत्वचारिणी हुई थी। तब उस भिक्षुणीको यह हुआ—'मैं अकेली नहीं रह सकती, और दूसरी भिक्षुणी मेरे साथ नहीं वास कर सकती, मुझे कैसे करना चाहिये?' भगवान्से यह बात कही।—

" ० अनुमति देता हूँ, उस भिक्षुणीकी साथिन होनेके लिये एक भिक्षुणीको चुनकर देनेकी। 101 "और भिक्षुओ! इस प्रकार चुनना चाहिये——० ।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>देखो आठ गुरु-धर्म चुल्ल १०∫१।२ पृष्ठ ५२०-२१।

ग. घा र णा—''संघने इस नामवाली भिक्षुणीकी साथिन होनेके लिये इस नामवाली भिक्षुणीको चुन लिया। संघको पसंद है, इसलिये चुप है—ऐसा मैं इसे धारण करती हूँ।''

## (५) दुबारा उपसम्पन्।

- १—उस समय एक भिक्षुणी (भिक्षुणीकी) शिक्षाको त्याम गृहस्य वन गई । वह किर आकर भिक्षुणियोंसे उपसंपदा माँगने लगी। भगवान्से यह टाल कही।—
- " ॰ भिक्षुणियोंका (कोई दूसरा) शिक्षाका परित्याग नहीं, जभी उसने वेप छोळा, उसी समय वह अ-भिक्षुणी हो गई।" 102
- ्—उस समय एक भिक्षुणी अपने आवास (=आध्रम)को छोळ तीर्थायतन (=दूसरे मत-वारोंके स्थानपर) चली गई। उसने फिर लोट आ भिक्षुणियोंसे उपसंपदा माँगी।०—
- " ॰ जो भिक्षुणी अपने आवासको छोड़ तीर्थायतनमें कर्री भई, फिर आनेपर उसे उपसम्पदा न देनी चाहिये।" 103

## (६) पुरुषों द्वारा अभिवादन केशच्छेदन आदि

उस समय भिक्षुणियाँ पुरुषों द्वारा अभिवादन, केशच्छेदन, नख-च्छेदन, घावकी दवा करानेमें संकोच कर नहीं सेवन करती थीं 10——

"० अनुमति देता हँ, सेवन करनेकी।" 104

## (७) बैठनेके नियम

उस समय भिक्षुणियाँ पलथी मारकर बैठे पाष्टिण (=एळी)के स्पर्शका स्वाद लेती थीं।०—
"० भिक्षुणियोंको पलथी मारकर बैठे पाष्टिणके स्पर्शका स्वाद नहीं लेना चाहिये, ० हुक्कट०।" 105
उस समय एक भिक्षुणी दीमार थी, पलथी मारकर बैठे बिना उसे आराम न मिलता था।०—
"० अनुमति देता हुँ, बीमार भिक्षुणीको आधी पलथीकी।" 106

## (८) पाखानेके नियम

उस समय भिक्षुणियाँ पाखानेमें शौच जाती थीं, षड्वर्गीया भिक्षुणियाँ वहीं गर्भ गिराती थीं ।०—
" ० भिक्षुणियोंको पाखानेमें शौच नहीं जाना चाहिये. ० दुक्कट ० । अनुमति देता हूँ, नीचे
(भूमिपर) खुले और अपरसे छाये (स्थानमे) शौच जानेकी।" 107

### (९) स्नानके नियम

- १—-उस समय भिक्षुणियाँ (स्नानके सुगंधित) चूर्णसे नहाती थी। लोग हैरान० होते थे—-जैसे कामभोगिनी स्त्रियाँ 1०—-
  - " ० भिक्षुणीको चूर्णसे नहीं नहाना चाहिये, ०दुक्कट० । अनुमति देता हूँ कुक्कुस मिट्टीकी ।" 108
- २—उस समय भिक्षुणियाँ वासित (चसुगंधित) मिट्टीसे नहाती थीं। लोग हैरान ० होते थे—जैसे कामभोगिनी गृहस्थ स्त्रियाँ ! ०—
- " ० भिक्षुणीको वासित मिट्टीसे नहीं नहाना चाहिये,०दुक्कट० । अनुमित देता हूँ स्वाभाविक मिट्टीकी ।" 109
  - ३---उस समय भिक्षुणियोंने जन्ताघरमे नहाते वक्त कोलाहल किया।०---
  - " ० भिक्षुणियोंको जन्ताघरमें नहीं नहाना चाहिये, ०दुक्कट०।" 110
  - ४---उस समय भिक्षुणियाँ उलटी घार नहाती थीं, और घाराके स्पर्शका स्वाद लेती थीं।०---

" ॰ भिक्षुणियोंको उलटी घार नहीं नहाना चाहिये, ॰ दुक्कट॰ ।" III

५--उस समय भिक्षुणियाँ बेघाट नहाती थीं, बदमाश बलात्कार करते थे।०--

"० भिक्ष्णियोंको बेघाट नहीं नहाना चाहिये, ०दुवकट०।" 112

६—उस समय भिक्षुणियाँ मर्दाने घाटपर नहाती थीं, लोग हैरान० होते थें—जैसे कामभोगिनी गृहस्थ (स्त्रियाँ) ! ०—

" • भिक्षुणियोंको मर्दाने घाटपर नहीं नहाना चाहिये, जो नहाये उसे दुक्कटका दोप हो। भिक्षुओ ! अनुमति देता  $\vec{g}$  महिलातीर्थ (=जनाने घाट)पर नहानेकी।" x=3

तृतीय भाणवार समाप्त ॥ ३ ॥

दशम भिक्खुनी-क्लन्धक समाप्त ॥१०॥

## ११-पंचशतिका-स्कंधक

१—प्रथम संगीतिकी कार्यवाही। २—निर्वाणके समय आनंदकी भूल। ३— आयुज्यान् पुराण-का संगीति पाठकी पाबंदीसे इन्कार। ४—छन्नको ब्रह्मदंड और उदयनको उपदेश।

# §१-प्रथम संगीतिको कार्यवाही

### १---राजगृह

तब आयुष्मान् महा का श्यप ने भिक्षुओंको संबोधित किया। आव्सो ! एक समय मैं पाँच सौ भिक्षुओंके साथ पा वा और कुसी ना रा के बीच रास्तेमें था। तब आवुसो ! मार्गसे हटकर मैं एक वृक्षके नीचे बैठा। उस समय एक आ जी वक कुसीनारासे मंदारका पुष्प लेकर पावाके रास्ते में जारहा था। आवुसो ! मैंने दूरसे ही आजीवकको आते देखा। देखकर उस आजीवकसे यह कहा — "आवुस ! हमारे शास्ताको जानते हो ?"

"हाँ आवुसो ! जानता हूँ, आज सप्ताह हुआ, श्रमण गौत म परिनिर्वाणको प्राप्त हुआ। मैंने यह मन्दारपुष्प वहींसे लिया है।" आवुसो ! वहाँ जो भिक्षु अवीत-राग (=वैराग्य वाले नहीं) थे; (उनमें) कोई-कोई बाँह पकळकर रोते थे 'कटे पेळके सदृश गिरते थे, लोटते थे—'भग-वान् बहुत जल्दी परिनिर्वाणको प्राप्त हो गये'। किन्तु जो वीतराग भिक्षु थे, वह स्मृति-सम्प्रजन्यके साथ स्वीकार (=सहन)करते थे—संस्कार (=कृत वस्तुयें) अनित्य है, वह कहाँ मिलेगा ०।'

'उस समय आवुसो ! सुभद्र नामक एक वृद्ध प्रव्रजित उस परिषद्में बैठा था। तब वृद्ध प्रव्रजित सुभद्रने उन भिक्षुओंको यह कहा—-'मत आवुसो ! मत शोक करो, मत रोओ। हम सुयुक्त हो गये उस महाश्रमणसे पीळित रहा करते थे। यह तुम्हें बिहित नहीं है। अब हम जो चाहेंगे सो करेंगे, जो नहीं चाहेंगे उसे न करेंगें। ''अच्छा हो आवुसो ! हम धर्म और विनय का संगान (=साथ पाठ) करें, सामने अधर्म प्रकट हो रहा है, धर्म हटाया जा रहा है, अविनय प्रकट हो रहा है, विनय हटाया जा रहा है। अधर्मवादी बलवान् हो रहे हैं, धर्मवादी दुर्बल हो रहे हैं, विनय-वादी हीन हो रहे हैं।"

"तो भन्ते ! (आप) स्थविर भिक्षुओंको चुनें।" तब आयुष्मान् महाका श्यप ने एक कम पाँचसौ अर्हत् चुने। भिक्षुओंने आयुष्मान् महाकाश्यपसे यह कहा—

"भन्ते ! यह आनन्द यद्यपि शैक्ष्य (अन्-अर्हत्) हैं, (तो भी) छंद (=राग) द्वेष, मोह, भय, अगित (=बुरे मार्ग) पर जानेके अयोग्य हैं। इन्होंने भगवान्के पास बहुत धर्म (=सूत्र) और विनय प्राप्त किया है, इसिलये भन्ते ! स्थिवर आयुष्मान्को भी चुन लें।"

तब आयुष्मान् महाकाश्यपने आयुष्मान् आनन्दको भी चुन लिया। तब स्थविर भिक्षुओंको यह हुआ—'कहाँ हम धर्म और विनयका संगायन करें ?' तब स्थविर भिक्षुओंको यह हुआ—

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>मिलाओ महापरिनिब्बाणसुत्त ( दीघनिकाय ) भी ।

#### (१) राजगृहमें संगीति करनेका ठहराव

"राजगृह महागोचर (=समीपमें बहुत बस्तीवाला) बहुत शयनासन (=वास-स्थान) वाला है, क्यों न राजगृहमें वर्षाबास करते हम धर्म और विनयका संगायन करें। (लेकिन) दूसरे भिक्षु राजगृह मत जावें"। तब अायुष्मान् महाकाश्यपने संघको ज्ञापित किया—

ज्ञ प्ति—"आबुसो! संघ सुने, यदि संबको पसन्द है, तो संब इन पाँचसौ भिक्षुओंको राजगृहमें वर्षा-वास करते धर्म और विनय संगायन करनेकी संमति दे। और दूसरे भिक्षुओंको राजगृहमें नहीं वसने की।" यह ज्ञप्ति (=सूचना) है।

अतृ श्रावण—— भन्ते ! संय मुते, यदि संघको पसन्द है० । जिस आयुष्मान्को इन पाँचसी भिक्षुओंका. ० नंगायन करना, और दूसरे भिक्षुओंका राजगृहमें वर्षावास न करना पसंदहो, वह चुप रहे; जिसको नही पसंदहो, वह बोले ।

''दूसरी बार भी०।

''तीसरी वार भी०।

धारणा—"मध्दन पाँचमी भिक्षुओंकि तथा दूसरे भिक्षुओंके राजगृहमें याम न करनेसे सहमत है, संघको पसंद हैं, इसिलिये चुप हैं!—यह धारण करता हूं।"

तब स्थविर भिक्षु ! धर्म और विनयके संगायन करनेके लिये राजगृह गर्थ। तब स्थविर भिक्षुओंको हुआ—

'आबुसो <sup>!</sup> भगवान्ने टूटे फूटेकी मरम्मत करनेकी कहा है। अच्छा आबुसो ! हम प्रथम मासमें टूटे फूटेकी मरम्मत करें, दूसरे सासमें एकत्रित हो धमे और विनयका संगायन करें।'

तव स्थविर भिक्षुओंने प्रथम मासमें टूटे फुटेकी सरम्मत की।

आयुष्मान् आ न न्द नें—'वैठक (=सिश्चपात) होगी, यह मेरे लिये उचित नहीं, कि में शैक्ष्य रहते ही वैठकमें आऊँ' ( सोच ) बहुत रात तक काय-स्मृतिमें विताकर, रातके भिनसारको लेटनेकी इच्छासे शरीरको फैलाया, भूभिसे पैर उठ गये, और बिर तकियापर न पहुंच सका । इसी बोचमें चित्त आसवों (=चित्तमलों)से अलग हो, सुवत होगया । तब आयुष्मान् आनन्द अर्हत् होकर हो बैठकमें गये ।

## (२) उपालिसे विनय पूछना

आयुष्मान् म हा का स्य प ने संघको ज्ञापित किया-

''आवुसो ! संघ सुने, यदि संघको पसंद है तो मै उपालिसे विनय पूछूँ ?''

आयुष्मान् उपालिने भी संघको ज्ञापित किया—

" $^{9}$ भन्ते ! संघ सुने यदि संघको पसंद है, तो मैं आयुप्मान् महाकाश्यपसे पूछे गये विनयका उत्तर दूँ ?"

अव आयुष्मान् महाकाश्यपने आयुष्मान् उपालिको कहा-

''आवुस ! उपालि ! रेप्रथम-पाराजिका कहाँ प्रज्ञप्त की गई ?'' ''राजगृहमें भन्ते !''

''किसको लेकर ?'' ''सु दि न्न कलन्द-पुत्तको लेकर।''

''किस बातमें ?'' ''मैथुन-धर्ममें ।''

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> उस संघमें सभी महाकाञ्यपसे पीछेके बने भिक्षु थे; इसल्यिये 'आवुस' कहा । <sup>२</sup>यहाँ उस संघमें महाकाञ्यप उपालिसे बड़े थे, इसल्यिये 'भन्ते' कहा ।

तव आयुष्मान् महाकाश्यपने आयुष्मान् उपा लिको प्रथम पाराजिकाकी वस्तु (=कथा)भी पूछी, निदान (=कारण)भी पूछा, पुद्गल (=व्यक्ति)भी पूछी, प्रक्रांत (=विधान)भी पूछी, अनुप्रक्रित (=संबोधन)भी पूछी, आपक्ति (=दोप-दंड)भी पूछी, अनुप्रक्रित (=संबोधन)भी पूछी, आपक्ति (=दोप-दंड)भी पूछी, अनुप्रक्रित (=संबोधन)भी पूछी।

"आवुस उपालि ! <sup>९</sup>द्वितीय-पाराजिका कहाँ प्रज्ञापित हुई ?" 'राजगृहर्से भन्ते ! "

''किसको लेकर ?'' ''धनिय कुंभकार-पुत्रको।''

"किस वस्तुमें ?" "अदत्तादान (=चोरी )में ।"

तव आयुष्मान् महाकाश्यपने आयुष्मान् उपालिको द्वितीय पाराजिकाकी व स्तु (=कथा) भी पूछी, निदान भी० अनापत्ति भी पूछी।—

''आवुस उपाली ! कृतिय पाराजिका कहाँ प्रज्ञापित हुई ?'' ''वैशालिमें, भन्ते ।''

''किसको लेकर ?'' ''बहुतसे भिक्षुओंको लेकर।''

''किस वस्तुमें ?''

''मनुष्य-विग्रह (=नर-हत्या)के विषयमें।''

तव आयुष्मान् महाकाश्यपने० ।---

''आवुस उपालि ! चतुर्थे पाराजिका कहाँ प्रज्ञापित हुई ?'' ''वैशालीमें भन्ते !''

''किसको लेकर ?'' ''वग्गु-मुदा-तीरवासी भिक्षुओंको लेकर :''

''किस वस्तुमें ?'' ''उत्तर-मनुष्य-धर्म (=दिव्य-शक्ति ) में ।''

तव आयुष्मान् काश्यपने० । इसी प्रकारसे दोनों ( भिक्षु, भिक्षुणी )के विनयोंको पूछा । आयुष्मान् उपास्ति पूछेका उत्तर देते थे ।

## (३) त्रानन्द्सं सूत्र पूछना

तब आयुष्मान् महाकाश्यपने संघको ज्ञापित किया-

''आवुसो ! संघ मुझे सुने । यदि संघको पसन्द हो, तो मैं आयुष्मान् आनन्दको धर्म ( = सूत्र ) पूछूँ ?''

तब आयुप्मान् आ न न्द ने संघको ज्ञापित किया-

''भन्ते ! संघ मुझे सुने । पिंद संघको पसन्द हो, तो मैं आयुष्मान् महाकाश्यपसे पूछे गये धर्मका उत्तर दूँ ?"

तब आयुष्मान् महाकाश्यपने आयुष्मान् आनन्दसे कहा-

''आवुस आनन्द ! 'त्रह्म जा ल' ३ ( सूत्र )को कहाँ भाषित किया ?''

''राजगृह और नालन्दा के बीचमें, अम्बल ट्विका के राजागारमें।''

''किसको लेकर?"

''सुप्रिय परिव्राजक और ब्रह्मदत्त माणवकको लेकर ।''

तब आयुष्मान् महाकाश्यपने 'ब्रह्मजाल'के निदानको भी पूछा, पुद्गलको भी पूछा।

''आवुस आनन्द! ' सा म ञ्ञा (=श्रामण्य) फल'को कहाँ भाषित किया ?''

"भन्ते! राजगृहमें जी व क म्ब-वनमें।"

''किसके साथ?''

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>देखो बुद्धचर्या पृष्ठ ३०८।

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup>दीघनिकायका प्रथम सूत्र ।

''अ जा त-श त्रु वैदेहिपुत्र के साथ।''

तब आयुष्मान् महाकाश्यपने 'सामञ्ञ-फल'-सुत्तके निदानको भी पूछा, पुद्गलको भी पूछा । इसी प्रकारसे पाँचों निकायोंको पूछा; पूछे पूछेका आयुष्मान् आनन्दने उत्तर दिया ।

# §२-निर्वाणके समय श्रानन्दकी भूल

### (१) छोटे छोटे भिज्ज-नियमोंका नाम न पूछना

तब आयुष्मान् आनन्दने स्थविर-भिक्षुओंसे कहा---

"भन्ते ! भगवान्ने परिनिर्वाणके समय ऐसा कहा—'आनन्द ! इच्छा होनेपर संघ मेरे न रहनेके बाद, क्षुद्र-अनुक्षुद्र (=छोटे छोटे) शिक्षापदों (=भिक्षु-नियमों)को हटा दे।"

''आवुस आनन्द! तूने भगवान्को पूछा ?'—'भन्ते! किन क्षुद्र-अनुक्षुद्र शिक्षापदों को ?'' ''भन्ते! मैंने भगवान्से नहीं पूछा ।''

किन्हीं किन्हीं स्थिविरोंने कहा—चार पाराजिकाओंको छोळकर बाकी शिक्षापद क्षुद्र-अनृक्षुद्र हैं। किन्हीं किन्हीं स्थिविरोंने कहा—चार पाराजिकायें, और तेरह संघादिशेषोंको छोळकर, वाकी०। ०चार पाराजिकायें, और तेरह संघादिशेषों, और दो अनियतोंको छोळकर वाकी०। ०पाराजिका० संघादिशेष० अनियत और तीस नैसर्गिक-प्रायिश्चित्तिकोंको छोळकर०। ०पाराजिका० संघादिशेप० अनियत० नैसर्गिक प्रायिश्चित्तिक और बानबे प्रायश्चित्तिकोंको छोळकर०। ०० और चार प्राति-देश-नीयोंको छोळकर०।

#### (२) किसी भी भिद्ध-नियमको न छोळाजाय

तब आयुष्मान् महाकाश्यपने संघको ज्ञापित किया-

ज्ञ प्ति—"आवुसो ! संघ मुझे सुने । हमारे शिक्षापद गृही-गत भी है (=गृहस्थ भी जानते हैं)—'यह तुम शाक्यपुत्रीय श्रमणोंको विहित (=कल्प्य) है, यह नहीं विहित है।' यदि हम क्षुद्र-अनुक्षुद्र शिक्षापदोंको हटायेंगे, तो कहनेवाले होंगे—'श्रमण गौतमने धूयेंके कालिख जैसा शिक्षापद प्रज्ञप्त किया, जबतक इनका शास्ता रहा, तब तक यह शिक्षापद पालते रहे, जब इनका शास्ता प्रितिवृत्त हो गया; तब यह शिक्षापदोंको नहीं पालते।' यदि संघको पसंद हो तो संघ अ-प्रज्ञप्त (=अविहित)को न प्रज्ञापन (=विधान) करे, प्रज्ञप्तका न छेदन करे। प्रज्ञप्तिके अनुसार शिक्षापदोंमें बर्ते—यह ज्ञप्ति (=सूचना) है—

अ नु श्रा व ण—''आवुसो ! संघ सुने ० प्रज्ञप्तिके अनुसार शिक्षापदोंमें बर्तें । जिस आयुष्मान्को अ-प्रज्ञप्तका न प्रज्ञापन, प्रज्ञप्तका न छेदन, प्रज्ञप्तिके अनुसार शिक्षापदोंको ग्रहणकर वर्तना पसन्द हो, वह चुप रहे, जिसको नहीं पसन्द हो वह बोले ।

० धा र णः—''संघ न अप्रज्ञप्तका प्रज्ञापन करता है, न प्रज्ञप्तका छेदन करता है०। प्रज्ञप्तिके अनुसार ही शिक्षापदोंको ग्रहणकर बर्तता है—(यह) संघको पसन्द है, इसलिये मौन है—ऐसा धारण करता हूँ।"

तब स्थावर भिक्षुओंने आयुष्मान् आ न न्द से कहा-

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> देखो**ि भक्खुपातिमोक्ख (पृष्ठ ८-२६)**।

"आवुस आनन्द! यह तूने बृरा किया (=ढुक्कट), जो भगवान्को नहीं पूछा—'भन्ते! कौनसे हैं वह क्षुद्र-अनुक्षुद्र शिक्षापद । अतः अब तू दुक्कटकी देशनाकर'।'

''भन्ते ! मैने याद न होनेस भगवान्को नहीं पूछा—'भन्ते ! कौनसे हे०। इसे मैं दुक्कट नहीं समझता । किन्तु आयुष्मानीके ख्यालसे देशना (=क्षमा-प्रार्थना) करता हूँ।''

## (३) स्त्रानन्दकी कुछ स्त्रौर भूलें

(१) 'यह भी आवुस आनन्द'! तेरा दुष्कृत हैं, जो तूने भगवान्की वर्षाघाटी (=वर्षाऋतुमें नहानेके कपळे) को (पैरसे) दाबकर सिया, इस दुष्कृतकी देशनाकर।''

''भन्ते ! मैंने अगौरवके स्यालमे भगवान्की वर्षाकी लुगीको आक्रमणकर नहीं सिया, इसे मैं दुष्कृत नहीं समझता; किन्तु आयुष्मानोंके स्यालसे देशना (⇒क्षमा-प्रार्थना) करता हूँ।''

(२) ''यह भी आव्स आनन्द ! नेरा दुष्कृत है, जो तूने प्रथम भगवान्के शरीरको स्त्रीसे प्रवन्दना करवाया, रोती हुई उन स्त्रियोंके आँसुओंसे भगवान्का शरीर लिप्त होगया, इस दुष्कृतकी देशना कर।''

''भन्ते !वि(=अति)-कालमें न हो—इस (ख्याल)स मैंने भगवान्के शरीरको प्रथम स्त्रीसे वन्दना करवाया, मैं उसे दुष्कृत नहीं समझता०।''

(३) ''यह भी आवुस आनन्द! तेरा दुष्कृत है, जो तूने भगवान्के उल्लिसित होते समय भगवान्के उदार (=ओलारिक) अवभास करनेपर, भगवान्में नहीं प्रार्थना की—-'भन्ते! बहुजन-हितार्थ बहुजन-सुखार्थ, लोकानुकंपार्थ, देव-मनुष्योंके अर्थ=हित=सुखके लिये भगवान्-कल्पभर ठहरें, सुगत कल्पभर ठहरें।' इस दुष्कृतकी देशना कर।''

''मैंने भन्ते ! मारसे परि-उत्थित-चित्त (भ्रममें) होनेसे, भगवान्से प्रार्थना नहीं की ०। इसे मैं दृष्कृत नहीं समझता ०।''

(४) ''यह भी आबुस आनन्द! तेरा दुष्कृत है, जो तूने तथागतके बतलाये धर्म (=धर्म-विनय)में स्त्रियोंकी प्रत्रुंज्याके लिये उत्सुकता पैदा की । इस दुष्कृतकी देशना कर ।''

"भन्ते ! मैंने—'यह महाप्रजापती गौतमी भगवान्की मौसी, आपादिका≕पोषिका, क्षीरदायिका है, जननीके मरनेपर स्तन पिलाया' (स्थालकर) तथागत-प्रवेदित धर्ममें स्त्रियोंकी प्रब्रज्याके लिये उत्सुकता पैदा की । मैं इसे दुष्कृत नहीं ममझता, किन्तु०।"

# §३-म्रायुष्मान् पुरागाका संगीति-पाठकी पाबन्दीसे इन्कार

उस समय पाँच सौ भिक्षुओंके महाभिक्षु-संघके साथ आयुष्माम् पुराण दक्षिणागिरि में चारिका कर रहे थे। आयुष्मान् पुराण स्थविर-भिक्षुओंके धर्म और विनयके संगायन समाप्त होजानेपर, दिक्ष णा गिरि में इच्छानुसार विहरकर, जहाँ राज गृह में कलंदक-निवापका बेणुवन था, जहाँ पर स्थविर भिक्षु थे, वहाँ गये। जाकर स्थविर भिक्षुओंके साथ प्रतिसंमोदनकर, एक ओर बैठे। एक ओर बैठे हुये आयुष्मान् पुराणको स्थविर भिक्षुओंने कहा—

''आवुस पुराण ! स्थिवरोंने धर्म और विनयका संगायन किया है। आओ तुम (भी) संगीतिको (मानो)।''

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>निर्वाणके समय (देखो बुद्धचर्या पृष्ठ ५३९)। <sup>२</sup> राजगिरके दक्खिनवाला महाळी प्रदेश। ६९

''आवुस ! स्थिवरोंने धर्म और विनयको सुन्दर तौरसे संगायन किया है । तौ भी जैसा मैने भगवान्के मुँहसे सुना है, मुखसे ग्रहण किया है, वैसा ही मैं धारण करूँगा ।''

## §४-उदयनको उपदेश श्रौर छन्नको बह्मदंड

तव आयुष्मान् आनन्दने स्थविर-भिक्षुओंने यह कहा-

''भन्ते ! भगवान्ने परिनिर्वाणके समय यह कहा—'आनन्द ! मेरे न रहनेके बाद संघ छन्न (= छदक) को ब्रह्म दंडकी आजा दे।''

"आवुस ! पूछा तुमने ब्रह्मदंड क्या है ?"

''भन्ते ! मैंने पूछा० ।—'आनन्द ! छन्न भिक्षु जैसा चाहे वैसा बोले; भिक्षु छन्नको न बोलें, न उपदेश करें, न अनुशासन करें।''

''तो आवुस आनन्द ! तू ही छन्न भिक्षको ब्रह्मदंडकी आज्ञा दे।''

"भन्ते ! मैं छन्नको ब्रह्मदंडकी आजा करूँगा, लेकिन वह भिक्षु चंड परुप (=कटुभागी)है।" "तो आवृस आनन्द ! तुम बहुनसे भिक्षुओंके साथ जाओ ।"

''अच्छा भन्ते ।''...कहकर आयुष्मान् आनन्द पाँचमौ भिक्षुओंके महाभिक्षुमंघके साथ नाव-पर कौ शाम्बी गये।

## (१) उदयन और उसके रनिवासको उपदेश

#### २---काँशाम्बी

नावसे उतरकर राजा उदयनके उद्यानके समीप एक वृक्षके नीचे बैठे। उस समय राजा उदयन रिनवास (=अवरोध) के साथ वागकी सैर कर रहा था। राजा उदयनके अवरोधने मुना—हमारे आचार्य आर्य आनन्द उद्यानके समीप एक पेळके नीचे बैठे हैं। नब अबरोधने राजा उदयनसे कहा—

''देव ! हमारे आचार्य आर्य आनन्द उद्यानके समीप एक पेळके नीचे बैठे हैं, देव ! हम आर्य आनन्दका दर्शन करना चाहती हैं।''

''तो तुम श्रमण आनन्दका दर्शन करो।''

तव ... अवरोध जहाँ आयुष्मान् आनन्द थे, वहाँ ... जाकर अभिवादनकर एक ओर बैठा। एक ओर बैठे हुए ''रिनवासको आयुष्मान् आनन्दने धार्मिक कथामे संदर्शित—प्रेरित— समुत्तेजित, संप्रहर्षित किया। तब राजा उदयनके अवरोधने आयुष्मान् आनन्दको पाँच मौ चादरें (च्उत्तरासंग) प्रदान कीं। तब अवरोध आयुष्मान् आनन्दके भाषणको अभिनन्दित कर, अनुमोदित कर, आसनसे उठ आयुष्मान् आनन्दको अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर, जहाँ राजा उदयन था वहाँ चला गया। राजा उदयनने दूरमें ही अवरोधको आने देखा, देखकर अवरोधसे कहा—

''क्या तुमने श्रमण आनन्दका दर्शन किया ?" "दर्शन किया देव ! हमने...आनन्दका ।" ''क्या तुमने श्रमण आनन्दको कुछ दिया ?" "देव ! हमने पाँच सौ...चादरें दीं।"

राजा उदयन हैरान होता था, खिन्न होना था=विपाचित होता था—'क्यों थमण आनन्दने इतने अधिक चीवरोंको लिखा, क्या श्रमण आनन्द कपळेका व्यापार (=दुस्सवणिज्ज) करेगा, या दूकान खोलेगा।

तब राजा उदयन जहाँ आयुष्मान् आनन्द थे, वहाँ गया, जाकर आयुष्मान् आनन्दके साथ सम्मोदन कर...एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे राजा उदयनने आयुष्मान् आनन्दसे यह कहा— ''हे आनन्द ! क्या हमारा अवरोध यहाँ आया था ?'' ''आया था महाराज ! यहाँ तेरा अवरोध ।'' "क्या आंपन आनन्दको कुछ दिया !" "महाराज ! पाँच सो चादरें दी ।"

''आप आनन्द ! इतने अधिक चीवर क्या करेंगे ?'' ''महाराज ! जो फटे चीवर वाले भिक्षु है, उन्हें बाँटेंगे ।''

''और. . जो वह पुराने चीवर हैं, उन्हे क्या करेगें ?'' ''महाहाराज ! विछौनेकी चादर बनायेंगे ।''

- ''...जो वह पुराने विछौनेकी चादरें हैं, उन्हें क्या करेंगे ?'' ''...उनसे गद्देका गिलाफ़ बनायेंगे ।''
- ''...जो वह पुराने गद्देके गिलाफ हैं, उन्हें क्या करेंगे ?'' ''...उनका महाराज ! फर्झे बनावेंगे ।''
  - ''…जो वह पुराने फर्श है, उनका क्या करेंगे ?'' ''…उनका महाराज ! पायंदाज बनावेंगे ।''
- '' $\dots$ जो वह पुराने पायंदाज हैं, उनका क्या करेंगे ?'' ' $\dots$  उनका महाराज ! झाळन बनावेंगे ।''
- ''. . .जो वह पुराने झाळन हैं०?'' ''. . .जनको. . .कूटकर, कीचळके साथ मर्दनकर पलस्तर करेंगे ।''

तब राजा उदयनने—'यह सभी शाक्यपुत्रीय श्रमण कार्यकारण देखकर काम करते हें, व्यर्थ नहीं जाने देते'—(कह), आयुष्मान् आनन्दको पाँच-सौ और चादरें प्रदान की। यह आयुष्मान् आनन्दको एक हजार चीवरोंकी प्रथम चीवर-भिक्षा प्राप्त हुई।

#### (२) छन्नको ब्रह्मद्रण्ड

तव आयुष्मान् आनन्द जहाँ घो पिता राम था, वहाँ गये, जाकर विछे आसनगर बैठ । आयुष्मान् छन्न जहाँ आयुष्मान् आनन्द थे, वहाँ गये, जाकर आयुष्मान् आनन्दको अभिवादन कर एक ओर बैठे । एक ओर बैठे आयुष्मान् छन्न से आयुष्मान् आनन्दने कहा—

"आवुस ! छन्न ! संघने तुम्हें, ब्रह्मदंडकी आज्ञा दी है।"

''क्या है भन्ते आनन्द! ब्रह्मदंड?''

''तुम आवुस छन्न! भिक्षुओंको जो चाहना सो बोलना, किन्तु भिक्षुओंको तुमसे नहीं बोलना होगा, नहीं अनुशासन करना होगा।''

"भन्ते आनन्द! मैं तो इतनेसे मारा गया, जो कि भिक्षुओंको मुझसे नहीं बोलना होगा।"
—(कह) वहीं मूर्छित होकर गिर पळे। तब आयुष्मान् छन्न ब्रह्मदण्डसे बेधित, पीळित, जुगुप्सित हो, एकाकी, निस्संग, अ-प्रमन्न, उद्योगी, आत्मसंयमी हो, विहार करते, जल्दी ही जिसके लिये कुल-पुत्र प्रव्रजित होते हैं; उस सर्वोत्तम ब्रह्मचर्य-फलको इसी जन्ममें स्वयं जानकर=साक्षात्कारकर=प्राप्तकर विहरने लगे। और आयुष्मान् छन्न अर्हतोंमें एक हुए।

तब आयुष्मान् छन्न अर्हत्-पदको प्राप्तहो जहाँ आयुष्मान् आनन्द थे, वहाँ गये, जाकर आयु-ष्मान् आनन्दसे बोले---

"भन्ते आनन्द! अब मुझसे ब्रह्मदण्ड हटा हें।"

"आवुस छन्न ! जिस समय तूने अर्हत्त्वका साक्षात्कार किया, उसी समय ब्रह्म-दण्ड हट गया।" इस विनय-संगतिमें पाँचसौ भिक्षु—न कम न बेशी थे। इसल्रिये यह विनय-संगीति पच शितका कही जाती है।

## ग्यारहवाँ पंचसतिकाक्खन्धक समाप्त ॥११॥

# १२-सप्तशातिका-स्कंधक

१—वैशालीमें विनय-विरुद्ध आचार । २—वोनों ओरसे पक्ष-संग्रह । ३—द्वितीय संगीतिकी कार्यवाही ।

## §१-वैशालीमें विनय-विरुद्ध **ऋाचार**

#### १---वैशाली

### (१) वैशालीमें पैसे रुपयंका चढ़ावा

उस समय भगवान्के परिनिर्वाणके सौ वर्ष बीतनेपर. वै शा ली-निवसी व ज्जि पुत्त क (=वृज्जि-पुत्र) भिक्षु दश वस्तुओंका प्रचार करने थे—

"भिक्षुओ ! (१) श्रिङ्ग-लवण-कल्प विहित है। (२) द्वि-अंगुल-कल्प०। (३) ग्रामान्तर-कल्प०। (४) आवास-कल्प०। (५) अनुमित-कल्प०। (६) आचीर्ण-कल्प०। (७) अमथित-कल्प०। (८) जलोगीपान०। (९) अ-दशक० (१०) जातक्ष्प-रजन०।

उस समय आयुष्मान् य श का कण्ड क-पुत्त व ज्जी में चारिका करते जहाँ वैद्याली थी वहाँ पहुँच । आयुष्मान् यश० वैशालीमें महा व न की कूटागार-शालामें विहार करने थे। उस समय वैशालीके विज्जि-पुत्तक भिक्षु उपोसथके दिन काँमेको थालीको पानीसे भर भिक्षु-संघके बीचमें रखकर, आने जाने वाले वैशालीके उपासकोंको कहते थे—

''आवुसो !संघको कार्षापण १ दो, अधेला=अर्द्ध-कार्पापण दो, गार्ड (--पाद-कार्पापण ) दो, मासा (=माषक रूप)भी दो। संघक परिष्कार (=सामान)का काम होगा।''

ऐसा कहनेपर आयुष्मान् यश० ने वैशालीके उपासकोंमे कहा—"मन आबुसो ! संघको कार्पापण (=पैसा)० दो, शाक्यपुत्रीय ध्रमणोंको जातरूप(=सोना) रजन (=चाँदी) विहित नहीं हैं, शाक्यपुत्रीय ध्रमण जात-रूप रजन उपभोग नहीं कर सकते, ०जातरूप-रजन स्वीकार नहीं कर सकते । शाक्यपुत्रीय श्रमण जान-रूप-रजन त्यागे हुये हैं । . . । आयुष्मान् यश०के ऐसा कहनेपर भी ० उपासकोंने संघको कार्पापण० दिया ही । तब वैशालिक विज्जि-पुत्तक भिक्षुओंने उस रातके बीतनेपर, भोजनके समय हिस्सा लगाकर बाँट दिया । तब वैशालीके विज्जि-पुत्तक भिक्षुओंने आयुष्मान् यश काकण्डपुत्तसे कहा—

''आवुस यश ! यह हिरण्य (≃अशर्फी)का हिस्सा तुम्हारा है ।'' ''आवुसो ! मेरा हिरण्यका हिस्सा नहीं, मैं हिरण्यको उपभोग नहीं कर सकता ।''

## (२) पैसा न लेनेसे यशका प्रतिसार्गाय कर्म

तव वेगालिक विज्जिपुत्तक भिक्षुओंने---'यह य रा का कण्ड कपुत्त, श्रद्धालु-प्रसन्न उपासकोंको

<sup>९</sup>कार्षापण अर्ध कार्षापण, पाद कार्षापण, माषक रूप--यह उस समयके ताँबेके सिक्के थे।

निन्दता है, फटकारता है, अ-प्रसन्न करता है; अच्छा हम इसका प्रतिसारणीय कर्म करें।' उन्होंने उनका प्रतिसारणीय कर्म किया। तब आयुष्मान् यश०ने वैशालिक विज्जिपूत्तक भिक्षुओंसे कहा—

''आवुसो ! भगवान्ने आज्ञा दी है कि प्रतिसारणीय कर्म किये गये भिक्षुको, अनुदूत देना चाहिये। आवुसो ! मुझे (एक) अनुदूत भिक्षु दो।''

तब वैशालिक विज्ञिपुत्तक भिक्षुओंने मलाहकर ० यशको एक अनुदूत (=साथ जानेवाला) दिया। तब आयुप्तान् यश ० ने अनुदूत भिक्षुके माथ वैशालीमे प्रविष्ट हो, वैशालिक उपासकोंसे कहा—

"आयुष्मानो ! मै श्रद्धालु=श्रसन्न, उपासकोंको निन्दता हूँ, फटकारता हूँ, अप्रमन्न करता हूँ, जो कि में अधर्मको अधर्म कहता हूँ, धर्मको धर्म कहता हूँ, अविनयको अविनय कहता हूँ, विनयको विनय कहता हूँ ? आवुसो ! एक समय भगवान् था व स्ती में अ ना थ-पि डि क के आराम जे न व न में विहार करते थे । वहाँ आवुसो ! भगवान्ने भिक्षुओंको आमंत्रित किया—'भिक्षुओं! चंद्र-सूर्यको चार उपक्लेश (=मल) हैं, जिन उपक्लेशोंमें उपिक्लिप्ट (मिल्त) होनेपर, चंद्र-सूर्य न तपते हे-न भासते हैं, न प्रकाशते हैं। कौनसे चार ? भिक्षुओ ! बादल, चंद्र-सूर्यका उपक्लेश है, जिस उपक्लेश-से ०। भिक्षुओ ! मिहका (=कुहरा) ०। धूमरज (=धूमकण) ०। राहु असुरेन्द्र (=प्रहण) ०। इसी प्रकार भिक्षुओ ! श्रमण ब्राह्मण की चार उपक्लेश हैं, जिन उपक्लेशोंस उपिक्लिष्ट हो थ्रमण ब्राह्मण नहीं तपते ०। कौनसे चार ? भिक्षुओ ! (१) कोई कोई श्रमण ब्राह्मण मुरा पीते हैं, मेरप (=कच्ची शराब) पीते हैं, सुरा-मेरय-पानसे विरत नहीं होते। भिक्षुओ ! यह प्रथम ० उपक्लेश हैं ०। (२) भिक्षुओ ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण मैथुनधर्म सेवन करते हैं, मैथुन-धर्मसे विरत नहीं होते। ० यह दूसरा०। (३) ०जातरूप-रजत उपभोग करते हैं, जातरूप-रजतके ग्रहणसे विरत नहीं होते। (४) ०मिथ्या-जीविका करते हैं, मिथ्या-आजीवमे विरत नहीं होते। भिक्षुओ ! यह चार श्रमणोंके उपक्लेश हैं०। जिन उपक्लेशोंसे उपिक्लिप्ट हो श्रमण ब्राह्मण नहीं तपते ०। अपणों न उपक्लेशों उपक्लेश हैं०। जिन उपक्लेशोंसे उपिक्लिप्ट हो श्रमण ब्राह्मण नहीं तपते ०। "

"आवुसो! भगवान्ने यह कहा। यह कहकर सुगतने फिर यह और कहा— कोई कोई श्रमण ब्राह्मण राग-द्वेषसे लिप्त हो, अविद्यासे ढँके पुरुष, प्रिय (वस्तुओं)को पसन्द करनेवाले ॥ (१) ॥ सुरा और कच्ची शराब पीते हैं, मैथुनका सेवन करते हैं। (वह) अज्ञानी चाँदी और सोनेको सेवन करते हैं। (२) ॥ कोई कोई श्रमण ब्राह्मण झूठी आजीविकास जीवन विताने हैं। आदित्त्य-बंधु मिनने इन्हें उपक्लेश कहे हैं॥ (३)॥ जिन उपक्लेशोंसे उपक्लिप्ट हो यह श्रमण ब्राह्मण, अशुद्ध और मिलन हो न तपते न भासते न विरोचते हैं"॥ (४)॥ अन्धकारसे घरे तृष्णाके दास बंधनमें बँधे, घोर करसी को बढ़ाते हैं (और) आवागमनमें पळते हैं"॥ (५)॥

#### (३) यशका श्रपना पत्त मजबूत करना

''ऐसा कहनेवाला में श्रद्धालु, प्रसन्न आयुष्मान् उपासकोंको निन्दता हूँ० ? सो मैं अधर्मको अधर्म कहता हूँ० । एक समय आवुसो ! भगवान् राज गृह में कलन्दक-निवापके वेणुवनमें विहार करते

९देखो महातम्ग ९∫४।४ (पृष्ट ३१४)। ³इमशानमें बार बार जलना गळना।

थे। उस समय आवुसो! राजान्तःपुर (=राज-दर्बार)में राज-सभामें एकत्रित लोगोंमें यह बात उठी—'शाक्यपुत्रीय श्रमण सोना-चाँदी (=जातरूप-रजत) उपभोग करते हैं स्वीकार करते हैं। उस समय मणिचूळ क ग्रामणी उस परिपद्में बैठा था। तब मणिचूळक ग्रामणीने उस परिपद्से कहा—मत आर्यो! ऐसा कहो, शाक्यपुत्रीय श्रमणोंको जातरूप-रजित नहीं किल्पत (=विहित, हलाल) है,०। वह मणि-सुवर्ण त्यागे हुए हें, शाक्यपुत्रीय श्रमण, जातरूप रजत छोळे हुये हैं०।' आवुसो! मणिचूळक ग्रामणी उस परिपद्को समझा सका। तब आवुसो! मणिचूळक ग्रामणी उस परिपद्को समझाकर जहाँ भगवान् थे वहाँ गया। जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर वैट...भगवान्से यह बोला—

''भन्ते ! राजान्तःपुरमें राजमभामें ० वात उठी ० । मैं उस परिपद्को समझा सका । क्या भन्ते ! ऐसा कहते हुये मे भगवान्के कथितका ही कहनेवाला होता हूँ ? असत्यसे भगवान्का अभ्यास्थान् ( =िनन्दा )तो नहीं करता ? धर्मानुसार कथित कोई धर्म-वाद निन्दित तो नहीं होता ?''

''निश्चय ग्रामणी ! ऐसा कहनेस तू मेरे कथिनका कहनेवाला है ०, कोई धर्मवाद निन्दित नहीं होता । ग्रामणी ! शाक्यपुत्रीय श्रमणोंको जातरूप-रजन विहित नहीं है ० । ग्रामणी ! जिसको जात-रूप-रजन कित्त नहीं है ० । ग्रामणी ! जिसको जात-रूप-रजन कित्पत है, उसे पाँच काम-गुण भी कित्पत है, जिसको पाँच काम-गुण (ः काम-भोग) कित्पत हैं, ग्रामणी ! तुम उसको विल्कुल ही अ-श्रमण-धर्मी, अ-शाक्यपुत्रीय-धर्मी समझना । और मैं ग्रामणी ! ऐसा कहना हैं, निन-का चाहनेवाले (चतृणार्थी)को तृण खोजना होता है, शकटार्थीको शकट ०, पृष्पार्थीको पुषप ०; किन्तु ग्रामणी ! किसी प्रकार भी में जातरूप-रजनको स्वादिनव्य. पर्येपितव्य ( =अन्वेपणीय ) नहीं मानता । ऐसा कहनेवाला मैं ० आयुष्मान् उपासकोंको निन्दता हैं ०।"

''आवुसो ! एक समय उसी राजगृह में भगवान्ने आयुष्मान् उप न न्द्र शाक्ष्यपुत्रको लेकर, जातरूप-रजनका निषेध किया, और शिक्षापद (=भिक्ष्-नियम) बनाया । ऐसा कहनेवाला मे ० ।''

ऐसा कहनेपंर वै गा ली के उपसकोंने आयुष्मान् यश काकंडकपुत्तसे कहा—

''भन्ते ! एक आर्य यश ही शाक्यपुत्रीय श्रमण हें, यह सभी, अश्रमण हैं, अ-शाक्यपुत्रीय हैं। आर्य यश ० वैशालीमें वास करें। हम आर्य यश ० के लिये चीवर; पिडपात शयनासन ग्लान-प्रत्यय भैषज्य परिकारोंका प्रबन्ध करेंगे।''

तव आयुष्मान् यदा ० वैद्यालीके उपासकोंको समझाकर, अनुदूत भिक्षुके साथ आरामको गये। तव वैद्यालिक विज्ञपुत्तक भिक्षुओंने अनुदूत भिक्षुसे पूछा—

''आवुस! क्या यश काकण्ड-पुत्तने वैशालिक उपासकोंसे क्षमा माँगी ?''

''आव्सो ! उपासकोंने हिम्शि निन्दांकी—एक आर्य यश ० ही श्रमण हैं, शाक्य-पुत्रीय हैं, हम सभी अश्रमण, अशाक्य-पुत्रीय बना दिये गये ।''

तब वैशालिक विजियुत्तक भिक्षुओंने (विचारा)—'आवुसो ! यह यश काकण्डक-पुन हमारी असम्मत (बात)को गृहस्थोंको प्रकाशित करता है; अच्छा तो हम इसका उत्क्षेपणीय कर्म करें।' वह उनका उत्क्षेपणीय-कर्म करतेके लिये एकत्रित हुए। तब आयुष्मान् यश आकाशमें होकर कौशाम्बी जा खळे हुए।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>देखो महावग्ग ९∫४।५ (पृष्ठ ३१४)।

## §२-दोनों श्रोरसे पत्त-संश्रह

#### २---कौशाम्बी

#### (१) यशका अवन्ती-दित्तिणापथके भित्तुत्रों और संभूत साणवासीकी अपने पत्तमें करना

तब आयुष्मान् यश काण्डक-पुत्तने पा वा वासी और अव न्ती-द क्षि णा प थ-वासी भिक्षृंओंके पास दूत भेजा--- 'आयुष्मानो ! आओ, इस झगळेको मिटाओ, मामने अधर्म प्रकट हो रहा है, धर्म हटाया जा रहा है, ० अविनय प्रकट होरहा है ०,० ।

उस समय आयुष्मान् संभूत साणवासी अहो गंग-पर्वत पर वास करते थे। तब आयुष्मान् यश् जहाँ अहोगंग-पर्वत था, जहाँ आ० संभूत थे, वहाँ गये। जाकर आयुष्मान् संभूत साण-वासीको अभिवादनकर...एक ओर बैठ आयुष्मान् संभूत साणवासीके वोले—

''भन्ते ! यह वैशालिक विज्ञिपुत्तक ैभिक्षु वैशालीमें दश वस्तुओंका प्रचार कर रहे हैं ० । अच्छा हो भन्ते ! हम इस झगळे (=अधिकरण)को मिटावें ० ।''

''अच्छा आवुस!"

तब साठ पा वे य क भिक्षु—सभी आरण्यक, सभी पिंडपातिक, सभी पाँसुकूलिक, मभी त्रिचीविरिक, सभी अर्हत्, अहोगंग-पर्वत पर एकत्रित हुए । अव न्ती-दक्षिणा पथ के अट्ठासी भिक्षु—कोई आरण्यक, कोई पिंडपातिक, कोई पाँसुकूलिक, कोई त्रिचीविरिक, सभी अर्हत्, अहोगंग-पर्वतपर एकत्रित हुये। तव मंत्रणा करते हुये स्थिवर भिक्षुओंको यह हुआ---प्यह झगळा (=अधिकरण) किठन और भारी है; हम कैसे (ऐसा) पक्ष (=सहायक) पावें, जिससे कि हम इस अधिकरणमें अधिक बलवान् होवें।

उस समय बहुश्रुत, आगतागम, धर्मधर, विनयधर, मात्रिकाधर (≕अभिधर्मज्ञ), पंडित, व्यक्त, मेधावी, लज्जी, कौक्रत्यक (=संकोची), शिक्षाकाम आयुष्मान् रेवत सो रेय्य में वास करते थे;—'यदि हम आयुष्मान् रेवतको पक्षमें पावें, तो हम…इस अधिकरणमें अधिक बलवान् होंगे।'

आयुष्मान् रेवतने अमानुष, विशुद्ध, दिव्य श्रोत्र-धातुसे स्थिवर भिक्षुओंकी मंत्रणा सुन ली। सुनकर उन्हें ऐसा हुआ—'यह अधिकरण कठिन और भारी है, मेरे लिये अच्छा नहीं कि मैं ऐसे अधिकरण (=िववाद)में न फर्मूँ; अब वह भिक्षु आवेंगे उनमें घरा मैं सुखसे नहीं जा सक्र्गा, क्यों न मैं आगे ही जाऊँ।' तब आयुष्मान् रेवत सोरेय्यसे संकाश्य "गये। स्थिवर भिक्षुओंने मोरेय्य जाकर पूछा— 'आयुष्मान् रेवत कहाँ है ?' उन्होंने कहा—आयुष्मान् रेवत मंकाश्य गये।' तब आयुष्मान् रेवत संकाश्यस कन्न कु ज्ज (=कान्यकुब्ज, कन्नौज) गये। स्थिवर भिक्षुओंने संकाश्य जाकर पूछा—'आयुष्मान् रेवत कहाँ है ?' उन्होंने कहा—'आयुष्मान् रेवत कान्यकुब्ज गये।' आयुष्मान् रेवत कान्यकुब्जसे उदुम्बर गये। ।। उन्होंने कहा—'आयुष्मान् रेवत कान्यकुब्जसे उदुम्बर गये। ।। उन्होंने कहा—'आयुष्मान् रेवत कान्यकुब्जसे उदुम्बर गये।।। तब स्थिवर भिक्षु आयुष्मान् रेवतसे सहजौतिमें जा मिले।

#### ··· ३ — सहजाति

#### (२) रेवतको पत्तमें करना

आयुष्मान् संभूत साणवासी ने आयुष्मान् यशक्मे कहा—''आवुस! यशें! यह आयु-ष्मान् रेवत बहुश्रुतविशक्षाकामी हैं। यदि हम आयुष्मान् रेवतको प्रक्त पूछे, तो आयुष्मान् रेवत एक

 $<sup>^9</sup>$ चुल्ल ११ $\S$ १।१ (पृष्ठ ५४२) ।  $^3$ हरद्वारके पास कोई पर्वत (?)।  $^3$ सोरों (जिला, एटा) ।  $^8$ संकिसा (मोटा स्टेशन E.I.R. के पास) ।  $^8$ भीटा, जि $\circ$  इलाहाबाद ।

ही प्रश्तमें सारी रात बिता सकते हैं। अब आयुप्मान् रेवत अन्तेवासी स्वरभाणक (=स्वरसिंहत सूत्रों को पढ़नेवाले) भिक्षुको (सस्वर पाठके लिये) कहेंगे। स्वर-भणन समाप्त होनेपर, आयुप्मान् रेवतके पाम जाकर इन दश वस्तुओंको पूछो।"

''अच्छा भन्ते !''

तब आयुष्मान् रैंबैतने अन्तिवासी (=शिष्य) स्वरभाषणक भिक्षुको आज्ञा (-अध्येषणा) की। तब आयुष्मान् य श उस भिक्षुके स्वरभणन समाप्त होनेपर, जहाँ आयुष्मान् रेवत थे, वहाँ गये। जाकर०रेवतको अभिवादन कर एक ओर बैठे। एक ओर बैठ आयुष्मान् यश०ने आयुष्मान् रेवतसे कहा—

(१) ''भन्ते ! शृंगि-लवण-कल्प विहित है ?''

''क्या है आवुस ! यह शृंगि-लवण-कल्प ?''

"भन्ते ! सींगमें नमक रखकर पास रवला जा सकता है, कि जहाँ अलोना होगा, लेकर खायेंगे ? क्या यह विहित है ?" "आवृस ! नहीं विहित है ।"

(२) ''भन्ते ! द्वचंगुल-कल्प विहित है ?'' ''क्या है अव्स ! द्वचंगुल-कल्प ?''

''भन्ते ! (दोपहरको) दो अंगुल छायाको बिताकर भी विकालमें भोजन करना क्या विहित है ?'' ''आवुस नहीं विहित है ।''

(३) ''भन्ते ! क्या ग्रामान्तर-कल्प विहित है ?'' ''क्या है आवुस ! ग्रामान्तर-कल्प ?'' ''भन्ते ! भोजन कर चुकनेपर, छक छेनेपर गाँवके भीतर भोजन करने जाया जा सकता है ?'' ''आवुस ! नहीं...है ।''

- (४) 'भन्ते ! क्या आवास-कल्प विहित है ?'' 'क्या है आवुस ! आवास-कल्प ?''
- भन्ते ! 'एक सीमाके बहुतसे आवासोमें उपोसथको करना' क्या विहित है ?''

''आवुस ! नहीं विहित है ॥

- (५) ''भन्ते ! क्या अनुमति-कल्प विह्ति है ?'' ''क्या हैं आवुस ! अनुमित-कल्प ?''
- ''भन्ते ! (एक) वर्गके संघका (विनय-)कर्म करना, 'यह ख्याळ करके, कि जो भिक्षु (पीछे) आवेंगे, उनको स्वीकृति दे देंगे, क्या यह विहित है ?''

''आव्स ! नहीं विहित है।''

- (६) ''भन्ते ! क्या आचीर्ण-कल्प विहित है ?'' 'क्या है आवुस ! आचीर्ण-कल्प ?''
- 'भन्ते ! 'यह मेरे उपध्यायने आचरण किया है, यह मेरे आचार्यने आचरण किया है' (ऐसा समझकर) किसी बातका आचरण करना, क्या बिहित है ?''

''आवुस ! कीई कोई आचीर्ण-कल्प विहित हैं, कोई कोई. . .अविहित हैं ।''

(७) ''भन्ते ! अमथित-कल्प विहित है ?'' ''क्या है आवृस ! अमथित-कल्प ?''

''भन्ते ! जो दूध दूध-पनको छोळ चुका है, दहीपनको नहीं प्राप्त हुआ है, उसे भोजन कर ृचुकनेपर, छक लेनेपर, अधिक पीना क्या विहित है ?'' ''आवुस ! नहीं विहित ।''

- (८) ''भन्ते ! जलोगी-पान विहित है ?'' 'क्या है आवुस ! जलोगी ?''
- ''भन्ते ! जो सुरा अभी चुवाई नहीं गई है, जो सुरापनको अभी प्राप्त नहीं हुई है; उसका पीना क्या विहित है ?" ''आवुस ! विहित नहीं है ।"
- (९) "भन्ते ! अदशक निषीदन (=िबना मगजीका आसन) विहित है ?" "आव्स ! नहीं विहित है ।"
- (१०) "भन्ते! जातरूप-रजत (==सोना चाँदी) विहित है ?" "आवुस! नहीं विहित है।"

''भन्ते वैशालिक विजिपुत्तक भिक्षु वैशालीमें इन दश वस्तुओंका प्रचार कर रहे हैं। अच्छा हो भन्ते ! हम इस अधिकरणको मिटावें०।''

''अच्छा आवुस !'' (कह) आयुष्मान् रेवतने आयुष्मान् यशः० को उत्तर दिया । प्रथम भाणवार समाप्त ॥१॥

## (३) वैशालोकं भिचुत्रोंका भी प्रयत्न

वै शा ली के व ज्जि पुत्त क भिक्षुओंने सुना, यश काकण्डकपुत्त, इस अधिकरणको मिटानेके लिये पक्ष ढूँढ रहा है। तब वैशालिक विज्जिपुत्तक भिक्षुओंको यह हुआ—'यह अधिकरण कठिन है, भारी है; कैसा पक्ष पावें कि इस अधिकरणमें हम अधिक बलवान् हों।'

तब वैशालिकविज्जिपुत्तक भिक्षुओंको यह हुआ—'यह आयुष्मान् रेवत बहुश्रुत० हैं; यदि हम आयुष्मान् रेवतको पक्ष (में) पावें, तो हम इस अधिकरणमें अधिक बलवान् हो सकेंगे। तब वैशालीवासी विज्जिपुत्तक भिक्षुओंने श्रमणोंके योग्य बहुत सा परिष्कार (=सामान) सम्पादित किया—पात्र भी, नीवर भी, निषीदन (=आसन, बिछौना) भी, सूचीघर (=सूईकी फोंफी) भी, कायबंधन (=कमर-बंद) भी, परिस्नावण (=जलछक्का) भी, धर्मकरक (=गळुवा) भी। तब ०विज्जिपुत्तक भिक्षु उन श्रमण-योग्य परिष्कारोंको लेकर नावसे सहजातीको दौळे। नावसे उतरकर एक वृक्षके नीचे भोजन करने लगे।

तब एकान्तमें स्थित, ध्यानमें बैठे आयुष्मान् साढ़के चित्तमें इस प्रकारका वितर्क उत्पन्न हुआ—'कौन भिक्षु धर्मवादी हैं ? पावेयक (=पश्चिमवाले)या प्राचीनके (=पूर्ववाले) ?' तब धर्म और विनयकी प्रत्यवेक्षासे आयुष्मान् साढ़को ऐसा कहा—

"प्राचीनक भिक्षु अधर्मवादी हैं, पावेयक भिक्षु धर्मवादी हैं।" ।।

तब वैशालिक विज्जिपुत्तक भिक्षु उस श्रमण-परिष्कारको लेकर, जहाँ आयुष्मान् रेवत थे, वहाँ जाकर आयुष्मान् रेवतसे बोले—

''भन्ते ! स्थविर श्रमण-परिष्कार ग्रहण करें—पात्रभी०।'' ''नहीं आवुसो ! मेरे पात्र-चीवर पूरे हैं।''· '।

### (४) उत्तरका वैशालीवालोंके पत्तमें होजाना

उस समय बीस वर्षका उत्तर नामक भिक्षु, आयुष्मान् रेवतका उपस्थाक (≕सेवक) था। तब ०व ज्जिपुत्तक भिक्षु, जहाँ आयुष्मान् उत्तर थे, वहाँ गये, जाकर आयुष्मान् उत्तरकी बोले—

''आयुष्मान् उत्तर श्रमण-परिष्कार ग्रहण करें—पात्र भी०।"

''नहीं आवुसो ! मेरे पात्रचीवर पूरे हैं।"

''आबुस उत्तर! लोग भगवान्के पास श्रमण-परिष्कार ले जाया करते थे, यदि भगवान् ग्रहण करते थे, तो उससे वह सन्तुष्ट होते थे; यदि भगवान् नहीं ग्रहण करते थे, तो आयुष्मान् आनन्दके पास ले जाते थे—'भन्ते! स्थविर श्रमण-परिष्कार ग्रहण करें, जैसे भगवान्ने ग्रहण किया, वैसा ही (आपका ग्रहण) होगा।' आयुष्मान् उत्तर श्रमण-परिष्कार ग्रहण करें, यह स्थविर (=रेवत) के ग्रहण करने जैसा ही होगा।"

तब आयुष्मान् उत्तरने ०विष्जिपुत्तक भिक्षुओंसे दबाये जानेपर एक चीवर ग्रहण किया— ''कहो, आवुसो ! क्या काम है, कहो ?''

"आयुष्मान् उत्तर स्थिवरको इतनाही कहें—'भन्ते ! स्थिवर (आप) संघके बीचमें इतनाहो कह दें—प्राचीन (=पूर्वीय) देशों (जनपदों)में बुद्ध भगवान् उत्पन्न होते हैं, प्राचीनक (=पूर्वीय) भिक्षु धर्मवादी हैं, पावेयक भिक्षु अधर्मवादी हैं।"

''अच्छा आवुस ! '' कह · · · आयुष्मान् उत्तर जहाँ आयुष्मान् रेवत थे, वहाँ गये । जाकर आयुष्मान् रेवतसे बोले—

''भन्ते ! (आप) स्थिवर, संघके बीचमें इतनाही कहदें—प्राचीन देशमें बुद्ध भगवान् उत्पन्न होते हैं, प्राचीनक भिक्षु धर्मवादी हैं, और पावेयक भिक्षु अधर्म-वादी ।''

"भिक्षु ! तू मुझे अधर्ममें नियोजित कर रहा है" (कहकर) स्थिवरने आयुष्मान् उत्तरको हटा दिया । तब ०विज्ञिपुत्तकोंने आयुष्मान् उत्तरसे कहा—

''आवुस उत्तर! स्थविरने क्या कहा?''

"आवुस ! हमने बुरा किया । 'भिक्षु ! तू मुझे अधर्ममें नियोजित कर रहा है ं— (कह कर) स्थविरने मुझे हटा दिया ।"

''आवुस ! क्या तुम बृद्ध, बीस-वर्ष (के भिक्षु) नहीं हो ? " ''हूँ आवुस ! "

''तो हम (तुम्हें) बळा मानकर ग्रहण करते हैं।"

उस अधिकरणका निर्णय करनेकी इच्छासे संघ एकत्रित हुआ । तब आयुप्मान् रेवतने संघको ज्ञापित किया—

''आवुस ! संघ मुझे सुने—यदि हम इस विवाद (=अधिकरण)को यहाँ शमन करेंगे, तो शायद प्रतिवादी (=मूलदायक) भिक्षु कर्म (=न्याय)के लिये अमान्य (=उत्कोटन) करेंगे। यदि संघको पसन्द हो, तो जहाँ यह विवाद उत्पन्न हुआ है, संघ वहीं इस विवादको शांत करें।''

तब स्थिवर भिक्ष उस विवादके निर्णयके लिये वैशाली चले।

### ४---वैशाली

### (५) सर्वकामीका यशके पत्तमें होना

उस समय पृथिवीपर आयुष्मान् आ न न्द के शिष्य सर्व का मी नामक संघ-स्थिवर, उपसंपदा (भिक्षुदीक्षा) होकर एकसौ वीस वर्षक, वैशा ली में वास करते थे। तब आयुष्मान् रेवतने आ० संभूत साणवासी (=श्मशान वासी, या सन-वस्त्र-धारी) से कहा—

''आवृस! जिस विहारमें सर्वकामी स्थविर रहते हैं, मैं वहाँ जाऊँगा, सो तुम समयपर आयुष्मान् सर्वकामीके पास आकर इन दश वस्तुओंको पूछना ।'' ''अच्छा, भन्ते !''

तब आयुष्मान् रेवत, जिस बिहारमें आयुष्मान् सर्वकामी थे, उस बिहारमें गये। कोटरी (=गर्भ) के भीतर आयुष्मान् सर्वकामीका आसन विद्या हुआ था, कोटरीके बाहर आयुष्मान् रेवतका। तब आयुष्मान् रेवत—'यह स्थिवर बृद्ध (होकर भी) नहीं लेट रहे हैं —(सोचकर) नहीं लेटे। आयुष्मान् सर्वकामी भी—यह नवागत भिक्षु थका (होनेपरभी) नहीं लेट रहा है—(सोच कर) नहीं लेटे। तब आयुष्मान् सर्वकामीने रातके प्रत्यूष (=भिनसार) के समय आयुष्मान् रेवतसे यह कहा—

''तुम आजकल किस · :: बिहारसे (=ध्यान) अधिक बिहरते हो ?''

''भन्ते ! मैत्री बिहारसे में इस समय अधिक बिहरता हूँ।"

''कुल्लक (≔बेळा) बिहारसे तुम · · · इस समय अधिक बिहरते हो, यह जो मैत्री है, यही कुल्लक बिहार है ।''

''भन्ते ! पहिले गृहस्थ होनेके समय भी मैं मैत्री (भावना) करता था, इसलिये अब भी

में अधिकतर मैत्री बिहारसे बिहरता हूँ; यद्यपि मुझे अर्हत्-पद पाये चिर हुआ । भन्ते ! स्थिवर आजकल किस बिहारसे अधिक विहरते हैं । ?''

"भुम्म ! मैं इस समय अधिकतर शून्यता विहारसे विहरता हूँ।"

"भन्ते ! इस समय स्थिवर अधिकतर महापुरुष-विहारसे विहरते हैं । भन्ते ! यह 'शून्यता' महापुरुष -विहार है ।"

''भुम्म ! पहिले गृही होनेके समय मैं शून्यता विहारसे विहरा करता था, इसिलये इस समय शून्यता विहारसेही अधिक विहरता हूँ; यद्यपि मुझे अर्हत्त्व पाये चिर हुआ ।''

(जब) इस प्रकार स्थिवरोंकी आपसमें बात हो रही थी, उस समय आयुष्मान् साणवासी पहुँच गये। तब आयुष्मान् संभूत साणवासी जहाँ आयुष्मान् सर्वकामी थे, वहाँ गये। जाकर आयुष्मान् सर्वकामीको अभिवादनकर एक ओर बैठ उसह बोले—

"भन्ते ! यह वैशालिक विजिपुत्तक भिक्षु वैशाली में दश वस्तुका प्रचार कर रहे हैं । स्थिवरने (अपने) उपाध्याय (=आनन्द)के चरणमें बहुत धर्म और विनय सीखा है। स्थिवरको धर्म और विनय देखकर कैसा मालूम होता है ? कौन धर्मवादी हैं, प्राचीनक भिक्षु, या पावेयक ?"

"तूने भी आवुस ! उपाध्यायके चरणमें बहुत धर्म और विनय सीखा है । तुझे आवुस ! धर्म और विनयको देखकर कैसा मालूम होता है ? कौन धर्मवादी हैं, प्राचीनक भिक्षु या पावेयक ?"

''भन्ते ! मुझे धर्म और विनयको अवलोकन करनेसे ऐसा होता है—'प्राचीनक भिक्षु अधर्म-वादी हैं, पावेयक भिक्षु धर्मवादी हैं। · · ।''

"मुझे भी आवुस !० ऐसा होता है—प्राचीनक भिक्षु अधर्मवादी है, पावेयक धर्मवादी।" ।

# **९३-सङ्गीतिकी-कार्यवाही**

### (१) उद्घाहिकाका चुनाव

तब उस विवादके निर्णय करनेके लिये संघ एकत्रित हुआ। उस अधिकरणके विनिश्चय (चफैसला) करते समय अनर्गल बकवाद उत्पन्न होते थे, एक भी कथनका अर्थ मालूम नहीं पळता था। तब आयुष्मान् रेवतने संघको ज्ञापित किया—

ज्ञ प्ति ''भन्ते ! संघ मुझे सुने—हमारे इस विवादके निर्णय करते समय अनर्गल बकवाद उत्पन्न होते हैं । यदि संघको पसन्द हो, तो संघ इस अधिकरणको उढ़ा हि का (= सेलेक्ट कमीटी)से शान्त करे।''

चार प्राचीनक भिक्षु और चार प्रावेयक भिक्षु चुने गये। प्राचीनक भिक्षुओं अयुष्मान् सर्व का मी, आयुष्मान् साढ, आयुष्मान् क्षुद्र शोभित (च्खुज्ज सोभित) और आयुष्मान् वार्ष भ-ग्रामिक (=वासभगामिक)। पावेयक भिक्षुओं में आयुष्मान् रेवत, आयुष्मान् संभूत साणवासी, आयुष्मान् य शका कंड पुत्त और आयुष्मान् सुमन। तब आयुष्मान् रेवतने संघको शापित किया—

ज्ञ प्ति "भन्ते ! संघ मुझे सुने—हंमारे इस विवादके निर्णय करते समय अनर्गल बकवाद उत्पन्न होते हैं । यदि संघको पसन्द हो, तो संघ चार प्राचीनक "(और) चार पावेयक भिक्षुओंकी उद्घाहिका इस विवादको शमन करनेके लिये चुने—यह ज्ञप्ति है।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>पश्चिमी युक्तप्रान्तवाले ।

अनुश्रा व ण—"भन्ते ! संघ मुझे सुने—हमारे इस विवादके निर्णय करते समय०। संघ चार प्राचीनक और चार पावेयक भिक्षुओंकी, उद्वाहिका से इस विवादको शान्त करनेके लिये चुनता है। जिस आयुष्मान्को चार प्राचीनक०, चार पावेयक भिक्षुओंकी उद्वाहिकामे इस विवादका शान्त करना पसन्द है, वह चुप रहे, जिसको नहीं पसन्द है वह बोले। ...

**धा र णा---''संघने मान लिया, संघको** पसन्द है, इसलिये चुप है---ऐसा मैं इसे समझता हूं।''

#### (२) अजित आसन-विज्ञापक हुये

उस समय अजित नामक दशवर्षीय पिक्ष्-संघका प्रातिमोक्षोद्देशक (=उपोसथके दिन भिक्षु नियमोंकी आवृत्ति करनेवाला) था। संघने आयुष्मान् अजितको ही स्थिवर भिक्षुओंका आसन-विज्ञापक (=आसन विछानेवाला) स्वीकार किया। तब स्थिवर भिक्षुओंको यह हुआ— 'यह बा लुका राम रमणीय शब्दरहित=घोष-रहित है, क्यों न हम वालुकाराममें (ही) इस अधिकरणको शान्त करें।'

## (३) सङ्गोतिको कार्यवाहो

तब स्थिवर भिक्षु उस विवादके निर्णय करनेके लिये बालुकाराम गये । आयृग्मान् रेवत ने संघको ज्ञापित किया—

"भन्ते ! संघ मुझे सुने—यदि संघको पसन्द हो, तो मैं आयुष्मान् सर्वकामीको विनय पूछूँ?" आयुष्मान् सर्वकामीने संघको ज्ञापित किया—

''आवुस संघ ! मुझे सुने-—यदि संघको पसन्द हो, तो मैं आयुष्मान् रेवत द्वारा पूछे विनय को कहूँ।''

आयुष्मान् रेवतने आयुष्मान् सर्वकामीसे कहा-

(१) 'भन्ते ! श्रृंगि-लवण-कल्प विहित है ?"

"आवुस ! श्रृंगि-लवण-कल्प क्या है ?" "भन्ते ! सींगमें।"

''आवुस ! विहित नहीं है ।"

''कहाँ निषेध किया है ?''

''श्रावस्तीमें, सुत्त 'विभंग' भें।''

"क्या आपत्ति (≔दोष ) होती है ?"

''सन्निधिकारक(=संग्रहीत वस्तु)के भोजन करनेमें 'प्राश्चित्तिक' (=पाचित्तिय) ै।'

''भन्ते ! संघ मुझे सुने—यह प्रथम वस्तु संघने निर्णय किया । इस प्रकार यह वस्तृ धर्म-विरुद्ध, विनय-विरुद्ध, शास्ताके शासनसे बाहरकी है । यह प्रथम शलाकाको छोळता हूँ ।''

(२) ''भन्ते ! द्वचंगुल-कल्प विहित है ?"०।०।

''आवुस ! नहीं विहित है।"

"कहाँ निषद्ध किया ?"

''राजगृहमें, ॄ'सु त्त वि भं ग'३में ।''

"क्या आपित होती है ?"

<sup>९</sup>उपसम्पदा होकर दश वर्षका । विभंग ही सुत्त-विभंग कहा जाता है ।

रेपातिमोक्ख-सुत्तकी प्राचीन व्याख्या भिक्षु-भिक्षुणी-रेभिक्खुपातिमोक्ख ९५।३८ (पृष्ठ २६) । ''विकाल भोजन-विषयक 'पाचित्तिय' <sup>९</sup>की ।''

```
''भन्ते ! संघ मुझे सुने—यह द्वितीय वस्तु संघने निर्णय किया । । यह दूसरी शलाका
       छोळता हुँ।"
(३) ''भन्ते ! 'ग्रामान्तर-कल्प' विहित है ? ०।०।
       ''आवुस नहीं विहित है ।''
       "कहाँ निषद्ध किया?"
       ''श्रावस्ती में 'सूत्तविभंग' रेमें।''
       ''क्या आपत्ति होती है ?''
       ''अतिरिक्त भोजन विषयक 'पाचित्तिय'।''
       "भन्ते ! संघ मुझे सूने—०।"
(४) ''भन्ते ! 'आवास-कल्प' विहित है ?" ०।०।
       ''आवुस ! नहीं विहित है।"
       ''कहाँ निषिद्ध किया ?'' ''राजगृहमें 'उपोसथ-संयुत्त' में ।''
       ''क्या आपत्ति होती है ?''
       "विनय (=भिक्षु-नियम)के अतिक्रमणसे दुक्कट (=दुष्कृत)।"
       "भन्ते ! संघ मुझे सुने०।"
( ५ ) ''भन्ते ! 'अनुमति-कल्प' विहित है ?"०।०। ''आवुस ! नहीं विहित है ।"
       ''कहाँ निषेध किया?''
       ''चाम्पेयक विनय-वस्तुमें <sup>४</sup>।''
       ''क्या आपत्ति होती है ?"
       ''विनय-अतिक्रमणसे 'दुक्कट'।''
       "भन्ते ! संघ मुझे सुने०।"
(६) ''भन्ते! 'आचीर्ण-कल्प' विहित है?''०।०।
       ''आवुस ! कोई कोई आचीर्ण-कल्प विहित है, कोई कोई नहीं।"
       "भन्ते ! संघ मुझे सुने०।"
(७) ''भन्ते 'अमथित-कल्प' विहित है ?'' ०।०।
       ''आवुस ! नहीं विहित है ।"
       ''कहाँ निषेध किया ?''
       ''श्रावस्ती में 'सुत्त-विभंग भें'।"
       ''क्या आपत्तिः ः है ?''
       ''अतिरिक्त भोजन करनेमें 'पाचित्तिय'।"
       "भन्ते ! संघ मुझे स्ने०।"
       वहीं (५।३५ (पृष्ठ २५)।
       <sup>३</sup>महावग्ग उपोसथ-क्लन्धक (पृष्ठ १३८)।
```

श्वाम्पेय्यस्कन्धक (महावग्ग ९) चम्पेयविनयवस्तु है। सर्वास्तिवादी विनय-पिटकमें महा-वग्ग और चुल्लवग्गको विनयमहावस्तु और विनयक्षुद्रकवस्तु कहा है।

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup>भिक्खु-पातिमोक्ख **९५।३७ (पृष्ठ २६)** ।

```
(८) ''भन्ते ! 'जलोगी-पान' विहित है ?'' ०।०।
```

''आवुस ! नहीं विहित है।"

''कहाँ निषेध किया ?''

''कौ शाम्बी में, 'सुत्त-विभंग'<sup>९</sup> में।"

''क्या आपत्ति होती है ?"

''सुरा-मेरय पानमें 'पाचित्तिय'।"

"भन्ते ! संघ मुझे सुने०।"

( ९ ) ''भन्ते ! 'अदशक-निषीदन' (= बिना मगजीका बिछौना) विहित है ?

'आवुस! नहीं विहित है।"

''कहाँ निषेध किया ?"

''श्रावस्तीमें 'सूत्त-विभंग'में।''

''क्या आपत्ति होता है ?''

··काट डालनेका 'पाचित्तिय' 🤻 । 🖰

"भन्ते ! संघ मुझे सुने०।"

(१०) ''भन्ते ! 'जातरूप-रजत' (=सोना-चाँदी) विहित है ?''

''आवुस! नहीं विहित है।''

"कहाँ निपेध किया ?"

''राजगृहमें 'सुत्त-विभंग' में 🖥 ।''

''क्या आपत्ति ''है ?''

''जात-रूप-रजत प्रतिग्रहण विषयक 'पाचित्तिय'।"

''भन्ते ! संघ मुझे सुने—यह दसवीं वस्तु संघने निर्णय की । इस प्रकार यह वस्तु (=वात) धर्म-विरुद्ध, विनय-विरुद्ध, शास्ताके शासनसे वाहरकी है । यह दसवीं शलाका छोळता हैं।''

''भन्ते ! संघ मुझे सुने—यह दश वस्तु, संघने निर्णयकी' । इस प्रकार यह वस्तु धर्म-विरुद्ध, विनय-विरुद्ध, शास्ताके शासनसे बाहरकी है ।''

( सर्वकामी )—''आवुस ! यह विवाद निहत हो गया. शांत, उपशांत, मु-उपशांत हो गया। आवुस ! उन भिक्षुओंकी जानकारीके लिये (महा-)संघके बीचमें भी मुझे इन दक वस्तृआंको पूछना।''

तव आयुष्मान् रेवतने सेविके बीचमें भी आयुष्मान् सर्वकामीको यह दस बस्तुयें पूर्छा । पूछनेपर आयुष्मान् सर्वकामीने व्याख्यान किया ।

इस विनय-संगीतिमें, न कम, न बेशी सात सौ भिक्षु थे। इसलिये यह विनय-संगीति, 'सप्त-शातिका' कही जाती है।

# बारहवाँ सत्तसतिका क्वन्धक समाप्त ॥१२॥ **चुल्ळवग्ग समाप्त**

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>भिक्खुपातिमोक्ख ∫५।५१ (पृष्ठ २७)। <sup>३</sup>वहीं §हं1ू१८ (पृष्ठ १९)।



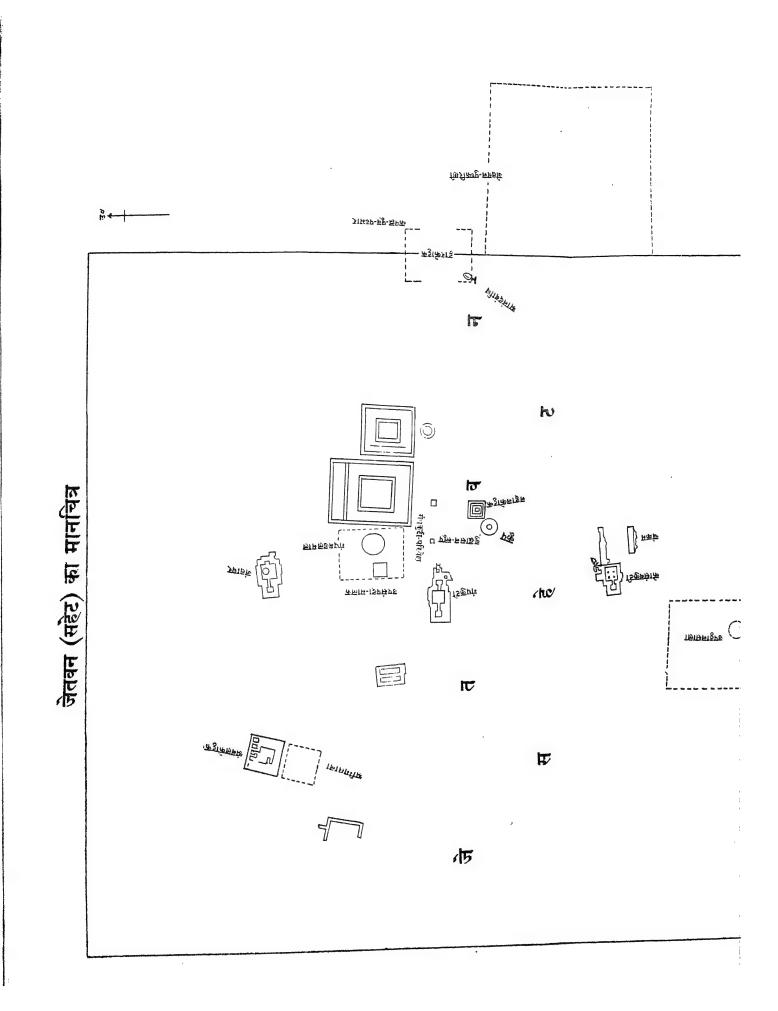

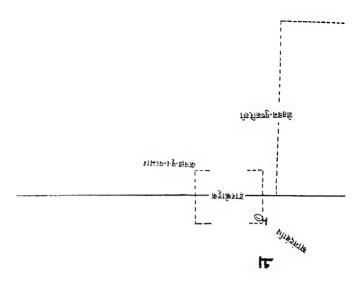







1万

H



# १-कथा-सूची

# (परिशिष्ट १)

| १बृद्ध-जीदनी                                               | ७५                                    |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| (क) बुद्धत्त्व प्राप्ति और <b>बाद</b>                      | ७५                                    |
| (ख) वाराणसीमें धर्मचऋप्रवर्तन                              | ٥٥                                    |
| ( ग ) भद्रवर्गीयोंका संन्यास                               | ,,                                    |
| ( घ ) उख्वेलामें काञ्यपबंधुओंकी प्रव्रज्या                 | <br>در                                |
| (ङ) गयासीसपर                                               | 98                                    |
| (च) बिम्बिसारकी दीक्षा                                     | ९५                                    |
| २—सारिपुत्र और मौद्गल्यायनकी प्रव्रज्या                    | 90                                    |
| ३—उपसेन भिक्षुको फटकार                                     | १०८                                   |
| ४—मगधमें रोग और जीवक वैद्य                                 | ११५                                   |
| ५—विम्बिसारके सीमान्तमें विद्रोह                           | , , ,<br>, , ,                        |
| ६—बिम्बिसार द्वारा दी गई भिक्षु-संघके लिये रियायतें        | , , ,<br>, , , ,                      |
| ७—उपालि आदि सप्तदशवर्गीय बालकोंकी प्रव्रज्या               | ११८                                   |
| ८—बुद्धकी दक्षिणागिरिमें चारिका                            | १२०                                   |
| ९—राहुलकी प्रवरण                                           | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| १०—महाकाश्यप और आनन्द                                      | १३१, १३२                              |
| ११—कुमारकाश्यपकी उपसम्पदा                                  | <b>१</b> ३२                           |
| १२—उपोसथकी पूर्वकथा                                        | १३८                                   |
| १३—महाकप्पिनकी उपोसथसे उदासीनता                            | १४०                                   |
| १४—आयुष्मान् महाकाश्यपका नदीमें गिर जाना                   | १४३                                   |
| १५—आयुरमान् उपनन्दका प्रसेनजित्को वर्षावासके लिये वचन देना | १८२                                   |
| १६—मोण कोटिविशकी प्रब्रज्या                                | १९९                                   |
| १७पापी भिक्षुका बछळा मरवाना                                | २१०                                   |
| १८—सोण-कुटिकण्णकी प्रव्रज्या                               | <b>२</b> ११                           |
| १९—पिलिन्द वच्छका राजगृहमें लेण बनवाना                     | २२३                                   |
| २०—सुप्रियाका अपना मांस देना                               | २३१                                   |
| २१—सुनीध और वर्षकारका पाटलिग्राममें नगर-निर्माण            | २३८                                   |
| २२—अम्बपाली गणिकाका निमन्त्रण                              | २४१                                   |
| २३—सिंह सेनापतिकी दीक्षा                                   | २४२                                   |
| २४—मेंडक गृहपतिका दिव्य वल                                 | २४७                                   |
| २५रोजमल्लका सत्कार                                         | २५२                                   |
| २६—जीवक-चरित                                               | २६६                                   |
| २७श्रेष्ठि-भार्याकी चिकित्सा                               | २६८                                   |

## [ ५६० ]

| २८—विम्बिसारको भगंदरका रोग                           | २६९         |
|------------------------------------------------------|-------------|
| २९—विशाखाको वर                                       | २८:         |
| ३०—दीर्घायु जातक                                     | ३२८         |
| ३१—दर्भ मल्लपुत्रपर दोपारोपण                         | 390         |
| ३२—अनार्थापंडिककी दीक्षा                             | <b>४५</b> ८ |
| ३३—ितित्तिर जातक                                     | ४६३         |
| ३४—देवदत्तकी प्रब्रज्या                              | ४७७         |
| ३५—देवदत्तका अजातशत्रुको वहकाकर पितासे विद्रोह कराना | 863         |
| ३६—बुद्धके मारनेके लिये आदमी भेजना                   | 828         |
| ३७—देवदत्तका बुद्धपर पत्थर फेंकना                    | 864         |
| ३८-—देवदत्तका बुद्धपर नालागिरि हाथीका छुळवाना        | ४८६         |
| ३९—देवदत्तका संघमें फूट डालना                        | 666         |
| ४०—हाथी और गीदळकी कथा                                | ४९१         |
| ४१-—भिक्षुणी-संघकी स्थापना                           | ५१९         |
| ४२—दूत भेजकर उपसम्पदा                                | ५३७         |
| ४३प्रथम संगीति                                       | 488         |
| ४४—द्वितीय संगीति                                    | 481         |

## २---नाम-त्रनुक्रमग्री

```
अगगलपुर । ५५१।
                                         अरिष्ट । १६४, ३६३, ३६४, ३६५। (भिक्षु)
                                         अवन्ती । २११ (मालवा), २१२, २१३, २१४,
अग्गालव चैत्त्य । ४७२ ।
अंग। १५ टि०, ९१ (देश)
                                              ५५१।
अंगुलिमाल । ११७ (डाक्से भिक्ष्)
                                         अवन्ती-दक्षिणापथ । ५५१।
अचिरवती । २०८, २८३ (राप्ती नदी)
                                         अवेरमत्तक । ४०३।
अजपाल बर्गद । ७६, ७७ (उरुवेलामें)।
                                         अक्वजित्। १५ टि० (भिक्षु) ९८, ९९, ३४९,
अजातशत्रु । ४८०,४८१,४८३,४८४,५४४ ।
                                              ३५०, ३५१, ३५२, ४७१।
                                         अहोगंग । ५५१ (पर्वत) ।
अद्रकवग्गीय । २१३।
अनवतप्त । ९१ (सरोवर)।
अनार्थापंडिक । १२३, १२५, १७२, २०८, २१२, आजीवक । ५४१ ।
    २१५, ३३४, ३४१, ३५४, ३६३, ३७२,
                                          आनन्द। ११९, १३१, १३२, २१२, २८५, ३३५,
                                              ३५३ (काशीमें), ४७८, ४८९, ५०९, ५२०,
    ३९४, ४५८, (की दीक्षा), ४५९, ४६०,
                                              ५२१, ५२२, ५४१ (बुद्ध निर्वार्णके समय),
    ४६१, ४६२, ४६३, ४६५, ४९७, ५२५।
अनिमेष चैत्य । ७७ टि० ।
                                              ५४२, ५४३, ५४४, ५४५, ५४६, ५४७,
अन्राधपूर । ९ टि० (लङ्कामें) ।
                                              4481
                                         आलवी । ४७२, ४७४ ।
अनुरुद्ध । २०, ३३१, ३३२, ३३३, ३३५, ३५३
    (काशीमें) ४७७, ४७८।
                                         आलार-कालाम । ७९ ।
अन्रुद्ध स्थविर । २० टि० (महासुम्म स्थविरके
                                         इन्द्र। ९० (देवता), ९१ (देखो शक्र भी)।
    उपाध्याय) ।
अनुपिया । ४७७, ४८० ।
अंधकविंद । १४३, २८३।
                                         उज्जेनी । २७१, (देखो उज्जैन भी) ।
                                         उज्जैन । २७१ (का राजा प्रद्योत) ।
अंधवन । २८७ (श्रावस्तीके पास)
अंधक-अद्रुकथा । २० टि० (त्रिपिटककी पुरानी
                                         उत्कल । ७७ (वर्तमान उड़ीसा) ।
                                          उत्तर। ५५४ (भिक्षु)।
    टीका)।
                                          उत्तरकुरु । ९१ (द्वीप) ।
अभय। ९ टि० (चोर)।
                                         उत्पलवर्णा। ५२५ (भिक्षुणी)।
अभय राजकूमार । २६६ (राजगृहमें), २६९ ।
अभयगिरि । १२ टि० (लंकामें, अनुराधपुरमें
                                          उदयन । १७२, १७३ (उपासक)।
                                          उदयन । ३७५, ५४६ (वत्सराज)।
    विहार)।
                                          उदायी । १४८, ३७२, ३७३, ३७४, ३७५, ३७६,
अभय स्थविर। ९ टि० (लंकाके)।
अभय स्थविरच्ल । १२ टि० (लंकाके)।
                                              ३७७, ३७९, ५२६।
                                          उदुम्बर। ५५१ (नगर)।
अम्बपाली । २६६ (गणिका) ।
                                          उद्दक-रामपुत्त । ७९ ।
अम्बाटक वन । ३५४।
```

```
उद्दाहिका । ५५५ (=सेलेक्टकमीटी)।
उपक-आजीवक। ७९ (आजीवक)।
उपतिष्य । ९९ (देखो सारिपुत्र भी) । १०८।
उपतिष्य स्थविर । २० टि० (लंकामें) ।
उपनंद शाक्यपुत्र । १२० (भिक्षु), १२४, १८२,
    २८९, २९०, ४६६, ४६८ ।
उपसेन । १०८ (वंगत्तपुत्र) ।
उपालि । ११८, १२६, १२७, ३०९, ३१०, ३३५,
    ३३६, ३५३ (काशीदेशमें), ३६९, ३७०,
    ३७८, ३७९, ३९२, ४९२, ४९३, ५१५,
    ५४२, ५४३, ५४८।
उबाळ भिक्षु । ४०३, ४०४।
उरुवेल काश्यप । (देखो काश्यप)।
उरुवेला । ७५ (वर्तमान बौद्धगया), ७९, ८९ ।
उसीरध्वज । २१३ (हरिद्वारके समीप)।
ऋपिगिरि । ३९६ (राजगृहमें) ।
ऋषिदास । २८९ (भिक्षु) ।
ऋषिपतन मृगदाव। ७९ (वर्तमान सारनाथ), ८०।
```

कक्ष। ४८१। कजंगल । २१३ (वर्तमान कंकजोल, संथाल परगना, विहार)। कटमोर-तिस्सक । १२ टि० कंटक । १२० (उपनंद भिक्षुका श्रामणेर)। १२४। कंटकी। १२४। कन्नकृज्ज। ५५१। कपिलवस्तु । १२२ (में भगवान् बुद्धका जाना), १२३, ५१९। कपोतकन्दरा । ३९६ । कप्पासिय। ८९ (वनखंड)। कप्पिन। ३५३ (भिक्षु)। कलन्दकनिवाप। (देखो राजगृह) कलन्दकपुत्त । ५४२ । कलम्बु। ९ टि० (नदी-लंकामें) कल्याणभक्तिक । ३९७ (-गृहपति), ३९८ ।

काकण्डपुत्त । यश-५४८ (भिक्ष्)।

ऋषिभद्र। २८९ (भिक्षु)।

```
काक । २७२ (प्रद्योत राजाका दास)।
सोणकोटिविश । १९९ (चम्पानिवासी)।
स्वागत । २०० (ऋद्विशाली भिक्षु)।
काकदास । २७२ (प्रद्योतका दास) ।
(काशी देशमें)।
कालशिला । ३९६।
काशिराज । २७४ (कोसलराज प्रसेनजित्का
    सगा भाई)।
काशिराज ब्रह्मदत्त । ३२६, ३२८, ३२९ ।
काशी । १४ टि०, २९९, ३५३, ५३७ ।
काश्यप । ऊरुबेल--९४ (का सन्यास), ९६,३५३।
काश्यप । कुमार---१३८ ।
काश्यप । गया---८९, ९४ (का संन्यास) ।
काश्यप । नदी--८९, ९४ (का संन्यास)।
काश्यप । पूर्ण---४२२ ।
काश्यप । महा--१३२, १४३, २८७, २९९,
    ३३५, ५४१, ५४२, ५४३।
काश्यपगोत्र । २९८ (भिक्षु), २९९ ।
किम्बल। ३३२, ३३३. ४७८।
कीटागिरि । १५ टि०, ३४९, ३५०, ३५१, ३५२,
    ४७१, ४७२।
कुक्कुटाराम । २८९ (पटनामें)।
कुररघर । २११ (में प्रपात) ।
कुरः। उत्तर--९१ (द्वीप)।
कुसीनारा । ५४१ ।
कुटागार शाला । ५१९ ।
कोकालिक कटमोर-तिस्सक । ४८८ ।
कोकालिय। १२ टि० (देखो कोकालिक भी)।
कोट्ठित । कोष्टिल) । ३३५, ३५३ ।
कोलित । ९९ (देखो मौद्गल्यायन भी) ।
कोलियपुत्र । ४८१ ।
कोसल । १४ टि०, ८६, ९०, १३१, १४६, १९१,
    १९७, २०९, २७०, २७५, २७६।
कोसलराज दीघित । ३२५, ३२६, ३२७, ३२८।
कौमारभृत्य। २६७ (देखो जीवक)।
कौशाम्बी । २७२ (उज्जैनसे राजगृहके रास्तेपर)
```

३२२, ३३१, ३३३, ३३४, ३३५, ३५८,

```
३६०, ३६१, ४८०, ५५० ।
```

खण्डदेवीपुत्र । १२ टि॰, ४८८ (समुद्रगुप्त) । खुज्जसोभित । ५५५ (भिक्षु) ।

गग्गरा पुष्करिणी । २९८ (त्रम्पामें) ।
गया काश्यप । (देखो काश्यप) ।
गयासीस । ९४ (ब्रह्मयोनि पर्वत) गया, ४९० ।
गर्ग । १५३, १५४ (पागल भिक्षु), ४०० ।
गिरग्गसमज्जा । ४५४ (मेला) ।
गृध्यकूट । १३२, १९९ (राजगृहमें), २०२, ३९६,
४८५ ।
गोतमक चैत्य । २८० (वैशालीमें) ।
गोदत्त स्थविर । १२ टि० (लंकामें) ।
गोध स्थविर । ८ट० (लंकामें) ।
गोधपुत्त । ४८३ ।
गौतम कन्दरा । ३९६ ।
गौतमी । महा—५१९, ५२१, ५२२, (देखो
प्रजापती भी) ।

घोषिताराम । ३२२, ३५८, ३६१ (कौशाम्बीमें), ४८०, ५४७ ।

चम्पा । १९९ (वर्तमान भागलपुर), २९८ (भागलपुर), ३०० ।
चित्रगृहपति । ३५३ (मच्छिकासंड काशीदेशमें),
३५४, ३५६, ३५७ ।
चुन्द । महा—३३५, ३५३ ।
चूलनाग । २०, (देखो नाग) ।
चैत्यगिरि । ८ टि०, ९ टि० (लंकामें मिहिन्तले) ।
चोरप्रपात । ३९६ (राजगृहमें) ।

छन्न । ३६० (भिक्षु), ३६१, ३६२, ३६३, ४०६, ५४६, ५४७ । छवर्गीय । ४६३ (देखो षड्वर्गीय भी)।

जम्बू । ९२ (जिसके नाम से जम्बूद्वीप)। जम्बूद्वीप । ९२ (जामुनके नामपर)।

जातियावन । २०७ (भिद्यामें) । जीवक आम्प्रवन । ३९६ । जीवक कौमारभृत्य । २६६-७४ (का जन्म, अध्य-यन आदि) । जेत कुमार । ४६१ । जेतवन । (श्रावस्तीमें) १२३, १८५, २०८, २१५, ३३४, ३४१, ३५४, ३६३, ३९४,

तक्षिशिला । २६७ (विद्यापीठ, वर्त्तमान शाहजीकी ढेरी जि० रावलिपडी) ।
तपस्सु । ७७ (बनजारा) ।
तपोदाराम । ३९६ ।
ताम्रलिप्ति । २५ टि० (वर्तमान तमलुक-जिला मेदिनीपुर) ।
तित्तिर-जातक । ४६३ ।
तिष्य । २० (स्थविर) ।
त्रयस्त्रिंश । ९२ (देवलोक) ।
त्रेपिटक स्थविर । महा—२० टि० (लंकामें स्थविर) ।

थूण । २१३ (वर्तमान थानेश्वर, जिला कर्नाल) ।

दक्षिणागिरि । १२०, २७९ ।
दर्भ मल्लपुत्र । ३९५, ३९६, ३९७, ३९८, ३९९ ।
दशवर्गीय । २१२ ।
दीघिति । ३२५ (कोसलराज), ३२९, ३३०,
(देखो कोसलराज भी) ।
दीर्घभाणक । ९ टि० (भिक्षु) ।
दीर्घभाणक । १२ टि० (लंकाके भातिय राजा का ब्राह्मण मन्त्री)
दीर्घायु । ३२७ (कोसलराज दीघितिका पुत्र),
३२८, ३२९, ३३० ।
देवदत्त । ८ टि० (द्वारा संघमें फूट), १२ टि०,
१३ टि० (द्वारा पाँच बातोंकी माँग), ४७७,
४७८, ४७९, ४८०, ४८१, ४८२, ४८३,
४८४, ४८५, ४८६, ४८७, ४८८, ४८९,

धितय कुंभकारपुत्र । ५४३ ।

नदी काश्यप । (देखो काश्यप । नदी—) । नन्दिय । ३३१, ३३२, ३३३ । नाग स्थविर । चूल—२० टि० (लंकामें) । नन्दी । ३३२ (भिक्षु) । नालन्दा । ५४३ । नालागिर । ४८६-८७ (हाथी) । नेरंजरा । ७५ (वर्तमान फल्गू नदी) । न्यग्रोधाराम । १२२ (किपलवस्तुमें), ५१९ ।

पण्डुक । १४ टि०, ३४१, ३४२, ३४५, ३४६ । पद्म स्थविर । महा——(देखो महापद्म) । पाटलिपुत्र । २८९ । पारिजात । ९२ (स्वर्गीय पुष्प) । परिलेय्यक । ३३३ (वन) । पावा । ५४१ (पपउर, गोरखपुर) । पिगल । ५१० । पुनर्वसु । १५ टि० (भिक्षु), ३४९, ३५०, ४७१ । पुराण । ५४५ (भिक्षु) । पूर्वाराम । ५०९ । (श्रावस्तीमें) प्रजापती गौतमी । ३३५ (देखो गौतमी भी) । प्रद्योत राजा । २७१ (उज्जैनका राजा), २७२ (चंड), २७३ । प्रमनजित् राजा । १८२, २७४ (का सगा भाई काशिराज), ४७० ।

फलिक संदान । २८९(भिक्षु)।

प्राचीनवंशदाव । ३३१।

बनारस । २७० (देखो वाराणसी भी) । बालकलोणकारग्राम । ३३१ (में आयुष्मान् भृगु आदि) । बालुकाराम । ५५६ (वैशालीमें) । बिबिसार । ९६ (मगधराज), ११५-१८, १३८, १७२, १९९, २६६ (राजा मागध श्रेणिक), २६९, (को भगन्दर रोग) ४२४, ४५३, ४९४, ४५८, ४५९, ४८४ । बुद्ध । ११ (भगवान्का बित्ता), ९५ (के गुण),

१७१, २७३ (की अस्वस्थता)। वेलट्टसीस । २८५ (को दादका रोग) । बोधि-वृक्ष । ७५ (उरुबेलामें--जिसके नीचे वुद्धत्व प्राप्ति हुई थी)। ब्रह्मदत्त । ३२५ (काशिराज), ३२७, ३३०। ब्रह्मजाल सुत्र । ५४३ । भद्दिय शाक्यराजा । ४७४, ४७८, ४७९। भिद्या । २०७ (वर्तमान मुँगेर), २०८। भद्रवितका । २७१ (प्रद्योतकी हथिनी). २७२ । भद्रशाल । ३३३ (वृक्ष) । भल्लिक। ७७ (व्यापारी)। भातिक राजा। ९ टि० (लंकामें १४१-६५ ई०), १२ टि०। भुम्मजन । १४ टि० (भिक्षु) ३९४, ३९८। भृगु । २८९ (भिक्षु), ३३१, ४७८ । मक्बलीगोसाल । ७९ । मगध। १५ टि०, २० टि० (की नाली,) १००, ११५ (में कुष्ट इत्यादि रोग), २७९, ४८१, 1828 मगधराज। ४५८ (विविसार)। मागध । २६६ (राजा विविसार)। मच्छिकासंड । ३५३ (कार्गीदेशमें वर्तमान मछली शहर, जिला जौनपुर, में चित्रगृहपति), ३५४, ३५६, ३५७। मद्कुच्छि। १४० (राजगृहमें)। मद्रकुक्षिमृगदाव । १४०, ३९६ (राजगृहमें) । मध्यमजनपद । ३०४ (युक्तप्रान्त और विहार)। मल्ल । ४७७। महक । १२० (उपनन्द भिक्षुका श्रामणेर)। महा अट्ठकथा। २० टि० (सिहल भाषाकी अट्ट-कथा जिसको लेकर आचार्य बुद्धघोष ने अपनी अट्ठकथा लिखी)। महाकप्पिन । १४० (देखो कप्पिन भी)। महाकाश्यप (देखो काश्यप भी)। महाचैत्य । ८ टि०। महातीर्थ पट्टन । २५ टि० (उत्तर लंकामें एक

बन्दरगाह)।

महात्रिपिटक । २० टि० (लंकामें तिष्य स्थविरके उपाध्याय)। महानाम शाक्य । ४७७ । महानिद्देस । २० टि० (ग्रंथ) । महापद्म स्थविर । १२ टि०, १५ टि०, २१ टि०, २६ टि०। महारक्षित । २० टि० (लंकामें स्थविर) । महाराज। ८९ (देवता)। महावन । ५१९ । महाविहार । ८ टि० (अनुराधपुर, लंका)। महासुम्म । २०, २६ टि० (लंकामें स्थविर) । मुचलिन्द । ७६ (नागराज)। मृगार माता । ५०९ (विशाखा) । मेत्तिय। १४ टि० (भिक्षु), ३९७, ३९८, ३९९ (भुम्मजकका साथी)। मेत्तिया भिक्षुणी । ३९८, ३९९ । मेर । ९१ टि० (पर्वत)। मोग्गलान । ३५१, ३५२, (देखो मौद्गल्यायन मौद्गल्यायन । १४ टि०, ९८, ९९, ३३५, ३५३, ४७१, ४८१, ४८२, ४९०, ५१०।

यश काकण्डपुत्त । ५४८ (भिक्षु), ५५०, ५५१, ५५३, ५५४ ।

रिक्षतवन । ३३३ ।

रत्न-चंक्रम चैत्य । ७७ टि० (बोधगयामें) ।

रत्नघर-चैत्य । ७७ (बोधगयामें) ।

राजगृह । ८ टि० (का कार्पापण), १३, १४
(अट्ठारह करोळकी आबादी), ९८, ९९,
१०५, १०६, ११८, १२०, १३८, १४०,
१४३, १४९, १९९, २०५, २०७ । २६६
(में वेणुवन कलन्दकनिवाप, में अभय

राजकुमार, में नैगम, में सालवती गणिका),
२६७ (में जीवक), २६८, २६९, (में राजा
विविसार), २७४, २७९, २८०, २८९, ३८५,
३९७, ४५२, ४५४, ४५८, ४५९, ४६०,
४६१, ४६२, ४७४, ४८०, ४८२, ४८३,
४८४, ४८६, ४८७, ४८९, ५४२, ५४३,

राजायतन । ७७ (बोधगयामें)। राहुल । १२२ (की प्रब्रज्या), १२३, ३३५, 3431 रुद्रदामक । ८ टि० (का कार्षापण) । रेवत । ३३५, ३५३, ५५१, ५५२, ५५३, ५५४, रोजमल्ल । २८६ (आनन्दके मित्र)। लिट्टिवन । ९५ (जिठियाँव, राजगृह)। लोहप्रासाद। १२ टि० (लंका)। . लोहितक । १४ टि०, ३४१, ३४२, ३४५, ३४६, (षड्वर्गीयांमेंसे एक)। वग्गु-मुदा । ५४३ (नदी) । विजिपुत्तक। ८ टि० (भिक्षु), ४८९, ५४८ ५५०, ५५५ । वसभ राजा । ९ टि० (लंकामें ६६-११० ई०)। वाराणसी । ७९, ८०, २०७, २८१, ३२५, ३२७, ३२८, ३३० । वासभगाम । २९८ (काशीदेशमें एक ग्राम), २९९ । वासभगामिक । ५५५ (भिक्षु)। विशाखा मृगारमाता । १८१, २८५, २८६, ३३५, वेणुवन । ९७, ९८, १७१, (देखो राजगृह भी)। वेणुवन कलन्दकनिवाप। १२ टि० ३९५ (राजगृहमें), ४७४। वैभार । ३९६ (राजगृहमें पर्वत)। वैशाली। २६८ (में ७७७७ प्रासाद आदि, में अम्बपाली गणिका'), २७९, २८०, ४६२, ४६३, ५१९, ५२५, ५४८, ५५१, ५५३, ५५४, ५५५ ।

शक । ९० (देवता, देखो इन्द्र भी) । शिवद्वार । ४५९ (राजगृहमें) । शिवि । २७२ (का दुशाला), २७३ टि० (वर्त-मान सी बी विलोचिस्तान या शेरकोट) । शुद्धोदन । १२३ । श्रावस्ती । १४ टि०, १७२, १८१, २०८, २०९, २१२, २१५, २९०, ३३३, ३३४, ३३५, ३३७, ३४१, ३५०, ३५४, ३५६, ३६३, ३७०, ३७२, ३९४, ४६१, ४६३, ४६८-७१, ४९७, ५०९, ५२५, (देखो जेतवन भी)। श्रेणिक। (देखो विविसार)।

षड्वर्गीय । १२४, १२५, १३०, १४५, १४६, १४७, १४८, १५५, १७२, १८७, १९२, २०४, २०५, २०६, २०७, २०८, २११, ३९४, ४०१, ४६५, ४६७, ४७४, ५०५, ५०६, ५१२, ५२५, ५२८, ५२९ ।

संकाश्य । ५५१ ।
संघ । ३४५ ।
संजय । ९८ (परिव्राजक), ९९ (सारिपुत्रके गृह) ।
सप्तदशवर्गीय । ११८ (उपाली आदि), ४६७ (भिक्षु) ।
समुद्रगुप्त । ४८२ (खण्डदेवी-पुत्र) ।
समुद्रदत्त । १२ टि०
संभूत साणवासी । ५५१ (भिक्षु), ५५५ ।
सर्वकामी । ५५४ ।
सर्वकामी । ५५४ ।
सल्लवती । २१३ (वर्तमान सिलई नदी, जिला
हजारीवाग) ।
सहापति ब्रह्मा । ७८, ९० ।

साकेत । १२७, २६७ (राजगृहसे तक्षशिलाके रास्तेपर), २८०। साढ़। ५५३ (भिक्षु)। साणवास । (देखो संभूत)। सामञ्जाफल सूत्र । ५४३ । सारिपुत्र । ३५३ (काशी देशमें) । सारिपुत्र। ९८ (संजय परिव्राजकके शिप्य, कृतज्ञ), ९९, १०५, १२३, ३३४, ३३५, ३५१, ३५२, ३५३, ४६३, ४६५, ४६६, ४७१, ४८३, ४९०, ४९१, ५००। सालवती । २६६ (गणिका, राजगृहमे) । सिंहल द्वीप। २० टि० (की प्रचलित नाली)। सीतवन । २०१, २०२ (राजगृहमें), ३९६। सुदत्त । ४५९ (अनार्थापंडिक) । सुदिन्न कलन्द-पुत्त । ५४२ । सुधर्म । ३५३ (भिक्षु, मच्छिकासंडमें), ३५४, ३५५, ३५६, ३५७, ३५८। सुप्रतिष्ठित चैत्त्य । ९५ (राजगृहके लट्टिवनमें)। सुमन । ५५५ (भिक्षु)। सुम्म स्थविर। महा---१२ टि०, २१ टि०, २६ टि०। सुवर्णभूमि । २५ टि० (वर्तमान वर्मा)। सेतकण्णिक । २१३ (हजारीबागमें कोई स्थान)। सेय्यसक । ३४६, ३४९ (भिक्षु)। सोरेय्य । ५५१ (सोरों) । सोणकुटिकण्ण । २११ (कात्यायनका परिचारक), २१२, २१३। सोणकोटिविस । २०२, २०३, २०४।

## ३--शब्द-अनुक्रमणी

```
हथनीका अनीक होता है), २७, ६१, २०४,
श्चकर्म । ३७०, ३७१ (=न्यायविरुद्ध) ।
अक्शल । ४०८ (=बुरा)।
                                              (=छ हाथी और एक रथ)।
अक्राल-मूल । ४०७ (बुराइयोंकी जळ)।
                                         अनुक्षेप। २७७ (क्षतिपूर्ति)।
अक्षरिका। ३४९ (एक जूआ)।
                                         अनुपूर्वी । ४६० ।
                                         अनुबलप्रदान । ३,४०६ (पहली बातको कारण
अगति । ३२४ (=बुरा रास्ता) ।
                                              बता पिछली बातके लिये बल देना)।
अग्गलवट्टिक । ४५८ ।
अग्नि-शाला । ४६२ ।
                                          अनुबंध । ५२५।
                                          अनुभणन । ४०६।
अंगारक । ३६३।
                                          अनुभाव । ९२ (=दिव्यक्षवित)।
अचेलक । २६ (नंगे साधु) ।
अजिनक्षिप । २९३ (=मृगछालेकी कतरन)।
                                          अनुमोदन । ५०० ।
                                          अनुयोग । १९४ (प्रतिउत्तर)।
अज्ञातक । १८ (=रिश्तेदार नहीं), ४९।
                                          अनुवाद । ३४५, ३६१ (=शिकायत); ३९९
अज्ञातिका । १७, ३२ ।
                                              (=वातकी पुष्टि), ४०४ (=िनंदा), ४०६
अइंढयोग । २७६ (अटारी), ४७८ і
                                              (=दोषारोपण), ४१० (=शिकायत)।
अतिम्क्तक । ५२१ (मोतिया फूल)।
                                          अनुवाद-अधिकरण । ४०६, ४०८, ४०९।
अत्यय । ४८५ ।
अ-दशक । ५४८ (विना मगज़ीका)।
                                          अनुवाद-अधिकरण । ४०७ (का मूल), ४०८ -
अदूट्टुल्ल आपत्ति । ४०७ ।
                                              (के भेद)।
अधर्म । (=नियमविरुद्ध) ३९१, ३९२।
                                          अनुसंप्रवंकन । ४०६ (काय, वचन, चित्तसे उसीमें
अधर्मवादी । (नियमोंसे अनभिज्ञ) ३९४।
                                              झुक रहना)।
अधिकमास । १७२ (को स्वीकार करना)।
                                          अनुशासन । ५३२ ।
अधिकरण। ३६, ३३३ (=मुकदमा), ३९४,
                                          अनुश्रावक । ४९३ ।
     ४०४ (= झगळा), ४०५ (तिणवत्थारक),
                                          अनुश्रावण । १०५, ४९३।
                                          अन्तरायिक । २९, ४१ (=विध्नकारक)।
     ४०६ (के मुल) । ४०६ (अनुवाद-,आपत्ति-,
                                          अन्तरवासक। ७, १७ (लुङ्गी), ६२, ३६२
     कृत्य-,विवाद-), ४०७, ४०८ (अनुवाद-,
                                          अन्तिमवस्तु । ३०४ (पाराजिक) ।
     कृत्य-, विवाद-), ४०९ (आपत्ति-,कृत्य-,)।
                                          अन्तेवासी । ४६३, ४९७।
 अधिकरण-समथ । ३६।
                                          अन्तेवासी-वृत । ५०७ ।
 अधिमान । १० (=अभिमान) ।
                                          अन्यथावाद । ४०६ (=उल्टा वाद)।
 अधिष्ठान । २६३ ।
                                          अपचय । ४८८ ।
 अनाचीर्ण। ४९३।
                                          अपदान । ३१३ (आचार)।
 अनियत । १६, १४६ ।
 अनीक। २७, ६१, २०४ (छ हाथी और एक
                                           अपलेखन । ५०६।
```

```
अपविनय । २६ (=हक छोळना)।
                                          आचीर्णकल्प । ५४८ ।
अप-विनय-पूर्वक । २६३ (कठिनोद्धार)।
                                          आजीव। ४०६ (=रोजी)।
अप्पोठ । ३४९ ।
                                          आढक। २०।
अप्रतिच्छन्न । ३८५, ३८६ (=प्रकट)।
                                          आणि-चोळ । ५३२ (रजस्वलाका लता)।
                                          आत्मदान । ५१५ ।
अभिभाविका । ५२०।
                                          आधानग्राही । ४०७ (=हठी)।
अभिरमण । ४६१ (=विहार)।
अभ्युत्सहनता । ४०६ (दोषारोपणमें उत्साह)।
                                          आपण । १७४ (दुकान) ।
                                          आपत्ति । ६, ३०४ (दोष)), ३४४ (=अपराध),
अमथित कल्प । ५४८ ।
अमनुष्य । ४५९ (देवता, भूत) ।
                                              ३९१, ४०६, ४०८।
अमृढ । ४०१ (विनय) ।
                                          आपत्ति-अधिकरण।४०६,४०८ (के मूल),
                                                ४०९ (के भेद), ४१०।
अमृढविनय । ३६, ३०९ (दंड)।
अर्कनाल । २९३ (मंदारकी नालका कपळा)।
                                         आपत्तिस्कंध । ४०६ (दोष-समुदाय) ।
अर्थी-प्रत्यर्थी । ४११ (=वादी प्रतिवादी) ।
                                         आपन्न । ३३५ (=आपत्तियुक्त) ।
                                         आपीळ । ३४९ ।
अर्धकायिक । ४५४।
                                         आमलकवण्टिक । ४५३, ५३१।
अर्हत् । ४६३, ५११ ।
अलमार्य्यज्ञान-दर्शन । ३३३।
                                         आमिए । २५, ५३१ भोजन आदि ।
अल्पतर गण । २१२ (कम कोरम्की सभा)।
                                         आरण्यक । ५०३ ।
अल्पेच्छ । ३९४ (=निर्लोभ)।
                                         आराधक। ११४ (साध्य)।
अवकाश । १४७ (Point of order) ।
                                         आराम। ३१, ४६१।
अवगाह । ३३३ (= जलाशय)।
                                         आरामिक-प्रेपक । ४७६ (मठके नोकरोंका
अवचनीय । १४ (=दूसरोंका उपदेश न सुनने-
                                             निरीक्षक)।
                                         आर्या। ४३ (अय्या)।
    वाला)।
अववाद । ५२६ ।
                                         आलम्बनवाह । ४५६ (कटहरा) ।
अवापुरण । १२० (=जलछक्का) ।
                                         आलिन्द । ४५६ (डचोढ़ी) ।
                                         आलोहिता। ५३२ (प्रदर रोगिणी)।
अविजन । ५०६।
अविभाज्य । ४७१ (पाँच) ।
                                         आवरण। १२४ (रोकका दंड), ५२६ (का रह
अव्याकृत । ४०८ (=न अच्छा, न बुरा)।
                                            करन)।
अष्टपद । ३४९ (एक जूआ) ।
                                        आवसय । ३१ (=पान्यशाला) ।
अष्टपदक । ४५४ (=शतरंजी) ।
                                        आवसथ-चीवर । ५३२ (विशेष) ।
अष्टांगिकमार्ग । ५११ ।
                                        आवास । ४११ (=मठ)।
                                        आवासिक । ३४९ (सदा आश्रममें रहनेवाला),
असिसूना । ३६३ ।
असुर। ५१०।
                                           ३५०, ४९७।
                                        आविञ्जनच्छिद्द । ४५७।
आकंखमान । ३५५ (प्रतिसारणीय कर्म) ।
                                        आशापूर्वक । २६१ (कठिनोद्धार)।
आक्रोश । ३१८ ।
                                        आशीविष । ८९ (=घोर विष साँप)।
आगम । १५१ (बुद्धोपदेश), ५१७ ।
                                        आशोपच्छेदिक । २६१, (आशा टूट जाये जिसमें,
आगमज्ञ । ३२२।
                                            कठिनोद्धार), २६२।
आचार्य-वत । ५०७ ।
                                        आश्रव। ५४२।
आचीर्ण । २९३।
                                        आसंदी । २०९ (=कुर्सी) ।
```

```
आस्रव । २०१ (=चित्तमल) ।
 आसन्दिका । ४५३ (चौकोर पीठ) !
 आहच्चपादक । ४५३।
 आह्वान । ३७३ (दंड), ३७४, ३७६, ३७७,
     ३७९, ३८५, ३९३।
आह्वानार्ह । ३८६ (दंड) । ं
इन्द-कील । ३०।
इन्द्रिय । ५११ ।
ईतिरहित । ३९८ (=उपद्रवरहित) ।
ईयपिथ । ३५० ।
उक्कृटि । ५३० (ताना) ।
उकलाय । ५०७ ।
उच्चाशयन । २०९ ।
उय्योधिका । २७ ।
उज्जिग्विका । ५०१ (हँमी, मजाक) ।
उतुक्लानं । ६ ।
उत्कोटन । १९०, १९९ (=आरोप), ४११
    (=उभाळना)।
उत्कोटनक पाचित्तिय । १९६, ४११।
उत्क्षिप्त । ३३५ (=उत्क्षेपणीय दंडमे दंडित)।
उत्थिप्तानुगामी । ३२४ (उत्थिप्त भिक्षुका अनु-
    गमन करनेवाला)।
उत्थिप्तान्वर्तिका । ४३ ।
उत्क्षेपक । ३२४ (उत्क्षेपन करनेवाला)।
उत्क्षेपण । २९८ (दंड्) ।
उन्क्षेपणीय कर्म । १७६, ३०९, ३१९, ३२०,
    ३२१, ३५८, ३५९, ३६०, ३६१, ३६२
    (विशेष), ३६३, ३६४, ३६५, ३६६।
उत्तम-अंग । ५२१ ।
उत्तरपाशक । ४५२ (=दासा) ।
उत्तर-मनुष्य-धर्म । ९, ४२, ३३३, ५४३।
उत्तरिभंग । ३९७ (भोजनके वादका खाद्य) ।
उत्तरालुम्प । २७८ (पकानेके बर्तनके बीचमें
    रखनेका सामान)।
उत्तरासंग । १७ (चादर), १०९ (उपरना), ५४६ ।
उत्पलहस्त । २७३ (चम्मच) ।
```

```
उदक-प्रतिग्राहक । ५०१।
 उदान । ३२६ (चित्तोल्लाससे निकला शब्द)।
उदुक्खलिक । ४५२ ।
उद्घात । ५३६ ।
उद्दलोमी । २०९ (विछानेका जळाऊ रेगमी
    कपळा)।
उद्दसुधा । ४५६ ।
उद्देश । ३३६ (प्रातिमोक्षका पाठ), ४७४ ।
उद्देश-भोज। ४७४।
उद्दोषित । १७४ (रातके रहनेका छप्पर)।
उद्धारः । ५४।
उद्योधिका । ६१।
उद्वाहिका । ५५५ (Select Committee) ।
उपगमन । ५२० ।
उपनाही । ४०७ (=पाखंडी)।
उपनिबंधन । ४७५ ।
उपश्रय । ५३० (आश्रम), ५३८ ।
उपसंपदा । १११, १३२ (के बाधक शारीरिक
    दोप), ३४५, ३५६, ३५९, ३६०, ३६२,
    ३६५, ३६७, ३७०, ३७१, ३८४, ३८५,
    ३८६, ३८७, ४०४, ४५१, ५००, ५२०,
    ५२१, ५३३, ५३४।
उपसम्पन्न । २८, ५६, ५८, ४६४ ।
उपस्थाक । १७९ (अञ्चभोजन देनेवाला गृहस्थ),
    1828
                        4.据 京上的。
उपस्थान । ३४४ (=सेवा), ३६० ।
उपस्थानञाला । १५५ (चौपाल), ४५६ ।
उपानह । २१२ (=पनहों) ।
उपाध्याय । १०० (=गुरु) ।
उपाध्याय-व्रत । ५०७ ।
उपार्छ । २७७ (दो-तिहाई हिस्सा) ।
उपाश्रय । ५४ ।
उपासक । ४६० (=बौद्ध पुरुष)।
उपासिका । (=बौद्ध स्त्री) ५०, ५१, ५२, ५४,
    ५५, १४८, १७७।
उपोसय। ५, ३९, १३९, १४५, १५७-७०, १९७,
    १९८, ३२४, ३३६, ३४६, ३६०, ४७३,
    ४८९, ५०९, ५३१, ५३६।
उपोसथागार। ५, १४० (केन्द्र और संख्या),
```

```
१४२, १४५, १५०, १५१ (की सक्ताई)।
                                          किण्यभूमि । १७३।
                                          कम्मार । ११८ (ःसोनार) ।
उरच्छद । ३४९ ।
उल्होक । ४५४ (=अस्तर) ।
                                          करणीय-पूर्वक । २६२ (कठिनोद्धार)।
उम्मोल्ह । ३४९ (ज्ञा)।
                                          कर्म । ३२३ (=न्याय), ३४४ (=फ़ैसला), ३४५,
                                               ३६०, ३९१, ३९६, ४०१ (=दंड)।
ऊर्ध्वजानु-मंडलिका । ४२ ।
                                          कर्म-प्राप्त । ६, ४११ (=जिनका न्याय होनेवाला
ऋद्ध । २६६ (=म्फीत, समृद्धियाकी) ।
                                          कर्मवादी । ११४ (कर्मके फलको माननेवाले)।
ऋद्विपाद । ५११ (चमत्कार)।
                                          कमिक । ३४५ (-फैसला करनेवाला)।
ऋद्धि प्रतिहार्य । ८९ ( चमत्कार)।
                                          कलभ। ३३३ (तरुण)।
                                          कल्पिक-कृटि । ४६२ ।
एक-शय्या । २११ (अकेला रहना) ।
                                          काची । २०८ (घुट्ठी) ।
 एलकपादक । ४५३।
                                           कामेरिट यज्ञ । ९६ ।
                                           कारक-संघ। ४४ (कायकारिणी सभा)।
 ऐर्यापथ । ३०६ (=शारीरिक आचार) ।
                                          कामिक । ३४७ (फ़ैमला करनेवाला) ।
                                          कार्णापण । ८, २६६ (एक नाँबेका सिवका),
 श्रोसरक । ४५६ (=ओसारा) ।
                                               4861
 ओसारण । १३९ (विशेष), ३०६, ३३६
                                          कालकी सूचना । ४६० ।
     (=मिलाना)।
                                          काल-युक्त । २११ (पर्व दिन)।
 ओकोटिमक । ४०८ (=नाटा) ।
                                          किटिका । ४५६ ।
 ओणोजन । ३३७ (=विसर्जन) ।
                                          किलास । १३२ (एक प्रकारका कुष्ठ चर्मरोग)।
ओपुंछन । ४७५ ।
                                          कुटी। ११ (का परिमाण)।
ओमसवाद । २३ (-वन्तन मारता), ५८।
                                          कुलद्पक । १४।
ओलारिक । ५४५ ।
                                          कुल-इंगिका । ४० ।
ओवाद । ६ (ः उपदेश) ।
                                          कुलीरपादक । ४५३ ।
                                          कुल्क-पाद । ४५६।
किछिन । ४९, ५४ ।
                                          कुल्लकविहार । ५५४ ।
कठिनोद्धार । २६० (अनाशापूर्वक समादाय),
                                          बुशल । ४०८ (अच्छा) ।
    २६१ (आञापूर्वक), २६२ (आञोपच्छेदिक,
                                          कुशल-मूल । ४०७ (-भलाडयोंकी जल) ।
    करणीयपूर्वक, श्रवणान्तिक,सीमानिकान्तिक),
                                          कुसी। ४७६ ( गटिया)।
    २६३ (अपविनय पूर्वक), २६४ (नाशना-
                                          कुसी-अर्थ । ४७६ (बेंळी पटिया) ।
    न्तिक, सम्निष्ठानान्तिक, सुखपूर्वक विहार)।
                                          कुटागार । ४६२ ।
कठिन-चीत्रर । १७ ।
                                          कृत्य अधिकरण । ४०६, ४०८, ४०९, ४१० ।
कणाजक । ३९७ (बुरे अन्न)।
                                          कोच्छक । ४५३ (खस या मूँज)।
कतिकसंस्थान । ३९७ (=स्थानीय रिवाज)।
                                          कोजव । २७४ (लम्बे बालोंबाला कबल) ।
कत्तरदंड । २०६ (इंडा), ३९७।
                                         कोटिवीश । १९९ (बीस करोड़का धनी)।
कंस। ४८।
                                         कोटिसंथार । ४६१ (किनारेस किनारा मिलाकर
कपिसीस । ४५२ (एक खूँटी) ।
                                             बिछाना)।
कप्पियकुटी । १७३ (भंडार)।
                                         कोप्य । ३०१ (हटाने लायक) ।
```

चित्र-शाला । ५५ ।

```
कोष्ठक । ४५८ ।
 कौकृत्य । १७५ (=संदेह्) ।
 कौशेय । १९ (रेशम), १०७ (रेशमी वस्त्र),
     २७४ (कीड़ेसे पैदा सभी प्रकारके वस्त्र)।
 कौसीद्य । ३४२ (=आलस) ।
 क्लेश-प्रहाण । १० टि०।
 क्षांति । ३३५ (=औचित्य), ४९६ ।
 क्षीर-दायिका । ५२० ।
 क्षौम । २७४ (अलसीकी छालका वना हुआ
     कपळा)।
खमनीय । ३३१ (==छीक)।
खलिका। ३४९ (एक जुआ)।
खारी। ९४ (=खरिया, झोली)।
गण। ४४, ५३।
गणना । ११८ (हिमाब) ।
गंड । १३२ (एक प्रकारका बुरा फोळा) ।
गन्धवाधी । ३६३ (गिड भारनेवाला)।
गन्धर्व। ५१०।
गमिक । ४९७, ५२७ (यात्रा पर जानेवाला) ।
गुरुक । ४०६ (=बळी)।
गुल्म । ३२८ (पहरेदार) ।
गृहीत-अनुगृहीत । ४०२ (- लिये वेलिये) ।
गोयक् । २१२ (ः-गोकंटक) ।
गोचर । ४९८ ।
गोनक। ४७०।
ग्रैवेयक । २७९ (गर्दनकी जगह चीतरारे संवयन
    करनेकी दोहरी पड़ी)।
ग्लान-प्रत्यय । ४६२ (∴रोगीका पथ्य) ।
घटिक । ४५२, ४९७ ।
घटिका। ३४९ (एक जुआ)।
चंक्रमण । ४५९।
चाटिका। ५५, ४७४।
चाटी । १८१ (अनाज रखनेका गिट्टोका वर्तन) ।
चातुर्द्वीपिक। २८१ (चारों द्वीपदाली सारी पृथ्वी
```

पर जो एक ही समय बरसता है)।

```
चिलिमिका । ४५४ ।
चीवर । ४६८ ।
चीवरकाल । २१,५४ (की अवधि)।
चीवर-निदह्क । २७६ (चीवरोंको रखनेवाला)।
चीवर-प्रतिग्राहक । ४७५ ।
चीवर-भाजक । २७७ (चीवर वाँटनेवाला),
    8041
चुनना । ४०२ (=सम्संत्रग=मिलकर राय देना) ।
चैत्य । ९५ (=चौरा) ।
चोदना । ३६८ (दोपारोपग) ।
चोल-पट्ट । ५२८ ।
चोल-वेणी । ५२८ ।
चौकी । ३९७ (=पीट) ।
छन्द । ६ (=बोट), ३०, ३९, ३२४, ४०२
    (=स्वेच्छाचार)।
छन्द-पारिशुद्धि । ६।
छन्न । ३५८ (=आपित)।
छाप । ३३३ (=छौआ, बच्चा) ।
छिन्नक । २७९ (काटकर सिला चीवर) ।
जटिल । ८९ (=जटाधारी), ९३ (=वाणप्रस्थी)।
जनुमट्टक । ५२ ।
जंताघर । १०१ (स्नानागार), ४६२ ।
जलछक्का । ४७६ ।
जलोगी पान । ५४८ ।
ज्ञप्ति । १०६ (सूबना) ।
ज्ञिनकर्म । ४०६, (संवकी सम्मति छेते वक्त
    प्रस्तावकी सूचनाको ज्ञप्ति कहते हैं)।
व्यक्ति चतुर्थ कमें । ६ (विशेष)।
ज्ञाप्ति-हितीय कर्म। ५ (विशेष)।
ज्ञाति । ३३९ (मूचना)।
जा।पन । ३३६ (=मूचित=संबोधित) ।
जारी। (रखेली) ५२३।
जानपद । २७४ (देहाती)।
जांघेयक । २७९ (पिडलीकी जगह चीवरको
    मजबूत करनेकी दोहरी पट्टी ।
जिंग्ह । (-अद्योग) ४०३ ।
```

*j*.

```
दिसा पामोत्रव । २६९ (दिगंत विख्यात)।
भागळा । (अविकरण) ३३४।
                                           दुक्कट । १०४ (दोप), १५३, १५९, १६०, १६१.
निकया। ३९७ (भिमि)।
                                                १६२, १६३, १६७, १६८, १७२, १८१,
तंत्रवाय । ४६२ ।
                                                १८२, १८३, १८४, १८६, १८७, १९३,
                                                १९४, १९५, २०४, २०५. २०६, २०७.
नथागन । ४९२।
तत्पापीयसिक । ३६, ३०३, ३०९।
                                               २०८, २०९, २११. ३४६, ३९०. ३९१,
तर्जनीय कर्म । ३१२, ३१३, ३१९, ३२०, ३४१,
                                               ३९३. ४०१. ४०२. ४६४, ४६६, ४६७.
     ३४३, ३४४, २४६, ३६५, ३९४, ४०१।
                                               ४७३, ५३०, ५३९, ५४५ ।
                                           दुट्ठुल्ल । २३, २८, ५८, ४०६, ४९४ ।
 नलघानक । ५२ ।
 तिणवत्थारक । ३६ (कर्म), ४०४।
                                           दुर्भरता । ३४२ (भरनपोषणमें कठिन)।
                                           दुर्भावण । १९३, १९४, १९५ (अपराध)।
 तिमि । ५१०।
 तिमिंगिल । ५१०।
                                           दुर्भापित । ४०१, ४०२ ।
 तिमिर । ५१० ।
                                           दूर्वर्ण । ६१ ।
 तिरच्छानकथा । २०६ (फज्लकी वार्ते) ।
                                           दुम्स । ४५४ (=थान) ।
                                           दुस्सवट्टी । ५२८ (गूँथा हुआ कपळा) ।
 निरस्करिणी । ४५५ (पर्दा) ।
 तिर्यक्। ४६४।
                                           दूस्सवेणी । ५२८ ।
                                           दूतके लिये अपेक्षित गुण । ४९१ ।
 तिर्यक् योनि । २९४ (=पश् और प्रेतकी योनि) ।
 तीर्थ । १७१ (= मत) ।
                                           दुपित । ५०२।
 तूलिक । २०९ (तोशक) ।
                                           दृष्टधर्म । २०० (धर्मका साक्षात्कार करनेवाला)
 तेजोधातु । ८९ (--अग्नि) ।
                                               ३२५, ४६० ।
 तैनिरीय-ग्रह्मचर्य । ४६४।
                                           दृष्टि । ३३५, ३४४, ४०३, ४९६ (धारणा) ।
त्रिगुलक । ३४९ (ज्ञा, विदोष) ।
                                           दृष्टि-भेद । ४९५ ।
त्रिवर्ग । ४६९ ।
                                           देशना । १५५. ३२४, ३५७ (Confession),
त्रैविद्य । ४६३ ।
                                               320,8041
                                          देशना । ३४२ (ब्युगादेश) ।
                                          देशित । ३४२ (अमा कराई जा चुको) ।
शुल्लच्नय । १६४. १६५, १६७, १९३, १९४
                                          दोपसमूह (=-आपन्ति-स्कंध)में । ३८७ ।
    (अपराध), १९५, ४०१, ४०२, ४०४,
    ४०५, ४७१, ४२१।
                                          द्रोणी । ५०५ ।
दक्षिणापथ्य । ३५४ (Deccan) ।
                                          धर्म । २३, ५८, ३९१, ४११ ।
दंडित व्यक्तिके कर्त्तव्य । ४०४ ।
                                          धर्मकरक । ४७६ ।
दर्भ । ३९८ (कुश)।
                                          धर्मकथिक। ३९६ (बुद्धके उपदेशोंकी कथा
दशधर्म । ९७ (कर्मपथ)।
                                              कहनेवाका)।
दश-निवास। ९७ (प्राणियोंके दश निवास-
                                          धर्मघर । १५१ (बुद्धके सुक्तोंको जाननेवाला) ।
    स्थान)।
                                          धर्मपर्याय । ९८ (उपदेश)।
दशपद । ३४९ (जूआ)।
                                          धर्ग-विनय । ४३, ४६२ ।
दायभाग । ५२६।
                                          धर्मवादी । ३१८ (=न्यायके पक्षपाती) ।
दावपाल । ३३२।
                                          धर्मसभा वर्ग । ३१३।
दिव्यशक्ति । ३९६ (ऋदि प्रातिहार्य्य)।
```

धर्माभास । ३१३, ३१४, ३२०।

```
धातुकी समापत्ति । (=एक प्रकारका ध्यान) ३९६।
धार्मिमक । ३९१ (न्याययुक्त), ३९९ ।
ध्त । ४८ ।
धुवचोला । ५३२ (विशेष)।
ध्यानी । ३९६ (योगी) ।
धुवलोहिता । ५३२ ।
ध्वजवंध । ११७ (ध्वजा उळाकर डाका डालने-
    वाला)।
ध्वजा । ३५९, ३६० (वेष) ।
नन्दीमुखा । ५०९ (उपा) ।
नवकर्म । ४६२, ४७२, ४७३ ।
नवर्काम्मक । ३५३ (=नई इमारतका तत्त्वाव-
    धान करनेवाला)।
नाग । १२६ (की प्रक्रज्या)।
नागदन्त । ४५६ (खूँटी)।
नानावाद ४०६। (=विरुद्धवाद)।
नाली । २०।
नालिकागर्भ । ४५६ ।
नाश। (=निकालना) ३९९।
नाशनान्तिक । २६०, २६१, २६२ (कठिनोद्धार)।
निम्वादन । ४७१।
नित्य-प्रवारणा । २६, ६० ।
निदान । ५, ५४४ ।
निब्बुज्झ। ३४९ (विशेष)।
निमित्तमात्रा । ५३२ ।
नियम विरुद्ध प्रतिज्ञात करण । ४०१।
नियस्सवर्ग । १७६, ३०९ (दंड), ३१३, ३१८,
    ३२०, ३४१, ३४६, ३४७, ३९४, ४०१।
निरवशेष । ४०६ (=संपूर्ण) ।
निरोध-धर्म । ४६० ।
निर्वाण । ४६० ।
निश्रय । ३५, १०७ । (जीविकाका जरिया),
    १२१ (किमके लिये आवश्यक है—-और
    किसके लिये नहीं), ३४५ (विशेष)।
निष्टानान्तिक । २६०, २६२ (कठिन-उद्धार)।
निस्सिगय-पाचित्तिय । १७, १८, १९, २०, ४८।
निस्सारण । ३०५ (निकालना) ।
नैगम । ४६० (नगरमेठ) ।
```

```
न्यग्रोधाराम । १२२ (कपिलवस्तु) ।
पक्षाघात । ४०८ (=लक्कवा) ।
पगंचीर । ३४९ (जूआ), ३४९ (विशेप) ।
पटिक। २०९ (गलीचा)।
पटिकुटुकट । ३०१ (दूसरेके निन्दावाक्यके जवाव
    में किया गया)।
र्पाटघ । ४५८।
पटिया। १९९ (अर्द्धचन्द्र पाषाण)।
पट्टिक । ४७५ ।
पथ्य। २० (भैपज्य)।
पत्तकल्ल । ३३६ (=उचित)।
पत्ताळ्हक । ३४९ (जूआ)।
पंचपट्टिका । ४५५ ।
पंडक । १२५ (हिजड़ा)।
पंडित । ३२३ (=व्यवत)।
पय्यंतर । ३८३ (=परिमाण, संख्या) ।
परामर्श । २०२ (अभिमान) ।
परिकृन्ति । ४०० (=चुभती बात) ।
परिभण्ड । ४७६, ५०५।
परिभास । ३१४ (वकबाद), ३१८ ।
परिमण्डल । ३३, ५००।
परियादिन्न रूप । ३३१ (=अत्यन्त लिप्त) ।
परिवास । ११, १५, ५७, (मुअत्तली), ३६४
    ३६७, ३६९, ३७०, ३७२, ३७३, ३७४,
    ३७६, ३७८, ३७९—९०, ३९१, (समव-
    धान), ३९२।
परिवास । ३८३ (शुद्धान्त)।
परिवास । ३७० (का समादान) ।
परिवेण । १०२, ४६२ (आँगन) ।
परिष्कार । ४६२।
परिहारपथ । ३४९ (जूआ)।
पर्यवगाढ़-धर्म । २००,४६० (अव्ब्छी तरह धर्मका
    अवगाहन करनेवाला) ।
पर्येषण । ५२० ।
पलासी । ४०७ (=प्रदासी, निष्ठुर) ।
पश्यी (=दर्शी=आपत्ति देखने माननेवाला)।
पस्सावट्ठान । ४९८ (पेशाब करनेकी जगह) ।
```

```
पाचित्तिय । ३१, १९३, १९५, १९७, ४०१,
           1 908
      पाचिनिय। ४११ (खीयनक)।
       पाचित्रिय । ४११ (उत्कोटनक) ।
      पाटिदेसनिय । १९३, १९४, १९५ (अपराध) ।
       पाद। १३५ (पाँच मासक, चारपाद--१ कार्पाएण)।
       पादकीलरोग । २०६ (एक प्रकारका पंरका रोग.
           जिसमें काँडे लगासा जल्म होता है)।
       पादपीठ । ४९८ ।
       पांस्क्ल । ९१ (: प्राना चीधला) ।
       पांस्कृलिक । २७३, ४८८ (लनाधारी) !
       पाप भिक्षु । ३९७ (अभागा भिक्ष) ।
       पापेच्छ । ४०७ ( वदनीयत)।
       पापोश । ४७३ (पाद-पुछन) ।
       पाराजिक । ८,४२, १५२, १९३, १९४, ४०२.
           ५१४, ५४२-४४।
       पाहर । २५. ६० (पूआ)।
       पिट्टि-संघाट । ४५२ (चोकठा)।
       पिंडचारिक । ५०२ ।
       पिडपात । ४६२ (भिधान) ।
       पीछ। ३१।
       पीठिका । ४५३ ।
      पूद्गल। ५४३।
      पूष्करिणी । ४६२ ।
     'पूग । ४४, ५०० ।
      पूर्व-करण । ५, ६, ३९ ।
      पूर्व-कृत्य । ६।
      पृथक्जन । २८५ (सांसारिक पृष्प) ।
      पोषिका । ५२०।
      प्रकृड्य । ४५६ ।
      प्रकृतातम । ३४४ (अदंहित) ।
      प्रघण । ४५६ (देहली)।
      प्रज्ञापक। (प्रबंधक) ३९६, ५४४।
      प्रतिकर्पण । ३७२, ३७५ ।
प्रतिकार । ५८४ (Confession) ।
      प्रतिक्रमण । ४९७।
  प्रतिग्राहक । २७६ (ग्रहण करनेवाले) ।
      प्रतिच्छन्न । ३७७ (छिपाई), ३८७ ।
      प्रतिच्छादन । २८५ (कोपीन)।
```

```
प्रतिज्ञा । ३४७ (स्वीकृति)।
 प्रतिज्ञात । ४०१ (=स्वीकृति)।
 प्रतिज्ञात-करण । ३६, ४०१ ।
 प्रतिदेशना । १५५, १५६ (Confession) ।
 प्रतिदेशनीय । ४०१, ४०२ ।
 प्रतिवेध । ५१० ।
 प्रतिथय । ३५६ (आजा पालन) ।
 प्रतिसम्मोदन । (प्रणामापाती) ४५९।
 प्रतिसारणीय कर्म । १७३, ३०९, ३१८, ३२०,
      ३४१. ३५५, ३५६, ३५८, ३९४, ४०१,
    .4881
 प्रातिहार्य । ८९ (=चमत्कार)।
 प्रत्यम् । ६० ।
 प्रत्यर्थी । २७९ (चरानेवाले)।
 प्रत्यवेक्षा । ३३५ (=मिलान, खोज) ।
 प्रत्यस्तरण । २८५ (आगनकी चादर)।
 प्रत्यप । ४५९ (भिनमार)।
 प्रदरशिका । ४५७ ।
 प्रत्राजनीय कर्म । ३१३ (बहासे हटा देनेका दंह).
     ३१८, ३२०, ३४९, ३४९, ३५१, ३५२.
     398,8081
 प्रवारणा । २६, ६०, ६१, १७६, १८३ (विशेष),
     १८४-१८७. (विथि, चार कर्म), १८८
     (रोगीकी). १८९ (अन्योन्य), १९०, (में
     दोप प्रतिकार). १९१, १९२, (म्थ्रगित
    करना) १९३, १९४, १९५, १९६, १९७.
     १९८, ३४५, ३४६, ५२०, ५३१, ५३५
    (के नियम)।
प्रविवेक । २०२ (एकाला विन्तन), ३३३ ।
प्रत्रज्या । ११५ (संन्यास) ।
प्राग्भार । ५१० (पहाळ) ।
प्रातिमोक्ष । ५८, ५९, ६०, ६१, ६२, १३९,
    १४०, १४६, १४८, १४९, १५१, १५५.
  . १५८, १६५, १७०, १९६, १९८, ३३६,
   ५०९, ५१२, ५१४, ५२३।
प्राप्तकल्य । ६ ।
प्रामुख्य । ८९ (==गामख)।
प्रावार । २७४ (ओहना) ।
प्रार्थ । २६४ (--अन्क्ल) ।
```

```
फलक । ४५३ (तस्त)।
फल-साक्षात्कार । १० टि० ।
फातिकम्म । ४७३ (सुभरता) ।
बंधान । ३९८ (=नित्य)।
वलाग्र । २७, ६१ ।
विम्बोहन । ४५४ (मसनद)।
बुद्ध । ९५ (के गुण) ।
बुन्दिका । ४५३ (चादर)।
बोध्यंग । ५११ ।
ब्रह्मदंड । ५४६ ।
भक्तक । ३५३ (=सदा वहीं भोजन करनेवाला)।
भक्तच्छेद। २८३ (भोजन न मिलना)।
भत्तिकम्म । ४५४ (तागना) ।
भंडन । १९९ (=कलह), ५२४ ।
भंडागार। २७६ (=भंडार)।
भंडागारिक । ४७५ ।
भाकुटिक । ३५० (=पायंडी) ।
भामितपरिकन्त । ४०४ (=कळी चुभती बात)।
भिक्खु-गणना । ६।
भिक्षुभिन्न। २३।
भिमि। ४५४ (गहा)।
भिसिका। ४५८ (छज्जा)।
भूत-ग्राम । २४, ५९ ।
भृतिक । १७७ (विहारका नौकर)।
भैपज्य । ५० ।
भोजन-उद्देशक । ३९६।
मकरदन्त । ४५५ (खूँटी)।
मक्तविका । २७० (सिरके वल घुमरी काटना)।
मगध। २०।
मनेसिका । ३४९ (जूआ) ।
मंजरिका। ३४९ (मंजरी)।
मण्डल । ४७६ ।
मंत्रणा । ४११ (=सलाह, सम्मति) ।
मंथ । २५ (मट्टा) ।
महम्ब । ४५७ (बालू)।
```

मसारक । ४५३ (गद्दादार वेंच) ।

```
महल्लकः । २४, ५९ (मालिक वाला) ।
महाजन । ४८, ३३८।
महाशयन । २०९ ।
महासमय । २५, ६०।
महासमुद्र । ५१० (के आठ गुण)।
महिषी । ३२६ (=पटरानी) ।
मातृग्राम । ५१९ (स्त्रियाँ) ।
मात्रिका। १४।
मात्रिकाधर । १५१ (स्त्रोंमें आई दर्शन-सम्बन्धी
    पंक्तियोंको याद रखनेवाला), ३२२।
मानत्त्व । (==दंड), १५, ४७, १७६, ३०९, ३६९,
    ३७०, ३७३-७८, ३८०, ३८१, ३८५,
    ३८९, ३९३।
मानत्वचरण । ३८५ ।
मानत्त्वचारिक । ३६९, ३८६, ३९०, ४६५ ।
मानत्वार्ह् । ३६९, ३७१ (=मानत्वदंड देने
    योग्य)।
माल । १७४ (पर्णकुटी)।
मासा। ८ (=मासक)।
मिथ्यादृष्टि । ४०७ (=बुरी धारणावाला) ।
मिश्रक आपत्ति । ३९० ।
मूढ । ४०० (होशमें नहीं)।
मूर्धाभिपिक्त । ३०।
मूलसे प्रतिकर्पण । १७६, ३०९ (दंड), ३४६,
    ३६९,३७०,३७१,३७२,३७५--७८,३८२,
    ३८४, ३८५, ३८६, ३९०---९३, ४६५।
मोक्वचिक । ३४९ (एक जूआ) ।
मोघपुरुष । ९३ (=मूर्ख), ११९ (=निकम्मा
    आदमी), ५१०।
म्प्रक्ष । ३९१ (=अमरख) ।
म्प्रक्षी । ४०७ (=अमरखी) ।
यवागू। २१ (=िखचळी), ११९ (=पतली
    खिचळी)।
यंत्रक । ४५२ (=ताला) ।
याचितकोपम । ३६३ (= मँगनीका आभूषण)।
यापनीय । ३३१ (: अच्छी गुजरती) ।
याम । ३९१ (=४ घंटा)।
यद्भूयसिक । ३६, ४०२ (=बहुमत)।
यद्भ्यसिका । ४०२ (=बहुमत) ।
```

```
रिक्षित । ३३३ (= वनखंड) ।
 रंग । ३४९ (=थियेटर हाल)।
 रजत । १९ (चाँदी आदिके सिक्के), ५०।
 रजनद्रोणी । २७८ (=रंग पकानेका वर्तन) ।
 रसवती । १७४ (≔रसोई घर)।
 रुचि । ४९६ ।
 रूप। ११८ (=सराफी)।
 रूपिय । २०, ५० (=सिक्का)।
 त्तक्षणाहत । ११७ (=आगसे लाल किये लोहे
     आदिसे दागा )।
 लघुक। ४०६ (=छोटी)।
 लतातूल । ५४४ ।
 लास । ३४९ (=रास)।
 लिखितक। ११७ (Out law)।
 लोहितांक। ५१०।
 वंकक। ३४९ (विशेप)।
 वच्चट्ठान । ४९८ ।
 वज्जा। ३४९ (विशेष)।
 वटंसक । ३४९ (=अवतंसक)।
 वज्जा। ३४९ (=ज्ञा)।
 वर्ग । १०८ (=कोरम) । ३०४ (विशेष), ४०३,
 वर्जनीय । ६।
 वर्म । ३२६ (=कवच)।
 वर्षाशाटी । ५४५ ।
 वर्पावास । १७१ (का विघान और काल), १४६,
     १७८ (का स्थान), १७९-८६, ४६१।
 वर्षोपनायिका । १७१, १७२ (जिस पूर्णमासीसे
     वर्षावास प्रारंभ होता है), १८०-८४।
 वस्तु । २२ (लाभ), ५१ (=दोष), १९५, ३३६
     (=मामला)।
 वाषिक। ५२१।
वार्षिक शाटिका । २१।
वाहुवन्त । २७९ (वाँहकी जगहका चीवरका
   ंभाग)।
विकाल । २६ (मध्याह्नके बाद), ३१,५३,६०,
   २८३, ३९६ (अपराह्ण) ।
```

```
वितान । ४५६ (=चाँदर्ना) ।
 विज्ञान। ९४ टि० (विशेष)।
 विनय । ३९ ।
 विनयधर। २९,३९६ (भिक्षुनियमोंको कंठ रखने-
     वाला), ४६३।
 विनय अमूळ्ह्। ५, ४००, ४०१।
 विनायक । ८९ (=नायक) ।
 विनीवरणता । १० टि० ।
 विपर्यस्त । ४०० (=विक्षिप्त)।
 विप्रवास । ३७०।
 विप्रतिसार । ५१७ ।
 विरज । ४६० ।
 विवर्त्त । २७९ (मंडल और अर्द्ध मंडल दोनों
    मिलाकरं)।
 विवाद। ४०८ (अधिकरणके भेद)।
 विवाद-अधिकरण । ४०६, ४१० ।
 विवाद और अधिकरण । ४०९।
विश्द्धापेक्षी । ९ ।
विसभाग । ३९० (=असमान)।
विहार । २४, ४५२, ४६१. (चिभक्षओंके रहनेका
    स्थान)।
वीतिक्कम । ४०९ (च्यतिकम)।
वीर्यारम्भ । ३४२ ( व्यव्योग परायणता ), ४८८ ।
वीलिव । ५२८ ।
वृषल । ५०६ ।
वेदनट्ट । ३२२, ३८४ ४७२ (चम्च्छिन) ।
वेदना । ९४ (सृष्य, दृष्य, नस्यय-नदुष्य)।
वैद्यं । ५१० ।
व्यक्ति। १९६ (दोषी)।
व्यवस्थित्। ३९०, ३९१ (= अल्ग)।
व्यवहार-अमात्य । ४६१ (न्यायाध्यक्ष) ।
बजा। १८०। (मवेशियोंके रेवळ)।
वता ३९।
शब्द। ४५९ (=घोप)।
शमथ । ४१० (=शांतिके उपाय)।
शयन-आसन । ३९७ (निवासस्थान), ४६८।
शयनासन-प्रज्ञापक । ४७५ ।
 राव। ५०६।
```

```
शलाक-भोज । ४७४ ।
शलाका । १५०, ४८९ (≃बोटकी लकळी) ।
शलाकाग्रहण । ४०३ (=वोट देना)।
शलाका-ग्रहापक (की योग्यता और चुनाव)।
    ४०२, ४०३।
शलाकाहम्त । ३४९ (विशेष)।
शस्त्ररुक्ष । २७९ (= मोटा झोटा)।
शाक्यपुत्रीय श्रमणियाँ । ४५ (बौद्ध साधुनियाँ) ।
शाटिक-ग्रहापक । ४७६।
शासन । ३९४ (उपदेश)।
शास्ता । २९ (उपदेष्टा) ६२, ११४, ३९४,
    ४०७ (=बुद्ध)।
शिक्षमाणा। २७. ५७, ६१, ३६० (नियम)।
शिक्षा-पद। ४६, ६३, १२३ (आचार नियम)।
शिक्षा-प्रत्याख्यान । ५१४।
शिक्षा-प्रत्याख्यानकर्ताकी परिषद् । ५१४।
शिखरिणी। ५३२।
शिविका। २०९ (पालकी)।
शिविकागर्भ। ४५६।
शिप्य-व्रत । ५०७ ।
शुद्ध । १५२-५४, ३९२ (मूलसे प्रतिकर्पण)।
शुद्धक । ३९० (आपत्तियाँ) ।
शुद्धता । ६।
शुद्धान्त । ३८३ (=परिवास) ।
शृद्धि (=अदोपता) । ७, १५८-६५ ।
शुन्यागारमें अभिरति । १० टि० ।
शैक्य। ३२।
श्रमण । २५,५४,६०,१०६ (माधु)।१०९।
श्रमणोद्देश । २९
श्रवणान्तिक । २६२ (कठिनोद्धार) ।
श्रामणेर । १२२ (यनानेकी विधि)।
शृङ्गि-लवण-कल्प । ५४८ ।
श्रेणी । ४४ ।
षड्-अभिज्ञ । ४६३ ।
सकिदागामी । ४६३ ।
संगणिका । ३४२ (=जमातमें रहनेकी प्रवृत्ति)।
संगीति । ५४२ ।
```

```
संग्लिका । ३५४ (==तिलवा)।
संघ। ५, ४४, ३४७।
संघकर्म । ५१४ ।
संघ-सामग्री । ३२२ (=संघका मिलकर एक हो
    जाना)।
मंबाटी । १७ (==दोहरी चादर), ५३।
संघादिसेस । ११, ३७, ४४. १४६, १९३, १९४.
    ३७९, ३८०, ३८२, ३८३, ३८५, ३८६.
    ३८७, ३८८, ३८९, ३९१, ३९२, ३९३,
    ४०१ (=एक अपराध)।
संथार । ४६१ ।
संदित्ट-परामर्गी । ४०७ (चवर्तमानका देलवे-
    वाला) ।
सन्निष्ठानान्तिक । २६०, २६१, २६२ (कठित-
    उद्घार) ।
सप्तांग । ४५३ ।
सिव्तका । ३४९ (गुजा) ।
स-त्रह्मचारी। १९४ (गुरुभाई), ३३२।
सभाग । १५६ (अधूरा)।
सभागापति । ६।
समग्र। ४०४।
समज्जा । ४५४ (=मेला)।
समवधान । ३७७, ३७८, ३७९, ३८५, ३८८
    ३९१, ३९२ (परिवास)।
समादाय । २६० (कठिन-उद्धार) ।
समारतन । ५३० (= प्रतिज्ञा) ।
समुत्तेजित । ५२१ ।
ममुदयधर्म । ४६० ।
सम्प्रजन्य । २८४ (जागरूकता)।.
सम्प्रयोग । ३४४ (मिक्षण ), ३६५ ।
मंप्रहर्षित । ५२१ ।
मम्भिन्न । ३९०, ३९१ (=मिली बुली) ।
संमंत्रण । २७६, ४०२ (नुनाव)।
संमुख । ४११ (=उपस्थित ) ।
सम्मुख-विनय । ३६ ।
सम्मोदन । ३५० (कुगलप्रश्न पूछना) ।
संवर । ४८५ ।
सम्बाध। २१३ (वाधायुक्त)।
संवेक्लियः। ५३२।
```

```
सल्गकाहस्त । ३४९ (जूआ)।
सलाकाभोजन । १०७ (विशेष)।
सल्लेख । ४८२ ।
संसरण । ४५६।
सहवासी । ४६४ ।
सहजीविनी । ५६।
सामग्री। ३३६ (मेल)।
सामी चिकमं । ३२३ (कुशल समाचार पूछना)।
सार्थ । २५ (काफिला) ।
सावशेष । ४०६ (=कुछ हो)।
सीमा । १४०, १४१, १४३ (का निर्णय), १४४
     (कात्याग), १६६।
सीमातिकान्तिक । २६२ (कठिनोद्धार)।
 सीमान्त । २१३ (मध्यमंडलकी सीमा)।
 सुख-पूर्वक विहारवाला । २६४ (कठिनोद्धार)।
 सुख समाचार। ११५ (आरामके काम करने-
    वाले)।
 स्गत । ३१ (=बुद्ध), ४६१।
सुत्त । ३६ (बुद्धोपदेश). ३९१ ।
मुप्पवत्ती । ५१७।
सुभिक्ष । २६६ (=अन्नपान-संपन्न) ।
सूक्त । १२१ (बुद्धोपदेश)।
सूचिक। ४५२।
स्चिका। ४५२ (कुंजी)।
सुचीधर । ३१, ६१।
मुत्ररुक्ष । २८७ (चीवरकी कटी क्यारियोंकी
```

```
मेंळको दोहरा करना)।
मूत्रान्तिक । ३९६ (बुद्ध द्वारा उपदिष्ट सूत्रोंको
    कंठस्थ करनेवाले)।
मूप । ३४ (=तेमन) । ३९६ (=दाल) ।
सेखिय। ३३।
सेतद्विका । ५२१ ।
मेतुघात । १०८ (=मर्यादाभंग)।
मोतापन्न । ४६३ ।
सौत्रान्तिक । ३२२ (सूत्रपिटकपाठी), ४६३ ।
स्कंव । ४१० (=समूह)।
स्थिति । ३९३ (=भूमि)।
स्थूलकक्ष । २८५ (=दाद)।
स्फीन । २६६ (=ऋद्ध)।
स्मृति-प्रस्थान । ५११ ।
स्मृति-विनय । ३६, ३०९ ।
स्वामियुक्त । १२ (पुराना) ।
स्वरभाणक । ५५२।
हत्थ-भत्ति । ४५४ (चमी देना)।
हत्थबट्टक । २०९ (एक तरहकी सवारी)।
हत्थविलंघक। ३३३ (हाथका मंकेत)।
हर्म्य-गर्भ । ४५६।
हस्त-पाश। ६, ४०।
हस्तिनाग । ३३३ (=हाथीका पट्ठा) ।
```

हिरण्य । १७९, ४६१ (-मोहर) ।